#### श्रीमन्नेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवतिरचि त

# गोम्मटसार

(जीवकाण्ड)

भाग-२

[ श्रीमन्केशवण्णविर्णावत कर्णोटकवृत्ति, संस्कृत टीका जीवतत्त्वप्रदीपिका, हिन्दी अनुवाद तथा प्रस्तावना सहित ]

सम्पादक

स्व. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये एम. ए., डी. लिट्. सिद्धान्ताचार्य पं. कैलाशचन्द्र शास्त्री



### भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन

### स्व. पुण्यद्योका माला न्यूर्तिचेवीकी पवित्र स्मृतिसे स्व. साह् शान्तिप्रसाद् जैन द्वारा संस्थापित

#### उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीया श्रीमती रमा जैन द्वारा संपोषित

### भारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन ग्रन्थमाला

हम प्रम्थमालांक अन्तर्गत प्राकृत, संस्कृत, अपश्रंम, हिन्दी, कम्रह, तिमल आदि प्राचीन मापाओंसे वपल्रुच्च आगामिक, दार्शनिक, पौराणिक, साहिरियक, पैतिहासिक शादि विविध-विषयक जैन-साहिर्याका अञ्चसम्भानपूर्ण सम्पादन तथा उसका सुक और यथासम्भव अनुवाद आदिके साथ प्रकाशन हो रहा है। जैन-सम्बार्गकी सुचियाँ, विकालेख-संग्रह, क्ला पूर्व स्थापन्य, विविद्य विद्वानोंके अध्ययन-ग्रम्थ और कोक्टितकारों जैन साहिर्य प्रस्था में हों प्रस्थानलार्में प्रकृतिक हो रहे हैं।

प्रन्थमाला सम्पादक

सिद्धान्ताचार्यं पं. कैलाशचन्त्र शास्त्री डॉ. ज्योतित्रसाव जैन

**प्रकाशक** 

भारतीय ज्ञानपीठ

प्रधान कार्याक्रय: वी/४५-४७, कॅनॉट प्केस, नयी दिस्की--११०००१ मृदक: सन्मति मुद्रणालय, दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी--२११००१

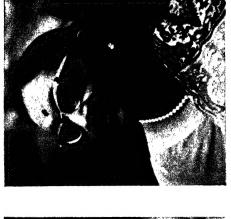

षमंपत्ती थी माहू णान्तिप्रसाद जैन

दिवंगता श्रीमती रमा जैन अधिधात्री



मानुश्री श्री साह जान्तिप्रसाद जैन मूल प्ररणा दिवगता श्रीमती मूरिदेवी जी

## GOMMATASÁRA

( JĪVAKĀŅŅA )

of

ĀGĀRYA NEMICANDRA SIDDHĀNTAGAKRAVARTI

With Karņātakavṛti, Sanskrit Tīkā Jīvatattvapradīpikā, Hindi Translation & Introduction

Ьу

(Late) Dr. A. N. Upadhye, M. A., D. Litt. Siddhantacharya Pt. Kailash Chandra Shastri



#### BHARATIYA JNANPITH PUBLICATION

#### BHĀRATĪYA JÑĀNAPĪTHA MŪRTIDEVĪ JAIN GRANTHAMĀLĀ

FOUNDED BY

#### LATE SAHU SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE MOTHER SHRIMATI MURTIDEVI

AND

# PROMOTED BY HIS BENEVOLENT WIFE LATE SHRIMATI RAMA JAIN

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED JAINA AGAMIC, PHILOSOPHICAL,
PURANC, LITERANY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRMSA, HINDI,
KANNADA, TAMIL, EIC, ARE BEING PUBLISHED
IN THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR

FRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES.

ALSO
BEING PUBLISHED ARE

CATALOGUES OF JAINA-BIIANDĀRAS, INSCRIPTIONS, ART AND ARCHITECTURE, STUDIES BY COMPETENT SCHOLARS AND POPULAR JAINA LITERATURE

General Editors

Siddhantacharya Pt, Kailash Chandra Shastri Dr. Jyoti Prasad Jain

Published by

Bharatiya Jnanpith

Head Office · B/45-47, Connaught Place, New Delhi-110001

#### विषय-सूची

| १२. ज्ञानमार्गणा                           | ५०५–६८० | प्राभृतक-प्राभृतकका स्वरूप          | ५७३     |
|--------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|
| निरुक्तिपूर्वक ज्ञानसामान्यका लक्षण        | 404     | प्राभृतकका स्वरूप                   | 408     |
| ज्ञानके भेद                                | ५०६     | वस्तु श्रुतज्ञानका स्वरूप           | ५७५     |
| मिध्याज्ञानकी उत्पत्तिके कारण और स्वर      | ह्म ५०७ | पूर्व श्रुतज्ञानका स्वरूप           | ५७५     |
| सम्यग्निण्यादृष्टि गुणस्थानमे ज्ञानका स्वर | ह्य ५०८ | चौदह पूर्वीका कथन                   | ५७६     |
| मिथ्याज्ञानोंका विशेष लक्षण                | 409     | चौदह पूर्वगत बस्तुओंके प्राभृतक अधि | कारोंकी |
| मतिज्ञानका कथन                             | ५१२     | <sup>-</sup> सं <b>ख्या</b>         | ५७७     |
| मतिज्ञानके भेद                             | ५१३     | श्रुतज्ञानके भेदोका उपसंहार         | 400     |
| अवग्रह और ईहाका स्वरूप                     | 484     | द्वादशागके पदोंकी संख्या            | 428     |
| अवाय और धारणाका स्वरूप                     | ५१७     | अंगवाह्यकी अक्षर स <b>रू</b> या     | 468     |
| बहु-बहुविधमे अन्तर                         | 486     | श्रुतके समस्त बक्षर और उनको लाने    | का      |
| अनिसृतकास्वरूप                             | ५१९     | <b>新</b> 甲                          | 463-440 |
| उसका उदाहरण                                | 420     | अंगो और पूर्वोंके पदोंकी संख्या     | ५९२–५९८ |
| श्रुतज्ञान सामान्यका लक्षण                 | 477     | दृष्टिवादके पाँच अधिकार             | ६००     |
| श्रुतज्ञानके मूल भेद                       | 428     | उनमें पदोकी संख्या                  | ६०३     |
| श्रुतज्ञानके बीस भेद                       | ५२५     | चौदह पूर्वोमें पदोंकी संख्या        | 808     |
| पर्याय श्रुतज्ञानका स्वरूप                 | ५२७     | चौदह अंगबाह्योका स्वरूप             | 487     |
| पर्याय समासका कथन                          | ५२९     | श्रुतज्ञानका माहात्म्य              | ६१६     |
| छह वृद्धि और उनकी संज्ञा                   | ५३०     | अवधिज्ञानका कथन                     | ६१७     |
| षट्स्थान वृद्धियोंका क्रम                  | ५३१     | अवधिज्ञानके दो भेद                  | ६१८     |
| षट्स्थानोका आदि और अन्तिम स्थान            | ५५३     | गुणप्रत्यय अवधिज्ञानके छह भेद       | ६१९     |
| पट्स्यान वृद्धियोंका जोड                   | ५५५     | अवधिज्ञानके तीन भेद                 | ६२०     |
| <b>छब्ध्यक्षर</b> ज्ञान दुगुना             | ५५७     | उनको विशेषताएँ                      | ६२१     |
| वक्षर श्रुतज्ञानका कवन                     | ५६६     | जधन्य देशावधिका विषय                | ६२३     |
| श्रुतमें निबद्ध विषय                       | ५६९     | जबन्य देशावधिका क्षेत्र             | ६२५     |
| अक्षर समासका स्वरूप                        | ५७०     | जधन्य देशावधिका काल-भाव             | ६२७     |
| पद श्रुत ज्ञानका स्वरूप                    | ५७०     | घुवहारका प्रमाण                     | ६२८     |
| पदमे अक्षरोका प्रमाण                       | 400     | देशावधिके द्रव्यकी अपेक्षा विकल्प   | ६३२     |
| संघात श्रुतज्ञानका स्वरूप                  | ५७१     | देशावधिके जधन्य-उत्क्रष्ट क्षेत्र   | 438     |
| प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानका स्वरूप             | ५७२     | परमाविषके भेद                       | ६३५     |
| <b>अनु</b> योग श्रुतज्ञान                  | ५७३     | देशाविषके मध्यम भेद                 | ६३७     |

६ गो० जीवकाण्डे

| ,                                    |                |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------|--------------|
| क्षेत्र और कालको लेकर उन्नीस का      | ज्जक ६४२       | यगान्यातका स्वरूप               | <b>\$</b> 65 |
| ध्व और अध्य वृद्धिका प्रमाण          | ६४५            | देशविरतका स्वरूप                | <b>\$</b> 20 |
| देशावधिका उत्कृष्ट द्रव्यादि         | ६४६            | देशविरतके म्यारह भेद            | <b> </b>     |
| परमावधिका उत्कृष्ट द्रव्य            | 486            | असयतका स्वरूप                   | <b>4</b> 66  |
| सर्वावधिका विषय                      | £8%            | इन्द्रियोके विषय                | <b>\$66</b>  |
| उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र         | ६५२            | संयममार्गणामें जीवसंख्या        | 566          |
| परमावधिका उत्कृष्ट क्षेत्र काल       | ६५३            |                                 |              |
| नरकगतिमें अवधिका विषयक्षेत्र         | ६५७            | १४. दर्शनमार्गणा                | ६९१–६९५      |
| अन्य गतियोमें ,,                     | 846            | दर्शनका स्वरूप                  | <b>\$</b> 98 |
| भवनतिकमे ,,                          | ६५९            | चशुदर्शनका स्वरूप               | <b>६</b> ९२  |
| स्वर्गवाशी देवीमें ,,                | ६६०            | अचधादर्शनका स्वरूप              | <b> 5</b> 9  |
| कल्पवासी देवामे अवधिज्ञानका विध      | य द्रव्य       | अविविदर्शनका स्वरूप             | ६९२          |
| लानेका क्रम                          | ६६२            | केवलदर्शनका स्वरूप              | <b>६</b> ९२  |
| करपवासी देवीके अवधिज्ञानके विषय      | -कालका         | दर्शनमार्गणामें जीवसख्या        | 493          |
| प्रमाण                               | ६६३            |                                 |              |
| मनःगर्यय ज्ञानका स्वरूप              | ६६४            | १५. लेश्यामार्गणा               | ६९६-७८५      |
| मन पर्ययके भेद                       | ६६५            | लेश्याका स्वरूप                 | <b>६९६</b>   |
| त्रिपुलमतिके भेव                     | ६६६            | लेश्यामार्गणाके अधिकार          | ६९७          |
| मनः पर्ययको उत्पत्ति द्रव्यमनसं      | ६६७            | लंक्याके छह भेद                 | ६९८          |
| इव्यमनका स्वरूप                      | ६६७            | द्रव्य लेखाका स्वरूप            | 596          |
| मन पर्यय ज्ञानके स्वामी              | ६६८            | नरकादि गतियोमें द्रव्य लेश्या   | <b>£</b> 99  |
| ऋजुमति और जिपुलमतिमें अन्तर          | ६६८            | परिणामाधिकार                    | 900          |
| ऋजुमितिके जाननेका प्रकार             | ६६९            | लंदयाओं के स्थान                | 908          |
| विपुलमतिके जाननेका प्रकार            | ६७०            | उन स्यानोंमें परिणमन            | ७०२          |
| ऋजुमतिके विषयभूत जवन्य और उस्कृ      | ष्ट द्रन्य ६७१ | सक्रमणके दो भेद                 | 808          |
| विगुलमितिके विषयभृत जधन्य द्रव्य     | ६७२            | मक्रमणमे छह हानि-वृद्धियाँ      | ७०५          |
| वियुक्तमतिका उत्कृष्ट द्रव्य क्षेत्र | ६७३            | लेश्याओका कार्य                 | ৬০৬          |
| ऋजुमति-विपुलमतिका काल                | 808            | कृष्णलेश्याका लक्षण             | 909          |
| केयलजानका स्वस्त्                    | ६७६            | नीललेश्याके लक्षण               | 906          |
| ज्ञानमार्गणामें जीव संख्या           | ६७७            | कपोत लंदयाके लक्षण              | ७०९          |
| १३ संयममार्गणा                       | C 40 C=        | तेजोलेश्याके लक्षण              | ७०९          |
| संयमका स्वरूप                        | ६८१-६९०        | पद्मलेश्याके लक्षण              | ৬१০          |
| सयमभावका कारण                        | ६८१            | धुक्ललेस्याके लक्षण             | ७१०          |
| सामायिक सयमका स्वरूप                 | ६८१            | लेक्याओंके छन्दीस जंश           | ७११          |
| छेदोपस्थापनाका स्वरूप                | 423            | अपकर्ष कालमें आयुबन्ध           | 1990         |
| परिहार विद्युद्धि किसके              | ६८४            | लेश्याओके उत्कृष्ट आदि अंशोमे । | रनेदालोका    |
| सूध्मसाम्परायका स्वरूप               | ६८४            | जन्म                            | ७१८          |
| € ∙ाजना स्व∉त                        | ६८६            | नारकियो आदिमे लेख्या            | ७१९          |
|                                      |                |                                 | 211          |

| -     | •    |
|-------|------|
| विषय  | -मची |
| .,,,, | 8    |

८६४

भोगभिममें लेखा 970 पुदुगलका लक्षण 603 गणस्थानोंमें लेक्या ७२५ परमाणुका स्वरूप 608 देवोंमें लेक्या 390 छह द्रव्योंका लक्षण 208 अश्वभ लेक्यावालोंकी संख्या 580 कालद्वव्यका स्वरूप 604 गुभ लेश्यावालोंकी संख्या अमृतं द्रव्योंमें परिणमन कैसे 950 600 लेक्यावालोका क्षेत्र पर्यायका काल 934 606 तपपाट क्षेत्रानयन समय और प्रदेशका स्वरूप 101 380 गक्ललेश्याका क्षेत्र आवली, उच्छवास, स्तोक और लवका स्वरूप ८०९ 1946 अशभ लेक्याओंका स्वर्शन 030 नाली मुहुर्त और भिन्न मुहुर्तका स्वरूप 680 तेजोलेझ्याका स्पर्शन लानेके लिए गणिनकी व्यवहारकाल मनव्यलोकमें 185 प्रक्रिया 530 अतीतकालका प्रमाण 688 सब द्वीप-समुद्रोंका प्रमाण 330 वर्तमानकालका प्रमाण ८१२ एक योजनके अंगुल ७६९ भाविकालका प्रमाण ८१२ छह द्रव्योंका अवस्थानकाल 693 राजका प्रमाण 900 पद्म लेह्यावालोंका स्पर्शन छह द्रव्योंका सवस्थान क्षेत्र 688 300 शुक्ल लेश्याबालोका स्पर्शन पुद्गल द्रव्य और कालाणुके प्रदेश 285 ७७७ लोकाकाश और अलोकाकाश छह लेश्याओका काल ७७९ 695 द्रव्योंकी संख्या 280 ,, का अन्तर 0/0 लेश्यारहित जीव प्रदेशके तीन प्रकार 625 924 चल, अचल चलाचल 278 १६. भव्यमागंणाधिकार 964-600 पुद्गल वर्गणाके तेईस भेद **८२२** वर्गणाओंका स्वरूप ८२३ भव्य और अभव्य जीव 350 जो भक्का भी नहीं और अभव्य भी नहीं वर्गणाओमें जधन्य-उत्कृष्ट भेद 131 620 अभव्य और भव्य जीवोकी संख्या पुद्गल द्रव्यके छह भेद 285 9/9 नोकर्म द्वय परिवर्तन स्कन्ध, देश और प्रदेश 280 330 कर्म दब्य परिवर्तन दव्योका उपकार 990 183 स्वक्षेत्र परिवर्तन जीव और पुदुगलका उपकार 690 640 परक्षेत्र परिवर्तन कर्म पौदगलिक है ७९३ 640 काल परिवर्तन बचन अमृतिक नहीं है 480 64.8 भव परिवर्तन मनके पृथक द्रव्य और परमाणुरूप होनेका ७९५ भाव परिवर्तन निराकरण ३१७ 243 पाँच ग्राह्य बर्गणाओंका कार्य 648 १७. सम्यक्त्व मार्गणाधिकार 208-69 परमाणुओं के बन्धका कारण 648 सम्यक्तवका लक्षण 608 तथा उसके नियम 648 सम्यग्दर्शनके दो भेद 608 पाँच अस्तिकास 640 द्रव्य, अर्थ और तत्त्व नाम क्यो ? 603 नौ गदार्घ ८६१ छत द्रव्योंके अधिकार 603 गुणस्थानोंमें जीवसंस्था 247 छह द्रव्योंके नामादि तपक्षम श्रेणिमें जीवसंख्या

603

| e | गो० जीवकार्य |
|---|--------------|
| L | गो० जीवका    |

| =                                         |      |                                              |                    |
|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------------------|
| क्षपक श्रेणिमें जीवसंस्था                 | ८६५  | २१. बोघादेश प्ररूपणाधिकार                    | ९०४–९३४            |
| सयोगीजिनोंकी सस्या                        | ८६६  | नरकादि गतियोंमें गुणस्थान                    | ९०४                |
| सब संयमियोकी संख्या                       | ८६९  | मनोयोग-वचनयोगमें गुणस्थान                    | 908                |
| अयोगियोंकी संस्या                         | 600  | बौदारिक-औदारिक मिश्रमें ,                    | 906                |
| चारो गतिके मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र और |      | वैक्रियिक-वैक्रियिक मिश्रमें ,,              | 909                |
| असयत सम्यग्दृष्टियोंकी संख्याके साधक      | i    |                                              | 9.06               |
| पत्यके भागहारोका कथन                      | ८७०  |                                              | 906                |
| मनुष्यगतिमे सासादन आदि पाँच गुणस्थानो-    |      | a-minut                                      | 909                |
| में संख्या                                | 668  |                                              | 980                |
| क्षायिक सम्यग्दर्शनका स्वरूप              | 663  |                                              | 9,80               |
| क्षायिक सम्यग्दर्शनकी विशेषताएँ           | 823  | in a maintain                                | 988                |
| वेदक सम्यग्दर्शनका स्वरूप                 | 664  | - i-mini                                     | 983                |
| उपशम सम्यक्तवका स्वरूप                    | 664  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 983                |
| पाँच लब्धियोका स्वरूप                     | ८८५  |                                              | 668                |
| उपशम सम्यवत्वको ग्रहण करनेके योग्य जीव    | 668  | frahilumu manasali                           | 984                |
| सासादन सम्यव्दृष्टिका स्वरूप              | ८८७  | संज्ञीमार्गणार्मे                            | 686                |
| सम्यग्मिथ्यादृष्टिका स्वरूप               | ८८७  | वाहारमार्गणामें "                            | \14<br><b>9</b> 89 |
| मिथ्यादृष्टिका स्वरूप                     | 660  | आहारमागणाम "<br>गणस्यानोमे जीवसमास           | 586<br>886         |
| सम्यक्त मार्गणामें जीवसंख्या              | 666  | गुणस्यानाम जावसमास<br>गति मार्गणामें जीवसमास | 986                |
| . 16 •                                    |      | गणस्थानोर्मे पर्याप्ति और प्राण              | 58C                |
| १८. संज्ञिमार्गेणा ८९२                    | -८९४ | गणस्थानोमें मंज्ञा                           | 989                |
| संज्ञी-असज्ञीकालक्षण                      | ८९२  | गुणस्थानोमें मार्गणा                         | 4 558              |
| संज्ञी-असज्ञी जीवोंकी संख्या              | 693  | गुणस्यानामं योग                              | 14. 974            |
|                                           |      | गुणस्यानोमें उपयोग                           | : <b>4</b> 33      |
| १९ आहारमार्गणा ८९५-                       | -८९९ | गुंगस्यामाम अववाग                            | . 344              |
| आहारका लक्षण                              | 694  |                                              |                    |
| अनाहारक और आहारक                          | ८९६  | २२ आलापाधिकार                                | ९३५-१०७२           |
| सात ममुद्धात                              | ८९६  | गुणस्थानोमें बालाप                           | 935                |
| समुद्धातका लक्षण                          | 69.8 | सामान्य-पर्याप्त-अपर्याप्त तीन आलाप          |                    |
| आहार-अनाहारका काल                         | 690  | अपर्यासके दो भेद                             | . ५३७<br>९३७       |
| अनाहारको-आहारकोको सख्या                   | 6,0  | चौदह मार्गणाओं में आलाप                      | ९३८<br>९३८         |
|                                           |      | गतिमार्गणार्मे आलाप                          | , २८<br>९३८        |
| २०. उपयोगाधिकार ९००-                      | -९०३ | इन्द्रिय मार्गणामें बालाप                    | 685                |
| उपयोगका स्वरूप और भेद                     | 900  | कायमार्गणामें आलाप                           | 683                |
| साकार और अनाकार उपयोग                     | 900  | योगमार्गणामें आलाप                           | 688                |
| और उनका स्वरूप                            | ९०१  | शेष मार्गणाओं में आलाप                       | 688                |
| उनकी संख्या                               | ९०१  | जीवसमासोमें विशेष                            | 989                |
|                                           |      |                                              | ,,,,               |

#### विवय-सूची

| गुणस्थानों और मार्गणाओं में                            |              |           | सामान्य नारक पर्याप्त बसंगतमे                             |             |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------|
| बीस प्रस                                               | पणाओंका कथन  | ९५०       | बीस प्ररूपणाओंका कथन                                      |             |
| पयप्ति गुणस्थानोंमै                                    |              |           | सामान्य नारक अपयोष्ति असंयत                               | ९५८         |
| अपर्याप्त गुणस्थानोंमै                                 | ,,           | "         | वर्मा सामान्य नारक                                        | ,,          |
| सामान्य मिच्यादृष्टियोंमे                              | "            | 948       | वर्मी सामान्य नारक पर्याप्त                               | "           |
| पर्याप्त मिथ्यादृष्टियोंमें                            | ,,           |           | वर्मा सामान्य नारक वर्षाप्त ,,                            | **          |
| अपर्याप्त मिच्यादृष्टियोंमें                           |              | "         | वर्गा सामान्य नारक अपयाद्य ,,                             | ,,          |
| सासादन गुणस्यानवालींके                                 |              | "         |                                                           | <b>९</b> ५९ |
| पर्याप्तक सासादन गुण.                                  | n            | ,,<br>९५२ | धर्मानारक पर्याप्त मिथ्यादृष्टि ,,<br>धर्मानारक अपर्याप्त | ,,          |
| अपर्याप्त सासादन गुण.                                  | "            |           |                                                           | ,,          |
| सम्यरिमध्यादृष्टिके                                    | "            | ,,        | चर्मा पर्याप्त सासादन                                     | ,,          |
| असंयत गुणस्यानवर्तीके                                  | "            | ***       | वर्मामिश्र गु. ,,                                         | ,,          |
| असंयत गुणस्थानवर्ती पर्याप्त                           |              | ,,,,      | चर्मा असंयत गु. ,,                                        | ,,          |
| असंयत गुणस्थानवर्ती अपर्याप्त                          | <b>₽</b> ,,, | ९५२       | षमी पर्याप्त असंयत ,,                                     | ९६०         |
| देशसंयत गुणस्थानवर्तीके                                | 140 II       | 443       | वर्मा अपर्याप्त असंयत ,,                                  | "           |
| प्रमत्त गुणस्थानवर्तीके                                | "            | ,,        | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य ,,                         | ,,          |
| अप्रमत्त गुणस्थानवर्तीके                               | "            | ,,        | ब्रितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त "                         | ,,          |
|                                                        | "            | ,,        | द्वितीयादि पृथ्वी नारक अपर्याप्त "                        | 948         |
| अपूर्वकरण गुणस्थानवर्तीके<br>प्रथम भाग अनिवृत्तिकरणमें | "            | 11        | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य                            |             |
| वितीय भाग आनवृत्तिकरणम<br>दितीय भाग                    | "            | 648       | मिथ्यादृष्टि "                                            | ,,,         |
|                                                        | "            | ,,        | द्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त                           |             |
| तृतीय भाग "                                            | **           | 27        | मिश्यादृष्टि ,,                                           | ,,          |
| चतुर्थभाग ,,                                           | ,,           | ,,        | द्वितीयादि पृथ्वी नारक वपर्याप्त                          | ,,          |
| पंचमभाग ,,                                             | "            | ,,        | मिथ्यादृष्टि "                                            |             |
| सूदम साम्पराय                                          | ,,           | 944       | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सासादन "                           | "           |
| उपशान्त कवाय                                           | "            | ,,        | द्वितीयादि पृथ्वी नारक सम्बग्-                            | "           |
| क्षीणकथाय                                              | "            | ,,        | मिध्यात कि                                                | 957         |
| सयोगकेवली                                              | ,,           | ,,        | वितीयादि पृथ्वी नारक असंयत                                | 247         |
| अयोगकोवली                                              | ,,           | ,,        | सम्यानक                                                   |             |
| सिद्ध परमेष्ठी                                         | ,,           | ,,        | सामान्य निर्वेच                                           | "           |
| सामान्य नारक                                           | ,,           |           | तियंच सामान्य क्यांत्वक                                   | **          |
| सामान्य नारक पर्याप्त                                  | ,,           |           | तियंच सामान्य अपर्याप्तक                                  | "           |
| सामान्य नारक अपर्याप्त                                 | ,,           | ,,        | G                                                         | "           |
| सामान्य नारक मिथ्यादृष्टि                              | ,,           |           |                                                           | १६३         |
| सामान्य नारक पर्याप्त मिथ्यादृष्टि                     |              | ९५७       | ***************************************                   | "           |
| सामान्य नारक अपर्याप्त मि.                             |              |           |                                                           | 13          |
| सामान्य नारक सासादन                                    | "            | "         | ,, ,, सासादन                                              | ,,          |
| सामान्य नारक मिश्र                                     | .,           | "         | " ", सासादन पर्याप्त ",                                   | "           |
| सामान्य नारक असंयत                                     | ,,           | ,,        | " ,, सासादन अपर्याप्त ,,                                  | ६४          |
| [?-?]                                                  | "            | **        | " " सम्यम्मिच्यावृष्टि "                                  | ,,          |
|                                                        |              |           |                                                           |             |

| तियाँच  | साम           | ान्य असंयत सम्यन्दहिमे           | i   |           | सा      | मान्य सन                   | च्य मिध्याद        | कि पर्याः                  |             |             |
|---------|---------------|----------------------------------|-----|-----------|---------|----------------------------|--------------------|----------------------------|-------------|-------------|
|         |               | बीस प्ररूपणाओ                    |     | 958       |         |                            |                    |                            | ोस प्ररूपणा | 505         |
|         |               | . असंयत पर्याप्त                 | ,,  |           |         |                            |                    | अपय                        |             | -           |
| ,,      |               | . असंयत अपयप्ति                  | "   | "         |         |                            | "<br>सासादन        |                            | ,,          | <b>९</b> ७२ |
|         | ग्र<br>स्वानि | र्यकादेश संयत                    | -   | ,,<br>484 |         |                            |                    | पर्याप्त                   | "           | 101         |
| पञ्चीरि |               |                                  | "   |           | **      |                            |                    | अपर्याप्त                  | "           | "           |
|         |               |                                  | "   | "         | ,,      |                            | "                  |                            | **          | **          |
| ,,      | ,             |                                  | **  | "         | "       | "                          | सम्यग्निः          | प्यावृ <del>ष्टि</del>     | "           | 11          |
| ,,      |               | 6                                | "   | "         | "       | n                          | वसंयत              |                            | **          | "           |
| "       | ,,            |                                  | "   | ,,        | ",      | **                         | असंयत ।            |                            | "           | "           |
| 111     | 71            |                                  | "   | 855       | **      | "                          | असंयत              |                            | ,,          | \$७३        |
| "       | 21            |                                  | **  | "         | "       | "                          | संयतासंय           | रत .                       | ,,          | .,          |
| 211     | n             |                                  | 11  | "         | "       | ,,                         | प्रमक्त            |                            | ,,          | ,,          |
| ,,      | ,,            | सासादन पर्याप्त                  | 11  | ,,,       | ,,      | "                          | प्रमत्त पर         | प्ति                       |             | ,,          |
| "       | "             | सासादन अपर्याप्त                 | 3)  | "         | 11      | ,,                         | प्रमत्त अ          | पर्याप्त                   |             |             |
| ,,,     | ,,            | मिश्र                            | "   | ,,        | 11      | п                          | अप्रमत्त           |                            |             | 908         |
| 11      | ,,            | असंयत                            | ,,  | 950       | ,,      | ,,                         | अपूर्वकरः          | ų                          | ,,          |             |
| "       | n             | असंयत पर्याप्त                   | ,,  | n         | 11      | ,,                         | अनिवृत्त <u>ि</u>  | प्रथम०                     |             | ,,          |
| ,,      | ۰,            | असंयत अपयोग                      | ,,  |           |         | ,,                         |                    | द्वितीय०                   | "           | 11          |
| ,,      | ,,            | देशसंयत                          | ,,  | ,,        | ,,      | ,,                         |                    | तिय०                       | "           | "           |
| ,,      | ,,            | योनिमती                          | "   | ९६८       | "       |                            |                    | [साय <b>ं</b><br>इतुर्थं ० | **          | 0.000       |
| ,,      | ,,            | योगिमती पर्याप्त                 | ,,  |           |         | 11                         |                    | ब्युवर<br>विम              | 11          | ९७५         |
| ,,      | ,,            | योनिमती अपर्याप्त                | "   | **        | 37      | "                          | "                  |                            |             | "           |
| .,      | ,,            | ,, मिच्यादृष्टि                  |     | "         | "       | "                          | सूदमसाम्प          |                            | "           | "           |
|         | ,,            | योनिमती मिध्यादृष्टि             | *,  | 19        | **      | 17                         | उपशान्तः           |                            | **          | "           |
| "       | ,,            | पर्याप्त                         |     |           | n       | **                         | क्षीणकवार          | •                          | "           | **          |
|         |               | योनिमती मिथ्यादृष्टि             | "   | ९६९       | "       | "                          | सयोगकेवर           |                            | **          | ९७६         |
| "       | ,,            | यानमता । मध्यादृष्ट<br>अपर्याप्त |     |           | "       | "                          | क्षयोगकेवर         | री .                       | "           | ,,          |
|         |               | भपवास<br>योनिमती सासादन          | **  | "         | मानुर्ष |                            |                    |                            | 79          |             |
| n       | "             |                                  | 27  | "         |         | पयसि                       |                    |                            | ,,          | ,,          |
| ,,      | "             | ,, पर्याप्त                      |     | ,,,       |         | <b>अ</b> पर्याप्त          |                    |                            |             | 900         |
| "       | 91            | ,, ,, अपर्याः                    | ۲,, | ,,        |         | मिथ्याद                    |                    |                            | ,,          | ,,          |
| 11      | "             | ,, मिश्र                         | **  | 900       | मानुर्व | पर्याप्त                   | मिष्यादृष्टि       |                            | "           |             |
| **      | "             | ,, असंयत                         | ,,  | ,,        | मानुषी  | अपर्याप्त                  | मिथ्याद हि         |                            |             | ९७७         |
| "       | ,,            | ,, देशसंयत                       | "   | ,,        | ,,      | सासादन                     | 6 -                |                            | ,,          |             |
| n       | "             | लब्ध्यपर्यासक                    | "   | ,,        |         | सासादन                     |                    |                            | ,,          | "           |
| सामान्य | मनुष्य        |                                  | ,,  | ,,        |         | सासादन                     |                    |                            | 10          | ९७८         |
| "       | ,,            | पर्यास                           | ,,  | ,,        |         | सम्यक्ति                   |                    |                            | "           | **          |
| ,,      | ,,            | अपर्यात                          | .,  | 908       |         | सम्यागमः<br><b>अ</b> संगतः |                    |                            | 23          | **          |
| п       | ,,            | <b>मिथ्यादृष्टि</b>              | ,,  |           |         | व्यसम्बद्धाः<br>देशसंयतः   | ा•बन्द <u>ाष्ट</u> |                            | ,,          | **          |
|         |               | •                                | .,  | "         | 17      | <b>पशस्य</b> त             |                    |                            | "           | ,,          |

| मानुषी प्रमत्तसंयत       | बीस प्ररूपणा | 900         | सौवर्नेशान देव                        | बीस प्ररूपणा | ९८६ |
|--------------------------|--------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-----|
| ,, अप्रमत्तसंयत          | ,,           | 909         | ,, देव पर्याप्त                       | ,,           | ,,  |
| ,, अपूर्वकरण             | ,,           | ,,          | ,, देव अपर्याप्त                      | ,,           | .,  |
| ,, अनिवृत्ति प्रथम भा०   | ,,           | ,,          | ,, मिण्यादृष्टि                       | ,,           | ,,  |
| ,, अनिवृत्ति द्वितीय     | n            | .,          | ,, ,, पर्याप्त                        | 19           | 920 |
| ,, अनिवृत्ति तृतीय       | ,,           | 960         | ,, ,, अपर्याप्त                       | ,,           | ,,  |
| ,, अनिवृत्ति चतुर्य      | ,,           | ,.          | ,, सासादन                             | "            | ,,  |
| ,, अनिवृक्ति पंचम        | ,,           | ,,          | ,, सासादन पर्याप्त                    | ,,           | ,,  |
| ,, सूब्मसाम्पराय         | n            | n           | ,, सासादन अपर्याप्त                   | ,,           | ,,  |
| ,, उपशान्तकषाय           | ,,           | 13          | ,, सम्यन्मिच्यादृष्टि                 | **           | ,,  |
| <sub>11</sub> क्षीणकवाय  | n            | 958         | ,, असंयत                              |              | 966 |
| ,, सयोगकेवली             | ,,           | ,,          | ,, असंयत पर्याप्त                     |              | ,,  |
| ,, अयोगकेवली             | ,,           | ,,          | । असंयत अपर्याप्त                     |              | ,,  |
| मनुष्य लब्ध्यपर्यातक     | ,,           | ,,          | सामत्कुमार माहेन्द्रदेव               | .,           | 968 |
| देवगति                   | ,,           | ,,          | ,, ,, पर्याप्त                        |              | ,,  |
| देवसामान्य पर्याप्तक     | ,,           | 929         | ,, ,, अपर्यात                         |              | ,,  |
| देवसामान्य अपयक्षिक      | ,,           | ,,          | सामान्य एकेन्द्रिय                    | ,,           | 990 |
| देवसामान्य मिध्यादृष्टि  | ,,           | 17          | ,, ,, पर्याप्त                        | ,,           | ,,  |
| ,, मिथ्यादृष्टि पर्यात   | ,,           | ,,          | ,, ,, अपर्याप्त                       | "            |     |
| ,, मिथ्यादृष्टि अपर्यात  | ,,           | ,,          | बादर एकेन्द्रिय                       | ,,           | ,,  |
| सासादन                   | ,,           | 9८३         | बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त              | ,,           | ,,  |
| ,, सासादन पर्याप्त       |              | ,,          | ,, अपर्याप्त                          | ,,           | 998 |
| ,, सासादन अपर्यास        | .,           | ,,          | सूक्ष्म एकेन्द्रिय                    | "            | ,,  |
| ,, सम्यरिमध्यादृष्टि     | ,,           | ,,          | ,, ,, पर्याप्त                        | ,,           | ,,  |
| ,, असंयत                 | ,,           | ,,          | ,, ,, अपर्याप्त                       | ,,           | 997 |
| ,, असयत पर्याप्त         |              | 308         | दोइन्द्रिय                            |              | ,,  |
| ., असंयत अपर्याप्त       |              | ,,          | दोइन्द्रिय पर्याप्त                   | ,,           | ,,  |
| भवनत्रिक देव             |              | .,          | दोइन्डिय अपर्याप्त                    |              | ,,  |
| भवनित्रक पर्याप्त देव    | ,,           | ,,          | त्रीस्द्रिय                           |              |     |
| भवनित्रक अपर्यास देव     |              | ,,          | श्रीन्द्रिय पर्याप्त                  | ,,           | ९९३ |
| ,, मिच्यादृष्टि          | ,,           | 924         | त्रीन्द्रिय अपर्याप्त                 | ,,           | ,,  |
| ,, पर्याप्त मिच्यादृष्टि | ,,           | ,,          | <b>चतु</b> रिन्द्रिय                  | "            | "   |
| अपर्यास मिथ्यादृष्टि     | **           | "           | अतुरिन्त्रिय पर्याप्त                 | ,,           | ,,  |
| , सासादन                 | ,            |             | बतुरिन्त्रिय अपर्याप्त                |              |     |
| ,, सासादन पर्यास         | ,,           | "           | पंचे स्टिय                            | ,,           | 998 |
| , सासादन अपर्यास         | ,,           | "           | पंचेन्द्रिय पर्याप्त                  | **           |     |
| ,, सम्यग्निण्यादृष्टि    |              | <b>९</b> ८६ | पंचेन्द्रिय अपर्याप्त                 | "            | ,,  |
|                          | n            |             | वंचेन्द्रिय मिष्यादष्टि               | "            | "   |
| ા અલયલ                   | 27           | 19          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | "            | ";  |

| <b>१</b> २ | गो० खीवकाण्डे |  |
|------------|---------------|--|
|            |               |  |

| पंचेन्द्रिय मिण्यादृष्टि पर्याप्त    | ,,                                      | 999                                     | मनोयोग         | नी मिच्याद     | ছি ।                 | तिस प्ररूपणा | १००४  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|-------|
| ,, ,, अपर्याप्त                      | ,,                                      | ,,                                      | मनोयोग         | गी सासादन      | ī                    | ,,           | ,,    |
| असंज्ञिपचेन्द्रिय                    | ,,                                      | ,,                                      | मनोयोग         | गिमिश्र        |                      | ,,           | १००५  |
| असंज्ञि पंचेन्द्रिय पर्याप्त         | ,,                                      | ,,                                      | मनोयोग         | ी असंयत        |                      | ,,           | ,,    |
| » अपर्याप्त                          | ,,                                      | ,,                                      | मनोयोग         | ी देशसंयर      | r                    | n            | ,,    |
| सामान्य पर्वन्दिय सञ्ज्यपर्याप्त     | ,,,                                     | ९९६                                     | मनोयोगं        | ी प्रमत्त      |                      | ,,           | ,,    |
| शंज्ञि पचेन्द्रिय लब्ब्यपर्याप्त     | ,,                                      | ,,                                      | असत्य ।        | मनोयोगी        |                      | ,,           | १००६  |
| असंज्ञि पचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त    |                                         | ,,                                      | वाग्योगी       | t              |                      | ,,           | ,,,   |
| कायानुवाद                            | 11                                      | ,,                                      | वाग्योगी       | मिष्यादी       | è                    | ,,           | ,,    |
| षट्काय सामान्य पर्याप्त              | • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 990                                     | काययोग         | n °            |                      | ,,           | "     |
| षट्काय सामान्य अपयप्ति               | ,,                                      | ,,                                      | ,,             | पर्याप्तव      | Б                    |              | १००७  |
| पृथ्वीकाय                            | ,,                                      | ,,                                      | "              | अपर्याप्त      |                      | ,,           |       |
| पृथ्वीकास पर्याप्तक                  | "                                       | "                                       | "              | मिथ्याद्       |                      | "            | "     |
| पृथ्वीकाय अपर्याप्तक                 | ,,,                                     | 996                                     |                |                | पर्या०               | "            | "     |
| बादर पृथ्वीकायिक                     | "                                       | , , ,                                   | **             | ,,             | अपर्या०              | "            | ,,    |
| ,, ,, पर्याप्त                       |                                         |                                         | "              | ग ।<br>सासादन  |                      | "            | 99    |
| ,, ,, अपर्याप्त                      | ,,                                      | ,,                                      | "              |                | पर्याप्तक            | "            | १००८  |
| वनस्पतिकाविक                         | 11                                      | <b>999</b>                              | 17             | "              | वपयप्तिक<br>वपयप्तिक | "            | "     |
| ., ,, पर्याप्त                       | "                                       | 227                                     | "              | ,,<br>सम्यग्नि |                      | "            | 19    |
|                                      | "                                       | "                                       | 1)             |                |                      | **           | 11    |
| ,, ,, अपयाप्त<br>प्रत्येक वनस्पति    | ,,,                                     | **                                      | 19             | असंयतः         |                      | "            | "     |
|                                      | ,,                                      | ,,                                      | "              | पर्याप्त व     |                      | 79           | १००९  |
|                                      | "                                       | १०००                                    | "              | अपर्याप्त      | बसयत                 | "            | 11    |
| ,, अपयाप्तक<br>साधारण वनस्पति        | "                                       | "                                       | "              | देशविरत        |                      |              | n     |
| _t-                                  | ,,                                      | ,,                                      | "              | प्रमत्तसंय     |                      | 13           | **    |
|                                      | **                                      | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | "              | अप्रमत्तस      |                      | **           | "     |
| ,, जपयान्तक<br>साधारण बादर वनस्पति   | "                                       | 8008                                    | "              | सयोगकेव        |                      | **           | १०१०  |
|                                      | **                                      | 3)                                      | <b>औ</b> दारिक | काययोगी        |                      | "            | ,,    |
| P-                                   | 21                                      | ,,                                      | **             | fi             | थ्यादृष्टि           |              | ,,,   |
| ,, अपयन्तिक<br>त्रसंकाय              | **                                      | ,,,                                     |                | स              | सादन                 | ,,           | ,,    |
| त्रसमाय<br>त्रस पर्याप्तक            | **                                      | १००२                                    | "              | सम             | यग्मिष्यादृष्टि      |              | ,,    |
| त्रस अपर्याप्तक<br>त्रस अपर्याप्तक   | "                                       | "                                       | "              | ar:            | संयत सम्यग्दृष्टि    | :            | १०११  |
| त्रसः अपयाप्तकः<br>त्रसः मिथ्यादष्टि | ,,                                      | **                                      | "              |                | <b>विती</b> े        | ,,           |       |
|                                      | 1)                                      | १००३                                    | औदारिक         | मिश्रकायय      | ोग <u>ो</u>          |              | ,,    |
| ,, ,, पर्याप्त                       | **                                      | ,,,                                     | ,,             | ,,             | मिण्यादृष्टि         | **           | "     |
| ,, ,, अपयप्ति                        | ,,                                      | ,,                                      | .,             | ,,             | सासादन               |              | "     |
| वकाय                                 | **                                      | 8008                                    | ,,             | "              | असंयत                | " ,          | 0 8 7 |
| त्रस लब्ब्य पर्याप्तक                | ,,                                      | ,,                                      | ,,             | "              | सयोगकेवा             | -            |       |
| मनोयोगी                              | ,,                                      | ,,                                      | वैकियिक व      |                | a stated             | "            | "     |
|                                      |                                         |                                         |                |                |                      | "            | **    |

| वैकिथिव    | क कामयो             | गो मिष्यादृष्टि बीसः | प्ररूपणा | १०१२     | मपुंस     | कवेदि पर्याप्तक                   | बीस प्ररूपणा | १०२०     |
|------------|---------------------|----------------------|----------|----------|-----------|-----------------------------------|--------------|----------|
|            | **                  | सासादन               | n        | "        | 38        | अपर्याप्तक                        | ,,           | १०२१     |
| ,,         | n                   | सम्यग्मिथ्यावृष्टि   | ,,,      | १०१३     | ,,        | मिष्यादृष्टि <b></b>              | ,,           | ,,       |
| ,,         | 27                  | बसंयत                | 99       | 27       | ,,,       | ,, पर्याप्तक                      | ,,           | ,,       |
| वैक्रियिव  | ि मिश्रका           | य०                   | 17       | 22       | ,,        | ,, अपर्याप्तक                     | ,,           | ,,       |
| ,,         | ,,                  | मिथ्यादृष्टि         | .,       | .,       |           | सासादन                            | ,,           | १०२२     |
| ,,         |                     | सासादन               | ,,       | ,,       |           | ., पर्याप्तक                      |              |          |
| ,,         | "                   | असंयत                |          | १०१४     | "         |                                   | "            | "        |
|            | "<br>काययो          |                      | "        |          | "         | ,, अपयाप्तक<br>सम्यग्मिच्यादृष्टि | ,,           | "        |
|            | ग्यापना<br>हिस्थिका |                      | "        | "        | "         |                                   | "            | , ,,,,,, |
|            | ामञ्जना<br>काययोगी  |                      | "        | "        | "         | व्यसंयतसम्यग्दृष्टि               | "            | १०२३     |
| कामण       | काययागा             |                      | ,,       | **       | "         | ,, पर्याप्तक                      | "            | "        |
| ,,         |                     | मिथ्यादृष्टि _       | ,,       | **       | "         | ,, अपर्याप्तक                     | **           | "        |
| ,,         |                     | सासादन सम्यग्दृष्टि  | ,,       | १०१५     | "         | देशविरत                           | ,,           | ,,       |
| ,,         |                     | असंयत सम्यन्दृष्टि   | "        | ,,       | अपग       | त वेद                             | ,,           | १०२४     |
| ,,         |                     | सयोगकेवलि            | ,,       | ,,       | क्रोधव    | ज्यायी                            | ,,           | ,,       |
| स्त्रीवेदी |                     |                      | ,,       | ,,       | ,,        | पर्याप्तक                         | ,,           | ,,       |
| स्त्रीवेदि | पर्याप्तक           |                      | ,,       | १०१६     | ,,        | अपयोशक                            | ,,           | ,,       |
| स्त्रीवेदि | अपर्याप्त           | <b>事</b>             | ,,       | ,,       | ,,        | मिथ्यादृष्टि                      | ,,           | १०२५     |
| स्त्रीवेदि | मिथ्यादी            | È                    | ,,       | ,,       |           | ,, पर्याप्तक                      |              |          |
| ,,         | ,,                  | पर्याप्तक            |          |          | 1)        | ,,                                | "            | "        |
|            |                     | अपयस्तिक             | "        | "        | "         | ,, अपयाप्तक<br>सासादन             | "            | **       |
| ,,         | ः,<br>सासादन        | 44444                | "        | 9 - 9 10 | 97        |                                   | **           |          |
| ,,         |                     | पर्याप्तक            | ,,       | १०१७     | ,,        | ,,                                | "            | १०२६     |
| ,.         | **                  |                      | "        | 33       | 29        | ,, अपर्याप्तक                     | "            | **       |
| "          | ,,                  | अपयप्तिक             | ,,       | **       | ,,        | सम्यग्मिथ्यादृष्टि                | n            | "        |
| "          | सम्यग्मिष           | यादृष्टि             | **       | **       | **        | बसंयत सम्यग्दृष्टि                | **           | "        |
| ,,         | असंयत               |                      | **       | १०१८     | ,,        | ,, पर्याप्तक                      | ,,           | "        |
|            | देशविरत             |                      | **       | ,,       | ,,        | ,, अपर्याप्तक                     | ,,           | १०२७     |
| स्त्रीवंदि | प्रमत्त             |                      | ,,       | ,,       | ,,        | देशविरत                           | ,,           | ,,       |
| ,,         | अप्रमत्त            | 1                    | ,,       |          | ,,        | प्रमत्तसंयत                       | ,,           | ,,       |
| ,,         | अपूर्वक             | रण                   | ,,       | ,,       |           | अप्रमत्तसंयत                      | ,,           | ,,       |
| ,,         | अनिवृधि             | तकरण                 | ,,       | १०१९     | .,        | अपूर्वकरण                         |              |          |
| पुंबेदि    |                     |                      |          |          |           | प्रथम अनिवृत्ति.                  | **           | १०२८     |
| -          | पर्याप्तर           | 6                    | **       | **       | 22        | द्वितीय अनिवृत्ति                 | "            |          |
| 11         | अपर्याप             |                      | "        | 3.7      | "<br>अक्ष |                                   | "            | "        |
| "          | मि <b>ध्या</b> व    |                      | "        | 9020     |           |                                   | **           | "        |
| "          |                     |                      | "        | १०२०     | कुमत      | <b>कुश्रुतज्ञा</b> नि             | "            | . ,,     |
| ,,         |                     | र्याप्तक             | "        | "        | n         | ,, पर्याप्तक                      | "            | १०२९     |
| "          | **                  | प्रपर्याप्तक         | **       | "        | .27       | ,, अपयप्तिक                       | "            | "        |
| नपुंसकवे   | ৰ                   |                      | ,,       | 22       | ,,        | ,, मिच्यादृष्टि                   | "            | ,,       |

| ţĸ                                     |                        |            |           |       | गो० व          | वकाण्डे        |                            |                 |      |           |
|----------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|------|-----------|
| कुमति कुश्रुतज्ञानि मिथ्यादृष्टि पर्यो |                        |            |           | বৰু   |                | अवधि           | दर्शनी                     | बीस प्ररूपणा    | 2035 |           |
|                                        |                        |            | बोस       | अस्पन | ⊺ १०२९         | ,,             | पर्याप्त                   | <b>ক</b>        | ,,   | ,,        |
| ,,                                     | ,,                     | ,, 89      | पर्याप्तक | ,,    | 8030           | ,,             | अपर्या                     | तक              | ,,   | ,,        |
| ,,                                     |                        | ासादन      |           | ,,    | ,,             | कृष्णले        | ष्या                       |                 | ,,   | ,,        |
| ,,                                     |                        | ,, ф       | र्पाप्तक  | ,,    | ,,             | ,,             | पर्याप्त                   | क               | ,,   | ,,        |
| ,,                                     | ,,                     | ,, 87      | पर्याप्तक | ,,    | 8038           | ,,             | अपर्या                     | तक              | ,,   | 1080      |
| विभंगज्ञ                               | ानि                    |            |           | ,,    | ,,             | "              | मिथ्या                     | र्ज़िष्ट        | ,,   | 53        |
| ,,                                     | मिच्याद                | हि         |           |       | ,,             | 97             | .,                         | -<br>पर्याप्तक  | ,,   | ,,        |
| ,,                                     | सासादर                 |            |           | ,,    | ,,             | ,,             | ,,                         | अपयप्तिक        | ,,   | ,,        |
| मतिश्रुत                               | ज्ञानि                 |            |           |       | "              | ,,             | सासाद                      | 7               | "    | १०४१      |
| ,,                                     | पर्याप्तव              | Б          |           | ,,    | १०३२           | ,,             | ,,                         | पर्याप्तक       | ,,   |           |
|                                        | अपयस्टि                | <b>ৰ</b>   |           | "     | "              | "              | "                          | अपर्याप्तक      |      | "         |
|                                        | असंयत                  |            |           | "     | "              | ,,             | गिश्र<br>गिश्र             |                 | **   | "         |
|                                        | ज्ञानि असं             | वत अपर्य   | प्तक      | "     | "<br>१०३२      | "              |                            | सम्यग्दृष्टि    | "    |           |
|                                        | ,,                     | पर्याप     |           |       |                |                |                            | पर्याप्तक       | **   | १०४२      |
| भनःपर्यय                               |                        |            |           | "     | "<br>{ 6 6 0 } | 22             | "                          | अपर्याप्तक      | "    | ₹08₹      |
| केवलका                                 | नि                     |            |           | 39    |                | ,,<br>कपोत्तले | "                          | जनवान्त्रक      | "    | ,,        |
| संयभानुबाद                             |                        |            |           | "     | "              |                | पर्याः<br>पर्याप्तव        |                 | "    | ,,,       |
| ,,                                     | प्रमत्त सं             | лa         |           | *1    | "              | 17             | वयान्तव<br><b>व्ययम</b> ित |                 | 11   | १०४३      |
| ,,                                     | अप्रमत्त               |            |           | **    | "<br>४६०१      | 99             |                            |                 | "    | 33        |
| ,,<br>सामायिव                          |                        | ч.         |           | ,,    |                | **             | मिच्याद्                   |                 | "    | **        |
| परिहार                                 |                        |            |           | ,,    | 99             | **             | 11                         | पर्याप्तक       | ,,   | "         |
| ययाख्यात                               | •                      |            |           | "     | **             | **             | **                         | अपर्याप्तक      | "    | \$088     |
| असंयम                                  |                        |            |           | "     | ,,,            | 99             | सासादन                     |                 | "    | "         |
|                                        | पर्याप्तक              |            |           | 31    | १०३५           | 59             | "                          | पर्याप्तक       | **   | ,,        |
| "                                      | वपर्याप्त              | -          |           | "     | 27             | "              | **                         | अपर्याप्तक      | 29   | "         |
| ,,<br>चक्षुदर्शन                       |                        | mp.        |           | 33    | ,,,            | >>             | सम्यग्मि                   |                 | **   | ,,        |
| -                                      | '<br>पर्याप्तक         |            |           | "     | 803€           | 99             |                            | सम्यग्दृष्टि    | "    | १०४५      |
| "                                      | अपर्याप्त<br>अपर्याप्त | -          |           | "     | "              | "              | "                          | पर्याप्तक       | **   | **        |
| 11                                     | मिच्याद्र <b>ि</b>     |            |           | ,,    | **             | **             |                            | वपर्याप्तक      | ,,   | ,,        |
| F3                                     |                        |            |           | ,,    | ,,             | तेजोलेक्य      |                            |                 | 19   | ,,        |
| ,,                                     | **                     | पर्याप्तक  |           | 99    | १०३७           | **             | पर्याप्तक                  |                 | "    | ,,        |
| ))<br>markrani                         |                        | अपर्याप्तः | Б         | 29    | **             | **             | अपर्याप्त                  | <b>*</b>        | ,,   | १०४६      |
| <b>अच</b> शुदर्शनी                     |                        |            |           | "     | 1,             | "              | मिष्यादृ                   | ġ               | .,   | ,,        |
| "                                      | पर्याप्तक              |            |           | >>    | "              | "              | **                         | पर्याप्तक       | ,,   | ,,        |
| "                                      | अपर्याप्तः             |            |           | **    | 3509           | "              | n                          | अपर्याप्तक      | ,,   | ,,        |
| "                                      | मिथ्यावृहि             |            |           | "     | ,,             | ,,             | सासादन                     |                 | "    | ,,        |
| "                                      |                        | यप्तिक     |           | "     | "              | ,,             | ,,                         | <b>ग्यां</b> सक |      | ,,<br>७४७ |
| "                                      | ,, ;                   | अपर्याप्तव | 5         | "     | "              | n              | सासादन                     | अपर्याप्त       | "    |           |
|                                        |                        |            |           |       |                |                |                            |                 |      | "         |

|                  |                                |              | विषय- | <b>ूची</b>                             | 24                |
|------------------|--------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------|-------------------|
| तेजोलेक्या       | सम्यग्निच्या.                  | बीस प्ररूपणा | १०४७  | धुक्लकेरया अप्रमससंयत                  | बीस प्ररूपणा १०५५ |
| ,,               | वसंयत                          | "            |       | बासव्य                                 | 11 11             |
| "                | ,, पर्याप्तक                   | ٠,           | ,,    | " पर्याप्तक                            | ,, 11             |
| 22               | ,, अपयप्तिक                    | ,,           | 8086  | सम्यग्दृष्टि अपर्याप्तक                | " १०५६            |
|                  | देशविरत                        | ,,           | ,,    | " पर्यातक                              | " "               |
| ,,               | प्रमत्त                        | **           | ,,    | " अपयप्तिक                             | ,, ,,             |
| ,,               | वप्रमत्त                       | **           | **    | क्षायिक सम्यन्दृष्टि                   | " १०५७            |
| पद्मलेश्या       |                                | "            | 8088  | '' पर्याप्तक                           | " "               |
| 53               | पर्याप्तक                      | ,,           | ,,    | '' अपर्याप्तक                          | " "               |
| ,,               | अपर्याप्तक                     | ,,           | ,,    | '' असंयत                               | n n               |
| ,,               | मिथ्यादृष्टि                   | ,,           | ,,    | " पर्याप्त असंयत                       | " "               |
| ,,               | , पर्याप्तक                    | ,,           | ,,    | " अपर्याप्त असंयत                      | " १०५८            |
| ,,               | ,, अपर्याप्तक                  | ,,           | 8040  | " देशविरत                              | 11 19             |
| "                | सासादन                         | ,,           | ,,,   | वेदक सम्यग्दृष्टि                      | " "               |
| ,,               | ,, पर्याप्त                    | "            | "     | " पर्याप्तक                            | ;1 11             |
| ,,               | ,, अपयप्ति                     | ,,           | "     | " अपर्याप्तक                           | " "               |
|                  | सम्यग्मिथ्यादृष्टि             | ,,           | "     | '' असंयत                               | " १०५९            |
| ,,               | वसंयत सम्यः                    |              | १०५१  | " " पर्याप्तक                          | ,, ,,             |
| "                |                                | 11           |       | " " जपर्याप्तक                         | 39 13             |
| ,,               |                                | ,,           | ,,    | " देशविरत                              | n 11              |
| **               | ,, अपयाप्तक<br>देशविरत         | >7           | ,,    | " श्रमत्तसंयत                          | ,, ,,             |
| ,,               | प्रमत्तमंयत                    | "            | "     | " बप्रमत्तसंयत                         | " १०६०            |
| ,,               | अमत्तसंयत<br>अप्रमत्तसंयत      | **           | १०५२  | जप्रमस्तवस्त<br>उपशम सम्यग्दृष्टि      | •                 |
| ,,<br>शुक्ललेश्य |                                | ;;           | (044  |                                        | m ,,              |
| **               | पर्याप्तक                      | **           | 2,    |                                        | " "               |
| "                | <b>अपर्याप्तक</b>              | "            | **    | ,, अपयाप्तक<br><b>अ</b> संयत           | ** **             |
| **               | मिथ्यादृष्टि                   | ,,           | ,,    |                                        | B 27              |
| ,,               | " पर्याप्तक                    | **           | १०५३  |                                        | ,, १०६१<br>-      |
| ,,               | " अपयप्तिक                     | ,,           | "     | ,, त वपर्याप्त                         | n ,, ,,           |
| 1,               | सासादन                         | ,,           | .,    | ,, देशविरत                             | " "               |
| ,,               | " पर्याप्तक                    | ,,           | **    | ,, प्रमत्त                             | n n               |
| ,,               | " अपयप्तिक                     | ,,           | ,,    | ,, अप्रम <del>श</del><br>संज्ञी        | " १०६२<br>"       |
| ,,               | अपयाप्तक<br>सम्यग्मिथ्यादृष्टि | ,,           | १०५४  | चंशा<br>संजी पर्याप्तक                 | ,,                |
| ,,               |                                | ,,           | 1048  | संज्ञी अपर्याप्तक<br>संज्ञी अपर्याप्तक | " "               |
| ,,               | असंयत सम्य.                    | ,,           | ,,    |                                        | " "               |
| n                | '' पर्याप्तक<br>" वपर्याप्तक   | "            | ,,    | संजी मिथ्यादृष्टि                      | <b>1)</b> 11      |
| ,,               | वपयाप्तक                       | ,,           | ,,    | ,, ,, पर्याप्तक                        | " "               |
| ,,               | देशविरत                        | "            |       | ।। अपर्याप्तक                          | "१०६३             |
|                  | प्रमत्त संयत                   |              | १०५५  | ,, सासादन                              | " "               |

| १६       |                  |              | गो० जी | वकाष्ट्रे   |                 |              |      |
|----------|------------------|--------------|--------|-------------|-----------------|--------------|------|
| संज्ञी र | सासादन पर्याप्तक | बीस प्ररूपणा | १०६३   | बाहारी      | प्रमत्त         | बीस प्ररूपणा | १०६८ |
| 91       | ,, अपर्याप्तक    | "            | 71     | ,,          | बप्रमत्त        |              | "    |
|          | मिश्र            |              | ,,     | ,,          | अपूर्वकरण       | n            | 13   |
| ,,       | वसंयत स॰         | ,,           | १०६४   | 27          | अनिवृत्ति       | В            |      |
| ,,       | ,, पर्याप्तक     | "            | ,,     | ,,          | सूक्ष्मसाम्पराय | n            | ,,   |
| ,,       | ,, अपर्याप्तक    | ,,           | ,,     | ,,          | उपशान्तकषाय     | ,,           | १०६९ |
| अगंजी    | •                | ,,           | १०६४   | ,,          | क्षीणकषाय       | ,,           | н    |
| ,,       | पर्याप्तक        | ,,           | "      | "           | सयोगकेवली       | ,,           | 13   |
| ,,       | अपयप्तिक         | ,,           | १०६५   | अनाहारी     |                 | ,,           | ,,   |
| आहार     | ì                |              | "      | ,,          | मिथ्यादृष्टि    | "            | १०७० |
| ,,       | पर्याप्तक        | ,,           | ,,     | **          | सासादन          |              | ,,   |
| ,,       | अपर्याप्तक       | ,,           | ,,     | ,,          | असंयत           | ,,           | я    |
|          | मिच्यादृष्टि     | 11           | १०६६   | ,           | प्रमत्त         | ,,           | ,,   |
| ,,       | ,, पर्याप्तक     | ,,           | ,,     | ,,          | सयोगकेवली       | **           | 11   |
| ,,       | ,, अपर्यात्तक    | ,,           | ,,     | . 11        | अयोगकेवली       | ,,           | १०७१ |
| "        | सासादन           | "            | ,,     | ,,          | सिद्धपरमेष्ठी   | ,,           | ,,,, |
| ,,       | ,, पर्याप्तक     | "            | ,,     |             | म सम्यक्त       | "            | १०७३ |
| ,,       | ,, अपर्याप्तक    | "            | १०६७   |             |                 |              | ,    |
| ,,       | मिश्र            | "            |        |             | डीके प्ररूपणाएँ |              | "    |
| ,,       | असंयत            |              | **     | व्रन्यसमापि | त               |              | १०७५ |
| ,,       | ,, पर्याप्तक     | "            | **     | गाथानुक     | मणी             |              | ६७७१ |
| ,,       | ,, अपर्याप्तक    | "            | "      | _           | पद्यानुक्रमणी   |              | 2066 |
|          | देशमंयत          | **           | ,,     |             | -               |              |      |
| 17       | 411140           | ,,           | १०६८   | ावाशष्ट ह   | ाब्द सूची       |              | १०९२ |

#### ज्ञानमार्गणाधिकारः ॥१२॥

अनंतरं श्रीनेमिचंद्रसैद्धांतचकवींतगळु ज्ञानमार्गाणेयं पेळलुपक्रमिसि निरुक्तिपूर्व्यकं ज्ञानसामान्यलक्षणमं पेळवपर ।

> जाणह तिकालंबिसए दव्यगुणे पज्जए य बहुमेदे । पञ्चक्सं च परोक्स्वं अभेण जाणेति जं वेति ॥२९९॥

जानाति त्रिकार्लैविषयान् द्रव्यगुणान् पर्ध्यायांश्च बहुभेदान् । प्रत्यक्षं परोक्षमनेन ज्ञानमिति इदं ब्रवंति ॥

त्रिकालविषयान् ब्सवस्थं द्वसंभानकालगोचरंगळप्य बहुभेवान् जीवावि ज्ञानाि स्थावरावि
नानाप्रकारंगळप्य द्वस्थगुणान् जीवपुद्मलप्यस्माऽप्रकालकालंगळे ब द्वव्यंगळुमं ज्ञानदर्शनसम्यस्वसुखबोस्यो विगळुं स्पर्शेरसांधवर्णािबगळुं गतिस्थरप्यवाहनवस्तंनहितुत्वािबगळुमं बो गुणंगळुमं पर्यायांश्व स्थावरत्यसस्वाळुमणुत्यस्केष्यवाळं झस्बेब्यंजनभेवाळ्यं यर्षुगुमं ची पर्यायंगळुमानसं प्रत्यकं स्पर्ण्यं परोजं च अस्यष्टमुवािब जने नाताति अरिणुम्बिदिन् विंतु ज्ञानमितावे
ज्ञानमं वितिवं करणभुतमाप् स्वायंब्यवसायास्यसमप्य जीवगुणमं ज्ञवति येळ्वरदंबािबाळो ज्ञानमं

वासवै पूज्यपादान्जं समबसृतिसंस्कृतम् । द्वादशं तीर्थकर्तारं वासपुज्य जिनं स्तुवे ॥१२॥

अय श्रीनेभिचन्द्रमैद्धान्तचकवर्ती ज्ञानमार्गणामुपक्रममाणो निरुक्तिपूर्वकज्ञानसामान्यलक्षणमाह-

तिकालविषयान् वृत्तवरस्पेंद्रतंपानकालगोचरान् बहुभेदान्-जीवादिकामादिस्यावरादिनानाप्रकारान् दृश्याणि जीवादुनालथर्माधर्याकाशकालास्थानि, गुणान् जानवर्धनसम्बरस्यसुखवीयादीन् स्पर्येरसम्पर्यापीत् गरितिस्यययगाहनवर्तमाहेत् परितिस्यययगाहनवर्तमाहेत् परितिस्यययगाहनवर्तमाहेत् पर्यापाक्ष स्थापावस्य स्यापावस्य स्थापावस्य स्य स्थापावस्य स्थापावस्य स्थापावस्य स्थापावस्य स्थापावस्य स्थापाव

श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चकवर्ती ज्ञानमार्गणाको प्रारम्भ करते हुए निकक्तिपूर्वक ज्ञान-सामान्यका छक्षण कहते हैं—

जिकाल अर्थान् अतीत, अनागत और वर्तमान कालवर्ती बहुत भेटोंको अर्थान् जीव आदि स्थावर आदि नाना प्रकारोंको, जीव पुद्गाल धर्म अधर्म आकाश काल नामक दृत्योंको, ज्ञान दर्शन सम्यवस्य सुख वीये आदि और स्थारे रस गन्ध वर्ण आदि गुणोंको, तथा गतिहेतुन्व, स्थितिहेतुन्व, अवगाहनहेतुन्व, वर्तनाहेतुन्व आदि पर्यायोंको, स्थावर प्रस् आदिको, परमाणु स्कृत्य आदिको अर्थपर्याय और व्यंजपर्यायोंको इसके द्वारा प्रत्यक्ष आदेत्र स्थान स्था

१. म तिकालसहिए । २. त्रिकालसहितान ।

प्रत्यक्षं परोक्षमुमें वितु द्विप्रकारमप्प प्रमाणसक्तुं। तत्त्वक्ष्पसंख्याविषयफललक्षणंगळं तद्विप्रति-पत्तिनिराकरणिममं स्याद्वावमतप्रमाणस्यापनमुमं सविस्तरमाणि मानौडावितक्कंशास्त्रंगळोळु नोक्किकेळत्यडवर्षे के वोडेज्रेतवावरूपमप्पागमवोळं हेतुवावककनिकारत्वीदवं।

अनंतरं ज्ञानभेदमं पेळ्दपं ।

पंचेव होंति णाणा मदिसुदओहीमणं च केवलयं।

खयउवसमिया चउरो केवलणाणं हवे खह्यं ॥३००॥

पंचेब भवंति जानानि मतिः श्रृताविधमनःपर्य्ययस्य केवलं । क्षायोगशमिकानि चत्वरि केवलज्ञानं भवेत्सायिकं॥

मित्थ् ताविधमतःपाय्येयकेवलमे वित्तु साम्यकानंगञ्जूमय्ये अपुष्य नाधिकंगञ्ज्तु । येत्लानु सामान्यपिकंग्विदं संग्रह्ण्यद्वयात्विकत्त्वयमात्र्यपिकं तानमो हे ये हु पैक्रम्यदुर्वतादो हे विदेशवाहे केलिय्वं वर्ण्यायात्विकत्यमात्र्यपित सानंगञ्ज्ये पृत्ति पुर्वत्य पेक्रम्यदुर्व बुद्वत्ये । अवरोजु मितिश्र ताह्वाध्यक्रमुमाक्के सर्व्यवातिस्पर्धकंग्रज्यु सार्यप्रधावनंगञ्जपुर्व । मितानात्रावाव्याव्यातित्यक्रम्यः
ह्वाध्यक्रमुमाक्के सर्व्यवातिस्पर्धकंग्रज्युयाभावहरमं अवयो बुद्वत्यप्रमानंगञ्ज सववस्याव्यमनुगक्रममे बुद्व । क्षयस्वासावुप्रधानच स्थापेश्रमः । स्थापेश्रमे भवानि सार्योपश्चमिक्तान । अथवा
स्रयोपश्चमे प्रयोजनमेषां सार्योपशमिकानि । तत्तवावरणवेश्रधातिस्पर्धकंगञ्जूष्यके विद्यमानत्व-

१५ बृबन्ति-कथमित अर्हदादयः । एतःज्ञान प्रत्यक्षं परोशं चीत द्विषयं प्रमाणं भवति । तस्यरूपसक्षाविषय-कृत्रक्षकणानि तद्विप्रतिपत्तिनराकरणं स्थाद्वायमतप्रमाणस्थापनं च सक्स्तरं मार्तण्डादितकंशास्त्रेषु प्रष्टव्यं, अत्राहेतुवादक्ये आगमे हेतुवादस्थानिषकारान् ॥२९९॥ अत्य ज्ञानभेदानाह्-

मतिश्रुताविषमा पर्यवकेवलनामानि सम्यक्तानानि पञ्चिव नोनाधिकानि । यदापि सामान्यापंशया संग्रहल्यडव्याधिकनयमाश्रियः ज्ञानकेवकेव कथितं, तथापि विशेषाध्या पर्ययाधिकनयमाश्रियः जानानि २० पञ्चेवल्यानि दृश्यः । तेषु मतिश्रुतावधिमान पर्यवाध्यानि चरवारि ज्ञानानि क्षायोपप्रामिकानि भवन्ति मतिज्ञानावादरणविधानेत्यासमध्यामा अनुनागस्य सर्वपातिस्यंकनामुद्दाभावक्यः तथा, तैथामेव अनुन्य-प्राप्ताना सदयन्याक्य उपधान । क्षयस्यासानुप्ताकस्य स्वयोगकाम स्रयोगकामे भवानि क्षायोगदामिकानि । अयवा स्रयोगकामः प्रयोजनमेवासिति सायोपप्रामिकानि । तसदावरणदेशभातिस्यर्थकामामुद्दस्य विद्यानान्येऽपि

प्रकारका प्रमाण होता है। प्रमाणका स्वरूप, संख्या, विषय, फल तथा तस्सम्बन्धी विवाहों-२५ का निराक्तरण करके स्वाहाइसम्बत प्रमाणका स्थापन विस्तारपूर्वक प्रमेयकमलमातंण्ड आदि तर्कशासके प्रम्थोमें देखना चाहिए। इस अहेतुवाद रूप आगम प्रम्थमें हेतुवादका अधिकार नहीं है। १९९९।।

आगे ज्ञानके भेद कहते हैं-

मित, श्रुत, अविधि, सनायर्थय और केवल नामक सम्यग्रह्मान पाँच ही हैं, न कम हैं, ६० न अधिक हैं। यद्यपि सामान्यकी अपेक्षा संग्रु रूप द्रव्याधिक नयके आश्रयसे ह्यान एक ही कहा है, तथापि विशेषको अपेक्षा पर्योगाधिक नयके आश्रयसे ह्यान पाँच ही कहे हैं यह उक्त करूमना अभिपाय है। उनमें से मिति, श्रुत, अविधि, मनावर्यय नामक चार ज्ञान क्षायो-पश्मिक होते हैं। मतिहान आदि आवरण और वीर्योन्तराय कर्म द्रव्यके अञ्चागके सर्वाती सर्पकीके उदयक्षा अभाव कर क्षय और वा उदय अवस्थाको प्राप्त न होकर सक्ता-३५ में स्थित है उनका वही हुआ सदवस्थाकप उपसम। क्षय और उपशासको क्षयोग्राम कही माबोडं ज्ञानोत्पत्तिप्रातित्वाऽभावाँबवमविवजेयारेयल्यकुबु । केवलज्ञानं ज्ञायिकसेयकुनेकं बोढं केबलज्ञानावरणवीयतित्ययं निरवत्वेवकसप्तप्रावुदमृतित्वाँवर्दं, कावे सर्व अयः प्रयोजनमस्येति वा सायिकं । येनलानुनारसंगे केवलज्ञानं रात्तंववावावस्थाग्ने डाक्तिकस्यादम् मार्गुवेतिहाँद्वं प्रतिवंधक-सर्यादवये तद्यक्तियक्कुमें वितु व्यक्त्यपेलीयां कार्यावसंभवविदं सायिको वित्त येनलर्द्दु । आवरणक्षयपुटागुत्तिरस् प्रावृक्षमेवति ने बी निवक्तिने तद्वयक्ष्यपेकासपुळ्डवाँरवं ।

अनंतरं मिष्याज्ञानोत्पत्तिकारणस्वरूपस्वामिभेडंगळं पेळवपं :--

अण्णाणतियं होदि हु सण्णाणतियं खु मिच्छ अणउदए । णवरि विभंगं णाणं पंचिदियसण्णियण्णेव ॥३०१॥

अज्ञानत्रयं मबति खलु सज्ज्ञानत्रयं खलु भिष्यात्वानंतानुबंध्युवये । विज्ञेषो विभंगं ज्ञानं पंजेंद्रियसंज्ञिपणं एव ।।

यरसम्पर्यर्शनपरिणतंत्रीवसंबन्धिमतित्रुताविषसंबं सम्पत्तानत्त्रं संस्थात्रानत्त्रं संबिध-यहणस्थाकारसहितोपयोगनवाणं तदेव मिध्यादर्शनानन्तानुबन्धिकपायान्यतमोदये नति अतरवायंत्रद्वातपरिणत-जीवसम्बन्धिमिध्यात्रानत्रयं खलु-स्कृटं भवति । नवरीति विशेषोऽस्ति यदविषत्रानविषयंयरूपं विभक्तनामकं

हैं। जो सयोपशमसे होते हैं अथवा सयोपशम जिनका प्रयोजन हैं वे सायोपशमिक हैं। भायोपशमिक जानोंसे ययाप उस-इस आवरण सम्बन्धों देशवाती स्पर्केशेका उदय विद्यमान रहता है तथापि वे झानको उत्पत्तिके प्रतिचाती नहीं हैं इमिल्य यहाँ उनको विद्यमा नहीं है। किन्दु केवलझान स्वायिक ही होता है क्योंकि वह केवल झानावरण तथा वीयोत्तरायके सम्पूर्ण क्षयसे प्रकट होता है। जो क्षयसे होता है या स्वय जिसका प्रयोजन है वह स्वायिक है। ययापि आत्मामें केवलझान प्रतिवन्धक अवस्थामें शक्तिकपसे विद्यमान है तथापि प्रतिवन्धकके स्वयसे ही वह प्रकट होता है इसिल्य व्यक्तिकी अपेक्षा कार्य होनेसे उसे क्षायिक इहा है। आवरणका क्षय होनेपर प्रकट होता है ऐसी निकृष्ठि होनेसे उसकी ध्वक्तिकी ३० अपेक्षा है।।३००॥

अब मिध्याज्ञानकी उत्पत्तिके कारण, स्वरूप और स्वामीभेदोंको कहते हैं---

ो सम्यग्दृष्टि जीवके मति, श्रुत और अवधि नामक तीन सम्यग्रहान हैं, संड्री पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवके विशेष प्रहणस्य आकार सहित उपयोग जिनका उद्धण है, वे ही तोनों सिध्यादशन और अननतातुबन्धी क्वायमें से किसी यक कवायका उदय होनेपर अतत्वार्थश्रद्धामरूप परिणत सिध्यादृष्टि जीवके सिध्याह्नान होते हैं। किन्तु उनना विशेष है तरसंज्ञिपंचेद्रियपर्व्याप्रनोळेवक्कुमम्यनोळागर्वे बुर्वारंदं इतरसर्व्यज्ञानमुं खुताज्ञानमुमं बीयज्ञानद्वयमे-केद्रियाविगळोळु पर्व्याप्तापर्व्याप्तकरोळेल्छरोळु मिष्यावृष्टिसासावनरोळु संभविसुगुमें बु पेळल्पददु-वार्यः । बल् स्कृटमागि ।

अनंतरं सम्यग्निष्यादृष्टि गुणस्थानदोजु ज्ञानस्वरूपमं पेळवपं । मिस्सुदृष्ट संमिस्सं अण्णाणतिष्ण णाणतियमेव ।

संजमविसेससहिए मणपज्जवणाणमुहिट्ठं ॥३०२॥

सजमावससाहर् भगपज्यवणाणश्चाहर् ॥२०२॥ मिश्रोदये संमिश्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमेव । संयमविशेषसहिते मनःपर्ययज्ञानमुद्दिष्टं ॥

मिष्याज्ञानं तत् सजिपञ्चेन्द्रियभयीत एव अवति, नान्यस्मिन् जीवे इति अनेन इनरन् मत्यज्ञान श्रुनाज्ञानर्मित इय एकेन्द्रियाविषु पर्याताप्रयोतिषु तर्वेषु मिष्यादृष्टिसासादनेषु संभवति इति कथितं भवति । द्वितीयः स्वनुधन्दः अतिस्रयेन स्पष्टलायें स्कृतं ॥३०१॥ अय मध्यर्गमध्यादृष्टिगुणस्थाने ज्ञानस्वरूपं निरूपयित—

मिजोदये-सम्यक्षिप्यात्वकर्गोदये सति जजानवयेष सह सम्यक्षानवयमैव सम्मिध्य भवति जजनय-२० विवेचनत्वेन सम्योग्ण्यमानिज्ञानं सम्यग्निष्यात्रभुतज्ञानं सम्यग्निष्यात्रभिज्ञानिमिति व्यप्देशसाम्बर्ति । सम्यग्निष्यावृष्टी वर्तमानं ज्ञानवयं न केवलं सम्यज्ञानं, न केवलं मिध्याज्ञानं किन्तु उभयात्मकञ्चानव्य त्रभ्यात्मकत्वेत निष्याज्ञान्त्रीमित्र सम्याज्ञानं भवति हत्याचार्यः क्षियं ज्ञात्वस्या । सन् पर्ययज्ञान् तु सम्य-विशेषसहितेष्येव प्रमत्तसंयताविक्षीणकथाव्यर्यन्तेषु सस्युगस्यानेषु तपोविज्ञेषायन् हिनविज्ञृद्धिपरिणामविज्ञिद्धेष

कि जो अविधिज्ञानका विषरीत रूप विभंग नामक मिध्वाज्ञान है वह संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके २५ डी होता है, अन्य जीवके नहीं होता। इससे यह स्थक होता है कि अन्य मतिश्रज्ञान और अवअज्ञान ये होनों पेकेन्द्रिय आदि पर्याप्त और अपर्याप्त सब मिध्यादृष्टि और सासादन गुणस्मानवर्ता जीवीके होते हैं ॥३०॥

अब सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें झानका स्वरूप कहते हैं-

सिश्र अर्थान् सन्यक्तिभ्यात्व कर्मका वदय होनेपर तीन अज्ञानोंके साथ तीनों 
है॰ सन्यक्कान मिळे हुए होते हैं। अळग-अळग करना शक्य न होनेसे वन्हें सम्यग्निभ्या मतिज्ञान, सम्यग्निभया अुतज्ञान और सम्यग्निभ्या अविश्वान नाससे कहते हैं। सम्यग्निभ्यादृष्टिमें वृतंपान तीनों ज्ञान केवळ सम्यग्निश्वा- होते हैं और न केवळ मिश्याज्ञान होते हैं
किन्तु जैसे उनके सम्यग्क्य और मिध्याक्त्य मिळा हुआ बदान होता है वैसे ही सिध्याज्ञान
और सम्यग्नान मिळा हुआ होता है यह आजार्थक क्यन जानना। किन्तु सन्ययञ्ज्ञान
भीवां स्यग्नसे सहित प्रमत्तसंय नामक केठ गुणस्थानसे केकर स्रीणक्याय नामक वारहवे
गुणस्थानपर्यन्त सात गुणस्थानोंमें तपवित्रभेसो बृद्धिको प्राप्त विश्वद्विकर प्राप्त विश्वद्विकर प्राप्ता से

#### अनंतरं मिन्याज्ञानविद्येवलक्षणमं गावाज्यविदं वेळवरं । विसञ्जतकूदरंजरवंधादिसु विणुवएसकरणेण । जा खलु पवट्टह गई मझ्त्रणणाणेति णं बेंति ।।२०३॥

संभवति नेतरदेशसंयतादिषु गुणस्थानेषु तथाविष्ठतपोविशेषाभावात् ॥३०२॥ अथ मिष्याज्ञानविशेषलक्षणै गायात्रयेणाह—

विषयन्त्रकृत्यरू-वास्त्यं वीवमारणवन्यनहेतुषु या मतिः परोपदेशकरणेन विना प्रवर्तते तदिदं मरयशानमित्यहेंदादयो बुदन्ति । तत्र परस्वरसंयोगजनितमारणशनितिधिष्टं तैककपूँरादिद्वयं विषं, सिंह-व्याधादिक्तम्पारणारणार्थमम्यनतरोकुलक्षणारिकविषे काष्टिदिर्पत्त तत्यादनिकोपमात्रकवादसंदुरीकरणदर्शं सूत्रक्तिति यन्त्र, मत्ययक्रकपृष्वकादिवह्वणार्थनदृष्टकं काष्टिदिषयं कृते, तिति राजवकहरिणादियारणार्य-विदेशिक्तं विद्यान्तिकं विद्यानिकं विद्य

महामुनियोंके होता है, अन्य देशसंयत आदि गुणस्थानमें नहीं होता क्योंकि वहाँ इस प्रकार-का तपविशेष नहीं है।।३०२।।

अब तीन गाथाओंसे मिथ्याज्ञानोंका विशेष लक्षण कहते हैं-

जोबॉको सारने और बन्यनमें हेतु विष, यन्त्र, कूर, पंजर, बन्य आदिमें बिना २५ परोपदेशके सित प्रवर्तित होती है वह मित्रिक्कान है ऐसा अईन्त स्थानाल आदि कहते हैं। यरस्य वस्तुके संयोगसे उपनन्त हुई सारनेकी प्रक्तिसे गुक्त तैल, रसकपूर आदि हुव्य विष हैं। सिंह, ज्याप्र आदि कहते कि एक कहते कि एत, अन्दर्भे बकरा आदि रखकर लकड़ी आदिसे बनाया गया, जिसमें पैर रखते ही द्वार बन्द हो जाता हो, ऐसा सुत्रसे कीलित यन्त्र होता है। मच्ल, क्छुआ, चूहा आदि एक इनेके लिए काष्ट्र आदि रेप्त गयेकी कूट कहते हैं। तीतर, लावक, हरिण आदि पकड़नेके लिए काष्ट्र अपने का मार्च के कर बनाये गये जालको पंजर कहते हैं। हाथी, क्रंट आदि पकड़नेके लिए गदा खोदकर और उसका सुख डॉककर या रस्सी आदिका फन्दा लगाकर जो विशेष रचना की जाती है उसे बन्ध कहते हैं। आदि प्रकृति पेक्ष चिप्त का में विशेष रचना की जाती है उसे सन्ध कहते हैं। आदि प्रकृति पेक्ष चिप्त का गाँव में विशेष रचना की आदी के अग्रमागर्मे पीपल आदिका चिक्तना स्था गोंद वगैरह लगाना और हिएण आदिके सीगके अग्रमागर्म भूक्त आदिका चिक्तना स्था गोंद वगैरह लगाना और हिएण आदिके सीगके अग्रमागर्म कृत्य आदि हा ला गाँव है। इस प्रकृतके कार्योमें जो बिना परीपदेशके स्वयं भूष जाता है। इस प्रकृतके कार्योमें जो बिना परीपदेशके स्वयं

श्र ताज्ञानत्व प्रसंगमुकुर्दारसमुप्देशिकायेषस्कडे येत्तलानुमितप्यूहायोहिबकल्पात्मकमप्प हिंसानृत-स्तेपाजह्यपरिप्रकृतरणमप्पात्तरीहृष्यानकारणमप्प शत्यवंद्वगारबसंज्ञाद्यप्रात्तपरिणामकारणमप्प इंद्रियमनोज्जनित्रविशेषप्रहृणरूपमप्प निष्याज्ञानमदु सत्यज्ञानमे वितु निश्वपित्तत्पदृबुदु ।

> आमीयमासुरक्खं भारहरामायणादि उवएसा । तच्छा असाहणीया सुयअण्णाणेति णं र्वेति ॥३०४॥

आभीतमासुरक्षं भारतरामायणाधुपदेशाः । तुच्छा असाघनीयाः खुनाझानामितीवं बुर्वति ॥ तुच्छाः परमार्थ्यभूवयेण्यु असाघनीयाः स्तुष्ठक्षयर्थनावरणीयग्रेळुके दोडे परमार्थ्यभूव्यत्व-दिवं आभीताऽसुरक्षभारतरामायणाधुपदेशांण्युं तरावर्षण्यस्य अवणविवं पुष्टिवृद्याद्यवे द्व झानमदिदु धृताङ्मानमें वितावाच्यदेशाळ् पेळवर । आससेतात् भीताः आभीताः चोरात्तच्छात्रस्य मध्याऽभीतं । असवः प्राणात्तेवां रक्षा वेग्यस्तेऽसुरक्षास्तकवरास्तेवां शास्त्रमासुरकं । कौरवपांडवीय-पंचभत्त्रेककाग्राव्यावृत्तात्वद्वव्यतिकरात्विवच्छाकाकुक्रमं भारतमं बृदु । सीताहरणरामरावणीय-कातिवानरराक्षसप्रदुव्यतिकराविवचेच्छाकर्यनाराचितमं रामायणमं बृदु । आविशक्वविवाद्यवाद्यत्वाद्वाद्व मिन्यावर्यनेतृष्वितसर्वयेकातवाविवचच्छाकरियतकथाप्रविवभूवनकोर्घाहिसायाणाविवादुरस्यकममेतु । कि

४० बन्धनगरहहिरिणादिन्द्र द्वाष्ठनन्तुनग्रविन्वविद्यादिक्व गृह्यते । उपदेशपूर्वकत्वे श्रृताज्ञानत्वप्रसमात् । उपदेशिक्रया विना यदीद्वामृहापोह्नविकत्यात्मकं हिंसानृनस्तेवाब्रह्मपरियहकारणं आतंरौद्रध्यानकारणं चाल्यदण्डगारवसंज्ञाद-प्रशस्वपरिणामकारणः च इन्द्रियसनोवनितविद्योगग्रहणकप मिध्याज्ञान तन्त्रस्यज्ञानमिति निक्चेतव्यं ॥३०३॥

तुष्का परमार्थकून्या , असाधनीया अत एव सत्युक्षाणामनादरणीयाः परमार्थकून्यत्वात् आभीता-मुरसमारतरामायणायुवेद्याः तत्प्रवत्थाः तेषा अवणादुरस्य प्रवासां तदिदं अताक्षात्रीति बुवन्त्यावार्याः । अस सम्ताद्भीताः आभीता चौरा तच्छात्रक्रमयाभीतं । असवः प्राणा तेषा रक्षा येम्यः ते असुरक्षाः तळवराः तेषा सास्त्रमायुक्षं । कौरवपाण्डबीयपञ्चभतुकैकामार्यन्तान्ययुक्ष्यतिकराणिवचांध्याकुने भारतं, सीताहरण-रामरावणीयज्ञातिवानरराक्षसञ्चळातिकरादिस्वच्छाकल्याराचितं रामायण् । आदिशकदाद्यवानम्यपादसंत्रस्तितः

ही बुद्धि लगती है वह कुमति क्कान है। उपदेशपूर्वक होनेपर उसे कुश्रुत ज्ञानका प्रसंग आता है। अताः उपदेशके बिना जो इस प्रकारका उद्दापोह विकल्परूप हिंसा, असत्य, चोरी, विषयसेवन और प्रायद्वका कारण, आर्त तथा रीट्रथ्यानका कारण, शल्य, दण्ड, गारव, संक्का आदि अप्रशस्त परिणामीका कारण, जो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न दुआ विशेष प्रहणरूप मिथ्या-क्कान है वह कुमतिक्कान है यह निश्चय करना चाहिए।।२०२॥

तुष्ण अर्थात् परमार्थसे जून्य और इसी कारणसे सज्जनोंके द्वारा अनादरणीय र॰ आभीत. आयुरतः, भारत रामायण अधिके उपदेश, जनकी रचनाराँ, जनका सुनना तथा चनके सुननेसे क्यनन हुआ झान उसे आचार्य कुतअझान कहते हैं। आभीत शास्त्र कहते हैं क्योंकि उसे सच आरेसे भय सताता है। उनके शासकों भी आभीत शास्त्र कहते हैं। असु अर्थात् माणोंकी रक्षा जिनसे होती है वे असुरख अर्थात् कोतवाल आदि उनके शासकों असु अर्थात् माणोंकी रक्षा जिनसे होती है वे असुरख अर्थात् कोतवाल आदि उनके शासकों असुरक्ष कहते हैं। कौरव पाण्डवांके युद्ध पंचमती होपदीका बचान्त, युद्धकी कथा आदिकी रभ्वांस सामारामारत प्रत्य है, सीताहरण, रामकी उर्दास, रावणकी जाति, वानरों और रासकोंके युद्धको यथेष्ट करनाकों केसर रची गयी रामायण है। आदि अक्दों सोन्य सीरि

इंडकदाबारणादितयःकस्मेनुं वोश्रश्यवार्ष्यं वद्गवार्त्यमावनाविधिनयोग जूतचतुष्टय पंचींकाति-तत्वब्रह्माद्वेतव्युदार्ध्यसत्यविज्ञानाद्वेतसम्बंश्चन्यताविप्रतिपादकागमाभासजनितमप्प भृतज्ञाना-भासम्बेस्स्यं भृताज्ञानमं बुर्बेलु निक्वेसस्यकुवुकेषं बोडे वृष्टेष्टविक्दार्त्यविवयत्यविवं ।

विवरीयमोहिणाणं खजीवसमियं च कम्मवीजं च । वेभंगोत्ति पतुच्चक समत्त्रणाणीण समयम्मि ॥३०५॥

विपरीताविश्वतानं क्षयोपशमिकं च कर्म्मवीजं च । विभंग इति प्रोज्यते समाप्तज्ञानिनां समये ॥

मिध्यादर्शनकलंकितमप्य जोवंगे व्यथिजानावरणीयवीय्याँतराध्ययोगशमजनितमप्पुर्वु द्वय्य-क्षेत्रकाकभवमांश्रितसप्युर्जु कर्रपद्वव्यविषयमपुर्जु जाग्नामपदात्पेगळाळू विपरीतपाहरूमपुर्जु हिन्दंगमनुस्परातिमाळील्, तीवकायक्ष्मेश द्वयसंयमकपगुणश्रत्ययमपुर्जु । व शब्बविवं वेवनारकगति- १० गळोळु भवस्ययमपुर्जु मिध्यात्वाविकम्मंबधीजमपुर्जु चशब्बविवं येत्सानुं नारकादियोद्ध् पूर्व्यभवदुराचारमंचितदुःकम्मंफलतीवदुःखवेवनाभिभवजनितसम्यपदानज्ञानरूपयम्भंबीजमुमपुर्जु ।

एवंविधमविक्षानं विभेगभे बिंतु समाप्रज्ञानिगळ केवलक्षानिगळ समये स्याद्वावशास्त्रबोळु प्रोच्यते पेळल्पटट्ट् । एके बोडे नारकविभेगज्ञानिवर्व बेवनाभिभवतःकारणदर्शनस्मरणानुसंघान-

सर्वयेकान्तवादिस्वेच्छाकल्पितकमाप्रवन्यभुवनकोर्दाहसायागादिगृहस्यकर्मप्रिदण्डवटाचारणादितप.कमंबोच्छा -पदार्थयद्यदार्थभावनाविधिनियोगभूतचतुष्टयभञ्चविकातितस्यक्र्यादैतचतुरार्यस्यविकानादैतसर्व्यस्यवादिपति -पारकागमासाम्यनित श्रदमानामासं तत्तस्यवै श्रदाज्ञानमिति निरचेतस्य, स्टेप्टविक्ट्यापीवययस्यतः ॥३०४॥।

मिष्पादर्धनकलिङ्कतस्य जीवस्य अविषञ्जानावरणीयवीर्यान्तरावश्चीपदामवनितं दृष्पक्षेत्रकालभाव-सीमाभितं कृत्रिव्यविषय आसागमपदार्षेषु विपरीत्तप्राहक ति-धन्मुन्यपत्योः तीवकामक्काद्रव्यवस्यस्यपुण-प्रत्यमं, चलब्दाद्वेनारकनस्योभेवप्रत्ययं च मिष्पास्वादिकमेबन्बवीजं, चणब्दात् कदाचित्रात्वादिततो २० पूर्वभवदुरावास्त्रीचतदुष्कमंफलतीबदुःखवेदनाभिभवजनितसम्पद्यक्षेत्रानलप्यमंबीजं वा अविश्वनानं विभङ्ग इति बमास्त्रानिना केवकन्नानिना समये स्यादाददास्त्रं प्रोष्यते कप्यते । नारकाणा विश्वकृत्नानेन वेदनाभि-

गृहस्थकमं, त्रिदण्ड तथा जटा धारण आदि तपस्वियोंका कमं, नैयायिकोंका घोडरा पदार्थ वाद, वैशेषिकोंका पदपदार्थवाद, सीमासकोंका भावनाविधिनियोग, चार्योकका भूत-चतुष्टयवाद, सांस्थीके पचीस तस्त, बौदोंका जार आर्यसस्य, विक्कानाहेत, सर्वश्रुत्यवाद २५ अर्थाका प्रतिपादक आगमामामासी होनेवाळा जितना शुतकानाभास है वह सब श्रुत्यकान जानना । नयोंकि प्रत्यक्ष और अनुमानसे विकट अर्थको विषय करता है। ॥३०॥।

सिध्यादृष्टि जीवके अविश्वानावरण और वीर्योन्तरायके झयोपद्रससे उत्पन्न हुआ, इत्य-सेन्न-काल-भावकी सर्योदाको लिये हुए क्यी इत्यको विषय करनेवाला, किन्तु देव आखा और पदार्थोको विपरीत रूपसे प्रष्टण करनेवाला अविश्वान केवल्झानियोंके द्वारा १० प्रतिवादिये त्यारा केवल्झानियोंके द्वारा १० प्रतिवादिये लागमर्से विभंग कहा जाता है। यह विभंग झान वियंच्याति और सनुत्यगतिसें तीन्न कायक्लेश रूप इत्य संयससे स्वयन्न होता है इसलिए गुणप्रस्थय है। 'व' शब्दसे देवाति और नरकातिसें भवप्रस्थय है तथा मिण्यात्व आदि कर्मोंके वन्यका बोज है। 'व' शब्दसे क्वायित नरकाति सार्विय वृद्धान्तमंं किये गये दुराचारमंं-से संचित स्वोटे कर्मोंके फळ तीन्न दुःख वेदनाके सोगनेसे होनेवालं सक्यादश्चन स्वयनात रूप धर्मका भी बोज है। वेश

प्रत्ययबलात् सम्यप्तांनोत्पत्तिप्रतोतीब्बिधष्टस्याविज्ञानस्य भंगो विषय्येयो विभंगमे विज्ञानिक्तिः विज्ञान्वेक्तिवरिक्ते प्ररूपितस्वविवं ।

अनंतरं गाषानवकविदं स्वरूपोत्पत्तिकारणभेदिषवयंगळनाश्रयिसि मितज्ञानमं पेळवपं :--अहिम्रहणियमियषोद्दणमाभिणिबोहियमणिदिहदियजं ।

अवगहर्इहावाया धारणगा होति पत्तेयं ।।३०६॥

अभिमुखनियमितबोधनमाभिनिबोधिकर्मानद्विर्योद्वयजं । अवग्रहेहावायधारणकाः भवंति प्रत्येकं ।।

स्यूलवर्तमानयोखवेजावस्थितोऽत्योऽभिमुखः। अस्येद्वियस्यायमेवारः इत्यवधारितो निय-मितोऽभिमुखद्वातो नियमितद्वच अभिमुखनियमितस्तस्यात्वस्य बोधनं ज्ञानमाभिनिबोधिकमे वितु १० मितज्ञानमेबुद्वयं। अभिनेबोध एवाभिनिबोधिकसेवितु स्वात्विकरुण् प्रत्ययविदं सिद्धमण्डुः स्पत्रानवीदियोज्जो स्थलादियारुप्य स्पत्रावित्वात्वगत्रोत् ज्ञानजननत्राक्तिसंभवमपुर्वरिदं सुक्ष्मात-रितदुरास्याज्यपपरमाण्डां अखबक्रवित्वस्यप्रपटलमेव्यविद्यार्ज्ञेजमा इंद्वियंगज्ञम् ज्ञानजननत्राक्ति संभक्तिस्ववृद्धन्यः

इवर्रिवं मतिज्ञानको स्वरूपमं पेजस्पट्दवुं, एंतैप्पुवा मतिज्ञानमे बोडे ऑनिवियेवियजं मनमुं

१५ अवतःकारणदर्शनसम्णानुसंघानप्रत्ययबलात् सम्यग्दर्धनोत्पत्तिप्रतीते । विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्य अङ्गः-विगर्यय विनङ्ग इति निरुक्तिसद्वार्थस्य अनेन प्रकपितत्वात् ॥३०५॥ अय नविभाषीयाभिः त्वरूपोत्पन्ति-कारणभेदविग्यान् अधिरय मतिज्ञान प्ररूपति—

स्पूर्ण्यतमानयोग्यदेशाविस्वतोश्यः अभिमृषः, अस्योग्द्रयस्य अयमेवार्षः इत्यवधारितो नियमितः । अभिमृष्यवसातो नियमितद्य अभिमृष्यगितमितः । तस्यासंस्य वीषणं जागं आभिनियावीषकं मित्राजानीयगयः । २० अभिनिवोष गव आभिनियोग्यकमिति स्वायिकेन रुण्यययेन तिवः गवति । स्वर्गानादीरिद्याणा स्पूर्णीत्यवस्य स्पार्तिन् स्वार्येषु जानवननवीत्रकामेवात् । मुक्त्मान्तितद्वर्यायेषु रस्पाण्याद्वस्यकादीविसीत्ये त्या जानवनन्त गन्तिनं समस्यीत्यर्थं । अनेन मित्राजास्य स्वरूपमुक्तं । कथेभूत तत् ? अनिन्द्रयेन्द्रयज्ञन्त्रनित्ययं मन,

क्योंकि नारकियोंके विभंग ज्ञानके द्वारा वेदनाभिभव और उसके कारणोंके दर्शन स्मरण आदि रूप ज्ञानके बळसे सम्यन्दर्शनकी उत्पत्ति होती है। 'वि' अर्थान विशिष्ट अविश्वानका १५ भंग अर्थान विपर्यय विभंग होता है इस निरुक्ति सिद्ध अर्थको ही यहाँ कहा है।।३०५।।

अब नौ गाथाओंसे स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद और विषयको लेकर मतिक्कानका कयन करते हैं—

रणूज, वर्षमान और योग्यदेशमें स्थित अर्थको अभिमुख कहते हैं। इस इन्द्रियका यहाँ विषय है इस अवधारणाको नियमित कहते हैं। अभिमुख और नियमितको अभिमुख-३० नियमित कहते हैं। उस अर्थके बोधन अर्थात् ज्ञानको मितज्ञान कहते हैं। अभिनिबोध ही अभिनिबोधिक है इस प्रकार स्वाधिमें ठण्ण प्रत्यय करनेसे इसकी सिद्धि होती है। स्पर्शन आदि इन्द्रियोंकी अपने स्थूछ आदि स्पर्श आदि विषयोंमें ही ज्ञानको उत्पन्न करनेकी शक्ति

१ म स्यूलार्यंगे। २. म येंतप्प । ३ व अय स्वरूपोरपत्तिकारणभेदविषयान् आधित्य गावानवकेन मतिज्ञानमाह ।४ व स्यूलार्यस्यस्यादि स्वार्येषु । ५ व णूनरकस्वर्गपटलमे । ६ व पं. प्रारूपितम ।

स्पर्शनरसन्द्र्याणचक्षुत्रोत्रंगळूर्नेविवरिषं जातं पुद्विडुबक्कुमिवरिर्वामविष्यमनस्कुगळ्गे सतिज्ञानोत्पत्ति-कारणस्यं पेळस्पदर्जुवितु कारणभेवात् काय्यभेवः एवितु मतिज्ञानं वद्भकारमे बु पेळस्पद्दुबु ।

मसे प्रत्येकमो वो हु मतिज्ञानको बन्धप्रसुप्रीहेयवायमुं वारण एवितु नाल्कु नाल्कु भेदंगळ-पुत्रु-। मदे ते वोडे :—मानसोऽत्रप्रहः मानसोहा मानसोऽत्रायः मानसी धारणा एवितु नाल्कपुत्रु ४ । स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोह स्पर्धानकोऽत्रप्राः स्पर्धानका वारणा एवितु नाल्कपुत्रु ४ । स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्पर्धानकोऽत्रप्रहः स्वानकोऽत्रप्रहः स्वानकोऽत्रप्रहः वालुस्पर्धान्याः स्वानकोऽत्रप्रहः वालुस्पर्धान्याः स्वानकोऽत्रप्रहः स्वानकोऽत्रप्रहः वालुस्पर्धान्याः स्वानकोऽत्रप्रहः वालुस्पर्धान्याः प्राणकोऽत्रपरः प्राणकोऽत्रपरः स्वानको स्वानको स्वानको स्वानको व्याप्तानकायः स्वानको स्वाप्तानको स्वानको स्वान

> वेंजणअत्थअवग्गह मेदा हु इवंति पत्तपत्तत्ये । कमसो ते वात्ररिदा पढमं णहि चक्खुमणसाणं ॥३०७॥

व्यंजनात्यांवयहभेदौ ललु भवतः प्राप्ताप्राप्तात्थ्योः । क्रमशस्तौ व्यापृतौ प्रथमो न हि चक्षम्मनसोः ॥

इन्द्रियाणि स्वर्धनरसन्धाणवस् योत्राणि । तैस्यो बातमुत्यन्तं अनिन्दर्योन्ध्यानं, अनेन इन्द्रियमनसोमंति १५
कानोग्यंतिकारणस्य र्याजस्य । एवं व कारण्येत्रात्कप्रयेष इति सतिकार्तं वद्ग्रेतारस्कृत् । युनः प्रयोक्षेकेस्य
मतिज्ञानस्य अवयहः हैहा अवायः धारणा चेति चलारो भेदा भवन्ति । तद्यया-मानसोक्ष्यहः मानसीहा
मानसोआयाः मानसी धारणा इति चलारः । स्यानंकोश्रयहः, स्यानका हिंह स्वर्धानकोश्रयः स्ययंत्रका बारणा
इति चन्द्रारः । रमनकोश्रयहः रसनका ईहा रसनकोश्रयः, स्यानका हिंह स्वर्धानकोश्रयः । प्राणकोश्रयहः
प्राणका हिंह प्राणकोश्रयाः प्राणका धारणा हिति चलारः । चात्रकोश्रयहः चात्रस्थीहा चात्रस्थीरायः चात्र्यने २०
धारणा ४ । श्रीव नोश्यदः स्थानका हैहा स्थेत्रकोश्रयः स्थानका धारणा इति चलारः । एवं मतिकानं
चतुर्धार्यातिकार्यः स्थाति वसहादोना स्थापः

होती हैं। अर्थीत् सृष्टम परमाणु आदि, अन्तरित संख चक्रवर्ती आदि तथा दूरार्थ मेर आदि-को जातनेकी शक्ति उनसे नहीं है। इससे मंतिह्नात्वका स्वरूप कहा। यह मतिह्नात अतिन्दिय मत और इन्द्रियों स्पर्शन, रसना, प्राण, चसु, श्रोत्रसे उत्यन्न होता है। इससे इन्द्रिय और २५ मत्तको मतिह्नात्वकी उत्पत्तिका कारण दिखळाया है। इस प्रकार कारणके मेरूने कार्यसे भेद होनेसे मतिह्नात्वक्ष उत्पत्तिका कहा। पुनः प्रत्येक मतिङ्गात्वके अवसह, ईहा, अवाय और धारणा ये चार भेद्र होते हैं। यथा—मातम अववस्त, मानस ईहा, मानस अवाय और धारणा श्रेत्रकात्रस्य अवस्त्रह, स्पर्शनजन्य इत्या, स्पर्शनजन्य अवस्य और रसनाजन्य धारणा। रसनाजन्य अवस्त्रह, रसनाजन्य ईहा, स्पर्शनजन्य अवस्य और रसनाजन्य धारणा। प्रमाजन्य अवस्त्रह, रसनाजन्य ईहा, हाणज अवाय और प्राणत धारणा। चाश्चय अवसह, चाश्च्यी हेहा, चाश्चिव अवाय और वाश्चयी धारणा। श्रोत्रजन्य अवस्यह, श्रोत्रजन्य इंहा, श्रोत्रजन्य अवस्य और श्रोत्रजन्य धारणा। इस प्रकार तिल्लाको के चौबीस भेद होते हैं। अवसह आदिका उत्था आगे मन्यकार स्वर्थ ही कहेंगे॥३०६॥

१ व कारत्वमुक्तं। २. व योदा कथितं। ३. व विशेदे । ४. व णमग्रे शास्त्रकारः।

मतिज्ञानविषयं व्यंजनमें इमर्त्यमें वृ द्विविषमक् र । अल्लि इंद्रियंगीळवं प्राप्तमप्य विषयं व्यंजनमं बदनकं । इंडियंगीळवमप्राप्तमस्य विषयमत्येमं बुवन्कमा प्राप्ताप्राप्तात्येगळोळ कर्माववं यथासंख्यं । आ व्यंजनास्थावग्रहभेवंगळरबुं २ व्यापती प्रवृत्ती भवतः प्रवृत्तंगळपुवु । इंडियंगळिवं प्राप्तात्र्यविशेषप्रहणं व्यंजनावप्रहमक्कु-। मिद्रियगीळवमप्राप्तात्र्यविशेषप्रहणमत्र्यांवप्रहमक्कूमं द ५ पेळ्वतेरं । व्याजनव्यक्तं शब्दाविजातमं दित् तत्त्वात्वंविवरणंगळोळ् पेळल्पट्टुवितु पेळल्पट्टे डिती व्याल्यानदोडनं तु संगतमक्कुमं दोड वेळल्पडगुं ।

विगतमंजनमभिक्यक्तिय्यंस्य तद्वयंजनं । व्यज्यते मुक्यते प्राप्यत इति व्यंजनमे दितंऽजगति ध्यक्ति मुक्षणेषु एंदित् व्यक्तिमुक्षणात्थाग्र्यो ग्रहणमप्पूर्वीरदं । शब्दाद्यत्थं श्रोत्रावीद्रियदिदं प्राप्तेमुमान बोडमेन्नवरमभिद्यक्तमत्तन्तेवरमे व्यंजनमं द्रे पेळल्पट्टुवेकवारजलकण सिक्तनूतनशराववंते मत्तम-१॰ भिव्यक्तियापूर्तिरलवे अत्थंमक्कुमं तीगळ् पुनः पुनर्ज्जलकणसिच्यमाननुतनशरावमभिव्यक्तसेकः भवकुमदुकारणादिदं चक्षुम्मंनस्सुगळऽप्राप्तमप्प विषयवोळ प्रथमोद्दिष्टव्यंजनावग्रहमित्ल । जक्ष-म्मंनस्माळ स्वविषयमप्पार्थमं प्राप्य पोहिये अल्लिजानमं पदिसगमं व नैय्यायिकाविमतं स्याहाव-

मतिज्ञानविषयो व्यञ्जनं अर्थव्वेति द्विविषः । तत्र इन्द्रियैः प्राप्तो विषयो व्यञ्जनं तरप्राप्तः अर्थः । तयो: प्राप्ताप्राप्तयोग्यंयो: क्रमण: यथासस्यं तौ व्यञ्जनार्थावयहभेदौ व्यापतौ प्रवत्तौ भवतः । इन्दियै १५ प्राप्तार्थविशेषग्रहणं व्यवस्थावग्रह । तैरप्राप्तार्थविशेषग्रहण अर्थावग्रह इत्यर्थ । व्यव्जनं-अव्यक्त शब्दादिजातं द्दति तन्तार्थविवरणेर्थे प्रोक्तं कथमनेन व्याख्यानेन सह संगतमिति चेदच्यते । विगतं-अञ्जनं-अभिव्यक्तिर्यस्य तदक्यकजनम् । व्यव्यते स्रद्यते प्राप्यते इति व्यक्जनं अञ्ज गतिव्यक्तिस्रक्षणेष्विति व्यक्तिस्रक्षणार्थयोग्रहणात । गुब्दाचर्यः श्रोत्रादीच्टियेण प्राप्तोऽपि यावन्नाभिन्यकस्तावद व्यञ्जनमित्यक्यते एकवारजलकण्यिकनतन-शराववत । पनरभिज्यक्तौ सत्या स एवार्थो भवति । यथा पनः पनर्जलकणसिच्यमाननतनः रावः अभिव्यक्तसेको भवति । अतः कारणात चक्षमँनसोऽप्राप्ते विषये प्रथमो व्यञ्जनावग्रहो नास्ति । चक्षमँनसो स्वविषयमथँ प्राप्यैव तत्र ज्ञानं जनयतः, इति नैयायिकादीना मत स्यादादतकंग्रन्थेषु बहुधा निराकृतमित्यत्राहेतुवादे आगमाशे

मतिज्ञानका विषय दो प्रकारका है-व्यंजन और अर्थ। उनमें-से इन्द्रियोंके द्वारा प्राप्त विषयको व्यंजन और अप्राप्तको अर्थ कहते हैं। उन प्राप्त और अप्राप्त अर्थों में कससे व्यंजनावमह और अर्थावमह प्रवत्त होते हैं। इन्द्रियोंसे प्राप्त अर्थके विशेष प्रहणको व्यंजना-२५ वग्रह कहते हैं, और अमाम अर्थके विशेष ग्रहणको अर्थावग्रह कहते हैं।

शंका-तत्त्वार्थसूत्रकी टीकामें कहा है, शब्दादिसे होनेवाछे अध्यक्त प्रहणको व्यंजन

कहते हैं। उसकी संगति इस व्याख्याके साथ कैसे सम्भव है?

समाधान-'अंज़' धातुके तीन अर्थ हैं-गति, व्यक्ति और स्रक्षण। यहाँ उनमें-से व्यक्ति और म्रक्कण अर्थ लेकर व्यंजन शब्द बना है। 'विगतं-अंजनं-अभिव्यक्तिर्यस्य' जिसका ३० अंजन अर्थात अभिन्यक्ति दूर हो गया है वह न्यंजन है। यह अर्थ तत्त्वार्थकी टीकामें लिया है। 'व्यक्यते स्रक्ष्यते प्राप्यते इति व्यंजनम्' जो प्राप्त हो वह व्यंजन है यह यहां प्रहण किया है। जन्द आदि रूप अर्थ श्रोत्र आदि इन्द्रियके द्वारा प्राप्त होनेपर भी जबतक व्यक्त नहीं होता तबतक उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे एक बार जलविन्द्रसे सिक्त नया सकोरा। पुनः व्यक्त होनेपर उसे ही अर्थ कहते हैं। जैसे वार-बार जलविन्दुओंसे सीचे जानेपर नया

३५ १. म प्राप्तमुमैबदर्खम । २. व निमन्द्रियरप्राप्तो विषयोऽर्थः । ३. व सार्थयोः । ४. व णे प्रोक्तमनेन सहेदं व्याख्यान कथं संगत<sup>0</sup>।

तक्कंप्रयंगळोज् बहुप्रकारविंबं निराकिरसत्यदुवंतित्व बहेतुवावमप्पागमाञवोळ्पकामसत्यदुव-दिल्कः । स्रांजनसप् विषयबोळ् स्पर्धेन्तरसाञ्चाणयोज्ञगळे व नास्त्विद्यंगळिवनवग्रहम्। वे पुद्विसत्य-बुबुइ ईहाविगळ् पुट्टिसत्पववेकं दोडे ईहाविज्ञानंगळ्यो वेशसव्यागिक्यक्तियागुलिरळे उत्पत्तिसंभव-स्पुर्वार्द्यं । तत्कालदोळ् तद्विषयक्के जेव्यक्तकप्याजनत्वाऽभावमप्पुर्वर्त्यं । इंतु व्यंजनावग्रहंगज् नात्केयपुष्ठा

> विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । अवगहणाणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ॥३०८॥

विषयाणां विषयिणां संयोगानंतरं भवेन्नियमात् । अवप्रहज्ञानं गृहोते विशेषाकांका भवेदीहा ॥

विषयाणां अत्येगळ विषयिणाांमित्रियंगळ संयोगः योग्यवेशावस्थानमप्प संबंधमदुंटागुत्तिरल् १० अनंतरं तवनंतरमे वस्तुसत्तामात्रकक्षणसामान्यनिष्यिकत्यग्रहणं प्रकाशरूपमप्प वर्शनं नियमादु-त्यग्रते नियमविषं पुट्टुगुं । अनंतरं तवनंतर वृष्टमप्पत्यंव वर्णसंस्थानाविविशेषप्रहणरूपमप्पवग्रहमें ब प्रसिद्धकानं उत्पन्नते पुट्टुगुं । "अक्षात्यंयोगे सत्तालोकोऽत्यांकारविकत्यभीरवग्रहः" ये वितु श्रीमद्मम्

नीपक्रम्यते । व्यञ्जनस्ये विषये स्वर्धीनरसनद्राणयोत्रैं. चतुर्भिरिन्दियैः अवस्तृ एवीत्यद्यते नेहादयः । १५ ईहादीना ज्ञानाना देशसर्वीभिव्यक्तौ सत्यामेव उत्पत्तिसंभवात् । तदा तद्विषयस्य अव्यक्तरूप्यञ्जनत्वाभावात् । इति व्यञ्जनावप्रद्रास्वत्वार एव ॥३०७॥

विषयाणां—अर्थाना, विषयिणा इन्द्रियाणां च संयोगः—योग्यदेशावस्वानस्पसंबन्धः तस्मिन् जाते सित वननर-तद्दनत्तरस्य बस्तुवन्धामानक्षणसामान्यस्य निविकल्पसृहण्यिदस्यि क्रकाशस्य देवतं नियमा-दुत्पाठतं—निपमाज्यायते । अनन्तर तदनन्तर दृष्टस्यार्थः वर्णसंस्यानादिविविष्यहरणस्य अवयहास्यं आयं ज्ञानं २० भवेत् उत्पत्यते । 'अआर्थमोने सनात्रोकोऽप्राकार्यकरुप्याः ववसहः' इति अम्यवसूटकलङ्क्यादैः, 'वर्यानसूटकर्

सकोरा भीग जाता है। इस कारणसे अप्राप्त विषयमें चक्क और मनसे प्रथम व्यंजनावमह नहीं होता। चक्क और मन अपने विषयभूत अर्थको प्राप्त होकर हो उसको जानते हैं यह नैयायिकोंका मत जैन तक मन्योंमें विस्तारसे स्विण्डत किया गया है। यह तो अहेतुवादरूप आगम मन्य हैं अतः यहाँ वैसा नहीं गिना है। व्यंजनरूप विषयमें स्पर्धन, रसना, प्राण, २५ प्राप्त नम्य हैं अतः यहाँ वैसा नहीं गिना है। व्यंजनरूप विषयमें स्पर्धन, रसना, प्राण, २५ प्राप्त कार इनिद्यों एक अवगह हो उपन्त होता है, हहा आदि नहीं होते। व्यांक एक देश या सबंदेश अभिव्यक्त होनेपर हो हैहा आदि झानी क्यांक सम्भव है। उस समय उनका विषय अव्यक्तरूप व्यंजन नहीं रहता। इसलिए व्यंजनावमह चार ही होते हैं। १२०॥

विषय अर्थात् अर्थ और विषयी अर्थात् इन्द्रियोका, संयोग अर्थात् योग्य देशमें स्थित होनेरूप सम्बन्धके होते ही नियमसे दर्शन उत्पन्त होता है। बस्तुके सत्तामात्र सामान्यरूपके ३० निर्विकत्प प्रहणको दर्शन कहते हैं। दर्शनके प्रश्नात् ही हुष्ट अर्थके वर्ण-आकार आदि विरोध स्पन्न प्रहणकरा अवमह नामक आयाहान उत्पन्त होता है। श्रीमद् भट्टाकलंक देवने स्थीयक्यमें कहा है---इन्द्रिय और अर्थका योग होते ही सत्तामात्रका द्रशेन होता है। उसके

१. म 'व्य'।

पेळल्यस्ट्रद्विसिद्धियात्स्यंसंबंधानंतरं वर्धानं पुरदुपुषे दु पेल्वी गायासूत्रवोळनुकसुं पूर्व्यावाद्ध्यं वचनानुवारविदं व्याक्यानिसल्यस्टुदु ग्राह्ममनकुं कैकोळल्यस्टुदु दुवरवं । गृहीते अवग्रहाँवसिद्ध इवेतमें विद्य ज्ञातात्स्यंबोळ् विद्याचमण्य बलाकाक्यक्कागलु पताकारूपक्कागलु ययावस्थितवस्दुविनाऽकांक्षे बलाक्या भवितव्यमें विद्या भवितव्यताप्रत्यारूपमण्य बलाक्योळ संज्ञापमानमोहे ये व वित्तीयज्ञानसक्कुमण्य पताकार्याळ वव्यवसन्वलविति उत्त्यव्यानानमन्या पताका्य भवितव्यमें विद्या भवितव्यमें विद्यानास्ययक्ष्यं पताकायोळ संज्ञापमानाकांसे ईहेयं व द्वितीयज्ञानसक्कुमणि गेदियांतरिवयदं गळोळं मनोविद्यव्यवेळम्बग्रह्मसुद्देशस्य व्यावस्थितमण्य विद्यावस्यममहे ये विद्यानास्ययक्षाने प्रतिव्यवस्थालम्बग्रह्मस्य विद्यानास्ययक्षाने भवित्यस्य विद्यानास्ययस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्य

ज्ञान छपस्थाना इति श्रीनेमिनम्बद्धेदास्यन्यक्रवितिमर्गए प्रोक्तत्वात्, इन्द्रियार्थस्यन्यानस्य दर्शनमृत्यप्रते इतितिस्म मामासूर्यं अनुकारी पूर्वाचार्ययक्रमात्रास्य वा यथाविष्यत्वस्य । गृहीत-अवगृहेण इदं व्वतिमिति ज्ञाते अर्थविष्यस्य वक्षाकास्य पताकास्यस्य वा यथाविष्यत्वस्युन आकाइद्या उप्पावस्य पत्रकास्य मित्रकार्यमितं अर्थविष्यस्य वक्षाकास्य वक्षाकास्य वायामान इतिस्य द्वितीयं ज्ञान अवेत् । अयवा पताकास्य भित्रकार्यमितं अर्थविष्यस्य प्रावद्यास्य वायामा वायास्य विष्यस्य प्रावद्यास्य वायास्य मानास्य वायास्य वायास्य वायास्य वायास्य वायास्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य अर्थविष्य आकाद्यास्य व्यवस्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य वायास्य वायास्य विषयस्य विषयस्य वायास्य विषयस्य वायस्य विषयस्य वायस्य विषयस्य वायस्य विषयस्य वायस्य विषयस्य विषयस्य वायस्य विषयस्य वायस्य विषयस्य वायस्य विषयस्य विष

१. व<sup>°</sup>तार इति ज्ञातव्यम् ।

ईहणकरणेण जदा सुणिण्णत्रो होदि सो अवाओ दु। कालंतरेवि णिण्णिदवस्थुपुमरणस्स कारणं तुरियं ॥३०९॥ ईहनकरणेन यदा दुनिर्णयो भवति सोऽवायस्तु। कालांतरेपि निर्णातबस्तुस्मरणस्य कारणं

तुष्यं ॥

ईहनकरणेन विज्ञेषाकांकाकरणींददं बळिकं यदा आगळोच्में ईहितविज्ञेषात्यंद सुनिर्णयः ५ उत्पतनिपतनपक्षविक्षेपाविक्रह्मगळिदमिद् बलाकंपे ये दितु बलाकात्वककेथे आवृदों दु सुनिरचयसन्कुमागळू सः अबु अवाय इति अवायमे दितु अवयवीत्पतिरवायः एवं व्ययवेजमस्कुं । तु ज्ञव्दं
पेरपाकांकितविज्ञेषक्के सुनिर्णयमवायमें दितवधारणात्यंभिवीरंदं विषय्यांसांददं निर्णयं मिन्याज्ञानतीयस्मायमेते दितु ग्राह्ममक्कुमाल्ल बळिककं स एवावायः आ अवायमे पुनः पुनः प्रवृत्तिः
क्षाम्यासाजनितसंस्कारात्यकमाणि कालांतरदोळं निर्णातवस्तुस्मरणकारणस्विदंदं तुर्रियं चतुर्यं १०
धारणात्व्यं ज्ञानं भवे अक्कः।

बहुबहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्तं धुवं च इदरं च । तत्त्र्थेक्केक्के जादे छत्तीसं तिसयभेदं तु ॥३१०॥

बहुबहुविषक्षिप्रातिःसृतानुक्तध्र्वं चेतरं च । तत्रैकैकस्मिन् जाते वर्दात्रवातृत्रवातभेवं तु ॥ अत्यंमु व्यंजनमुमे व मतिज्ञानविषयं हादवाप्रकारमक्कुमे ते बोडे बहुब्बहुविषः क्षिप्रोऽनिः १५ सृतोऽनुक्तो ध्रृवस्वेति । येंदु वर्द्मकारमु । एक एकविषोऽक्षिप्रोऽनिःसृत उक्तोऽध्रुवस्वेति । येंदु वट्मकारमितरभेदमुं कृडि हादवाविषमक्कुमल्लि बहुद्वाविहावशविषयभेदंगळोळु एकैकस्मिन्

ईहनकरणेन-विश्वेपाकाइलाक्रियामा परचान् यदा ईहितविशेषार्थस्य सुनिर्णयः उत्पतनपतनपतिविशे-पादिभिष्टिचक्के इयं यलाक्षेत्रीत बलाकात्वस्य यः सुनिरचयो भवेत् तदा सं अवाय इति व्यपदिश्यते । तुसन्दः प्रमासाहर्षिनविशेषपर्येव सुनिर्णयोऽत्राय इत्यवधारणार्थ । अनेन विषयसिन निर्णयो मिध्याज्ञातत्वा अवार्यो २० न भवतीति प्राह्मम् । ततः स एवावाय पृत्व पृत्व विश्वतिक्यास्यास्यानितसंक्यारस्यको भूत्वा कालान्तरेऽपि निर्णातवस्तस्यरणकारण्यतेन तयं वर्षयं धारणाक्यं जान भवति ॥३०९॥

अर्था व्यञ्जन वा मिरिज्ञामिवयय बहुः बहुविध शिष्ठः अनिसृत अनुक्तो ध्रुवद्वेति योद्या। तया इतरोऽपि एकः एकविधः अक्षिप्र निसत उक्तः अध्यवद्वेति योद्या एव द्वावश्रधा भवति । तत्र द्वादशस्विप

विशेष अर्थका सुनिर्णय हो। इस कि पश्चान् जब ईहित विशेष अर्थका सुनिर्णय हो। इस जाता है। जैसे उत्तर-गीब होने तथा पंखीके हिलाने आदि चिह्नांसे यह बलाका हो है इस प्रकार निरुचयके होनेको अवाय कहते हैं। 'तुं शब्द गहले आकांक्षा किये गये विशेष वस्तुके निर्णयको ही अवाय कहते हैं यह अवधारणके लिए है। इससे यह प्रहर्ण करना चाहिए कि वस्तु तो कुल और है और निर्णय अन्य वस्तुका किया तो वह अवाय नहीं है। वही अवाय वार-वार प्रवृत्तिकप अभ्याससे उत्पन्न संकारकप होकर कालान्तरमें भी निर्णित वस्तुके ३० समरणमें कारण होता है तो धारण नामक चतुर्थ क्षान होता है।।३०९।

अर्थ या व्यंजनरूप मतिझानका विषय वारह प्रकारका होता है—बहु, बहुविध, श्विम, अनिसृत, अनुक, धूव ये छह तथा इनके प्रतिपक्षी एक, एकविध, अश्विम, निसृत, उक्त

१. व स अवयवोत्पादः अवाय । २. व काङ्क्षालक्षित वि<sup>°</sup> । ३. °ह्य पश्चात् सं'।

वो वो बु विषयबोळ पेरंगे पेळबब्दाविकातिप्रकारमण्य मितज्ञानं जाते सित पुरदुत्तींमरस् मितज्ञानं तु पुनः मत्ते वद्विज्ञानुत्तरिज्ञातभेवसक्कुमं ते बोड अव्यक्तिसक्कृतिवयमो बरोळ आनिद्वियेद्विय-भेवविव मितज्ञानंगळ वट्यकारंपेळण्य ६ विल्ज प्रत्येकमवप्रहेहावामवारणा एव मितजानभेवगळ् नाल्कुं नाल्कुमाल्क्यास्कृतिष्यत्ताल्कुं भेवंगळणुद्दुत २४वी प्रकारीवव कंप्यनात्मक बहुविवयबोळ् ५ स्वानत्तत्तत्राण व्योवण्ळे व चतुष्वविव जतुरवप्रह्मानंगळ युद्दुविवु अर्थक्यंजनात्मककृत्विवयव बोजु कृति मितज्ञानभेवगळ्ळाविवातिप्रकारंगळण्य २८ वी प्रकारविवस अर्थक्यंजनात्मककृत्विवयाविवय-गळोळ् प्रत्येकमद्राविवातिवद्याविजानभेवंगळण्य वर्षाविकात्मविकानभेवंगळण्य वर्षाविकानभेवगळण्य वर्षाव्यजनात्मककृत्विवयावि पन्नरकुं विवयंगळोळ् पुरदुव नित्वानभेवंगळ्य वर्षाविकानस्विकानभेवंगळण्य वृ ३३६ ।

> बहुवत्तिजादिगहणे बहुबहुविहमियरमियरगहणस्मि । सगणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥३११॥

बहुव्यक्तिजातिग्रहणे बहुबहुविधमितरमितरग्रहणे । स्वकनामतः सिद्धाः क्षिप्रादयः सेतरादच तथा ॥

जीर अधुव । इन बारहोमें से एक-एक विषयमें पूर्वोक अहाईस भेदरूप सतिहानके उत्पन्त होंगेपर प्रतिहानके तीन सौ छत्तीस ३३६ भेद होते हैं। जो इस प्रकार जानना--बहुनिययरूप अर्थमें अनिन्दिय और इन्टियके भेदसे प्रतिज्ञानके छह भेद होते हैं। वे ही अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणाके भेदसे प्रत्येकके चार-चार होरूर चौबोस होते हैं। वे हा अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणाके भेदसे प्रत्येकके चार-चार होरूर चौति होते हैं। इस प्रकार निषयमें स्थानक्ष तहान होते होते हैं। इस प्रकार अर्थ और स्थानक्ष बहुविययमें मिठकर प्रतिज्ञानके अठाईस भेद होते हैं। इस प्रकार अर्थ अर्थ और अर्थ कार कार्योक के अर्थ कार कार्योक क्षेत्र कार्योक क्षेत्र कार्योक क्षेत्र कार्योक प्रत्येक्त कार्योक क्षेत्र कार्योक प्रत्येक्त कार्योक कार्योक कार्योक कार्योक कार्योक प्रत्येक्त कार्योक प्रत्येक्त कार्योक अर्थाक प्रत्येक्त कार्योक अर्थाक प्रत्येक्त कार्योक अर्थाक प्रत्येक्त कार्योक अर्थाक प्रत्येक्त कार्योक प्रत्येक्त कार्योक कारह से गूणा करके प्रसाण-राशि एकसे सात्र देनेपर मतिहानके तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं। ॥३०॥

१. म पुट्टुत्तं विरलु । २ म <sup>°</sup>रमप्पु ।

बहुष्यक्ति विषयपहणमितज्ञानवोज् तद्विवयमुं बहु एर्गेंबतु पेळल्पद्दुतु, एंतीगजु संडमुंडग-बलावि बहुपोष्यक्तिमञ्ज्ञे वितु । बहुज्ञातिगहणमितज्ञानवोज् तद्विवयं बहुविषमं दु पेळल्पद्दुतु । यंतीगजु गोमहिषाश्वाविबहुज्ञातिगळे वितु । इतरप्रहणे एकव्यक्तिगहणमितज्ञानवोज् तद्विवयमेकः स्त्रों दु यंतीगजु संडमिन्दे वितु । एक बातिग्रहणमितज्ञानवोजु तद्विवयमेकविषमे तीगजु संडनागिल मुडनागिलयु गोवेये वितु ।

क्षिप्राविगळ् क्षिप्राइनिःसुतानुकाश्च बंगळं सेतरंगळुमक्षिप्रानिःसृत उक्त अध्यंगळ् तंतम्म नामांवदमे सिद्धंगळ्डवं ते दोडे क्षिप्रमं बुदु शौद्रादिनिळितस्य जलवाराप्रवाहावियक्कुमनिःसृतमे बुदु गूढं जलमन्तृहस्यादियक्कुमनुक्तमं बुदु अकायतमीश्रायगतमक्ष्कुं। श्च्यमं बुदु स्थिरं विरक्तालाव-स्यायियव्यंतादियक्कुमक्षिप्रमं बुदु मंदगमनास्वादियक्कुं। निःसृतमं बुदु व्यक्तिनकातं जल-निगंतहस्यादियक्कुमुक्तमं बुदु इदु घटमं दितु चेळस्पद्दु स्थमानमक्कुमश्चवमं बुदु क्षणस्थायि विद्यदावियक्कं।

बस्युस्स पदेसादो बस्युग्गहणं तु बस्युदेसं वा । सयलं वा अवलंबिय अणिस्सिदं अण्णबस्युगई ।।।३१२।। बस्तुनः प्रवेशतो बस्त्युग्रणं तु बस्तुवेशं वा । सकलं बाउबलंक्यानिःग्रतमन्यवस्तुगतिः ॥

बहुव्यक्तीना प्रहणे मितवाने तदिययो बहुत्यमुख्यते यथा सण्डमुण्डवावलास्विहुगोध्यक्त्यः। बहुवातीना प्रहणे मितवाने तदिययो बहुत्यम् स्या गोमहिसास्वारिबहुवातयः इति । इतरप्रहणे एकव्यक्तिसृहणे मितवाने तदिययो बहुत्यम् स्या गोमहिसास्वारिबहुवातयः इति । इतरप्रहणे एकव्यक्तिसृहणे मितवाने तदियय एक्टियल गण्डा थ्यल नण्डाध्यिति । एकवातिष्रहणे मितवाने तदियय एकविषः यथा स्वण्डो वा मुण्डो वा गोगिति । शिवारप्रा शिव्यक्तिमृत्यान्त्रम् वा "वेतरे च असिप्रतिमृत्योक्तप्रमृत्यस्व व्यक्तिस्वारः । तद्याति शिव्यक्तिस्वारः । तिम्प्रत्यत्व निम्प्रत्याति । अनिमृतः गृत्रो अन्तरम्मतृतस्यादिः । वक्तुकः अक्तिषितः अभिग्रयमतः । प्रवृतः स्वयः परः स्वर्ते मानव्यति । अतिष्रः मन्दं गण्डप्रस्वारिः । निमृतः व्यक्तिणक्वातः २ ० जर्जनिर्मतहस्यादि । उक्तः अय परः इति कवितो दृष्यमानः। अप्रवृत्य स्वर्णवारी विद्यादिः। तथा चेतिन

जो मतिक्वान बहुत व्यक्तियोंको प्रहण करता है उसके विषयको बहु कहते हैं जैसे खण्डो, मुण्डो, चितकवरी आदि बहुत-सी गायं। जो मतिजान बहुत-सी जातियोंको प्रहण करता है उसके विषयको बहुतिय कहते हैं। जैसे गाय, मेंस, योड़ा आदि बहुत-सी जातियों। २५ जो मतिज्ञान एक व्यक्तिको प्रहण करता है उसके विषयको एक हिते हैं जैसे खण्डी गी। जो मतिक्वान एक जातिको प्रहण करता है उसके विषयको एक विष कहते हैं जैसे खण्डी गी। जो मतिक्वान एक जातिको प्रहण करता है उसके विषयको एक विष अक्षिप, निमुद्धत, उक्त, अध्युव जो अपने नामसे हो स्पष्ट हैं। क्षिप्र जैसे शोध गिरती हुई जल्याराका प्रवाह आदि। अतिस्तृत गुद्धको कहते हैं जैसे उन्ने हुवा हाथी आदि। अनुक्त विना कहे हुए को या असि- ३० प्राथमें वर्तमानको कहते हैं। भुव स्थिरको कहते हैं जैसे चिरकाल तक स्थायो पर्वत आदि। अक्षिप्र जैसे धीरे-धीर जाता हुआ घोड़ा बगैरहा। निमुद्धत क्यत्व या निकले हुएको कहते हैं। अंति स्थाप की स्थाप प्रवास का कहते हैं। अंति स्थाप निकले हुएको कहते हैं। जैसे जल्ये निकले हुएको कहते हैं। उसे स्थाप निकले हुएको कहते हैं। अंति स्थाप निकले हुएको कहते हैं। अंति स्थाप निकले हुएको कहते हैं। इसे स्थाप निकले हुएको कहते हैं। वैसे जल्ये निकले हुएको कहते हैं। इसे स्थाप निकले हुएको क्या विषय निकले हुएको क्या विषय निकले हुएको स्थाप निकले हुएको क्या निकले हुएको क्या निकले हुएको क्या निकले हुएको स्थाप नि

को बानुमो हु वस्तुविन प्रदेशात एकबेशदोडनविनाभावियप्पञ्च्यक्तमप्प बस्तुविन यहणमनि-मृतकानम बुवचवा को बु वस्तुविन एकवेशमं मेणू सकलं वस्तुवं मेणवलंबिसको हु मत्तमन्य-वस्तुविन गतिः ज्ञानमायुदो बहुबुमनिःमृतज्ञानमक्कुमवक्कुवाहरणमं तोरिवयं।

पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदणगवयगहणे वा । वत्थंतरचंदस्स य घेणुस्स य बोहणं च हवे ॥३१३॥

पुष्करग्रहणे काले हस्तिनश्च वदनगवयग्रहणे वा। वस्त्वंतरचंद्रस्य च धेनोश्च बोधनं च

भवत् ।। ज्ञांवंद पोरंगे इध्यमानमप्प पुष्करद जलमग्नहस्तिकराग्रद ग्रहणका त्रदोळ, वर्गनकालदोज् तद्दिवनाभावि जलमग्नहस्तिग्रहणं जलबोज्, हस्तिमग्निर्हेपुटे वितु प्रतीति वा इव एतंने इदिंप्दमी १० साध्याविनाभाविनयमनिद्वयमनुळ्ळ साधनदत्तीण "साधनास्साध्यविज्ञानमनुमानमे वितु अनुमान-प्रमाणं सगृहोत्सवह् । अथवा ज्ञो दानुमोध्यं पुर्वतिय वदनप्रहणकाले वदनवर्दानकालबोळे वस्त्यंतर-चंद्रप्यहणं मुलसाइदर्थदिवं चंद्रस्मरणं चंद्रसदृशं मुलसे वितु प्रत्यभित्ताने गणरण्यदीजु गव्यप्यहणकाले गव्यवदर्शनकाल्वोळं चेनुविन बोधनं चेनुविन समरणं गोसहशं गव्यमें वितु प्रत्यभिज्ञानं मेण् भवेत् बक्कुं। अनंतराग्योवतमप्यतिनुनजानिक्वनितुषुद्वाहरणंग् १ वा शब्दं पक्षांतरसुक्कं मेण् एतेगळ्

कस्यचिद्वस्तुन , प्रदेशाद्-गकदेशाद् व्यक्तान् तदिवनाभिवनोःव्यक्तस्य वस्तुनो प्रहण अनिस्+जातम् । अयवा एकस्य वस्तुन एकदेवां वा सकल वस्तु वा अवत्रम्थ्य गृहीत्वा पुनरस्यस्य वस्तुनो गीति-ज्ञान यन्, तदस्यनिमृतज्ञानं भवति ॥३१२॥ तद्वाहरति-

पुष्करस्य बलाद्विहर्द्धयमानस्य जलमगहस्तिकरायस्य यहणकाले दर्धनकाले एव तदिवानाभाविजलमन् हस्तिवहरू जले हरता मम्मोअत्वीति अतीति । वा इव यथा अमेन अस्मात् साध्याविमाभारित्यसम्बद्धयात् २• साधनात् माध्यस्य ज्ञानमनुमानस्ति अनुमानप्रमाल स्तृतीत भर्वति । अववा कस्याविवत् युवतेर्वदन्यहण्काले बस्वतरस्य चन्द्रस्य प्रवास्य प्रत्यम् । मुचनाद्द्रसायचन्द्रस्य स्मरण चन्द्रसद्य मुक्तिसित प्रविभाजाने वा । अरच्य गवस्यहणकाले गवस्यर्थनकाल एव धेनीवीयन स्मरण गोमद्वी सबद स्ति प्रत्यभिजाने वा भवेत् । वा इव

किसी बस्तुकै प्रकट हुए एकदेशको देखकर उसके अबिनाभावी अप्रकट अंशको प्रहण करना अनिस्तृत ज्ञान है। अथवा एक बस्तुकै एकदेश या समस्त बस्तुको प्रहण करके अन्य २५ बस्तुको जानना भी अनिस्तृत ज्ञान है।।३१२।।

उसका उदाहरण देते हैं --

जलमें हुवे हुए हाबोकी जलसे बाहर दिखाई देनेवाली सुँडको देखते ही उसके अविनाभावी जलमान हिस्तका ग्रहण अनिमृत ज्ञान है। इससे, जिसका साध्यके साथ अविनाभावी जलमान हिस्तका ग्रहण अनिमृत ज्ञान है। इससे, जिसका साध्यके आविनाभाव नियम निश्चित हैं ऐसे साधनसे साध्यके ज्ञावको अनुमान कहते हैं इस अनुमान कर प्राप्तका समय अन्य वस्तु चन्द्रमाका महल अथवा मुखकी समाननासे चन्द्रमाका स्मरण कि चन्द्रके समान मुखके अथवा ग्रवको है अन्य प्रत्यभिज्ञान इससे गृहीन होता है। 'वा' सम्द वद्दाहरणके प्रदर्शनमें प्रयुक्त हुआ है। जो बतलाता है कि अनन्तर

१. म भावियप्प प्रतीत्यनिश्चयदत्तर्णिद साधना ।

₹.

ेबाणसिगनावासबोळिन्मयुंदागुस्तिरके पुष्टिंद वृमं काणल्यद्दुहु अनिगल्लावबोळ् धूममनुपपन्ने निविज्ञतसंते सब्वेदेशसब्वेकालसंबंधितस्विमान वृमंगळ अन्यवानृपपत्तिक्याऽविनामावसंबेवकके क्षानं तक्कमें बुवकुं अदुबुं सित्तानामकृष्टितप्रत्यमिक्षान्तत्ककांच्येगळ् नाल्कुं मितानानं गळ्मिनःसुतात्वेविवयंगळ् नाल्कुं मितानानं गळ्मिनःसुतात्वेविवयंगळ् केक्कपरोक्षान्यके बोक्षकांववम् केष्ठावाभावमण्ड्वारित । शेष्यपर्याना-विविद्यानान्तिकव्यापारप्रभ्रवेगळ्प बह्याव्यत्विवयमित्तानांन्गळ् साध्यवहारिकप्रत्यक्षंगळ्पुकेकं वोक्षकवेविव वेद्याव्यत्विवयमित्तानांनाक् साध्यवहारिकप्रत्यक्षंगळ्पुकेकं चोक्षकवेविव वेद्याव्यत्विवयमित्तानांनाक्ष्यं साध्यक्षात्वकं छक्षणं चेळ्कप्यदुवपुर्विदे । यितवेक्ष्यं मितानांनाक् प्रमाणंगळपुवेकेविव सम्यानात्वविव सम्यानात्विव प्रस्पानकं क्ष्याच्याने प्रमाणमें वित् प्रविच्यानात्विव सम्यानात्विव सम्यान्व स्यान्व सम्यान्व स्यान्व सम्यान्व स्यान्व स्यान्य स्यान्व स्

एककचउक्कं चउवीसद्वाबीसं च तिप्पव्धिं किच्चा । इगिछन्वारसगुणिदे मदिणाणे होति ठाणाणि ॥३१४॥

एकं चल्वारि चतुर्विकातिमण्डाविद्यति च त्रिः प्रति कृत्वा । एक बब्द्रावरागुणिते मतिज्ञाने भवनित स्थानानि ॥

यया अत्र इषार्थद्योतको बाहाब्दः उदाहरणप्रदर्शने प्रयुक्तः अनन्तरायोक्तानिसृतार्यज्ञानस्य एतावन्युवाहरणानि । वसान्तर्युकको वा । यदा महास्ते अत्यो सर्वेद इम् उपयन्ते दुषः । हुदे अन्यस्यार्व प्रयोजपुरपन्नो निश्वितः । तर्षेत्र सर्वदेशकालसंबन्धित्या अनिन्तृपर्योरन्ययातृपर्योत्तरस्य अविनामावसंबन्धस्य
गातं तर्जः मोश्रीय मरिकानं मबरि । एकनुमानस्वृत्यस्यिभनान्तर्शक्ष्याने च्वारि मरिकानानि अनिस्तृवार्यविपयाणि केवलं परोक्षाणि एकदेशतोऽप बैराव्याभावात् । क्षेत्राणि स्वकंनात्वीन्द्रबानिन्द्रबन्धापारप्रभवानि
बहुवार्यदेशयराणि मरिकानानि साव्यवहारिकस्यकाणि एकदेशतो बैरावसंभवात् । प्रत्यसं विशदं ज्ञानसिति
पूर्वाचार्य प्रस्थानकरणस्योनस्तवात् । वानि सर्वाणि अपि मरिकानानि प्रमाणानि सम्यकानस्वात् । सम्यकानं
प्रमाणः इति प्रवक्ते प्रतिभावनात् । वानि सर्वाणि अपि मरिकानानि प्रमाणानि सम्यकानस्वात् । सम्यकानं

गाथामें कहे अनिसृत अर्थके ह्वानके ये उदाहरण हैं। अथवा वा शब्द पक्षान्तरका सूचक हैं। जैसे रसोई चरमें अमिनके होनेपर ही भूम देखा जाता है। तालावमें अमिनका अभाव होनेसे धूम भी नहीं होता। तथा सर्वदेश और सर्वकाल सम्बन्धी कपसे अमिनका अभाव होनेसे धूम भी नहीं होता। तथा सर्वदेश और हाती है वहाँ वहाँ अपि होती है। उहाँ अपि नहीं होती वहाँ थूम होती है। जहाँ अपि नहीं होती वहाँ थूम भी नहीं होता—का ह्वान तर्क है। यह भी मतिहान है। २५ इस अकार अनुमान, स्वृति, प्रत्यभिक्षान और तर्क नामक चारों हान मतिहान हैं। ये चारों अनिसृत अप्यंको विषय करते हैं इससे केवल परोझ हैं, एकईश्रसे भी हनमें स्पष्टताका अभाव है। शेष स्पर्शत आपि इहियाँ और मनके व्यापारसे उत्पन्त होनेवाले तथा बहु आदि अपि हो से स्पर्शत आपि इहियाँ और मनके व्यापारसे उत्पन्त होनेवाले तथा बहु आदि अपि हो से स्पर्शत आपि इहियाँ और सम्वर्धना स्वय्यक्त हैं क्योंकि एकईश्रसे स्पष्ट होते हैं। स्पष्ट क्षानको प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार पृत्रीचायोंने प्रत्यक्षका लक्षण कहा है। ये २० स्वर्धना सित्नान प्रमाण हैं क्योंकि सम्यग्नान है। 'सम्यग्नान प्रमाण हैं' ऐसा आगममें कहा है। है। स्व

१ म प्रमाण । २ व <sup>०</sup>स्यकवनात ।

मितज्ञानं सामान्यापेकोयिवमो बु १। अवयहेहावायबारणापेकोयिव नाल्कु ४। इंद्रिया-निवियजनितात्यांवयहेहावायबारणापेकोयिव बतुष्विज्ञाति २४। अत्यंब्यंजनोभयावयहापेकोयिव अष्टा-विश्वातिगळ्मणु २८। बितु नाल्कं स्वानंगळ त्रिःअतिकंगळं माढि ययाकमं प्रथमस्यानचतुष्टयमं विश्वयसामान्यांवयमे बर्त्वार्वेद्याव्यांवयं । दितोयस्यानचतुष्टयमं बह्याविवययदर्कोववं गुणियसुबुदु । नृतीयस्यानचतुष्टयमं बह्यार्थिद्यावयांवयं गाँळयं गुणियुवेदितु गुणियुत्तिमरलु मतिज्ञानवोजु विषय-

सामान्यार्धविषयसर्वविषयापेक्षंगळप्य स्थानंगळप्युवु २८।१ २८।६ २८।१२ २४।१२ २४।६ २४।१२ ४।१ ४।६ ४।१२

\$15 \$16 \$155 \$15 \$16 \$155

अनंतरं श्रुतज्ञानप्ररूपणेयं प्रारंभिसुवातं मोबलोळन्नेवरं तत्सामान्यलक्षणं पेळवपं :--

अत्थादो अत्यंतरमुवलंभं तं भणति सुदणाणं । आभिणिबोहियपुन्वं णियमेणिह सद्दजं पमुहं ॥३१५॥

१० अर्त्थादत्यातरमुपलभमानं तद्भणिति श्रुतज्ञानमाभिनिबोधिकपूट्वं नियमेनेह शब्दजं प्रमुखं ।।

मितजानं सामान्येन एक १ । अवयहेहावायधारणापेक्षया चत्वारि ४ । इन्द्रियानिन्द्रियजनितार्घा-वयहेहावायधारणापेक्षया चनुविवातिः २४ । अववय्य≈जनोभयावयहापेक्षया अष्टाविवातिः २८ । एतानि चत्वारि स्थानानि निःप्रतिकानि— २८ । १ २८ । १ २८ । १२ २४ । १ २४ । १२ ४ । १ ४ । १२

कुरवा यथाकमं प्रथमं स्थानवतुष्टयं विषयसामान्त्रेनेचेन गुणयेन् । दितीयं स्थानवतुष्टयं बह्नादिविगयपर्वेत १५ पृण्येत् । तृतीयं स्थानवतुष्टयः बह्नादिकिद्वदिवायिर्यगुणयेन् । एव गुणितं सित सर्विज्ञाने नामान्यदियदार्थ-विषयस्वविषयपार्थस्याः स्थानानि भवन्ति ॥३१४॥ अत्र श्रृतज्ञानप्ररूपणा प्रारम्माण प्रथमस्तावत्तन्मामान्य-लक्षप्रमाष्ट-

मितिहान सामान्यसे एक है। अवगह, ईहा, अवाय और घारणाकी अपेक्षा चार है। इन्टिय और मनसे उसन्य अवगह, ईहा, अवाय और घारणाकी अपेक्षा चौबीस हैं। अर्थाव-रे॰ प्रह और उपंजनावगहकी अपेक्षा अठाईस हैं। इन चारों स्थानांको तीन जगह स्थापित करके यथाकम प्रथम चार स्थानोंको सामान्य विषय एकसे गुणा करनावाह। हुसरे चार स्थानोंको बहु आदि छह विषयोंसे गुणा करना चाहिए। तीसरे चार स्थानोंको यहु आदि वारह विषयोंसे गुणा करना चाहिए। इस तरह गुणा करनेपर मितानाके मामान्य विषय, बहु आदि छह अर्थविषय और सर्व विषयको अपेक्षा स्थान होते हैं। यथा—॥३१४॥

 २८×१
 २८×६
 २८×१२

 २४×१
 २४×६
 २४×१२

 ४×१
 ४×६
 ४×१२

 १×१
 १×६
 १×१२

२५ अब श्रुतझान प्ररूपणाको प्रारम्भ करते हुए पहले श्रुतज्ञानका सामान्य लक्षण कहते हैं—

१ म<sup>े</sup> दिद गुँ। २ व<sup>°</sup>णं प्ररूपयति ।

मितनानेन निरिवत्त्रपर्वामकरुक्य अर्थान्तरं—तरसबद्धमध्यार्थमुग्रकस्यमानं-त्रवक्ष्यमानं श्रृतज्ञानाव-रणवीर्यान्तराग्रस्योपक्षमोत्तमं जीवस्य ज्ञानपर्यायं श्रृतज्ञानमिति मृनीन्यरा भणितः। तत्क्यं भवेत् ? आर्मि-निर्वोधिकपूर्व-ीनयमेन आभिनिर्वोधिकं मितज्ञानं दृषं कारण यस्य तेत् त्वांक्तं ज्ञामिनिर्वाधिकपूर्वं १५ मितगानारपण्यायायमेन मित्राननेव पूर्वं प्रथममृत्यत्ते । पुनः-परवात् तद्पृहीताधम्बलस्य तद्वंजीवर्या-नद्यांवयय श्रृतज्ञानमृत्यव्यविकारमञ्जारेणीति नियमस्ययं मित्रामान्वस्यायं श्रृतज्ञानमान्व स्यवधार्यते । इत्यासम्बन्धस्यास्यक्रात्यस्य स्थानान्यस्यात्मक्याः। स्यव्यक्षित्रस्याः कृत्वानमेदयोः मय्ये सद्यक्रं-वर्णयस्य वाच्यात्मकस्यव्यनितं श्रृतज्ञानं प्रमुखं प्रधानं दत्तप्रहृष्यास्याव्यव्यविद्याय्यवस्यव्यक्ति। व्यवस्यानस्य व्यवस्यानस्य व्यवस्यानस्य व्यवस्यानस्य व्यवस्यानस्य स्थानस्य

मितिशानके द्वारा निश्चित अर्थका अवल्यम लेकर उससे सम्बद्ध अन्य अर्थको जानने-वाल जीवके झानको, जो शुन्जानावरण और वीर्योन्तरायके क्षर्योपसमसे करमन हुआ है, मुनीइवर शुन्जान कहते हैं। वह झान नियमसे अभिनिश्चोषिक पूर्व है अर्थान अभिनिश्चोषिक यानी मितिशान उसका कारण है। मितिशानावरणके क्षर्योपसमसे पहले मितिशान ही उत्पन्न हाता है। प्रचात उससे गृहीत अर्थका अवल्य्यन लेकर उसके बलसे अन्य अर्थको विषय करनेवाला शुन्जान उत्पन्न होता है। अन्य प्रकारसे नहीं। नियम सब्दसे यह अवयारण किया गया है कि मितिशानकी प्रमुचिक अभावमें अनुज्ञान नहीं होता। इस शुन्जानाके प्रकरणमें शुन्जानाके अश्वरास्त्रक और अन्यस्त्राराक अश्वरान में हैं कि सेने अन्य में में वर्णपदवाक्यासक शब्दसे होनेवाला प्रमुच्च है प्रधान है क्योंकि वैनन्छन, शासका अध्ययन आदि समस्त व्यवहारका मूल वही है। अन्यसारमक अर्थात् लियान्य श्रुकान क्षित्रेन्य के किर पंजित्य पर्यन्त वीर्वोमें विषयान रहते हुए भी व्यवहारमें अपयोगी न होनेसे अप्रयान होता है। 'श्रुवते' अर्थान् कोन्नेन्द्रियके द्वारा जो प्रहण किया जाता है वह

१ व तत् तदाभिनि । २, व कानं पूर्वम् । ३, व तद्वछाधानेनार्था ।

कस्यीतरतानव प्रतिपावकमणुतु परमाणमवील् क्वमक्कुमों वानुमों तु प्रकारिवर्द कर्षांचत् निरुवित-संभविष करिताव्यवोलजहस्सारथेवृत्तिकवील् कुत्रं लातीति कुत्रालः एवितु कुत्रालावित्यवेतालेलेले निपुणाद्यस्थात्व क्वंप्रला क्वास्थात्वील तस्कुत्रलयाव्यनित्रिक ये तेते वरियत्पव्युमित्ल जीवीऽस्ति ये वितु नुदिवत्पवृत्तित्वल् लीवीऽस्ति ये विती शाव्यज्ञानं श्रीजेविष्यभण्यमतिलानमक्कुमा ज्ञानीवर्द जीवीऽस्तित्राव्यवाय्यस्थात्मास्तित्ववील् वाच्यवावकसंव्यवस्थेतत्त्वललेला पृथ्वकमाणि ज्ञावुद्धौ तु ज्ञानं पुट्युप्तवर्यरात्मककृत्वानमक्कुमेले वोद्यलरात्मककृत्यस्यमुत्त्यन्तिवित्यनोज्ञानामनावानामनावरात्मक-चारामुल्लुव्यर्दारं । वातशितस्थानावित्यं वातप्रकृतिये तस्यवीनवित्यन्तिवानमनोज्ञानामनावरात्मक-चित्रवास्य श्रुतसानमे बृवककृतेके वोद्ये शाव्यप्रव्यकत्वाभावसम्पूर्वारयं ।

> लोगाणमसंखमिदा अणक्खरपे हवंति छट्टाणा । बेरूवछद्दवग्गपमाणं रूऊणमक्खरगं ॥३१६॥

लोकानामसंख्यमितान्यनकारात्मके भवंति बटस्थानानि । द्विरूपवष्ठवर्गाप्रमाणं रूपोनमक्षरगं॥

२० श्रुव अर्थात् राज्द है। उससे उत्पन्न अर्थज्ञान श्रुवज्ञान है। इस ज्युत्पत्तिसे भी अख्यरास्मक श्रुवज्ञानकी प्रधानना लक्षित होती है। अथवा 'श्रुव' यह रूदि शब्द है। परमागममें मतिज्ञान-पूर्णक होतीनालं अपन्य अर्थके ज्ञानको कहनेमें रूद है। फिर भी यथायोग्य निर्वाण होती है। रूदि राव्द अपने अर्थको नहीं छोड़ते। जैसे कुशको जो लाग है वह कुशल है इस प्रकार कुशल आदि शब्द चतुर आदि अर्थों रूक्ट हैं फिर भी उनकी ज्युत्पत्ति उसी प्रकार की जाती है। १५ वर्षी प्रकार शुत्रक सम्बन्धमें जानना। 'जीव है' ऐसा कहनेपर यह जो शब्द हारा 'जीव है' है सा स्वन्य के संक्ष्य अरामांक अतिस्वाल हुआ मतिज्ञान है। और ज्ञानके हारा 'जीव है' इस शब्द जो आप जाता के अतिस्वाल है। अर्थों ज्ञानके हारा 'जीव है' इस शब्द के जाता अरामांक अतिस्वाल में वाच्यावाचक सम्बन्धके से सेव उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कार्यमें कारणका उपयास है। व्यावाल है। वस्त्री कि अक्षरात्मक शब्द उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार कार्यमें कारणका उपयास है। वस्त्र वाच्य खुके शीव स्थाने के जाता है। वस्त्र वाच स्वाप्त के स्थान के स्थान है। वस्त्र वाच खुके शीव स्थाने के जाता है। वस्त्र वाच स्वाप्त के अत्र स्थान के स्थान है वस्त्र कि वह सम्बन्धके सही है। ऐसा जो जान होता है वह अनक्षरात्मक अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक भेदोंको कहते हैं—

१. म<sup>°</sup>लनपूर्व सकलनमागि । २. म कार्यकारणो । ३. च °स्त्येतदुज्ञानं ।

अल्लि श्रुतज्ञानक्कऽनक्षरात्म अक्षरात्मकभैवविवं द्विभेवमक्कू मल्लि अनक्षरात्मकमप्प श्रुत-भेददोळ् पर्व्यायपर्व्यायसमासलक्षणसञ्जेजधन्यज्ञानं मोदल्गों दु स्वोत्कृष्टपर्व्यंतं बसंख्येयलोकमात्राऽ ज्ञानविकल्पंगळप्युववुमसंख्येयलोकमात्रवारषट्स्थानवृद्धियिदं संवृद्धंगळप्युवृ । अक्षरात्मकं श्रतज्ञानं दिरूपवर्ग्यवारीत्पन्तवष्ठवार्गमप्पे कट्टमेंब पेसरनुळ्ळीड्डिनोळेनितोळव् रूपुगळिनतुमेकरूपोनंगळ-प्युचमनित्मक्षरंगळ्मपुनरुक्ताक्षरंगळनाश्रयिति संख्यातिकत्यमक्तुं । विवक्षितार्त्याऽभिन्धिकत-निमित्तपुनस्वताक्षरप्रहुणदोळवं नोडलधिकप्रमाणमुमक्कुमें बुदत्यं।

अनंतरं श्रतज्ञानको प्रकारांतरविवं भेवप्ररूपणात्वंमागि गाथाद्वयमं पेळदपं :---

पञ्जायक्खरपदसंघादं पहिवत्तियाणि जोगं च । दुगवारपाहुडं च य पाहुडयं वत्यु पुन्वं च ॥३१७॥

पर्यायाक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च । द्विकवारप्रामृतं च च प्रामृतकं वस्तुपृथ्वं च ॥ १० तेसि च समासेहि य वीसविधं वा ह होदि सुदणाणं। आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥३१८॥

तेषां च समासैश्च विशतिविधं वा हि भवति श्रुतज्ञानं । आवरणस्यापि भैदास्तावन्मात्रा भवंतीति ॥

श्रतज्ञानस्य अनुक्षरात्मकाक्षरात्मकौ द्वौ भेदौ, तत्र अनक्षरात्मके श्रतज्ञाने पर्यायपर्यायसमासलक्षणे १५ सर्वजधन्यज्ञानमादि कत्वा स्वोत्कृष्टपर्यन्तं असंख्येयलोकमात्रा ज्ञानविकत्पा भवन्ति । ते च असंख्येयलोकमात्र-बारपटस्थानवद्वचा सर्वाधता भवन्ति । अक्षरात्मक श्रतज्ञानं द्विरूपवर्गधारोत्पन्नषष्टवर्गस्य एकट्रनाम्नो यावन्ति रूपाणि एकरूपोनानि सन्ति तावन्ति अक्षराणि अपनरुक्ताक्षराण्याश्रिस्य संख्यातविकरूपं भवति । विवक्षितार्या-भिव्यक्तिनिमित्त पुनक्काक्षरग्रहणे ततोऽधिकप्रमाण भवतीत्यर्थः ॥३१६॥ अय श्रुतज्ञानस्य प्रकारान्तरेण भेदान् गायादयेनाह-

शृतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ये दो भेद हैं। अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके पर्याय और पर्यायसमास दो भेद हैं। इसमें सर्वजवन्य ज्ञानसे लंकर अपने उत्क्रष्ट पर्यन्त असंख्यात लोक प्रमाण ज्ञानके भेद होते हैं। वे भेद असंख्यात लोकमात्र बार पट्स्थानपतित वृद्धिको लिये हए हैं। अक्षरात्मक श्रवज्ञानके संख्यात भेद हैं। सो द्विरूप वर्गधारामें उत्पन्न छठे वर्गको, जिसका प्रमाण एकडी है उसके प्रमाणमें-से एक कम करनेपर जितने अपुनहक्त अक्षर ३५ होते हैं उतने हैं। इसका आशय यह है कि विवक्षित अर्थको प्रकट करनेके लिए पुनरुक्त अक्षरोंके प्रहण करनेपर उससे अधिक प्रमाण हो जाता है ॥३१६॥

विशेषार्थ-दोसे लेकर वर्ग करते जानेको द्विरूपवर्गधारा कहते हैं। जैसे दोका प्रथम वर्ग चार होता है। चारका वर्ग सोलह होता है। सोलहका वर्ग दो सी छप्पन होता है। दो सी छप्पनका वर्ग पैंसठ हजार पाँच सी छत्तीस होता है जिसको पण्णटठी कहते हैं। 30 पण्णद्वीका वर्ग बादाल और बादालका वर्ग एकट्टी प्रमाण होता है यही छठा वर्गस्थान है। इसमें एक कम करनेसे श्रतज्ञानके समस्त अपनरुक अक्षर होते हैं। उतने ही अक्षरात्मक श्रतज्ञानके भेद हैं।

अब अन्य प्रकारसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाबाब्रॉसे कहते हैं-

वा अववा पर्यावस्य पर्यायमु अक्षरं च अक्षरमुं यहं च पवमुं संघातस्वेति संघातसुमे वितु इंडेक्तवं प्रतिपत्तिकस्वानुयोगस्य प्रतिपत्तिकसुमनुयोगसुमे विल्युमंते इंडेक्तवमन्त्रुं । विकवार-भाभृतकं च प्राभृतकप्राभृतकमुं प्राभृतकमें हुं वस्तु वस्तुवे हुं दूर्वं च पृथ्वंमुमंबित् दग्नमेदंगळपुत्रु । तेचा परेगे पळ्य पर्यायादिगळ पन्तुं समासगळितं कृष्टि भुतज्ञानं विश्वतिविषम्मवकुमल्कि अक्षरावि भविषयात्यज्ञानसम्प भावश्चतक्के विवक्षितत्वविवस्यर विश्वतिविषयत्वनियमवेळ् हेतवं पेळवपं ।

अ्तजातावरणद भेर्वगळुभंतावन्मात्रगळे भवंति अप्युर्वेदित् इतिशब्दकके हेत्वस्थैवृत्ति सिद्ध-माप्तु । पर्य्यादः पर्ध्यायसमासद्व अक्षरमक्षरसमासद्व पदं पदसमासद्व संघातः संघातसमासद्व प्रतिपत्तिकः प्रतिपत्तिकसमासद्व अनुयोगोऽनुयोगसमासद्व प्राभृतकप्राभृतकं प्राभृतकप्राभृतकं समासद्व प्राभृतकं प्राभृतकसमासद्व बस्तु बस्तुसमासद्व पूर्व्व पूर्व्वसमासद्वेति एवितिष्ठ तदा-१० लापक्रममक्कं ।

> अनंतरं पर्यायमें व प्रथमश्रुतज्ञानभेदस्वरूपप्ररूपणात्वं गायाचतुष्टयमं वेळववं । णवरि विसेसं जाणे सुद्धमज्ञहण्णं तु पडजयं णाणं । पडजायावरणं प्रणातरणात्रभाषाभेदिम्म ॥३१९॥

नवरि विशेषं जानीहि सूक्ष्मजधन्यं तु पर्ध्यायं ज्ञान । पर्ध्यायावरणं पुनस्तवनंतरज्ञानभेदे ॥

पर्थाय, अझर, पर, संपात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभृत प्राभृतक, प्राभृतक, वस्तु, पूर्व
थे दस भेर होते हैं। इनके दस समास मिलानेसे श्रुतजानके बीस भेर होते हैं—अर्थात
पर्याय, प्रयायसमास, अखर, अखरसमास, पर, परसमास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिकसमास,
अनुयोग, अनुयोगसगास, प्राभृतक प्राभ

अब पर्याय नामक प्रथम श्रुतज्ञानका स्वरूप चार गाथाओंसे कहते हैं---

पोसतप् विशेवमरियल्पङ्गुमवाबुवें बोधे पर्ध्यायमें व प्रथमध्यतमानं तु वस्ते सूक्ष्मितगोव-लब्ध्यपद्यांप्रकान संबंधि सब्बंजक्ष्यभ्रतत्तानम्बन्धः। पुनः मस्ते पद्यांयज्ञानवावरणमुं तवनंतरज्ञान भेववोळनंतभाषवृद्धियुक्तपद्यांपसमस्त्रानप्रथमभेववोळक्कुमये ते बोडे ज्वयागतपद्यांप्रज्ञानावरण-समपप्रवृद्धयुक्तपिकवनुभागंगळ सर्व्यातिल्पर्द्धकंगज्युव्याभावलक्षणयपुमवक्केये सवदस्या-लक्षणोषपञ्ञास् केष्ठावातिर्पद्धकंगज्युवयपुमुंद्रागुसिरत्वभंतपावरणोवयविद्यं पद्यायसमासप्रथमज्ञानमे-यावरिणसल्यदुगुं। तुमस्ते पर्यायज्ञातमावरणिसल्यहके बोडे त्वावरणदोज्ज जोवगुणमप्य ज्ञानक्क-भावमागुस्तिरल् गुणियप्यजीवककेषुमभावप्रसंगवक्कुमपुर्वारंदं।

अनुभागरचनेयं स्वापिसल्पट्टल्जि सिद्धानंतैकभागमात्रब्रव्यानुभागकमहानिवृद्धियुक्तनाना-गुणहानिस्पद्धंकवर्गाणात्मकमप्प श्रुतक्षानावरणद्ववदिल्ज सञ्चतःस्तोकमप्प सर्व्यपरिचमप्रक्षीणोदया-नुभागसर्व्यपतिस्पद्धंकव्रव्यक्केयो पर्ध्यायज्ञानावरणत्वदिवं तावन्मात्रावरणद्ववक्के सर्व्यकालयोज्ज्ञ-मृदयाभावमप्पर्वरिदं।

यह विशेष जानना कि पर्याय नामक प्रथम श्रुवज्ञान सुक्ष्म निगोदिया उच्च्यपर्याप्तकका स्वसं ज्ञपन्य श्रुवज्ञान होता है। किन्तु पर्यायज्ञानका आवरण उसके अनन्वर जो ज्ञानका भेद है, जो उससे अनन्वरामागृद्धको छिये हुए है उस पर्याय समास जानके असम भेदर होता है। जो अस अकर है—इदयाप्त पर्याय ज्ञानावरणके समयप्रवद्धका जो निषेक उदयमें आया है उसके अनुभागके सर्वपाती स्पर्दकों के उदयका अभाव ही क्षय है तथा जो अगले निषेक सम्बन्धी सर्वचाती स्पर्दक सत्तामें वर्तमान है उनका उपराम है और देशचाती स्पर्ककां का उपराम है और देशचाती स्पर्वपाय ज्ञानावरणके उदयसे पर्याय समास ज्ञानका प्रथम भेद ही आहत होता है, पर्यायज्ञान नहीं। यह उसका भी आवरण हो जाये तो जीवके गुण ज्ञानका अभाव होनेपर गुणो जीवके भी अभावका प्रसंग आता है। तथा अनुभाग रचनामों स्थापित किया सिद्ध राश्चिका अनत्त्वमें भागमात्र जो श्रुवज्ञानावरणको इत्य अर्थात (रसामुस्सू है वह कम हानि और इद्धि ३० संयुक्त है, नाना गुणहानि स्पर्थक वर्गणात्मक है, उस श्रुवज्ञानावरणके द्वयमें जिसका उदयरूप अनुभाग स्त्रीण हो गया है और जो सबसे थोड़ा तथा सबसे अन्तिम सर्वेषाति स्पर्थक है उसीका नाम पर्यायज्ञानावरणके है। इतने आवरणका कभी भी उदय नहीं होता। इसल्प्रि भी पर्यायज्ञान हि। है। है।

## सुद्रुमणिगोद अपन्जत्तयस्स जादस्स पढनसमयन्मि । हावदि हु सञ्बजहण्णं णिच्चम्बाडं णिरावरणं ।।३२०॥

सुक्रमनिगोबायव्यामिकस्य जातस्य प्रथमसमये भवति खलु सर्व्वजघन्यं नित्योदघाटं निरावरणं ॥

सूक्ष्मितारोदलब्य्यपर्धाप्रक जननद प्रथमसमयदोज् निरावरणं प्रच्छावनरहितमप्प नित्योद-घाटं सब्बंदा प्रकारामानमप्प सर्व्यंजधन्यं सर्व्यंनिकृष्टप्रवितकमप्प पर्ध्यायमंत्रं अृतज्ञानमक्कुं। खल् । ई गावासूत्रं पूर्व्याचार्ध्यप्रसिद्धं स्वोक्तार्त्यंगंप्रतिपत्तिप्रदर्शनार्त्यमागि उदाहरणत्यंदिवं बरेयरुपट्टइ।

सुहुमणिगोद अवज्जत्तगेसु सगसंभवेसु भभिऊण । चरिमापुण्णतिवक्काणादिमवक्कड्रियेव इवे ॥३२१॥

सूक्ष्मितगोवलब्ध्यपर्ध्यामगतेषु स्वसंभवेषु भ्रमित्वा । चरमापूर्णत्रिवकाणामाद्यवकस्थित एव भवेतु ॥

सूक्ष्मितगोवलब्ध्यपर्याप्तनोज् संद स्वसंभवेषु द्वावशोत्तरषट्सहलप्रमितंगळप्प भवेषु भवंगळोळु भनित्वा भनित्ति चरमापूर्णभवेच त्रिवकविष्ठहगतियिवसुत्पनजीवन प्रथमवेकव प्रथमसम्बवोळिहुँगेये पुरेज्ञ्च सर्व्यंत्रध्यपर्यायमे व शृतक्षातमक्कुँ। मत्तिल्ल्ये तज्जीवक्कं स्पर्शनीक्ष्यप्रभवस्थ्यवीळहुँगेये पुरेज्ञ्च सर्व्यंत्रध्यपर्यायमे व शृतक्षातमक्कुँ। मत्तिल्ल्ये तज्जीवक्कं स्पर्शनीक्षयप्रभवस्थ्यंत्रक्षातमक्कुंत्रभवस्थानिक्षयप्रभवस्थानिक्षयप्रभवस्थानिक्षयप्तिक्षातमक्ष्युहंत्रभवस्थानिक्षयप्रभवस्थानिक्षयप्रभवस्थानिक्षयप्तिक्षातमक्ष्युहंत्रभवस्थानिक्षयप्रभवस्थानिक्षयप्तिक्षात्रमक्ष्यस्थानिक्षयप्तिक्षात्रमक्ष्यस्थानिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्यप्तिक्यप्तिक्यप्तिक्यप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्षयप्तिक्यप्तिक्षयप्तिक्षयप्

सुरमिनगोदनळ्यपदीसकस्य जात-जननं तस्य प्रयमसमये निरावरणं-प्रकारतराहित निन्योद्घाटं जतएव सर्वदा प्रकाशमान सर्वजनस्य-मर्वनिकृष्टशक्तिकं पर्यायोद्ध्यं श्रुतज्ञान भवति । खल् एतद्गायापूत्रं पूर्वीचार्यप्रसिद्ध-स्वोक्तार्यसप्रतिपत्तिप्रदर्शनार्यं उदाहरणत्वन जिल्लितम् ॥३२०॥

सूश्मिनगोरकक्ष्यपर्याप्तकेषु स्वत्रअवेषु द्वादशोत्तरषट्सहस्रश्मितेषु भवेषु भ्रमित्वा चरमापूर्णभवस्य २० त्रिवकविषहगया उत्पनस्य जीवस्य भ्रममकक्षमये स्थितस्येष पूर्वोक्तं सर्वजयस्य पर्यायास्य श्रुतज्ञान भवति तत्रैव तस्य जीवस्य स्पर्वनिविध्यभवं सर्वजवस्य मतिज्ञान, अवक्षुर्दश्चनावरणस्योपसमसंभूत अवश्दर्शतन्मपि

सुरुमनिगोदिया छञ्चपर्यातकके जन्मके प्रथम समय पर्यायनामक छुतज्ञान होता है। यह निरावरण है इसीसे सर्वदा प्रकाशमान रहता है, सबसे जपन्य अर्थात् निकुष्ट शक्तिबाला होता है। यह गाथा सूत्र प्राचीन है यहाँ मत्यकारने अपने कथनकी यथार्थता दिखलानेके १५ लिए वदाहरणके रूपमें लिखा है ॥३२०॥

सुक्ष्म निगोद लब्ब्यपर्याप्तक जीव अपने सुक्ष्म निगोद लब्ब्यपर्याप्तक सम्बन्धी छह हजार बारह भवों से अमण करके अन्तिम लब्ब्यपर्याप्तक भवमें तीन मोहेबाली विमह्गतिसे जरपन होकर प्रथम मोहेबे समयमें स्थित होता है उसके हो सबसे जपन्य पर्याय श्रुतज्ञान होता है । उसी समय बसके स्पर्णन इन्तिय है। उसी समय बसके स्पर्णन इन्तिय होता है । उसी समय बसके स्पर्णन इन्तिय जन्य पर्याय श्रुतज्ञान होता है । सम अवस्था जपन्य पर्याय श्रुतज्ञान होतेका कारण यह है कि बहुत श्रुद्धभवों अमण करनेसे उपनन्य पर्याय श्रुतज्ञान होतेका कारण यह है कि बहुत श्रुद्धभवों अमण करनेसे उपनन्त हुए बहुत

१. व पर्यायनाम् ।

बह्वपर्ध्याप्तभवभागसंभूतबहृतससंक्वेशवृद्धिविसमावरणको तीवानुभागोवयसंभवसप्पुर्वारदं । द्वितीयाविसमयंगळोळु ज्ञानवर्शनवृद्धि संभवमे वितु त्रिवक्रप्रथमवक्रसमयवोळे पर्ध्यायज्ञानसंभव-मरियल्पवृतुं ।

> सुदुर्माणगोद अपज्जत्त्वयस्स जादस्स पढमसमयम्मि । फासिंदियमदिपृथ्वं सुद्रणाणं लद्धिअक्लरयं ।।३२२।।

सूक्ष्मिनिगोवापर्ध्यामकस्य जातस्य प्रथमसमये । स्यशैनेष्ठियमतिपृष्यं खुतज्ञानं लध्यक्षरकः ।।
सूक्ष्मिनगोवलक्य्यपर्ध्यामकन जननप्रथमसमयदोळु सब्बेजवन्यस्पर्शेनेद्वियमतिज्ञानपृष्यंकमप्प
लब्ध्यक्षरापरनामध्यमप्प पूर्व्योक्तचरमभवित्रवक्षप्रयस्ममयाविविशेषणविशिष्टमप्प सब्बेजवन्य-पर्ध्यायश्चरत्त्रज्ञानमम्बद्धभावतु जातव्यमक्ष्टु । लब्बि एंब्रुदु खूतक्कानावरणक्षयोपद्यममक्कुमर्थ्यप्रल-वाक्तिमेणु लध्या अक्षरमविनदवरं लब्ध्यक्षरं ताबन्मात्रक्षयोपद्यमनके सब्बेदा विद्यमानस्विदं ।

अनंतरं दशगाथासूत्रंगीळवं पर्ध्यायसमासप्रकरणमं पेळदर्यः —

अवरुवरिम्मि अणंतमसंखं संखं च भागवड्ढीओ । संखमसंखमणंतं गुणवड्ढी होंति हु कमेण ॥३२३॥

अवरोपर्ध्यंतससंख्यं संख्यं च भागबृद्ध्यः । संख्यमसंख्यमनंतं गुणबृद्धयो भवंति हि कमेण ॥ सञ्जजधन्यपर्ध्यायज्ञानवमेले क्रमेण वश्यमाणपरिपार्टिध्यसनंतभागबृद्धियुमसंख्यातभाग- १५ वृद्धियुं संख्यातभागबृद्धियुं संख्यातगुणबृद्धियुमसंख्यातगुणबृद्धियुमनंतगुणबृद्धियुमें वितु खट्ल्यान

भवति । बह्नपर्यातभवभ्रमणसंभूतबहुतमसंक्षेत्रवृद्धया आवरणस्य तीव्रतमानुभागोदयसंभवात्, द्वितीयादि-समयेषु भानदर्शनवृद्धिसंभवात् 'विवक्रप्रयमवकसमये एव पर्यायज्ञानसंभवो ज्ञातव्यः ॥३२१॥

भूरमिन्गोदळ्ळ्यपयमिकस्य जननप्रवाससमये सर्वज्ञयन्यस्यविनिष्टयमिक्कानपूर्वकं ळ्ळ्यकारापरनामधेयं 'पूर्वाक्तरमभविनक्रवससम्यादिविशेषणीर्विष्ट यवेषण्यं पर्यावस्तुतकानं भवतीति ज्ञातव्यम् । ळीवकामि २० अुतजानावरणलयोगरामः अर्थबृहणलानित्रां, ळ्ळ्या अर्शरं अविनम्यरं ळ्यावरातरं तावतः अर्योपरामस्य सर्वदा विद्यानत्वात् ॥३२२॥ अय दर्शाभगोदाभिः यर्यायममास्त्रकरणं प्रक्षयति—

सर्वजयन्यपर्यायज्ञानस्य उपरि क्रमेण वध्यमाणपरिपाट्या अनन्तभागवृद्धिः असंख्यातभागवृद्धिः

संक्लेशके बढ़मेसे आवरणके तीव्रतम अनुभागका उदय होता है, तथा दूसरे मोड़े आदिके समयोंमें ज्ञान और दर्शनमें बृद्धि सम्भव हैं। इसलिए तीन मोड़ोंमें से प्रथम मोड़ेके समयमें २५ ही पर्याय ज्ञान ज्ञानना ॥२२१॥

अब दस गाथाओंसे पर्यायसमासका कथन करते हैं— सबसे जवन्य पर्यायज्ञानके ऊपर आगे कही गयी परिपाटीके अनुसार अनन्तभागवृद्धि,

१५

२०

Вo

पतितंमळप्य वृद्धिगळपुबु । ऋषु । डिक्पबर्मामारियो,ळनंतानंतवर्मास्यानंगळं नडेडु जीवपुदगरू-काळाकाराअणिपियं सेलेयुमनंतानंतवर्गास्यानंगळं नडेडु सुरुप्तानगोदळख्यपर्ध्यामकः जधस्यज्ञाना-विभागप्रतिनखेदेगळत्परिकथर्नावदं तज्जयस्यकानक्वनंतात्मकभागहारं पृष्टिपुगुं विरुद्धमन्तु ।

जीवाणं च य रासी असंखलोगा वरं खु संखेज्जं।

भागगुणंमि य कमसो अवद्विदा होंति छट्टाणा ॥३२४॥

जीवानां च च राशिसंख्यातलोका वरं ललु संख्येयं। भागगुणयोश्च क्रमशोऽवस्थिता भवंति षटस्थाने।।

> उब्बंक्कं चउरंक्क पणछस्सत्तंकं अहु अंकं च । छव्बड्ढीणं सण्णा कमसो संदिष्टिकरणट्ठं ॥३२५॥

उव्यक्तस्वतुरंकः पंचवट्समांकाः । अष्टांकश्च षड्वृद्धीनां संज्ञाः क्रमशः संदृष्टिकरणात्र्यं ।।

संब्यातभागवृद्धिः सस्यातगुणवृद्धिः असंस्थानगुणवृद्धिः अनन्तनुणवृद्धिश्येति यद्स्थानपतिता वृद्धयो भवन्ति सामु । क्षिण्यायाया अनन्तानन्तानां वर्गस्थानानि अतीर्त्यातीस्य उत्पन्नानाः जीवपुद्गणकालाकामध्योनाः उपर्योपे अनन्तानन्तवर्गस्थानानि अतीरयः सूक्ष्मनिर्णोदकञ्चयप्यीकस्यः अपन्यवानाविमाग-प्रतिज्ञेद्धानामुर्यात-कष्मान् तुज्ञअन्यमानस्यानन्तारकभागद्वारः सूष्यन् न विक्यते ॥३२३॥

अत्र अनन्तभाषादिषु षद्सु स्वानेषु क्रमेण एताः पद् संदृष्ट्य अवस्थिता प्रतिनियता स्वतिन्त । स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वतिन्यता स्वत्विन्यता स्वतिन्यता स्वत्विन्यता स्वत्विन्यत्विन्यता स्वत्विन्यता स्वत्विन्यत्विन्यता स्वत्विन्यता स्वत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्विन्यत्वत्वित्यत्विन्यत्वत्वत्वित्यत्वतिन्यत्वतिन्यत्वतिन्यत्वतिन्यत्वतिन्यत्विन्यत्वतिन्यत्वतिन्यत

असंस्थातभागष्ट्रद्धि, संस्थातभागष्ट्रद्धि, संस्थातगुणवृद्धि, असंस्थातगुणवृद्धि और अनन्तगुण-१५ वृद्धि वे पद्धानपतित वृद्धियाँ होती हैं। द्विस्पवर्गधारामें अनन्तानन्त वर्गस्थान जा-जाकर जीवराग्नि, पुद्रान्तराग्नि, काल्के समयोंको राग्नि तथा आकाश श्रेणी उत्पन्त होती है। उनके भी जर अनन्तानन्त वर्गस्थान जाकर सुस्त निगोद जन्म्यपानक्रके जधन्य जानके अवि-भाग प्रतिस्कृत ज्वलक होते हैं ऐसा कथन है। अतः उसके जधन्य जानका भागहार अनन्तरूप सुषटित होता है इसमें कोई विरोध नहीं है। 1823।

यहाँ अनन्तभागाविक्त छह स्थानों में कमसे ये छह संदृष्टियाँ अवस्थित हैं जो इस प्रकार हैं—अनन्तभागदृद्धि और अनन्तगुणवृद्धिका भागहार और गुणकार प्रतिनियत सर्व जोवराशि प्रमाण है। असंस्थात भागदृद्धि और गुणदृद्धिका भागहार और गुणकार प्रति-नियत असंस्थात ोक हो है। संस्थातभागदृद्धि और गुणदृद्धिका भागहार और गुणकार प्रतिनियत उत्कृष्ट संस्थात ही है। श्रेरशा पूर्व्योक्तानंतभागाद्यत्थेसंदृष्टिगळगे ससं छघुसंदृष्टिनिमित्तं विश्ववदृद्धिगळगे यवासंख्यमापि-यन्यनामसंदृष्टिगळ् पेळल्यट्टप्युववेतें बोर्डनंतभागक्के उर्व्यक।उ।मसंख्यातभागक्के चतुरंकं।४। संख्यात भागक्के पंचांकं।५।संख्यातगुणक्के वडंक-।६। मसंख्यातगुणक्के सप्तांक।७।मनंत-गुणक्कष्टांक।८।मक्कें।

अंगुल असंख्यागे पुन्वगवड्डीगदे दु परवड्डी।

एक्कं वारं होदि हुं पुण पुणी चरिमउहिंदत्ती ॥३२६॥

अंगुलासंख्यातभागान् पूर्व्यवृद्धौ गतायां तु परवृद्धिरेकं वारं भवति खलु पुनःपुनव्चरम-वृद्धिरिति ।।

अंगुलासंस्थातभागान् सुच्यंगुलासंस्थातभागमात्रवारंगलतु पुस्वेनुद्धी गतायां सत्यां पूर्व्व-वृद्धियोषुत्तस्त्रतिवरलु । तु मत्ते परवृद्धिरोक्तारं भवति सक् । मृत्यभवृद्धियो हु बारियहुदु । स्कुट- १० मागियती प्रकारविव युन्तगुत्तस्वरमय्यतं त्रातस्य । मत्ते मत्ते चरमवृद्धिययंत अरियसप्यगुन्ताः व ते दो वे पय्यौयास्यत्रमयस्यातान् भेलनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगकु सुच्यंगुलास्थातेकभागमार्थागलु पर्य्यायस्यास्यात्रमार्विकरुपंगलु नडेवोडोम्म असंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानम्बक् । ४ । मृत्यसंत अनंतिकभागवृद्धियुक्तस्थानंगलु सुच्यंगुलासंस्थातीकभागमात्रागलु नडदु मत्तमोश्में असंस्थातभाग-

पूर्वोक्तानन्तभागाचर्षसदृष्टीना पुनः लघुसंदृष्टिनिमत्तं बह्विषवृद्धीना यथासंख्यं अपरसंज्ञाः संदृष्टयः १५ कथ्यन्ते । अनन्तभागस्य उर्वञ्क उ । असंख्यातभागस्य चतुरक्कः ४ । संख्यातभागस्य पञ्चाक्कः ५ । संस्थात-गुणस्य पढकुः ६ । असंख्यातगुणस्य सामाक्कः ७, अनन्तगुणस्य अष्टाक्कः ८ ॥३२५॥

पूर्ववृद्धी-अनन्तरमावृद्धौ सूच्यङ्कुलासंस्थातभावमाववारान् पतायां स्त्यां तु पुनः पर्वृद्धि-असंस्थात-मागवृद्धिरुक्तारं भवति सक् स्कृटं, पुनरिष अनन्तभागवृद्धौ भूष्यङ्कुलासंस्थातभागवृद्धिरे पुनर्पा पाया सत्या असंस्थातभागवृद्धिरुक्तारं भवति । अनेन क्रमेण तावद् गन्तस्थं यावस्यस्थातभागवृद्धिरि सूच्यङ्कुलासंस्थातिक-भागमावद्याराम् गच्छति । ततः पुनरिष अनन्तभागवृद्धौ भूष्यङ्कुलासंस्थातिकभागमावदाराम् गताया सस्थात-

पूर्वोक्त अनन्तभाग आदि अर्थसंदृष्टियोंकी पुनः लघुसंदृष्टिके निमित्त छह प्रकारकी दृद्धियोंकी यथाक्रम अन्य संज्ञा संदृष्टि कहते हैं—अनन्तभागदृद्धिकी उर्वक अथीद उ, असंस्थातभाग दृद्धिकी चारका अंक ४, संस्थातभागदृद्धिकी पाँचका अंक ५, संस्थातगुणदृद्धिकी छहका अर्क ६, असंस्थातगुणदृद्धिकी सातका अंक ७, और अनन्तगुणदृद्धिकी आठका २५ अंक ८ ॥३२५॥

पूर्वेष्ट्रित अर्थात् अनन्तभागगृद्धि सूर्च्यंगुङके असंख्यात भाग बार होनेपर परमृद्धि अर्थात् असंख्यातभागृद्धि एक बार होती है। युनः अनन्तभागृद्धि सूर्च्यंगुङके असंख्यातभाग साह एक बार होती है। इस क्रमसे तवतक जाना चाहिए जाव तक असंख्यातभागृद्धि भी सूर्च्यंगुङके असंख्यातभागृद्धि एक बार होते । उसके परचात् युनः ३० अनन्तभागृद्धिके सूर्च्यंगुङके असंख्यातभागृद्धिके सूर्च्यंगुङके असंख्यातभागृद्धिके सूर्च्यंगुङके असंख्यातभागृद्धिके सूर्च्यंगुङके असंख्यातभाग् मात्र बार होतेपर

म वृद्धिगलेकैकवारंगलपुतु स्कुट । २, म दोडनंतभागवृद्धियुक्त स्थानंगलु पर्यायजवन्यज्ञानादि-विकल्पगलु सुच्यं । ३, म तिकमाग ।

वृद्धियुक्तस्थानमक्कु-। ४। मी प्रकारविंदमसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु सूच्यंगुलासंख्यातैक भागमात्रंगळागुत्तिरलु । मत्तं मुंदेयनंतैकभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु सूच्यंगुलासंख्यातेक शागमात्रंगळु नडदोम्मं संस्थातभागवृद्धियुक्तस्यानमक्कु । ५ । मत्तमनंतभागवृद्धिस्यानंगळु सूर्च्ययुलासंस्थातैक-भागमात्रंगळु नडदोम्में असंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुंमत्तमते अनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु ५ सूच्यंगुलासंस्थातैकभागंगळु नडदु मसोम्मं असंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुमितु असंस्थात-भागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुळासंख्यातैकभागमात्रगळागुत्तिरखु सत्तमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रंगळ् नडेडु मत्तमोम्मं संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुमितु पूर्व्वापूर्व्वा-नंतासंख्यातैकभागवृद्धियुक्तंस्थानंगञ् सूच्यंगुलासंख्यातैकभागेमात्रंगञ्जु नडनडदोम्में संख्यात-भागवृद्धियुक्तस्थानंगळागुत्तमिरलु संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळं सूच्यंगुलीसंख्यातभागमात्रंगळ-मर्त्तेमितनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळुमसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानगळुं सूच्यागुलासंस्थातैकभागप्रमितगळ् नडेनडेदु मत्तं मुंदे अनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सूच्यंगुला-संख्यातैकभागमात्रंगळ् नडदोम्में संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानमक्कु-। ६ । मितु पूर्व्वपूर्व्वभागवृद्धि-युक्तस्थानगळ् सूच्यंगुलासंख्यातैक भागगळ् नडनडदोम्मोंम्में संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगळागुलं पोगलासंख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगळं सुच्यंगुलासंख्यातेभागमार्थगळण्युवंतागुत्तिरलु । मर्त्तामत-१५ नतासंख्यातसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळं प्रत्येकं कांडकमितंगळनडेनडेबु मत्तं मुंदेयनंतभाग-वृद्धियुन्तस्थानंगळं सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळु नडदोम्में असख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानमक्कुमिते पूर्व्वापूर्व्वानेतासंख्यातसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानगर्ञु संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगर्ञु सूच्यगुला-

मागबृद्धिरेकबार भवति । पुनरिष पूर्वोक्तक्रमेण पूर्वपूर्वपूर्व गूच्यक्रुश्वसंस्थातभागभाववारान् गताया पर्विद्धिकेकवारं भवति। युनर्वपूर्वपूर्वक्तिक्ष्मेण पर्विद्धिकेकवारं भवति। व्यवस्थातभागवावसंस्थातभागवृद्धिग्रहे आवितायु सर्वस्थातभागवृद्धिग्रहे आवितायु सर्वस्थातभागवृद्धिग्रहे आवितायु सर्वस्थातभागवृद्धिग्रहे आवितायु सर्वस्थातभागवृद्धिग्रहे प्रवादिक्ष उत्तर्वपूर्व । उत्तर्वपूर्व । उत्तर्वपूर्व । उत्तर्वपूर्व । उत्तर्वपूर्व । उत्तर्वपूर्व । व्यवस्थातभागमावृत्वी मत्या पर्वद्धीप्रयम् क्रुलासंस्थातभागमाववारावृत्ति । एव पर्वकुष्यस्य । व्यवस्थातभागमाववारावृत्ति मत्या पर्वद्धीप्रयम् क्रुलासंस्थातभागमाववारावृत्ति । तत्र पर्वद्भावस्य । तत्र पर्वद्भावस्य । व्यवस्थातभागमाववारावृत्ति । तत्र पर्वद्भावस्थातभागमाववारावृत्ति । तत्र पर्वद्भावस्थातभागमाववारावृत्ति । तत्र पर्वप्रयास्य । तत्र पर्वप्रयास्य । वित्रपर्वे । तत्र परित्रपर्वे । तत्र परित्रपर्वितिक्षयाः । वित्रपर्वे । तत्र परित्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे । तत्र । वित्रपर्वे ।

तब है। खेब हो। बच भाव नहीं। उब हो। बच थे। बच है। उब है। जब के आदिका दो बार लिखाना सूक्यों लुके संस्थातभाग मात्र बारकी संदृष्टि हैं। इस मकार खंक पयेन्त परिकात जबके जो संस्की आपत्ति होनेपर पड़ंक भी सूच्यों लुके ३० असंस्थात बार हुआ। अर्थात् ६ के आंककी बृद्धि मो दो बार हुई कहलायी। चसके परचात्

यृद्धि एक-एक बार होती है। इस प्रकार सूच्यंगुरुके असंख्यातभाग मात्र संख्यात भागयुद्धिक २५ होनेपर पुनः पूर्वोक्त क्रमसे संख्यातभाग यृद्धिके सिवाय सब पूर्व यृद्धियोंकी आयुत्ति होनेपर एक बार संख्यात गुणवृद्धि होती है। उक्त यृद्धियोंकी पूर्वोक्त संदृष्टि इस प्रकार है—

१ म<sup>°</sup>तुक्त स<sup>°</sup>। २ म मात्रस्थानंगलु। ३ म<sup>°</sup>ला संस्थातैकमार्गः। ४ म<sup>°</sup>सत्तमनन्तैक भागः। ५ म<sup>°</sup>तैकभागः।

|   | " | 2 " | 46 | *** | - | . " | 411 | 4   |   |     | '3 | • |   |   |     |   |   |     |   |   |   |   |    |    |   |   |       |   |   |     | ₹  |
|---|---|-----|----|-----|---|-----|-----|-----|---|-----|----|---|---|---|-----|---|---|-----|---|---|---|---|----|----|---|---|-------|---|---|-----|----|
|   |   |     |    | 2   |   | 1   |     | 1   |   |     |    |   |   | 8 | २   |   | _ | २   |   | _ |   |   |    |    | _ |   | 1     |   |   |     | l  |
| 9 |   | a   | 8  |     | а | 9   |     | 1   | 8 | 8   | 8  | a | 8 |   | 8   | а |   | 8   | _ |   |   | _ | -  | _  |   |   | l<br> |   | _ |     | l  |
| ব | उ | 8   | उ  | उ   | 8 |     |     | 13  |   | ਭ   | ų  | उ | उ | × | उ   | उ | × | ਚ   | उ | ٩ | उ | उ | ای | उ  | उ | ٧ | उ     | उ |   | £   |    |
|   |   | -   | 1  |     | - | T   |     | 7   |   | _   | -  |   |   |   | 1 - |   |   | -   |   |   | - |   |    | ΓĒ |   |   |       |   |   | 12  | ł  |
| उ | उ | 8   | उ  | उ   | ४ |     |     | 12  | 3 | उ   | ۹  | उ | उ | 8 | उ   | उ | 8 | उ   | उ | ٩ | उ | उ | 8  | उ  | उ | 8 | उ     | उ | Ę | a   | 1  |
| उ | उ | 8   | उ  | उ   | R | 1   |     | 1;  | 3 | उ   | 4  | उ | उ | 8 | उ   | उ | K | उ   | उ | 4 | उ | उ | 8  | उ  | उ | R | उ     | उ | 9 | 18  | ١  |
| उ | उ | 8   | उ  | उ   | R | 1   |     | 15  | 3 | उ   | 4  | उ | उ | 8 | उ   | उ | 8 | उ   | उ | 4 | 3 | उ | 8  | उ  | उ | 8 | उ     | ਤ | Ę | 8   | l  |
|   |   |     | -  |     |   | 1   |     | 1   | _ |     |    | ! |   |   | 1   |   |   | 1   | - |   | t |   |    | Π  |   |   | 1     |   |   | 1 3 | ı  |
| 3 | उ | ጸ   | उ  | उ   | ጸ | i   |     | 13  | 3 | उ   | ٩  | उ | उ | K | उ   | उ | Х | । उ | उ | ٩ | उ | उ | R  | उ  | उ | R | उ     | उ | Ę | 8   | ı  |
|   |   |     |    |     |   |     |     |     |   |     |    |   |   |   | 1   |   |   |     |   |   | 1 |   |    | 1  |   |   | 1     |   |   | 2   | 1  |
|   | - | -   | उ  | - · | - | L   |     | 15  | 3 | उ   | 4  | उ | उ | ጸ | उ   | उ | R | 3   | उ | 4 | उ | उ | R  | उ  | 3 | R | ं उ   | ਭ | 9 | а   | ı  |
| उ | उ | 8   | उ  | उ   | ४ | _   |     | 13  | 3 | उ   | 4  | उ | उ | 8 | उ   | उ | 8 | ਭ   | ਭ | 4 | उ | उ | Я  | उ  | उ | 8 | उ     | ਚ | Ę | 8   | !  |
|   |   |     |    |     |   |     |     | 1   |   |     |    |   |   |   | 1   |   |   | -   |   |   | 1 |   |    |    |   |   | 1     |   |   | 1 3 | 1  |
| उ | उ | ጸ   | ੌਤ | उ   | 8 | 1   |     | 1 5 | 3 | उ   | ٩  | उ | उ | ሄ | उ   | उ | ४ | ਭ   | उ | 4 | उ | ব | ጸ  | उ  | उ | Я | उ     | उ | Ę | а   | 1: |
| उ | उ | 8   | ਚ  | उ   | 8 |     |     | 1 7 | 3 | ਤ ਂ | 4  | उ | ਚ | × | ਚ   | ਭ | × | उ   | ਚ | 4 | ख | ख | 8  | ख  | उ | 8 | उ     | ख | 4 | 8   | 1  |

संस्थातनुणवृद्धिभंवति । एवं षडक्कुश्र्वनिद्धयसप्ताक्कुंक्यवृद्धितस्वयद्भावत्त्रयस्थावृत्ती सत्या सप्ताक्कृत्याकुला-संस्थातकामामात्रवारतंषृष्टिभंवति । इत्यं यद् पक्तयो जाता । ततः पुन सप्ताक्क्कृतिस्वयस्य आवृत्ती सत्या एक्यारमञ्जक्षनामा अनन्तपृणवृद्धिभंवति । एवं षट्स्थानवृद्धीना वृत्तिकमी द्यितो क्षन्यलिक्षितरचनानु-सारंण अव्यागोहेन व्योज्जनिर्मातव्यः ।

पडंक रहित एक पंक्तिकी आवृत्ति होनेपर एक बार सप्तांक नामक संख्यात गुणवृद्धि होती है। इसी प्रकार पढंक सहित दो पंक्तियों और सप्तांक सहित एक पंक्ति, इस तरह तीन पंक्तियोंकी आवृत्ति होनेपर सप्तांकिकी सुच्यांगुळक असंख्यातभाग बार संवृष्टि होती है। इस प्रकार छह पंक्तियों हुई। इसके पत्रचात् पुनः सप्तांक रहित तीन पंक्तियोंकी आवृत्ति होनेपर एक बार अष्टिक नामक अनन्त्रगुणवृद्धि होती है। यथा—

| 1848 448    | च इ ५। उ उ ४ | उउ४ उउ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>उउ४</b> : | उउ४ उउ६    |
|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 338 338     | 384 888      | ववश ववष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 338          | उउ४ उउ६    |
| 338 338     | उड५ उउ४      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | उउ४ :        | उउ४ उउ७    |
| ਵਰਮ ਵਰਮ     | उद्य उद्य    | and the same of th | उउ४ :        | ਰਰ੪ ਰਰ६    |
| 5 3 2 3 3 3 | वच्य वच्छ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | वच ४ व व ६ |
| ਚਤੂਮ ਤਤਮ    | बब्ध उउ४     | उउ४ उउ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -            | उउ४ उउ७    |
| 338 338     | इड५ उउ४      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | उउ४ उउ६    |
| 888 888     |              | उउ४ उउ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              | उउ४ उउ६    |
|             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | उउ४ उउ८    |
| उउ४ उउ४     | ਭਰਖ ਤਿਤਿ ਨ   | ਤਿਤਾਲ ਤਿਤਾਪ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9961         | 900.000    |

१० इस प्रकार षट्स्थान बुद्धियोंका कम दिखलाया। प्रन्यमें दर्शित रचनाके अनुसार श्रोताजनोंकी बिना व्यामोहके जानना चाहिए। इस यन्त्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

पर्याय नामक अतज्ञानके भेदसे अनन्त्रभागवृद्धि यक्त पर्याय समास नामक श्रुतज्ञानका प्रथम भेद होता है। इस प्रथम भेदसे अनन्त्रभागवृद्धि युक्त पर्याय समासका दूसरा भेद होता है। इस प्रकार सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार १५ असंख्यात भागवृद्धि होती है। ऊपर यन्त्रमें प्रथम पंक्तिके प्रथम कोठेमें दो बार उकार लिखा है बह सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धिकी पहचान जानना । उसके आगे चारका अंक लिखा बहु एक बार असंख्यात भाग युद्धिकी पहचान जानना । इसके ऊपर सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भागवृद्धि होनेपर दूसरी बार असंख्यात भाग षृद्धि होती है। इसी कमसे सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धि होती 2. है। इसीसे यंत्रमें प्रथम पंक्तिके दूसरे कोठेमें प्रथम कोठाकी तरह दो उकार और एक चारका अंक लिखा है जो दो बार सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग बारका सूचक है। अतः दूसरी बार लिखनेसे सच्यंगलके असंख्यातवें भाग बार जानना। उससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। अतः प्रथम पंक्तिके तीसरे कोठेमें दो उकार और एक पाँचका अंक लिखा है। आगे जैसे पहले अनन्त २५ भाग वृद्धिको छिये सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धिके होनेपर पीछे सच्यंगुलके असंख्यातचे भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धिके होनेपर एक बार संख्यात भाग बृद्धि हुई वैसे ही उसी क्रमसे दूसरी संख्यात भाग वृद्धि हुई। इसी क्रमसे तीमरी हुई। इस प्रकार संख्यात भाग वृद्धि भी सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण बार होती है। इससे ऊपर यन्त्रमें प्रथम पंक्तिमें जैसे तीन कोठे किये ये वैसे ही सुच्यंगुलके असंख्यातवें भागकी पहचान-के लिए दूसरे तीन कोठे उसी प्रथम पंक्तिमें किये। यहाँसे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धिके होनेपर एक बार असंख्यात भाग बृद्धि होती है। इस प्रकार सच्यंगलके असंस्थानमें भाग प्रमाण असंस्थान भाग वृद्धि होती है। उसकी पहचानके लिए यन्त्रमें दो उकार और चारका अंक लिये दो कोठे किये। इससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। सो उसकी पहचानके लिए प्रथम पंक्तिके नीवें कोठेमें दो उकार और छहका अंक लिखा। जैसे प्रथम पंक्तिका कम रहा उसी प्रकार आदिसे लेकर सब कम दूसरी बार होनेपर एक बार दूसरी संख्यातगुणवृद्धि होती है। इसी कमसे सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रभाण संख्यातगुणवृद्धि

#### विवारिक्षितिनोर्व्यकादिकमंगुलाऽसंख्यातैकवारसंदृष्टिः ।

मत्तमित्लि सर्वज्ञधन्यम्प श्रतज्ञानं परवायमें ब लब्ध्यक्षरापरनामधेयस्थानव मंदण सुचवंगुलासंख्यातैकभागमात्रविकल्पं-पर्ध्यायसमासज्ञानविकरुपंगळनंतैकभागवद्धि पक्तस्थानंगळ् विद्यमाण क्रमविधानप्रक्रपणं माडल्पडमगढे ते वोडनंतगणजीवराशिप्रमितस्वार्त्थ-प्रकाशनशक्त्यविभागप्रतिच्छेदात्मकसर्व्यज्ञचन्यथ् तज्ञानमं । ज । एदितः संस्थापिस मत्तमा राशियं सर्वजीवराधियत्पनंतविष्टं भागिसि तवेकभागमं तज्ज्ञघन्यज्ञानदोळे समन्क्रेदमं माडि कडतमिरलद

अयानन्तभागवृद्धेरङ्गलासंस्थातभागमात्रवारान् वृत्तिक्रमो दर्श्वेते तद्यथा-अनन्तगुणजीवराशिमात्र-स्यार्थप्रकाशनशक्तश्यविभागप्रतिछेदात्मकं सर्वजघन्यश्र तज्ञान ज इति सदष्ट्या संस्थाप्य तं राशि सर्वजीवराशि-रूपानन्तेन भक्त्वा तहेकभागे ज तज्ज्ञचन्यस्योपरि समच्छेदेन यते सति यो राशिर्जायते स पर्यायसमासन्नत-

होती है। उसकी पहचानके लिए यन्त्रमें जैसे प्रथम पंक्ति थी छसी प्रकार उसके नीचे दूसरी १० पंक्ति लिखी। यहाँसे आरो-तीसरी पंक्ति प्रथम पंक्तिके समान लिखी। इतना विशेष कि नौवें कोठमें जहाँ दो उकार एक छहका अंक लिखा था वहाँ तीसरी पंक्तिमें नौवें कोठमें दो उकार और सातका अंक लिखा। यहाँसे आगे जैसे तीनों पंक्तियों में आदिसे लेकर अन-कमसे वृद्धि हुई उसी अनुक्रमसे सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण होनेपर जब असंख्यात गुण वृद्धि भी सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण हो तब पूर्ति हो । इसीसे यन्त्रमें जैसे प्रथम १५ तीन पंक्तियाँ थीं बैसे ही दूसरी तीन पंक्तियाँ लिखीं। इस तरह छह पंक्तियाँ हुई। यहाँसे आगे - जैसे आदिसे लेकर तीन पंक्तियों में कमसे बृद्धियाँ कही थीं वैसे ही कमसे पुनः सब वृद्धियाँ हुई । विशेष इतना कि तीसरी पंक्तिके अन्तमें जहाँ असंख्यात गुण वृद्धि कही थी। उसके स्थानमें यहाँ तीसरी पंक्तिके अन्तमें एक बार अनन्त गुणवृद्धि होती है। इसीसे यन्त्रमें पहली, दूसरी, तीसरीके समान तीन पंक्तियाँ और लिखीं। किन्त तीसरी पंक्तिके नीचे २० कोटेमें जहाँ दो उकार और सातका अंक लिखा है उसके स्थानमें यहाँ तीसरी पंक्तिके नौवें कोटेमें दो उकार और आठका अंक लिखा। जो अनन्त गणवृद्धिका सचक है। इसके आगे किसी बृद्धिके न होनेसे अनन्त गुणबृद्धि एक ही बार होती है। उसके होनेपर जो प्रसाण हुआ वह षट्स्थान पतित बृद्धिका प्रथम स्थान जानना। इस प्रकार पर्याय समास अतज्ञानमें असंख्यात लोक बार मात्र षट्स्थान पतित वृद्धि होती है।

आगे उक्त कथनको स्पष्ट करते हैं-

सबसे जघन्य पर्याय श्रुतज्ञानके अपने विषयके प्रकाशनरूप शक्तिके अविभाग प्रतिच्छेद जीवराशिसे अनन्तगणे होते हैं। उस राशिको सब जीवराशिकप अनन्तसे भाजित करनेपर जो एक भाग आवे उसे उस जघन्य ज्ञानमें मिलानेपर पर्याय समास अत्रानके विकल्पोंमें से सबसे जधन्य प्रथम भेद आता है। यह एक बार अनन्त भाग वृद्धि हुई। फिर ३० उस पर्याय समास ज्ञानके प्रथम विकल्पको जीवराशि प्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो एक भाग आवे उसे पर्याय समास ज्ञानके प्रथम भेदमें मिलानेपर उसका दूसरा भेद होता है। यह दूसरी अनन्त भाग वृद्धि हुई। उस दूसरे भेदको अनन्तका भाग देनेसे जो एक भाग आवे उसे उस दूसरे विकल्पमें मिलानेपर पर्याय समास ज्ञानका तीसरा विकल्प होता है। यह तीसरी अनन्तभाग बृद्धि हुई। फिर इस तीसरे भेदमें अनन्तसे माग हेनेपर जो एक भाग ३५

पर्व्यायसमासभ् तन्नानविकल्पंगळोळ सर्व्यंजधन्यप्रथमविकल्पमनक् ज १६ मिनरनंतैकभागमन-ल्लिये समन्छेडं माडि कुडुलिरलुमड् पर्ध्यायसमासद्वितीयज्ञानविकल्पमक्कु ज १६ १६ मदरनंतैक-भागममस्लिये समच्छेवं माडि कुडुसं विरलु पर्व्यायसमासतृतीयज्ञानविकल्पमक्कु ज १६ १६ १६ मदरनंतैकभागमनल्लिये समच्छेदं माडि कृडिदोडे पर्व्यायसमास बतुत्थंज्ञानविकल्पमक्क् ५ ज १६ १६ १६ १६ मदरनंतैकभागमनिल्लवे समच्छेदं माडि कृडिदोडे पर्ध्यायसमासपंचम-१६ १६ १६ १६ श्रुतज्ञानविकल्पमक्कु ज १६ १६ १६ १६ १६ सदरनंतैकभागमनल्लिये समच्छेवं साडि कड्-१६ १६ १६ १६ १६ ज्ञानविकल्पेषु सर्वज्ञचन्यप्रयमविकला स्थात ज १६ अस्थानन्तकभागे ज १६ अस्मिन्नेव समच्छेदेन युते १६।१६ स पर्यायसमामहितीयज्ञानविकल्पः ज १६ । १६ । अस्यानन्तैकभागे अस्मिन्तेव समञ्छेदेन यते पर्यायसमान-त्तीयाज्ञानविकल्पः ज १६ । १६ । १६ । अस्यानन्तंकभागे अस्मिन्नेव समच्छेदेन यते पर्यायसमास-24 1 24 1 24 1 १० चतुर्थज्ञानविकलप ज १६ । १६ । १६ । १६ । अस्यानन्तैकभागे अस्मिन्नेव समच्छेदेन यते पर्यायसमास-14 1 14 1 14 1 14 पञ्चमध्यतज्ञानविकलपः। ज १६ । १६ । १६ । १६ । १६ । अस्यानन्तैकभागे अस्मिन्नेव समच्छेदेन 25 1 25 1 25 1 25 1 25

आवे उसे उस तीसरे भेदमें मिछानेपर पर्याय समास ज्ञानक। चतुर्व विकल्प आता है। यह चतुर्व अनन्त भाग बृद्धि हुई। फिर इस चतुर्व भेदमें अनन्तसे भाग देकर जो एक भाग आवे उसे उस चतुर्व विकल्प भी मिछानेपर पर्याय समासक। पंचम विकल्प आता है। यह १५ पाँचवी अनन्तसामा बृद्धि हुई। फिर उस पाँचवी अनन्तसो भाग देनेपर जो भाग आता है। यह उसे पाँचवी अनन्तसो भाग देविह हुई। फिर उस प्रायम समासक। उस विकल्प आता है। यह उसे अनन्त माग बृद्धि हो नेपर भाग बृद्धि हो नेपर आते पर्याय समासक। अनन्त भाग बृद्धि हो नेपर जो पर्याय समास जानक। भेद हुआ उसके एक बार असंस्थात को अस्व प्रायम समास जानक। भेद हुआ उसके एक बार असंस्थात को प्रायम के स्वस्थात को कि इसोण स्वर्धिक। तिस्रे भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिराजेपर एक बार असंस्थात को परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिराजेपर एक बार असंस्थात को परिमाण आवे उसे उसी भेदमें अनन्तसे आग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें भाग के उसी भेदमें भाग के उसी भेदमें भाग के अस्व स्वर्धिक की स्वर्धिक की स्वर्धिक स

युते पर्यायसमासम्बद्धश्रुतज्ञानिकरूपः ज १६ १६ १६ १६ १६ १६ एवं सुच्यञ्चलासंख्यातेक-१६ १६ १६ १६ १६ १६ भागमात्राणि अनन्तेकमावविव्यवस्थानानि सर्वाच्यानेतव्यानि ।

उसीमें भिलानेपर पर्याय समास ज्ञानका भेद होता है। यहाँसे अनन्त भाग वृद्धिका प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसमें पुता असंख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आया उसको इसो में सिलानेपर दूसरी असंख्यात भाग वृद्धिको लिये पर्याय समास ज्ञानका भेद होता है।

इसी क्रमसे सच्यंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धिके पूर्ण होनेपर १० जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसमें अनन्तका भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसको उसीमें मिलानेपर पर्याय समास ज्ञानका भेद होता है। यहाँ पनः अनन्त भाग बृद्धिका प्रारम्भ हुआ सो सच्यंगलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धिके पूर्ण होनेपर जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसको उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आया उसको उसीमें मिलानेपर प्रथम संख्यात भाग बद्धिको लिये पर्याय समासका भेड होता है। १५ इससे आगे पन: अनन्त भाग बद्धि प्रारम्भ होती है। सो जैसे पर्वमें कहा है उसीके अनुसार यदि जानना । इतना विशेष है कि जिस भेदसे आगे अनन्त भाग बदि होती है उसी भेदमें जीवराशि प्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेटमें मिलानेपर अनन्तरवर्ती भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे असंख्यात भाग वृद्धि होती है वहाँ उसी भेदको असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यातसे भाग दैनेपर जो परिमाण आवे उसको उसी २० भेदमें मिळानेपर उससे अनन्तरवर्ती भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे संख्यात भाग बृद्धि हो वहाँ उसी भेदको उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे इसे इसी भेदमें मिलानेपर उससे आगेका भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे संख्यात गण वृद्धि होती है वहाँ उस भेदको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर उस भेदसे अनन्तरवर्ती भेद होता है। जिस भेदसे आगे असंख्यात गण यदि होती है वहाँ उसी भेदको असंख्यात लोकसे २५ गुणा करनेपर उससे आगेका भेद होता है। जिस भेदसे आगे अनन्त गुण बृद्धि होती है वहाँ उसी भेदको जीवराशि प्रमाण अनन्तसे गणा करनेपर उससे आगेका भेद होता है इस प्रकार षटस्थान पतित बदिका क्रम जानना ।

यहाँ जो संस्था कही है सो सब संख्या ज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी जानना। तथा जो यहाँ भेद कहें हैं उनका भावार्थ यह है कि जीवके पर्याय ज्ञानसे यदि बदता हुआ ३० ज्ञान होता है तो पर्याय समासका प्रयम भेद ही होता है। ऐसा नहीं है कि किसी जीवके पर्यायज्ञानसे एक-दो अविभाग प्रतिच्छेद बहता हुआ भी ज्ञान हो। मोदलो दू तदुक्ष्यदृद्धिपर्धातं भेवमुटण्युद्धार्वप्रवर विन्यासं तोरत्यदुगुमंद्र तें बोडे पर्ध्याध्यसमास-स्नान्तप्रमाविकत्यवोलिंट् वृद्धियं तेगद्दु जवन्यद सेपे स्थापित जवर केळगे एकसारानंतिकभाग-वृद्धियं स्थापिगुवुदंतु स्थापिगुत्तिरलु तद्दृद्धियो प्रक्षेपकसे व पेसरक्ष्युः। मेते दितीधिवकत्य-बोलिंट् जपम्यमं सेपे स्थापिति तद्यस्तनभागदोळ् तद्दृद्धियोणकाल्यस्याचे अध्यापित तद्वृद्धिः। पुन्नपणुववं क्रमिदंदं केळमे केळगिरिस्युद्धुद्धः। तृतीद्यक्षित्यस्याचे क्षाप्रमानं सेपे स्थापित तद्वृद्धिः। गळप्य मूदं प्रकेषक्षमळं मूदं प्रक्षेपकप्रक्षेपणक्रमो दु पिशुक्षिपुर्य यथाक्षमदित्वं तज्ज्ञप्यद्यकं केळगे केळगे स्थापिगुदुद्धः। चतुर्त्यावक्ष्यत्वेभने अध्ययमं सेपे स्थापिति तद्यवस्तनभागवोळ्, तद्वृद्धिगळप्य नाल्डुं प्रक्षेपक्षमळं वट्प्रक्षेपकप्रक्षेपकाणे चतुःपिगुक्षिग्रकुमनो दु पिशुक्षिगुक्षमुमं यथाक्षमदिव केळगे केळगे स्थापिगुद्धः।

वंचमविकत्ययोळमंते जघन्यमं नेग स्थापिसि तदधस्तनभागवोळु तद्वृद्धिगळप्प प्रलेपकंग-ळख्डमं प्रलेपकप्रभेवकंगळ पत्तुं। पिशुलिगळु पत्तुमं पिशुलिगिशुलिगळैड्डमतों हु बूर्णियुमं यथाक्रम-बिर्द केळमे केळने स्थापिमुदुद् । थळविकत्यबोळमंते जघन्यमं मेगे स्थापिसि तदधस्तनभागवोळ्

तत्र तद्व्दीना तक्वक्यसादि इत्ता तदुक्त्व्व्विद्यर्थन्तं भेदे सित तिद्विस्थासो दर्शते । तयादाप्रथमविकस्ये स्थितवृद्धि वृष्यकृत्य अवस्थापुरि सस्याप्य तस्यायः एक्वागन्त्रकेशागवृद्धि स्थापयेत्, तद्व्देः

१९
प्रथमक हित नाम । तथा द्विरीयविकस्य अवस्थापुरि सस्याप्य तदस्यतमागि तद्व्यद्वेदीं प्रसेपको एकं प्रथेपकप्रसेपकं च अयोधो न्यस्येत् । नृतीयविकस्य अवस्थापुरि सस्याप्य तद्व्यदेशीन् प्रसेपकाप्रशेपकात् एकं पिग्लिक च अयोधो न्यस्येत् । चतुर्विकस्ये तज्वज्ञस्यसुरि त्यस्य तदस्यन्तमागि तद्वद्वेदलन्तुरप्रशेपकात् एकं पिग्लिक च अयोधो न्यस्येत् । पद्यक्षिकस्ये तज्वज्ञस्यसुरि त्यस्य तदसस्यनमागि तद्वद्वेदलन्तुरप्रशेपकात् एद् प्रशेपकप्रकोषकात् चतुरः पिग्लीन् एकं पिग्लिप्तिन्तं च अयोधो न्यस्येत् । पञ्चमिकस्ये

आगे यहाँ अनन्त भाग वृद्धि रूप सूच्यंगुल्के असंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान कहे हैं २० चनका जचन्य स्थानसे लेकर उक्तृष्ट स्थान पर्यन्त स्थापनका विधान कहते हैं। सो प्रथम ही संज्ञाओंको कहते हैं—

विवक्षित मूळ स्थानको विवक्षित भागहारका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रशेषक कहते हैं। उसी प्रमाणको उसी भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रशेषक स्वते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पिशुक्ति रेप कि हते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पिशुक्ति पिशुक्ति कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पूर्ण कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पूर्ण कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पूर्ण-पूर्ण कहते हैं। इसी प्रकार पूर्व प्रमाणमें विवक्षित भागहारका भाग देनेपर वितोय आदि पूर्ण-पूर्ण कही जाती है। अस्तु—

सो पर्याय समास ज्ञानके प्रथम भेदमें ऊपर जघन्यको स्थापित करके उसके नीचे एक बार अनन्य भाग वृद्धिकी स्थापना करना चाहिए। उस बृद्धिका नाम प्रक्षेपक है। तथा पूसरे विकल्पमें जघन्यको उसर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी वृद्धिके दो प्रक्षेपक और एक प्रशेषक-प्रशेपक स्थापित करें। तीसरे विकल्पमें जघन्यको उसर स्थापित करके उसकी वृद्धिके तीन प्रक्षेपक, तीन प्रक्षेपक-प्रशेपक और एक पिशुळी नीचे-नीचे स्थापित करके उसकी वृद्धिके पार प्रतेपक, विकल्पमें जघन्यको उसर स्थापित करके उसकी वृद्धिके पार प्रतेपक, विवल्पमें जघन्यको उसर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी वृद्धिके पार प्रतेपक,

तज्जपन्यमुपरि स्थाप्य तद्यस्ततमाते तद्वृद्धेः पश्च प्रकोपकान् दश प्रयोपकार्यभागन दश पिगुलीन् पञ्च १० पिगुलिपिगुलीन् एकं वृष्णि च अपोषो न्यस्येत् । यष्ठविकल्ये तज्जपन्यमुपरि न्यस्य तद्यस्तनमाने तद्वृद्धेः यद् प्रकोपकान् पञ्चद्या प्रयोपकान् पञ्चद्या प्रयोपकान् पञ्चद्या प्रयोपकान् पञ्चद्या प्रयोपकान् पञ्चद्या प्रयोपकान् पञ्चत्या प्रयोपकान् पञ्चत्यानामभोषः स्वरव्यप्रयोपकान् राज्यस्यानामभोषः स्वरव्यप्रयोपकान् राज्यस्यानामभोषः स्वरव्यप्रयोपकान् राज्यस्यानामभोषः स्वरव्यप्रयोपकान् राज्यस्यानामभोषः स्वरव्यप्रयोपकान् राज्यस्यानामभाषः स्वर्यस्यप्रयोपकान् राज्यस्य प्रयोपकान् स्यर्थत् । तेषामपः पिगुलिपिगुलीन् १५ पिगुलिपिगुलीन् द्वस्योत्। तेषामपः पिगुलिपिगुलीन् १५ विकानमण्डस्य । तेषामपः वृण्यमुलीन् पञ्चस्योन्। विवानमः विवानम् वृण्यस्योन् विकानमण्डस्य पञ्चनारस्येत्। तेषामपः वृण्यस्यत् । एव गरवा

छह प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, चार पिशुक्ति और एक पिशुक्ति-पिशुक्ती स्वापित करें। पाँचवें विकल्पमें जघन्यको ऊपर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी बृद्धिके पाँच प्रतेपक, दश प्रक्षेपक- प्रक्षेपक, उस स्यापित करें। छठ विकल्पमें अध्येपक, व्यक्त अध्येपक, प्रकृद्ध प्रक्षेपक- प्रक्षेपक, व्यक्त विच्ने नीचे अध्येपक पूर्ण और एक चूर्ण- चूर्ण स्थापित करें। इस प्रकार सुच्यंगुकके अत्तसंख्याव भाग मात्र अन्यन्त भाग द्वाद्धि कुक सब प्रयोप समास जानके स्थानोंमें अपने-अपने अपने-अपने प्रवेपक स्थापित करा।। उनके नीचे प्रश्लेपक प्रक्षेपक एक कम गच्छिक एक बार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। उनके नीचे पश्चित विच्ने नीच विश्वक्तिकों ना स्थापित करा। उनके नीचे पिशुक्ती-पश्चिति द्वीन गच्छिक दो बार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। उनके नीचे पृत्रुक्ती-पश्चक्ते वीच वार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। उनके नीचे प्रकृति-पश्चक्ति चार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। उनके नीचे पृत्रक्ति प्रक्ति क्राचा। उनके नीचे पृत्रक्ति प्रक्ति। प्रक्ति वार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। इसी प्रकार क्रमसे एक दीन गच्छक पाँच बार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। इसी प्रकार क्रमसे एक दीन गच्छक पाँच वार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। इसी प्रकार क्रमसे एक दीन गच्छक पाँच वार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। इसी प्रकार क्रमसे एक दीन गच्छक पाँच वार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। इसी प्रकार क्रमसे पात्र हीन गच्छक पाद्य वार संकठन धन मात्र स्थापित करा।। इसी अन्य पर्यन्ति स्वर्ण प्रकार भाग हित्स प्रकार भाग सात्र स्थापित करा।। उसके नीचे कमानुसार प्रक्षेपकी सुच्चेगुळके असंख्यात माग मात्र स्थापित करा।। उसके नीचे कमानुसार प्रक्षेपकी सुच्चेगुळके असंख्यात माग मात्र स्थापित करा।।

१. स केलगे।

बेक्क ६६ तज्जधन्यमं से। स्वापिसि तबक्स्तनभागवीज् यवाकर्मावर्व प्रश्नेपकंगज्ञ गण्छेमात्रंगज्ञपुत्रे बु सुच्यंगुलासंस्थातभागमात्रंगजं स्वापिसिदवर केजगे प्रश्नेपकप्रसेपकंगज्ञ रूपोनगण्डेय
एकवारसंकलनयनमात्रंगज्जपुत्रे बु स्वयोनसूच्यंगुलासंस्थातभागगण्डेय एकवारसंकलनयनप्रमितांगज्ज
स्वापिसुवुववर केजगे विद्युलिगज् द्विस्पोनगण्डेय दिकवारसंकलनयनमात्रंगज्जपुत्रे बु दिक्पोनसूच्यंगुलासंस्थातभागगण्डेय दिकवारसंकलनयनमात्रंगज्ज स्वापिसुवुववर केजगे विद्युलि विद्युलिगज्ज
निक्रपोनगण्डेय विवारसंकलनयनप्रमितंगज्जपुत्रे वु त्रिस्पोनस्वच्यंगुलासंस्थातभागगण्डेय त्रिवार-

चरमानन्तभागवृद्धियुस्तस्थानविकल्पे पृषस्कृततज्ञ्ञसन्ध्यपूपि न्यस्येत् । तद्यस्तनभागे ययाक्रमं प्रक्षेनकान् सृच्यञ्चलासंस्थ्यभागभागान् न्यस्येत् । तद्यम् प्रक्षेपकप्रशेषका क्योनवण्डस्य गृक्ष्वारसंकलनधनमात्राः सन्तीति क्योनमूच्यञ्चलासंस्थ्यभागवण्डस्य एक्ष्वारसंकलनधनमात्रान् न्यस्येत् । तद्यम पिश्चलय द्विक्योनणण्डस्य द्विकवारसंकलनधनमात्राः सन्तीति द्विक्योनसूच्यञ्चलासंस्थयभागगण्डस्य द्विकवारसंकलनधनमात्रान् न्यस्येत् ।

स्थापित करना. उसके नीचे प्रक्षेपक-प्रक्षेपकोंको, यतः वे एक कम गच्छके एक बार संकलन धन मात्र होते हैं अतः एक कम सूच्यंगुलके असंख्यात भाग गच्छके एक बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। उनके नीचे पिश्ली, जो दो हीन गच्छके दो बार संकलन धन मात्र होती हैं, इसलिए दो हीन स्च्यंगुलके असंख्यातवें भाग गच्छके दो बार संकलन धन मात्र १९ स्थापित करना। उनके नीचे पिशुली-पिशुली तीन हीन गच्छके तीन बार संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए तीन हीन सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग गच्छके तीन बार संकलन धन मात्र स्थापित करता। उनके नीच चूर्णि चार हीन गच्छके चार बार संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए चार हीन सूच्यंगुलके असंख्यातवं भाग गच्छके चार बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। उनके नीचे चुणि-चुणि पाँच हीन गच्छके पाँच बार संकलन धन मात्र होती २० हैं इसलिए पाँच हीन सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग गच्छके पाँच बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। इसी प्रकार उसके नीचे-नीचे चूर्णि-चूर्णि छह हीन आदि गच्छके छह बार आदि संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए छह हीन पुरुषंगुलके असंख्यातवे भाग आदि गच्छोंके छह हीन सूच्यंगुलके असंख्यात भागादि बार संकलन धन मात्र नीचे-नीचे स्थापित करना। ऐसा करते-करते सबसे नीचेकी द्विचरम चूर्णि-चूर्णि दो हीन गच्छसे हीन गच्छकी २५ दो हीन गन्छवार संकलित धन प्रमाण होती है इसलिए दो हीन सुच्यंगुलके असंख्यातव भागसे हीन सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग गच्छके दो हीन सूच्यंगुळके असंख्यात भाग बार संकलन धन मात्र स्थापित करना । उनके नीचे एक हीन गच्छसे होन गच्छके एक हीन गच्छ मात्र बार संकलन धन मात्र उसकी अन्तिम चूर्णि-चूर्णि हैं इसलिए एक होन सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भागसे हीन सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भाग गच्छके एक हीन सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र बार संकलित धन प्रमाण स्थापित करना । परमार्थसे अन्तिम चूर्णि चूर्णिका संक-लित धन ही घटित नहीं होता क्योंकि द्वितीय आदि स्थानका अभाव है।

विद्रोपार्थे — अंक संदृष्टिसे उक्त कथन इस प्रकार जानना। जथन्य पयोग ज्ञानका प्रमाण ६५५३६। विवक्षित भागदार अनन्तका प्रमाण चार। पूर्वोक्त क्रमसे चारका भाग हैनेपर प्रक्षेपकका प्रमाण १६३८४। प्रक्षेपकका प्रमाण १६३८४। प्रक्षेपकका प्रमाण १५३८४। प्रक्षेपकका प्रमाण १५३८४। प्रक्षेपकका प्रमाण १५६८४। प्रक्षेपक माण १५६। चूर्णि प्रमाण १५॥ इसी १८४॥ प्रक्षेपक प्रमाण १५॥ इसी

संकलनधनमानंगळं स्थापिसुबुबबर केळगे वृष्णिगळ् खतुरूपोनगच्छेय खतुर्खारसंकलनधनप्रसितंग-रुपुषे दु खतुरूपोनसूच्यंगुलासंस्थातभागगच्छेय खतुर्खारसंकलनधनमानंगळं स्थापिसुबुबबर केळगे वृष्णि वृष्णिगळ् वंखब्योनगच्छेय वंखवारसंकलनवनप्रसितंगळपुषे दु वंखक्योनसुच्यंगुलन् संस्थातभागगच्छेय वंखबारसंकलनधनमानंगळं स्थापिसुबुबितु तवसस्तनाधस्तनवृष्णिवृष्णिगळ्

तवभः पिवृक्तिपिवृत्य त्रिरूपोनगण्डस्य त्रिवारस्करूनचनमात्राः सन्तीति त्रिरूपोनसूच्यञ्जुलासस्येयभाग-गण्डस्य त्रिरूपास्त्रकनद्यनमात्रात् ग्यस्येन् । तत्वभः वृत्त्येयः चतुरूपोनगण्डस्य चतुर्वारसंकरनद्यनमात्राः सन्तीति चतुरूपोनसूच्यञ्जलासंस्ययभागगण्डस्य चतुर्वारसंकरूनचनमात्रात् न्यस्येन् । तददः वृत्तिवृत्त्यं पञ्च रूपोनगण्डस्य पञ्चवारसंकरूनचनप्रमिताः सन्तीति पञ्चरूपोनसूच्यञ्जलासंस्यातमागण्डस्य पञ्चवारसकरून-

तरह चारका भाग देते रहनेसे द्वितीयादि चूर्णि-चूर्णिका प्रमाण चार, एक आदि जानना। ऊपर जघन्य ६५५३६ को स्थापित करके नीचे एक बार प्रक्षेपक १६३८४ स्थापित करके १० जोडनेपर पर्याय समासके प्रथम भेदका प्रमाण ८१९२० होता है। फिर ऊपर जघन्य ६५५३६ स्थापित करके उसके नीचे दो प्रक्षेपक १६३८४।१६३८४ तथा एक प्रक्षेपक-प्रक्षेपक ४०९६ स्थापित करके जोडनेपर पर्याय समासके दसरे भेदका प्रमाण १०२४०० प्रमाण होता है। फिर ऊपर जघन्य ६५५३६ स्थापित करके उसके नीचे तीन प्रक्षेपक १६३८४। १६३८४। १६३८४। तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, एक पिशुली स्थापित करके जोड़नेपर तीसरे भेदका प्रमाण 🚜 १२८००० होता है। फिर ऊपर जघन्यको स्थापित करके नीचे-नीचे चार प्रक्षेपक, छह प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, चार पिश्ली एक पिश्ली-पिश्ली स्थापित करके जोड़नेपर चौथे भेदका प्रमाण १६०००० होता है। फिर ऊपर जघन्य स्थापित करके नीचे-नीचे पाँच प्रक्षेपक, दश प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, दस पिशुली, पाँच पिशुली-पिशुली, एक वृष्णि स्थापित करके जोडनेपर पाँचवें भेदका प्रमाण दो लाख होता है। फिर अपर जघन्य स्थापित करके उसके नीचे-नीचे छह प्रक्षेपक. पन्द्रह प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, बीस पिश्लि, पन्द्रह पिश्ली-पिश्ली, छह चर्णि, एक चर्णि-चर्णि स्थापित करके जोडनेपर छठे स्थानका प्रमाण दो लाख पचास हजार होता है। इसी तरह सब स्थानोंमें ऊपर जघन्य स्थापित करके उसके नीचे-नीचे जितना गच्छका प्रमाण है उतने प्रक्षेपक स्थापित करना । जहाँ जिस नम्बरका स्थान हो वहाँ उतना ही गच्छ जानना । जैसे छठे स्थानमें गच्छका प्रमाण छह होता है। उसके नीचे एक हीन गच्छका एक बार संकलन २५ धनका जितना प्रमाण हो उतने प्रक्षेपक-प्रक्षेपक स्थापित करना उनके नीचे दो हीन गच्छका दो बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने पिश्ली स्थापित करने। उनके नीचे तीन हीन गच्छका तीन बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने पिशली-पिशली स्थापित करने। उनके नीचे चार दीन गच्छका चार बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने चूर्णि स्थापित करने । उनके नीचे पाँच हीन गच्छका पाँच बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो हो उतने चिंग-चींग स्थापित करना। इसी तरह नीचे-नीचे छह आदि हीन गच्छका छह आदि बार संकळन धनका जितना-जितना प्रमाण हो उतने द्वितीयादि चर्णि-चर्णि स्थापित करना । इस तरह स्थापित करके जोडनेपर पर्याय समास जानके भेटोंका प्रमाण खाता है । यहाँ जो एक बार-दो बार आदि संकछन धन कहे हैं बनका विधान कहते हैं।

बङ्ग् तोनादिगच्छेय बङ्ग्बारसंकलनादियनप्रमितंगळपुत्रे दु बङ्ग्र्गोनसुच्यंगुलासंच्यातभागादिवार-संकठनवसमात्रांगळ केळाकेळये स्थापियुत्तं योगि सब्बांध्यस्तर्नादिवरम बूर्णबूणिगळ् द्विष्ट्योन-गच्छीनगच्छद्विरूपोनगच्छीनगच्छ्यारसंकठनदयन प्रमितंगळपुत्रे दु द्विष्योनसूच्यंगुलासंस्थात-भागोनसूच्यंगुलासंस्थातभागाच्छ्य द्विस्योनसूच्यंगुलासंस्थातभागादारसंकठनथनसमार्गनळ

्र स्थापितुषु अत् । ३ । ४ । ००० । २-३ । २-२ । २२ बुबनपर्वास्तिः अर् २ यवर केळमे १६ ० ० १६ ० ०

रूपोनपण्डोनपण्डाक्पोनपण्डामात्रवार संकल्नवनमात्र तत्त्वरमञ्जूषिणुर्वाणयपुर्वारदं स्पोनसुरुधं-गुळासंस्थातभागोनमुष्टधंगुळासंस्थातभागगण्डेय रूपोनसुरुधंगुळासंस्थातभागमात्रवारसंकलनयन-प्रमितमं ज । १ । २ । ३ ० ० ० २ २ २ - १ २ । अपर्वात्तमनिवं ज । १ स्थापिसुबुद् १६ २ । २ । २ । २ - १ - २ । ००० ३ - ३ । ३ १

परमारथंरूपविदं चरमचूर्णिजूर्णिगे संकालतमे घटितस्के दोडे हितीयाविस्थानामावमणुर्वारंदं। र इत्लि बट्स्थानप्रकरणबोळनंतमागबृडिगुक्तप्यर्यायसमास्त्रचण्यादिनानिबक्त्यंगळोळु सर्व्यत्र स्थापिसिद प्रवीयकांगळ् गण्ड्यानांश्राळणुवदु कारणविदं सुगमंगळ्। प्रकोषकप्रकोषकादिगळ प्रमाण-निविक्तंगे करणसत्रमिदः।

षनमात्रान् न्यस्येन् । एवं तद्यस्ताधस्तन्षुणिकुर्यय यहस्योनादिगच्छस्य यहवारादिसंकलनयनप्रतिताः सन्वीति यहस्योनसूच्यङ्गुलासंस्ययभागादिगच्छामा यहस्योनसूच्यङ्गुलासस्यातभागादिगरगरुलनयनमात्रान् १५ अपोऽयो विस्यस्यम् गत्वा सर्वासस्तनदिवरसर्वृणिकुर्ण्यः दिस्योनसच्छायः दिस्योनसच्छारारकेरुत्रपन-प्रमिताः सन्तीति दिस्योनसूच्यङ्गुलासस्ययभागोनसूच्यङ्गुलाशस्यातभागच्छस्य दिस्योनसूच्यङ्गुलास्यातभाग-वारसंकल्यनसमात्रान् स्वर्येतः—

अपर्वतिते एवं—१६ २-१ a तदघो रूपोनगच्छोनगच्छस्य रूपोनगच्छमात्रवारसकलनधनमात्रा तच्चरम-

२० वृष्णिवृष्यं सन्तीति रूपोनमृत्यञ्जलासंस्यातभागोनमृत्यञ्जलासंस्यातभागगच्छस्य रूपोनसृत्यञ्जलासंस्यात-

अपर्वाततिमिद— १६ २ स्थापयेत्। परमार्थतः चरमचूर्णिनूर्णे संकलितमेव न घटेत द्वितीयादिस्थानाa

भावात् । अत्र बद्स्थानप्रकरणे अनन्तभागवृद्धियुक्तविकल्पेषु सर्वत्र प्रक्षेपकाः गच्छमात्रा सन्तीति सुगमाः ।

इस परस्थान प्रकरणमें अनन्त भागवृद्धि युक्त विकल्पोंमें सर्वत्र प्रक्षेपक गच्छ प्रमाण २५ होते हैं इसलिप वे सुगम हैं। प्रक्षेपक-प्रक्षेपक आदिका प्रमाण लानेके लिए करणसूत्र इस

व्येकपदोत्तरघातः सरूपवारोद्घृतो मुक्तेन यृतः । रूपाधिकवारांताप्तपदार्धकेर्हतोवित्तं ॥

एवितु पर्ध्यायसमास ज्ञानविकल्पंगळोळु विवक्षितवष्ठविकल्पवोळु चतुर्व्वार संकलन-घनानयनवोळु व्येकपद विगतमेकेन व्येकं। तच्च तल्पदं च व्येकपदं। अत्र चतुरूपोनगच्छ एव ६।४ पदं २। तत्र एकस्मिन्नपनीते २—१ एवं। तेनोत्तरखातः। एकवाराविसंकलनमाधित्यैवो-त्पत्तिसंभवाष्टेकाद्येकोत्तरत्वादुत्तरघातः कर्त्तव्यः।१।१। सक्त्यवारोद्युतः रूपेण सहितः सरूपः।

स चासौ बारस्य सरूपवार ४ स्तेनोव्यृतो भक्तः। १०१। मुखेन यृतः मुखमाबिस्तेन यृतः १

समच्छेवी कृत्य युत्ते एवं ६ पुनः रूपाधिकवारांताप्तयवाद्यंकेहँतः । रूपाधिकवारावसान १। हार

विकल्पे ४।३।२। राप्तभक्तपबार्यकेः। पर्व गच्छ अविबर्धेवां ते पवावयस्ते च ते अंकाश्च तेहुंतः ६।२।३।४। अपर्वास्ततं विसं यनं भवति एविती सुत्रविदं तरलपट्ट विवक्षितवष्ट- १० ५,४,४,३,२०।१

विकल्पयोळ्रु चतुर्क्वारसंकलनधनमारक्कु । ६ । इते सर्व्यंत्र समस्तवारसंकलनधनंगळं विवक्षितंगळं तंदुको बुदु ।

प्रक्षेपकप्रक्षेपकादीना प्रमाणानयने करणसूत्रमिदं-

व्येकपदोत्तरघातः सरूपबारोद्धृतो मुखेन युतः । रूपादिकवारान्तामपदादार्द्धृहेतो वित्तम् ॥

तत्र परं विकल्प विश्वतित कृत्वा वृष्णींना चतुर्वीरसंकिलतधनमानीयते । तत्र परं चतुरूपोनगण्ड ६-४ मात्र २ । व्येक एकरिहतं २-१ अस्य उत्तरेण वातः एकवारादिसंकलनरचनामाश्रिस्यैव हिकवारादिसंकलन रचनोन्पत्ते सर्वत्रादि उत्तरसर्विकेकः इत्येकेन चातः कर्तव्यः १ । १ । गुणिते एवं १, सरूपबारीद्धृतः

् ५ ६ ह्र्याधिकवार ४। भक्तः ४। मुखमादि. १ तेन समञ्जेदेन ५ सहितः ५ रूपादिकवारान्तासपदाद्य-

ङ्कृहैत एकरूपप्रभृतिवारावसानहारभक्तपदाद्यङ्के ४ २ २ १ हत गूणितः ५ ४ ३ २ १ अपर्वतित ६ वित्तं पष्टविकल्पजूणियन भवति, एवमैव सर्वत्र समस्तवारसंकलनथनानि विवक्षितान्वन्यानि

प्रकार है—उसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करनेके लिए छठे विकल्पको विवक्षित करके जूणियोंका चार बार संकलित घन छाते हैं—यहाँ पर चार होन गच्छ ६ – ४० - मात्र २ है। उसमें एक घटानेपर २ – १ = एक शोप रहता है। इसको उत्तरसे गुणा करना चाहिए। सो एक बार आदि संकल्प घन रचनाकी अपेक्षा ही दो बार आदि संकल्पको रचना उत्तरन होती है। २५ सर्वत्र आदि और उत्तर एक-एक है अतः उसे एकसे गुणा करने पर १×१ = एक ही रहा। इसका यहाँ चार बार संकल्प कहा है सो चारमें एक सिलानेपर पाँच हुआ। उसका माग देनेपर एकका पाँचवाँ माग हुआ। इसमें गुला जो आदि, उसका प्रसाण एक, सो समच्छेद करके सिलानेपर छड्का पाँचवाँ माग हुआ। यहाँ चार बार कहा है सो एकसे लेकर एक-एक १. म जतल्बंबर।

| is a | केंद्र ००००००००० अहे | स १५०००००००० जा स           | ज रेंगांक ००००००० जा रूप रूप र | इदाश्वाश्य १६।१६।१६ वर्ष वर्ष ११ | ज ५१००००००० जा स्थारेश रह र | हे हैं<br>हे हैं<br>हे हैं | - 0     |
|------|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|
| 15   | 3" W"                | ० ४<br>४०<br>४०<br>१०<br>१० | og 16                          | क्रिहार्य ह                      | ار<br>ال                    | १६११६११६६                  | e<br>ti |
| is   | > w<br>5 ~           | ₩<br>₩<br>₩<br>₩<br>₩       | >><br>15                       | १६।१६।१६                         | 15                          | १६।१६।१६।१६ १६।१६।१६       | 1p      |
| ह    | my<br>w              | हुत्<br>सुर्                | ~<br>15                        | 96186186                         | वि वि                       |                            |         |
| 15   | 15 °                 | 5 W                         | Œ                              |                                  |                             | -                          | 1       |
| 15   | - w                  | tx<br>tx                    |                                |                                  |                             |                            |         |
| 15   | ×                    | 1                           |                                |                                  |                             |                            |         |

मत्तं केशण्णंगळ् तम्मभिप्रायींव तरत्यबुव विशेषकरणगाथासूत्रद्वयं :---तिरियपदे रूजने तदिहहेद्विल्ल संकळनवारा । कोट्रघणस्सामयणे पश्रवं इट्ठुणिवृङ्कपवसंसा ॥

तिर्धास्यहे रूपोने तदिष्टाधनस्तनसंकलनवारा । भवंति कोष्टधनस्यानयने प्रभवः इष्टोनितो-ध्वंपरसंख्या ॥

तत्तो स्वहियकमे गुणगारा होति उड्डगच्छोत्ति । इगिरूबमादिरूउत्तरहारा होति पभवोत्ति ॥

ततो रूपाधिकक्रमेण गणकारा भवंत्युध्वंगच्छपव्यंतं । एकरूपाविरूपोत्तरहारा भवंति प्रभवपद्धतेतं ।

इल्लिप्टमपुराबुबानुमों दु तिर्ध्यंषपदबोळ् ६ रूपोनमागुन्तिरल् ६ तस्तरपदप्रमाणं इप्टाध- १० स्तनसंबलनवारा अर्थात । आ तिर्ध्यंगाच्छेदद केळ्गे प्रक्षेपकोनैकवारसंबलनादसर्व्यसंभवदार-

आनयेन । पनरेतदेव केशववणिभिः स्वाभित्रायेण आनेतं गायाद्वयम्ब्यते--तिरियपदे रुजणे तदिदृहेट्ठिल्लसक्लणवारा ।

कोट्रधणस्साणयणे पभवं इट्टण उड्डपदसंखा ॥१॥

तिरियपदे अनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानेषु यद्विविक्षतं स्थानं तत तिर्यक्षपदं ६. तस्मिन रूऊणे रूपोने १५

कृते ६ तर्विद्रहेद्विन्लसंकलणवारा तदिष्टपदे प्रक्षेपकादघस्तनकोष्टेषु प्रतिकोष्टमैकैकं संकलनमिति संभवतां क्रमेणेकवारदिवारादिसकलनाना सम्या भवति ५ ॥ तत्र इष्टस्य 'कोट्रधणस्य' चतुर्वारसकलन्धनगतकोष्ट्रधनस्य आणयणे आनयने 'इटठणउडदपदसंखा' तिदृष्टसंकलनवारस्य प्रमाणेन ४ न्यनोध्वंपदं-६-४ प्रभवो आदि-र्भवति ॥२॥

> तत्तोरूवहियकमे गणगारा होति उडढगच्छोत्ति । इगिरूवमादिरूउत्तरहारा होति पभवोति ॥२॥

तत्तो तमादि २ मादि कृत्वा रूर्वाहयकमे रूपाधिकक्रमेण गणगारा गणकारा अनलोमगत्या होति-

बढते हुए चार पर्यन्त अंक रखकर १×२×३×४ परस्परमें गुणा करनेपर २४ हुए। यह भागहार हुआ। और गच्छ दो के प्रमाणसे लेकर एक-एक बढ़ता अंक रखकर २×३×४×५ परस्पर गुणा करनेपर १२० भाज्य हुआ। सो भाज्य १२० में भागहार २४ से भाग देनेपर २५ लब्ध पाँच आया। इस पाँचसे पूर्वोक्त छहके पाँचवें भागको गुणा करनेपर पाँच रहे। यही दो का चार बार संकलन धन होता है। इसी तरह तीनका तीन बार संकलन धन लाना हो तो गच्छ तीनमें एक कम करके दो शेष रहे। उसे उत्तर एकसे गुणा करनेपर भी दो ही हए। यहाँ तीन बार संकलन है। अतः उसमें एक अधिक बार चारका भाग देनेपर आधा रहा। उसमें मुख एक जोड़नेपर डेढ़ हुआ। यहाँ तीन बार कहा है अतः एकसे लेकर एक-एक बढते ३० तीन पर्यन्त अंक रखकर १×२×३ = परस्परमें गुणा करनेपर भागहार छह हुआ। और गच्छको आदि लेकर एक-एक अधिक अंक रख ३×४×५ परस्परमें गुणा करनेपर भावय साठ हुआ । भाज्य साठमें भागहार छहसे भाग देनेपर दस पाये । इस दससे पूर्वोक्त डेटको गुणा करनेपर छठे भेदमें तीन कम गच्छका तीन बार संकलन धनमात्र पन्द्रह पिशली-पिशली होती हैं। इसी तरह सर्वत्र विवक्षित संकलित धन लाना चाहिये। **६**९

संकलनबारंगळ प्रमाणमन्त्रमस्कि कोण्ठयनस्थानयने विवक्षित ४ चतुर्व्यारसंकलनघनमंतप्पत्लि । प्रभवः बावि ये तुंटक्कुमें दोडे इष्टोनितोध्यंपदसंख्या स्वात् । तस्य विवक्षितसंकलनवारप्रमाणमं नाल्कं कळेडुळिदूध्वंपवप्रमाणमें तुटंतुदु प्रभवमक्कुमं विल्लि ऊर्ध्वगच्छमु मूरप्पुववरोळ् नाल्कं कळवळिव दिरूपगळ प्रभवमे बृबत्थे ।

ततो रूपाधिक क्रमेण तदादिभूतप्रभवभूत दिरूपं मोदल्गों हु मुंदे रूपाधिकक्रमदिवं गुणकारा भवत्युर्ध्वगच्छपर्यंतं अनुलोमकर्माव गुणकारंगळणु अध्वगच्छप्रमाणीकक्के नेवरमृत्पत्तियक्क् मन्तेवरं ज २।३।४।५।६ ई गुणकारंगळणे कळणे एकरूपावि रूपोसरहाराः भवन्ति एक-

रूपादिरूपोत्तरमप्य भागहारंगळु विलोमक्रमविवमप्पुवु । प्रभवपर्ध्वैतं मेलण गुणकारभूतप्रभवांक-मारांकमवसानमेन्नेवरमन्नेवरं ज ३।४।५।६ केळगे अपवित्ततलब्धं चतुव्वर्गरसंकलन-251418131718

इंतनंत भागवृद्धियुक्तचरमञ्जानविकल्यव 28 28 28 28 28

तिर्द्धांगच्छदोळु सुक्यंगुलासंस्थातमागमात्रगच्छदोळु २ रूपोने २ एकरूपोनमादोडे तत्

भवन्ति उडढगच्छोत्ति कव्वंगच्छाद्वोत्पत्तिपर्यन्तं-ज २ ३ ४ ५ ६ तेचा गणकाराणा अधः हारा भागहारा 86

इगिरूबमादि एकरूपादय रूउत्तरा-रूपोत्तरा होति भवन्ति विलोमक्रमेण रूपाधिकेष्टवारस्थानेषु पभवोत्ति २३४५६ अपवृतिते लब्धं चतुर्वारसंकलनधन भवति-प्रभवाद्भपर्यन्त ज १६ १६ १६ १६ १६ ५ ४ ३ २ १

एवमनन्तभागवृद्धियुक्तचरमविकल्पे तिर्यक्पदं सूच्यञ्जलासंख्यातभागमात्र २ १६ १६ १६ १६ १६

इस संकल्पित धनको अपने अभिप्रायके अनुसार लानेके लिए केशववणींने दो गाथाएँ कही हैं। उनका अर्थ उदाहरण पूर्वक कहते हैं-अनन्त भाग बृद्धि युक्त स्थानोंमें जो विवक्षित स्थान है वह तिर्यंक पद है। जैसे छठा स्थान तिर्यंकपद है। उसमें एक घटानेपर उसके नीचे पाँच संकलन बार होते हैं। प्रक्षेपकके नीचे कोठोंमें-से प्रत्येकमें क्रमसे एक बार, दो बार आदि २० सम्भव संकलनोंकी संख्या होती है। यहाँ इष्ट चार बार संकलन धन गत कोठेके धनको लानेके लिए इष्ट संकलन बारके प्रमाण ४ को ऊर्ध्वपद ६ में कम करनेपर ६ - ४ = २ आदि होता है। इस आदि दोसे लगाकर एक-एक अधिकके क्रमसे ऊर्थ्व गच्छ छह पर्यन्त गुणकार होते हैं यथा २, ३, ४, ५, ६। इन गुणकारोंके नीचे भागहार एक रूप आदि एक अधिक बढ़ते हुए उल्टे कमसे होते हैं। सो यहाँ चार बार संकलनके कोठेमें चूणि है। जघन्यमें पाँच २५ बार अनन्तका भाग देनेसे जो प्रमाण आता है उतना चूणिका प्रमाण है। इस प्रमाणके गुणकार कमसे दो, तीन, चार, पाँच, छह हैं और पाँच, चार, तीन, दो एक भागहार हैं। गुणकारसे चुणिके प्रमाणको गुणा करके भागहारोंका भाग देनेपर यथायोग्य अपवर्तन करने-पर छह गुणित चूर्णि मात्र प्रमाण आता है। इसका आशय यह है जो १६, १६, १६, १६, १६, यह चूणिका प्रमाण है। 'ज' अर्थात् जघन्य पर्याय झानमें १६ अर्थात् अनन्तका पाँच बार

<sup>&</sup>lt;sup>६</sup> १. म<sup>9</sup>णांकमेन्नेवर ।

तत्पवप्रमाणं । इहुहेद्वित्लसंकसनवारा इहाबस्तनसंककनकाराः तन्न विवक्षित तिर्ध्यंगच्छव केळ्ये संभवित्तृव प्रशेषकोनैकवारसंकलन आवित्तस्थंवारसंकलनगळ प्रमाणसक्कृ २ सवरोळ् केळ्यो संभवित्तृव प्रशेषकोनैकवारसंकलन आवित्तस्थंवारसंकलनगळ प्रमाणसक्कृ २ सवरोळ् कोष्टिवनस्यानयने विवक्षित ४ चतुव्वर्षरसंकलनयनसंत्यस्थि प्रभवः आवि ये तुव्वकुमें वोडे इष्टोन्तिरोध्ययसंस्था स्यात् तन्न विवक्षितसंकलनवारप्रमाणमं नात्कं कळेबुळिवृद्ध्यंपर्यप्रमाणसक्ष २ भवरोळातिन्तद्ववारसंकलनांकं नात्कं कळेबुळिव शेषप्रमाण- स्थानंगळ् व स्थाप्यक्षंप्रमाणस्थात्मापमात्रसेववकु २ भवरोळातिन्तद्ववारसंकलनांकं नात्कं कळेबुळिव शेषप्रमाण- १ मावियक्कुमेवृद्धयं क २—४ ततो स्पाधिकक्षमेण ई यावित्यानं मोवलाों इ मुवे क्याधिक हमविवं गुणकारा सवस्युव्यंगच्छप्रपर्यंतं अनुकोसिवं गुणकारंगळणे एकक्पावि क्योत्तर- १९१५ । २ ३ १ २-२ १ २ २ १ १ १ व व व व व

तिसमन् केपोने २ अवशिष्टं तिर्द्धायस्तनसंकलमवारा भवस्ति २ तेषु मध्ये विवित्तस्य चतुर्वारसंकलम- १० विवासमानस्य तहारप्रमाणे ४ ऊर्ध्वपदे २ अपनीते २-४ शेषप्रमाणमाविभवित ज २-४ ततः ७ १६५७ तमादिमादि इत्वा अग्रे स्पाधिकक्रमेण गुणकारा अवस्ति उध्योगस्क्रमणं यावदुत्यवते तावत् ज १६१५ २ १२-३। २-२। २-१। २ एषा गुणकारालामधः एकावेकोत्तरा बादिर्यन्तं विलोमक्रमेण हारा ७ ० ० । ० ०

भाग देनेसे आता है। भागहार और गुणकार इस प्रकार हैं - २, ३, ४, ५, ६। यहाँ दो ५, ४, ३, २, १

तीन, चार पाँच का तो अपवर्तन हो गया। दोसे दो, तीनसे तीन, चारसे चार और पाँचसे पाँच अपवर्तित हो गये। छह और भागहार एक होष रहा। सो छहगुना चूणिमात्र प्रमाण रहा। इसी प्रकार अनन्तभाग बृद्धि युक्त अनिस्म विकल्पमें वह स्थान सूच्यंगुक्क असंस्थातवें भागमा भागका जितना प्रमाण है उतनेका है इसिष्य तियंग गच्छ सूच्यंगुक्का असंस्थातवों भाग मात्र है। उसमें-से एक घटानेपर को अवशेष है उतना अध्यतन संकळनके बार हैं। उनमें-से विवक्षित चार बार संकळन गात कोठाका धन छानेके छिए विवक्षित संकळन बारके प्रमाण चारमें अध्याण्छ सूच्यंगुक्का असंस्थातवें भाग मात्रमें-से घटानेपर को अवशेष रहता है वह आदि है। उसको आदि करके पक-एक बढ़ते कमसे उक्कानच्छ सूच्यंगुक्का असंस्थातवों भाग पर्यन्त तो गुणकार होता है। और इन गुणकारोंके नीचे उन्दे कमसे एकको आदि छंकर एक-एक बढ़ते हुए पाँच पर्यन्त सामा मही है

१ व <sup>०</sup>रूपोन २ अवशिष्टं भवन्ति २ तेष मध्ये ।

हाराः एकरूपमावियागि रूपोत्तरमप्प मागहारंगळ् विकोमकर्माव भवंति प्रभवपर्य्यंतं नाविभूत-रूपचतुष्टयोनस्वयंतुकासंस्थातमागावसानमप्प गुणकारं गळकेळगेपप्पुत्रु :---

ज २-४।२-३ ।२-२ १।२ इल्लि विवमापवर्तनसप्पुर्वरिदमनपर्वातर्तामते १६१६१६ १६ १६ १८ १०४० ३०२०१ यिवतिकक्षमेके दोडे तल्लब्बमविकानविवयसप्पुर्वरिदं।

इल्लिये चरमविकत्पदोजु ई प्रकारविदं विवक्षितद्विचरमर्जूणर्जूण द्विरूपोनसुन्यंगुठा-संख्यातभागवारसंकलनवनं तरतरत्पबुगुमदंतें दोडे तिथ्यंक्पदे रूपोने सति रूपहीनमादोडिदु

्रे तिवष्टाधस्तनसंकलनवाराः तिव्वविक्षितेष्टाधस्तनसंकलनसमस्तवारसंख्येयक्कु कोष्टधनस्या-व नयने तिन्नष्टाबारसंकलनधनमंतप्पत्लि प्रभवः बादियः प्रमाणमें तुटें थे डे इष्टोनितोध्वयदसंख्या स्यात् तन्न विवक्षितवारसंकलनप्रमाणमं २—२ कब्रिडुब्बिवृध्वययस्यमाणं प्रभवमक्कुमें दूरवंपदं

<sup>१०</sup> सूर्च्यंगुलासंस्थातभागमात्रमवरोळकळेबोडे शेषं द्विरूपमादियक्कुमे बुदस्यं।

ततो रूपाधिकक्रमेण तवाबिभूतद्विरूपं मोदल्यों दु मुंदे रूपाधिकक्रमाँददं गुणकारा भवंत्यू ध्वंगच्छपर्यंतं अनुलोमकर्माव गुणकारंगळूर्ध्वंगच्छप्रमाणांकोरपत्तिपर्व्यवसानमागियणुः

त्रवन्ति— ज २ —४ ।२ —३ ।२ —२ ।२ –१ ।२ अत्र विषममपवर्तनमस्ती-१६ ।१६ ।१६ ।१६ ।१६ ।७ ५ ।७ ४ ।७ ३ ।० २ ।०१

रयनपर्वतितमेव अवतिष्ठते तल्लब्धस्य अविधिकानविषयत्वात् । पुनस्तच्चरमविकल्पे विविधतिद्विचरमचूर्णिचूर्णे-

१५ डिक्पोनमुख्यजुलावस्थातमागवारसंकलनधनमानीयते, तवधा-तिर्यक्पदे २ रूपोने सित २ तदिष्टाधस्तन-० व संकलनसमस्त्रवारसंख्या भवति निजेष्टवारसंकलनधनानयते तदारसंकलनप्रमाणेन २-२ ऊनोव्वंपद २ ० आदि २। ततस्त्रमादि कृत्वा असे रूपाधिकक्रमेण अनुलोमगरदा गणकारा उर्व्यवस्त्रप्रमाणांकोरपत्तिर्यस्तं

अतः अपवर्तन हुए विना तदबस्य रहता है। यहाँ जो उच्च राशि होतो है वह अवधिक्षानका विषय है। पुनः अनन्त भाग दृद्धिसे युक्त उसके अन्तिम विकल्पमें विवक्षित उपान्त्य
र॰ चृणि-वृणिक दो हीन सूच्यंगुळके असंख्यात भाग बार संकठन घनका प्रमाण ठाते हैं जो इस
प्रकार है-च्यहाँ भी तियागाच्छ सूच्यंगुळका असंख्यातवां भाग मात्र है। उसने क घटानेपर
इष्ट अथस्तन संकठनके समस्त बारोंकी संख्या होती है। चनका संकठन घन ठानेके िव्य
विवक्षित संकठन वार दो हीन सूच्यंगुळके असंख्यातवे भाग मात्र है। उसे उच्चंपच्छ
सूच्यंगुळके असंख्यातवें भागमेंनी घटानेपर दो शेष रहे वह आदि, इससे ठेकर आगे एक-एक
वदते कम्मते उच्चंपच्छ पर्यन्त गुणकार होते हैं। और एकसे ठेकर आगे एक-एक वहते हुए
अपने इष्ट बारके प्रमाणसे एक खिक पर्यन्त विपरीत कमसे भगहार होते हैं। यहाँ दो आदि
एक हीन सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग पर्यन्त गुणकार और भागहार होते हैं। यहाँ दो आदि

ज । २ । ३ । ४ । ००००२-३ । २-२ २ इल्लि समापवर्तंनमुंटपुर्वारदमवातितामबु

१६२२२-२-३।०००० ०४०३।०२।०१ २ ... ज ० ० चरम चूर्णचूर्णिगे संकलितमिल्ल द्वितीयादिस्थानाभावदिवं । सुच्यंगुलासंख्यात- ५ १६ ०

२५ ० भागमात्रवारानन्तभक्तजघन्यप्रमितमक्कुं ज १। ईतनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु सूर्च्यपुका-१६।२

मर्वाता— ज्रुतः... २।३।४।०००।२–३।२–२।२–१।२ एपामधः रूपादिरूपोत्तरा १६२। aaaa

हारा निलोमक्रमेण रूपाधिकेष्टवारसंकलनाङ्कावसाना भवन्ति प्रभवपर्यन्त-

ज , , , , , , ३ ४ । ००० २ – ३ २ – २ २ – १ २ अत्र समानापवर्तनमस्तीति अप-१६२ २ २ – २ २ – ३ ००० ठ ४ ठ ३ ठ २ ठ १ व व व व

भागमात्रवारानन्तप्रस्तज्ञधन्यप्रमितं स्यात् ज १ एवमनन्तप्रागवृद्धियुक्तस्यानानि सृष्यञ्जूष्ठासंस्थातभाग-१६२

उनका अपनर्तन करनेपर शेष सुन्धंगुळके असंख्यातर्थे भागका गुणकार और एकका भागहार रहता है। इस कोठेमें उपान्य पूर्णि-पूर्ण है उसका प्रमाण जपन्यको सून्धंगुळके असंख्यातर्थे भाग मान मान कार भाग होनर जो प्रमाण आवे उतना जानना। इसको गूर्बोक गुणकारसे गुणा करनेपर और एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आता है वह उस कोठा सम्बन्धी प्रमाण है। १५ अन्तिम पूर्णि पूर्णिम संकंडन नहीं है क्योंकि उसके दूसरे आदि स्थान न होनेसे वह एक ही है। सो जपन्यको सूर्चगुळके असंख्यात भाग मात्र बार अनन्तसे भाग देनेपर अन्तिम पूर्णि-पूर्णिका प्रमाण होता है। इसमें एकसे गुणा करनेपर भी उतना ही उस कोठेमें इदिका प्रमाण जानता। इस प्रकार सूर्चगुळके असंख्यात भाग मात्र अनन्त साग इदि युक्त स्थान

१. व दितयादिस्थानानि सुच्यङ्गुलासंस्थातभागमात्राणि नीत्वा ।

संस्थातभागमात्रंगळू सलुसियर्चु मो 'सर्गस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुं ख 

बतुर्रकर्विद भागिति तदेकभागमनल्लिये कृदिवप्युवरिदं ज्ञवन्यं साधिकसक्कुं भुवेल्कावृद्धिगळ्या मी क्रममेयक्कुं संतम्म पेराण्ववकंगळं भागितिस भागवृद्धिगळ्य गृणितिस गृणवृद्धिगळ्यात्रियरपद्धप् । मसं प्रुन्तिनताज्ञंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंस्थातभागमात्रंगळ् सक्तुतं विरस्त् मतमो द-पंस्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कु ज 

ब 

ब 

स्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कु ज 

स्यान्त्रभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुच्यंगुलासंस्थात-भागमात्रंगळ् सस्त्रनं विरस्त् जो हे संस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुं ज 

प्रिप् प्रुरे मसं मुन्तिनंत-

होनेपर एक असंख्यात भाग गृद्धि युक्त स्थान होता है। यहाँ ऊर्ण्यक जो अनन्त भाग १९ द्वि युक्त अनिस्त स्थान है उससे चतुरंकसे भाग देनेपर जो एक भागका प्रमाण आवे उसे व्हासी जोड़ा, सो यहाँ जयन्य ज्ञान साथिक होता है। आगे भी सब बृद्धियोंका यही कम होता है। अपने-अपनेसे पूर्वके उर्वक्त में भाग देनेपर जो एक भाग आवे उत्तरी बृद्धि जानना। पुतः पूर्वकी तरह सूर्च्यमुळके असंख्यात भाग मात्र अनन्त भाग अवि दृत्य स्थानोंके बीतने पर पुतः आगेका असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। १० इस कमसे सूर्च्यमुळके असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। इस सूर्च्यमुळके असंख्यात भाग बृद्धि युक्त स्थान विताकर एक संख्यात भाग गृद्धि युक्त स्थान विताकर एक संख्यात काम वृद्धि युक्त स्थान विताकर एक संख्यात स्थान वृद्धि युक्त स्थान विताकर एक संख्यात स्थान वृद्धि युक्त स्थान वृद्धि युक्त स्थान वृद्धि युक्त स्थान विताकर योग सूर्च्यमुळके असंख्यात काम वृद्धि युक्त स्थान वी सूर्च्यमुळके असंख्यात काम वृद्धि युक्त स्थान वी सूर्च्यमुळके असंख्यात साग मात्र अनन्त भाग सात्र अनन्त भाग सात्र अनन्त भाग सात्र स्थान काम विताकर स्थान अस्थान स्थान विताकर स्थान साम सात्र अनन्त भाग सात्र अन्तन्त भाग सात्र अनन्त भाग सात्र अनन्त भाग सात्र सा

नंतभागासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंथळ् प्रत्येकं सुर्थ्यपुरुगसंस्थातभागभाश्रंगळार्वातसि पुंदे मत्तम-नंतवृद्धियुक्तस्थानंगळ् सुर्थ्यपुरुगसंस्थातभगमाशंगळ् सलुत्तं विरल् मत्तमो दु संस्थातभागवृद्धि-

युक्तस्थानं पुद्दुगु ज १५ । १५ भी क्रमदिवमी संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळुं संख्यातगुण-१५ । १५

वृद्धियुक्तस्थानंगळुमसंख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगळुं यथाक्रमावस्थितक्ष्यसूच्यंगृकासंख्यातभागमात्र-वारंगळु संदु संदु मतं मुंबे अनंतभाग असंख्यातभागसंख्यातभागसंख्यातमुणवृद्धियुक्तस्थानंगळु प्रत्येक्तं कोडक काडक प्रमितंगळु संदु संदु मत्तं मुंबे अनंताऽऽसंख्यातसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानं गळु प्रत्येक्तं कोडककाडकप्रमितंगळु संदु संदु मत्तं मुंबे, अनंतासंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळु प्रत्येक्तं कोडककाडकप्रमितंगळु नडेनडेबु मुंबे मत्तमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगळे सुच्यंगुकासंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगळे

युक्तस्यानानि प्रत्येकं सूच्यङ्गुङासंस्थातभागमात्राणि आवत्यं पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्यानानि सूच्यङ्गुला-

्री च्यातभागमात्राणि नीत्वा पुनरेकं संस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानं ज १५ । १५ अनैन क्रमेण संस्थातभाग- १० १५ । १५

वृद्धिकुलस्वानास्यित् सूच्यहगुकासंस्थातसामामाणा नीत्वा । असे प्राम्यदनन्तप्रमासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यहगुकासंस्थातभागमाणां नोत्वा पुनरन्तरभागवृद्धियुक्तस्यानानि सूच्यहगुकासंस्थातभाग
मानाणि नीत्वा एकं संस्थातगुणवृद्धियुक्तस्थानं मेलति । एवं संस्थातगुणवृद्धियुक्तस्थानान्यि सूच्यहगुकागंत्यातभागमाणां नोत्वा पुनः अनन्तभागासंस्थातभागसंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानानि प्राम्यसूच्यहगुकासंस्थातभागमाणां नीत्वा पुनः अनन्तभागासंस्थातभावृद्धियुक्तस्थानानि पूर्ववत्सूच्यहगुकासंस्थातभागमाणां ।
संस्थातभागमाणां नीत्वा पुनरमन्तभागानि सूच्यहगुकासंस्थातभागमाणां नीत्वा ) एक्ससंस्थातगुणवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यहण्यस्थानभागमाणां नीत्वा अर्थस्य अनन्तभागासंस्थानभागमाणां नीत्वा अर्थस्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानामाणां सूच्यहण्यस्थानभागमाणां नीत्वा अर्थस्य अनन्तभागासंस्थातभागसंस्थातगुणवृद्धियुक्तस्थानानि प्रस्थेकं काष्यक्रभागस्थानि नीत्वा पुनरम्तासंस्थात-

इदि युक्त और असंस्थात भाग इद्वि युक्त स्थानोंको करके पुनः सूच्यंगुछके असंस्थातवें भाग मात्र अनन्त भाग इदि स्थानोंके होनेपर एक संस्थात गुण इदि युक्त स्थान होता है। इस २० प्रकार संस्थात गुण इदि युक्त स्थान होता है। इस २० प्रकार संस्थात गुण इदि युक्त स्थान होता है। इस २० अनन्त भाग इदि युक्त स्थान होता है। इस एक अनन्त भाग इदि युक्त स्थान और संस्थात भाग इदि युक्त स्थान और संस्थात भाग इदि युक्त स्थान भाग इदि युक्त स्थान भाग इदि युक्त स्थान स्थान के असंस्थात भाग मात्र होनेपर पुनः अनन्त भाग इदि युक्त असंस्थात भाग मात्र होनेपर स्थान स्थान के असंस्थात भाग मात्र होनेपर तथा पुनः अनन्त भाग इदि युक्त स्थान होनेपर स्थान होनेपर स्थान होनेपर स्थान होनेपर स्थान स

१ व कोष्ठान्तर्गत भागो नास्ति । २. सूच्यङ्गुलसञ्जा ।

भागमात्रंगळु संबु द्वितीयषट्स्थानक्काविभूतमप्पऽष्टांकमों बु पुट्टुगुर्भन्नेवर मन्नेवरेगमी क्रममरि-यल्पङ्गुं।

आदिमछ्ट्टाणम्मि य पंच य वड्ढी हवंति सेसेसु । छन्वड्ढीओ होंति हुं सरिसा सन्वत्य पदसंखा ॥३२७॥

आदिमवट्स्वाने च पंच वृद्धयो भवति शेषेषु । बङ्गुद्धयो भवति खलु सहशी सन्वंत्र पव-संस्या ॥

इत्लि संभीवधुवंतप्यःसंख्यातलोकमात्रवट्त्यानंगळोळु आविमवट्त्याने आवी भवमादिमं वण्णां स्थानानां समाहारः बट्त्यानं व्यादिम वट्त्यानमाविमवट्त्यानं तस्मिन् मोदल वट्त्यानदोळु पंच वृद्धयो भवति पंचवृद्धियळयपुवेकं दोडे चरमाटांकरांत्रयजुळ्ळनंतगुणवृद्धियुक्तस्यानकं द्वितीय १ वट्त्यानकादित्य तिपादनांवं येथ्यु शेषदितीयाविवस्मावसानमाव बट्त्यानंगळोळ्लमटांका-विवाव बद्वृद्धियळपुवुमंतापुत्तिरल् सहगो सर्व्यंत्रयावस्थ्या ई बट्त्यानंगळोळु संभविषुव त्यान्विकरंगळ संख्यासाह्यसानंगळोळु संभविषुव त्यान्विकरंगळ संख्यासाह्यसीनयमकं निमत्तमण्य सुच्यंगुलासंख्यातमानकवित्यतत्वक्यमुळूर्वरितं । समस्तवद्त्यानंगळ स्थानविकल्यंगळ संख्यसानमेयुक्कुमंतावोडे मोदल बट्त्यानदोळु पंचवृद्धियक्तस्यानंगळपुत्रपित्रहांकमं तु प्रदिधिसगुनं वोडक्तस्यनंत्रके प्रेळ्यं:—

१५ संख्यातभागवृद्धियुक्तस्यानाम्यि प्रत्येकं काण्डककाण्डकप्रीमनाति नीत्या पुनरतन्तभागासंख्यातभागवृद्धियुक्त-स्यानानि प्रत्येकं काण्डकप्रमितानि नीत्वा पुनरतन्तभागवृद्धियुक्तस्यानाम्येव सुन्यद्रन्तृष्ठासंख्यातभागमात्राणि नीत्वा द्वितीयगर्दस्यानस्य आदिभूतमृष्टाङ्कसंत्रं भवति दृत्येव सर्वत्र पर्दस्यानपतितवृद्धिकमो ज्ञातव्यः ॥३२६॥

अत्र सभवस्यु अमध्यातजोकसभित्रेषु यद्स्थानेषु मध्ये आदिसे प्रथमे यद्स्थाने पञ्चेव वृद्धयो भवन्ति, चरमस्य अष्टाङ्कसंत्रस्य अनन्तगुणवृद्धियुक्तस्य द्वितीययद्स्थानस्यादित्वप्रतिपादनात् । रोपेषु द्वितीयादिचरमाव-२० सानेषु पदस्थानेषु सर्वी अष्टाङ्कादयः पद्दबुद्धयो भवन्ति । तथासति सद्यो सर्वत्र पदसंख्या एतेषु पदस्थानेषु संभवति—स्यानविकत्यसंख्या मद्गा समानेव साद्व्यनियमनिमित्तस्य मुच्यद्गुलासंख्यातभागस्य अवस्थित-स्वरण्यत्। तथा सति प्रयमयद्स्थाने पञ्चवृद्धियुक्तस्यानानि सभवन्ति ॥३२७॥ अष्टाङ्कः कथं न घटते इति चैदेतमाह—

होनेपर पुनः अनन्त भाग वृद्धि गुक्त स्थान सूज्यंगुरुके असंख्यातवे भाग मात्र होनेपर हितीय १५ पटम्थानका आदिभृत अष्टांक होता है। इस प्रकार सर्वत्र पट्स्थानपतित वृद्धि क्रम जानना ॥३२६॥

जधन्य पर्याय झानके उत्तर असंस्थात लोक मात्र परस्थान होते हैं जो पर्याय समास श्रुतझानके विकल्प हैं। उनमें-से प्रथम परस्थानमें पाँच हो बृद्धियाँ होती हैं क्योंकि अनन्त गुण वृद्धिसे युक्त जो अष्टांक संझावाला अन्तिम स्थान है उसे दूसरे परस्थानका आदि स्थान २० कहा है। श्रेष दूसरेसे लेकर अन्तिम पर्यन्त सब परस्थानोंमें अष्टांक आदि छहीं वृद्धियाँ होती हैं। ऐसा होने हैं परस्थानोंमें स्थान कि किलोंकी संस्था समान ही है क्योंकि सर्वत्र मुज्यागुलका असंख्यात्वां भाग तत्वस्थ है उसमें होनाधिकता नहीं है। इस तरह प्रथम परस्थानमें पाँच वृद्धि युक्त स्थान ही होते हैं। । । । ।

१. म<sup>०</sup>सूत्रंगल।

### छहाणाणं आदी अट्ठंकं होदि चरिममुख्यंकं । जम्हा जहण्णणाणं अट्ठंकं होदि जिणदिहुं ॥३२८॥

षद्स्थानानामाविरष्टांको भवति बरममूर्ध्यकः । यस्माञ्जयन्यज्ञाननष्टांको भवति जिनदृष्टः ॥ बर्म्यान्वारंगळं नितोळवनितक्षमाविस्थानमष्टांकमेयक्कुं वरमपुर्ध्यंकमेयक्कुमंताग्रुत्तिरल् प्रयमयर् स्थानवोळष्टांकमे तक्कुमं बोर्ड यस्माञ्जयन्यज्ञानमष्टांको भवति जिनदृष्टत्यत् । तस्मात् जावृद्धो कृति जिनदृष्टत्यत् । तस्मात् जावृद्धो कृति जिनदृष्टत्यत् । तस्मात् जावृद्धो कृतपुरस्वकारणविदं जयन्यज्ञानमष्टांकमक्कुमदु कारणविदं प्रयमयस्त्यानवोळ्डांकाविक्तवं प्रमानव्यक्षानवोळ्डांकाविक्तवं कृतस्यक्तं कृति कृति वर्ष्यानवेळ्डांकाविक्तवानमुर्ध्यकं कृति कृति वर्ष्यानयं ज्ञानविद्यानवे वर्ष्यानयं ज्ञानविद्यानवे वर्ष्यानयं ज्ञानविद्यानवे वर्ष्यानयं ज्ञानमां कृत्ये कृतिस्वानवेतिक वर्ष्यानयं ज्ञानमां कृति कृतिस्वानविद्यानवेतिक वर्ष्यानयं ज्ञानमां कृति कृतिस्वानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्यानविद्या

ई वट्स्थानंगळ्ये स्थानसंख्ये समानमे बुढं तोरिवरं :— एक्कं खुलु अट्ठेंकं सत्तेकं कंडयं तदो हेट्ठा । स्वडियकंडएण य गुणिटकमा जाव मुर्ज्वेकं ॥३२९॥

एकः खत्वच्टांकः सप्तांकः कांडकं ततोऽधो रूपाधिककांडकेन गुणितक्रमा याववूदर्वकः ॥

षद्श्यान पतित वृद्धिरूप सब स्थानों में प्रथम स्थान अष्टांक अर्थान् अनुम्तगुण वृद्धि रूप स्थान हो होता है। बही आदि स्थान हें। तथा उनका अन्तिम स्थान उर्वक अर्थान् अनन्तमागृष्ट्वियुक्त स्थान ही होता है। तब प्रथम स्थानमें अष्टांक कैसे रहा, इसका समाधान यह है वह जो पर्याय नामक जबन्य झान है इस जबन्य झानसे पहला झान स्थान एक २५ अध्यक्ष असु रूप गुणके अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण है उससे अनन्त गुणा जघन्य झान है इसिल्प निनेद्वने अष्टांक रूप है। इस कारणसे प्रथम स्थानके भी आदिमें अष्टांक और अन्तिम उर्वक है। यह नियम कहा है।

शंका — अन्तिम पट्रधानमें भी बादिमें अष्टांक और अन्तमें उर्वक होनेपर उससे आगोका अष्टांक किस रूपमें हैं ?

समाधान—वह अर्थाक्षर ज्ञान रूप है। ऐसा ही आगे कहेंगे। इस प्रकार जघन्य पर्याय क्षान आदि है यह कथन निर्वाध है।।३२८।। आगे इन षटस्थानोंकी संख्या समान है यह दर्शते हैं—

१. म नदोलादि ।

को वु सट्स्थानतोळ् को वेयस्टांकमस्कुनेकं बोडवस्कानृत्यमावसम्पुर्वारंद । 'बंगुल असंख-भागं पुळ्यायद्वी गवे बु परवश्वी एक्कं वारं होदितु' एविंतु पूर्व्यपूर्व्यवृद्धिगळु सूर्व्यगुलासंस्थात-भागमात्रवारंगळु सलुन्तिरलुसरोत्तरवृद्धिगळो वो वणुवे व कमसुळ्ळुवरिद मनंतगुणवृद्धिगावृत्य-भावसेकं दोवे ईयनंतगुणवृद्धिस्पानस्कं पुत्रश्रेगृद्धिग्यात्रमातृत्यसिद्धियणुद्धारितं । सप्तारः कांडकं व सांस्थातगुणवृद्धिपुत्तस्यानगळ् सूर्व्यगुलासंस्थातभागगत्यात्रमत्वस्यात्रम्यस्य केळ्याण वडकंपंचान्तः चतुरकोळकागळु स्पाधिकसूर्व्यगुलासंस्थातभागगुणितक्षसंगळपुत्र । यावदुळ्यांकमं विदामविध-यणुद्धारत्व्यक्षकक्षक सोसात्यमं सुविसुत्तस्यत् व्याणिनुगुमवर न्यासिमावृ

एकस्मिन् पट्याने एक एवाष्टाद्वो भवित इत ? 'अट्राक्अरांक्यभाग पुक्तवब्दोगदे हु परवड्ती १० एकं वारं होदीति' तस्य पूर्वस्वानभवेनावृत्तरभावात् । साराङ्कः अस्यवातगुणवृद्धियुक्तस्यानानि काण्यकं मुच्यद्गुल्लान्व्यातभागाशाय्ये भवित्त । तद्यस्तना पडडूपञ्चाङ्कतृत्द्वीर्वङ्कास्तु क्याधिकसूच्यत्गृला-म्यानभागामा भवन्ति यावदुर्वङ्कं हत्यभिविधि वर्वङ्कस्य सीमत्व सूच्यन् तमेव व्याप्नाति तत्यसानामा

एक पटस्थानमें एक ही अष्टांक होता है क्योंकि पहले कहा है कि सूच्यंगुलके असं-स्यातवें भाग पूर्वकी बृद्धि होनेपर आगेकी बृद्धि एक बार होती है। सो अष्टांक पूर्वमें है नहीं, इसलिए इसकी आवृत्ति बार-बार पलटना सम्भव नहीं है। सप्तांक अर्थान असंस्थात

द्दंतु द्वितीयादि वट्स्थानदोळाविभूताःटाकदिवं मुखे उज्येकमक्कुमादोडमेक्कंखलु अटुंकमें दो नियमवचर्नीदवध्टांकक्कमंगुष्ठासंस्थातभागमात्रवाराऽभावमेयक्कुमेके दोडे खलूशस्यके नियमात्यं-वाचकत्विदिवं ।

सन्वसमासो णियमा रूवाहियकंडयस्य वग्गस्स ।

बिंदस्स य संबग्गो होदित्ति जिणेहि णिहिटठं ॥३३०॥

सन्धंसमासो नियमाद्रूपाधिककांडकस्य वर्गास्य । वृंबस्य च संवर्गो भवतीति जिनैन्निहिष्ट ॥ यत्ला अध्यांकाविषडवद्विगळ संयोगं क्याधिककांडकस्य क्याधिककांडकद, वर्गास्य वर्गाद

यत्ना अस्टाकाशिवस्तृत्वात्रात्रः स्वामा स्पाधिककाडकत् वन्त्रस्य स्वाम्य वन्त्रस्य व्यवस्य च प्रवत्त्रः अहँविदियाळवं पेळत्पट्टु-वृंदस्य च प्रवत्, संवर्गः संवर्गमाम्यं भवति वनकुमं विद्य जिन्तिनिद्धः अहँविद्याळवं पेळत्पट्टु-वित्त्न्तं तत्रप्तत्यं माळ्य क्रममे ते बोड अस्टाकदात्त्रप्रमाणमनो हु क्यं तत्र सप्ताक्ष्य सूच्यान्त्रा-संख्यातभाषात्रोळ् कृड्तिरल् रूपाधिककाडकद्वयमक्कुमयं वर्गारूपाधिककाडकात्मप्रमाणमं पंचाकसंख्ये-संख्येयोळकूड्तिरल् रूपाधिककाडकद्वयमक्कुमयं वर्गारूपाधिककाडकात्मप्रमाणमं पंचाकसंख्ये-

एवं द्वितीयवारषट्स्याने आदिभूता'टाङ्कृतीओ वर्षङ्कोऽस्ति तथापि 'एकं खलु अट्टंक' इति नियम-वचनान्न तस्याङ्गुलासस्यातभागमात्रवारः, खलुशब्दस्य नियमार्थवाचकस्वात् ॥३२९॥

सर्वासा अष्टाङ्कादिषड्वृद्धीना सयोगः रूपाधिककाण्डकस्य वर्गस्य वृन्दस्य च संवर्गमात्रो भवति इति

जिनैरहदादिभिनिदिष्ट कथितम् । अत्र तस्तुतिः क्रियते तस्या-

अष्टाङ्कस्य आरमप्रमाणैकरूपे ससाङ्कस्य सुच्यङ्गुलासस्यातभागे युते सति रूपाधिककाण्डकं भवति तस्मिन् पुन आरमप्रमाणैकरूपे खडङ्कसंस्थाया काण्डकगुणितरूपाधिककाण्डकमाण्यां युते सति रूपाधिक-

गुण वृद्धि युक्त स्थान काण्डक अर्थात् सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। उससे नीचके पडंक, पंचांक, चतुरंक और उर्थंक क्रमसे रूपिथिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग गुणित उत्तरांत्र उर्वंक पर्यन्त होते हैं अर्थात् असंख्यात गुण वृद्धिका प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग कहा है उसको एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। इसको भी एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार संख्यात भाग दृद्धि होती है। इसको भी एक अधिक सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी हार असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी हार असंख्यात भाग दृद्धि होती है। इस प्रकार एक पद्ध्यान पतित वृद्धिमें दुबीचित प्रमाण का उतनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार अनन्त भाग दृद्धि होती है। इस प्रकार एक पद्ध्यान पतित वृद्धिमें पूर्वीचल प्रमाण एक-एक वृद्धि होती है। इस प्रकार एक पद्ध्यान स्थान वित्त वृद्धिमें पूर्वीचल प्रमाण एक-एक वृद्धि होती है। दूसरे पद्ध्यानमें आदिमें अष्टांक उससे आगे उत्कर है अतः एक ही अष्टांक का नियम जानना। वह अंगुलके असंख्यात भाग मात्र बार नहीं होता।।१२९॥।

अष्टांक आदि छह बृद्धियोंका जोड़ एक अधिक काण्डकके वर्गका तथा घनका परस्पर- ३० में गुणा करनेसे जो प्रमाण हो चतना है ऐसा जिन भगवान्ते कहा है। यहाँ उनका जोड़ दिखाते हैं—

अष्टांकके अपने प्रमाण एक रूपमें सूच्यांगुडके असंख्यातवे आगकी मिळानेपर सप्तांक-का प्रमाण एक अधिक काण्डक होता है। उसमें प्रदंककी संख्या, जो काण्डकसे गुणित एक अधिक काण्डक प्रमाण है, सिळानेपर रूपाधिक काण्डकका वर्ग होता है। उसमें पंचांककी संख्याको, जो काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके वर्ग प्रमाण है, सिळानेपर रूपाधिक

योळक्डुत्तिरल् रूपाधिककांडकधनमक्क्मवरात्मप्रमाणमनों द रूपं चतुरंकसंख्येयोळकुडुत्तिरल् रूपाधिककांडकांक घनमं रूपाधिककांडकाणमक्कूमदरात्मप्रमाणमनो दु रूपं तंदुव्यकसंख्ययोळ क्रपाधिककांडसत्वद्यक्के क्रपाधिककांडकचतुष्ट्यमं तोरि तोरलित्लद कांडकदोळकडुत्तिरसु क्रपाधिककांडकदवर्ग्यद्यनद संवर्ग्यप्रमाणमक्कमं दं नंबुवृदेकं दोड जिनैन्निहिष्टं जिनोक्तत्वात् े जिनप्रणीतमपुर्वारदीमद्वियज्ञानागोचरमपुर्वारदमा गणकारंगळं गुणिसिद लब्धं घनांगुलासंख्यात-भागमाबोडं ६ घनांगुलसंख्यातमाबोडं ६ घनांगुलप्रमितमाबोडं ६ संख्यातघनांगुलप्रमितमा-

दोड ६ ९ मसंख्यातघनांगुलप्रमितमादोड ६ ३ । स्मदादिगळगव्यक्तमिप्पूर्वीरदं ।

काण्डकवर्गो भवति । तदात्मप्रमाणैकरूपे पञ्चा दूसंस्थाया काण्डकगुणितरूपाधिककाण्डकवर्गप्रमिताया युते सति रूपाधिककाण्डकचनो भवति । तदात्मप्रमाणेकरूपे चतरद्धमंख्याया काण्डक णितरूपाधिककाण्डकधनप्रमिताया युत्ते सति रूपाधिककाण्डकवर्गस्य अगों भवति । तदात्मप्रमाणैकरूपे छर्वञ्कसस्याया काण्डकगुणितरूपाधिक काण्डकवर्गस्य वर्गप्रमिताया रूपाधिककाण्डकचतुष्टयेन रूपाधिककाण्डकचतुष्ट्यं समं प्रदर्श्य आत्मप्रमाणैकरूपे बोषकाण्डके यते सति रूपाधिककाण्डक गर्मस्य चनस्य च सवर्गप्रमाणं भवति । इदमित्यमेव प्रतिपत्तव्यम । कृत ? जिनीनिदिष्टमिति कारणान् इन्द्रियज्ञानगोचरत्वाभावात् तेषु । गुणकारेषु गुणितेषु लब्धं घनार् गुला-संब्यातभागमात्रं वा ६ घनाडगलसंब्यातभागमात्र व। ६ घनाडगलमात्रं वा । ६ । संब्यातघनाडगलमात्रं

१५ वा ६ १ असल्यातघनाड्गलमात्रं वा ६ 🗈 इत्यस्माभिनं ज्ञायते ॥३३०॥

काण्डकका घन होता है। उसमें चतुरंकांको संख्या जो काण्डकसे गणित रूपाधिक काण्डककं घन प्रमाण है, मिलानेपर रूपाधिक काण्डकके वर्गका वर्ग होता है। उर्वकांकी संख्या काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके वर्गके वर्ग प्रमाण है। इसमें जोव काण्डकोंको जोडनेपर रूपाधिक काण्डकके वर्गका तथा घनका गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है बतना होता है।

विशेषार्थ-एक अधिक सुरुवंगुलके असंख्यातवें भागको दो जगह रख परस्परमें गुणा करनेसे जो परिमाण होता है वह रूपाधिक काण्डकका वर्ग है और एक अधिक सुच्यंगलके असंख्यातवे भागको तीन जगह रख परस्परमें गणा करनेसे जो प्रमाण होता है वह रूपाधिक काण्डकका घन है। इस वर्गको और घनको परस्परमे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है **उतनी बार** एक पर्स्थानमें अनन्त भागादि वृद्धियाँ होती हैं। जैसे पहले अंक संदृष्टिमें आठका २५ अक एक बार लिखा और सातका अंक दो बार लिखा। दोनों मिलकर तीन हुए। छहका अंक छह बार लिखा। मिलकर तीनका वर्ग नी हुए। पाँचका अंक अठारह बार लिखा। मिलकर तीनका घन सत्ताईस हुए। चारका अंक चौवन बार लिखा। मिलकर तीनसे गुणित तीनका घन ३×२७=८१ इक्यांसी हुए। उर्वंक एक सौ बासठ लिखे। मिलकर तीनके वर्गसे गणित तीनका घन ९×२७ = २४३ दों सौ तैंनालीस हुए। अक संदृष्टिमें काण्डकका प्रमाण ३० दो है। यथार्थमे सुन्यगुलका असल्यातवाँ भाग है।

इसको इसी प्रकार जानना क्योंकि जिन भगवानने ऐसा कहा है। यह इन्द्रिय झानका विषय नहीं है। अतः उन गुणकारोंसे गुणा करनेपर लब्ध घनांगुलका असंख्यातवाँ भाग मात्र है, अथवा घनांगुलका संख्यातयाँ भाग है, अथवा घनांगुल मात्र है अथवा असंख्यात घनांगुल

मात्र हे यह हम नहीं जानते ॥३३०॥

# उक्करससंखमेचं तत्तिचउत्थेक्कदालख्यपणाः । सत्तदसमं व मार्ग गंतूण य लद्धियक्सरं दुगुणं ॥३३१॥

उत्क्रप्टसंख्यातमात्रं तत्रिचतुर्वेकचरवारिशत् षट्पंचाशत् सप्तदशमं वा भागं गत्वा च लब्ध्यक्षरं द्विगुणं ।।

रूपाधिककांडकपुणितांगुलसंख्यातभागमात्रवारंगळननंतभागवृद्धिस्थानंगळ् २ २ स्वर a a मध्यदोळ् सुव्यंगुलासंख्यातभागमात्रवारंगळनसंख्यातभागवृद्धिस्थानंगळ् सलृत्तिरळ् २ तदुमयa

वृद्धियुक्तज्ञघन्यद एकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानमुत्पन्तमक्कु ज १५ श्रुं वे मतं मुं पेळ्य क्रम-वृद्धिद्वयसहचरितंगळोळु संख्यातभागवृद्धियुक्तस्यानंगळुक्तुष्टसंख्यातभागंगळ् सकुत्तमिरकु जल्लि प्रत्येपकवृद्धियं कृद्दम्तिरकु लब्ध्यक्षरं सम्बज्जघन्यमप्प पर्य्यायमं ब खूतज्ञान साधिकमागि द्विगुण-मक्क्रमेके बोडे प्रक्षेपकबृक्तुष्टसंख्यातभाज्यभागहारंगळनपर्वात्तिस कृडिबोडे अवक्के द्विगुणलसंभव- १०

स्पाधिककाण्डकगुणिताङ्गुठासस्यातभागमात्रशराम् अनन्तभागबृद्धिस्यानेषु अङ्गुठासंस्यातभाग-माप्रवारान् असन्ययभागबृद्धिस्यानेषु च गतेषु तदुभयबृद्धिचुक्तअयन्यस्य एकवारं सस्यातभागबृद्धिस्यानमुत्यवते |

ग भ अये गृन प्रागुक्तकमबृद्धिद्वयसहचरितेषु संस्थातभागबृद्धियुक्तस्थानेषु उत्हल्दसंस्यातमात्रेषु गतेषु
१५
त प्रसंक्ष्यद्विषु गृतामु क्रस्यवक्षत्रं वर्षज्ञयस्यथयीयास्यं अनुज्ञानं साधिकद्विषुणं भवति । कुत ? प्रक्षेपकस्य
प्रकृत्यसंग्राताभवस्यामुद्धानुष्टस्य
प्रकृत्यसंग्राताभवस्यामुद्धानुष्टस्य
प्रकृतसंग्रातभवस्यविष्ठ्यं गृति तस्य द्विष्णवसम्भवस्य तास्ववस्यः प्रकानस्यातभागबृद्धियुक्तोकस्य
प्रकृतसंग्रातभवस्यान्

एक अधिक सूच्यंगुळके असंख्यातयं भागसे गुणित अंगुळके असंख्यात भाग वार अनन्त भाग वृद्धियों होनेपर तथा अंगुळके असंख्यात भाग वृद्धि होनेपर तथा अंगुळके असंख्यात भाग वृद्धि होनेपर व्या अंगुळके असंख्यात भाग वृद्धि होनेपर व्या संख्यात भाग वृद्धि सुक स्थान कद्मनन होता है। आगे पुनः पूर्वोच्छ अनन्त भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धिके साथ संख्यात भाग वृद्धिसे युक्त स्थानोंक उत्कृष्ट संख्यात भाग होनेपर उनमें प्रश्लेपक बृद्धियोंको २० जोइनेपर उन्में प्रश्लेपक बृद्धियोंको २० जोइनेपर उन्में प्रश्लेपक बृद्धियोंको २० जोइनेपर उन्में अश्लेपक बृद्धियोंको २० जोइनेपर उन्में अश्लेपक वृद्धियोंको २० जोइनेपर उन्में अश्लेपक श्रेष्ट होता है। केसे होता है यह बतात्रों हैं —पूर्ववृद्धिके होनेपर जो साथिक जचन्य जान हुआ असे अलग रखकर उस साधिक जचन्य ज्ञानमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर प्रश्लेपक होता है। उस गत्कृष्ट संख्यात सात्र प्रश्लेपक है क्योंकि गच्छमात्र प्रश्लेपक बृद्धिके स्थान हुत्य इस उच्चित्र व्यात काम प्रश्लेपक होने हैं। सो यहाँ २५ उच्चयात वृद्धिक स्थान हुत्य इस उच्चयात सात्र प्रश्लेपक होने हैं। सो यहाँ २५ उच्चयात वृद्धिक स्थान हुत्य इस उच्चयात सात्र प्रश्लेपक होने हैं। सो यहाँ २५ स्थान हम्य प्रश्लेपक होने हैं। सो उच्चयात सात्र प्रश्लेपक व्याव क्षाने स्थान व्याव स्थान स्थान विक्र प्रश्लेपक होने हैं। सो गुणकार अर्था हम्याक स्थान विक्र प्रश्लेपक स्थान है। सो गुणकार अर्थान सिक्षाने पर जचन्य ज्ञान साधिक जचन्य ज्ञान सिक्षान पर जचन्य व्याव सात्र साधिक जचन्य स्थान सिक्षान पर जचन्य सात्र सिक्षान पर जचन्य अर्थान स्थान स्थान होता है। सो गुणकार अर्थान सिक्षान स्थान सिक्षान पर जचन्य सात्र सिक्षान स्थान होता है। स्थान स्थान स्थान सिक्षान स्थान स्थान सिक्षान स्थान होता है। स्थान स्थान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान स्थान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान स्थान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान सिक्षान

मुळ्ळूबॉरंबं ततृत्रिबतुर्ग्यं पुंपेळ्यसंख्यातभागर्बद्धिपुक्तीत्कृष्टसंख्यातमात्रस्यानंगळ त्रिचतुर्ग्यभाग-स्यानंगळु सल्टुत्तं विरलल्लिय प्रशेषकपुं प्रशेषकप्रभेषकमं वेरड् वृद्धिगळुं जघन्यवोळ्क्कित्पर्दुत्तिरकु रुब्ध्यक्तरं द्विगुणमकुमबेंतें दोडे प्रशेषकप्रशेपकव रूपोनगच्छवेकबारसंकलनयनप्रमितव

् । ज १५।३।१५।३ ऋणमं बेरिरिसि ज १।३ अपर्वाततधनमितु ज ९ इदरोळों दुरूपं-१५।१५।४।२।४।१

्ष भ तेंगेबुधनमं बेरिरिसिंदु ज १ त्रेषापर्धात्ततधनं ज १ इवं प्रक्षेपकवृद्धियोजु ज ३ कूडिरोडे ४

संख्यातमात्रस्यानाना त्रिचनुर्णभागस्थानानि नीत्वा तत्र प्रकेषकः प्रकेषकप्रकेषकरवेति वृद्धिद्वये जवन्यस्योनिरः युतै लक्ष्यक्षरं द्विमुणं भवति । तद्ययाः—

प्रक्षो क्रिप्रक्षेपकस्य रूपोनगच्छस्य एकवारसकलनधनप्रमितस्य ज १५ ३ । १५ ३ ऋण पृथक्कृत्य

संख्यात मात्र स्थानोंकां वारसे भाग देकर उनमें से तीन भाग प्रमाण स्थानोंके होनेपर प्रक्षी-पक और प्रश्नेपद-प्रश्नेपक हुन होनों चृद्धियांको साधिक जवन्य झानमें जोड़नेपर लब्ध्यक्षर झान साथिक दूना होता है। कैसे, सो कहते हैं—पूर्व दृद्धि होनेपर जो साधिक जयन्य जान हुक्बा उसमें दो बार चक्कर संख्यातसे भाग देनेपर प्रश्नेपक-प्रभेषक होता है। सो एक होन गच्छका संकलन धन मात्र प्रश्नेपक-प्रश्नेपककी वृद्धि यहाँ करनी है। पूर्वांक करण स्वके १५ ल्यासार चम प्रश्नेपक-प्रश्नेपकको एक होन उक्तर संख्यातक तीन वीथा है भागसे और उत्कर्ष्टर संख्यातक तीन चौथा है भागसे गुणा करना और दो और एकसे भाग देना। ऐसा करनेपर साधिक जघन्यका एक होन तीन गुणा उत्कर्ण्ट संख्यात और तीन गुणा उत्कर्ण्ट संख्यात गुणकार हुआ तथा दो बार उत्कर्ण्ट संख्यात और चार दो, चार एक भागहार हुआ। एक होन सम्बन्धी ऋणराशि साधिक जघन्यको तीनका गुणकार और उत्कर्ण्ट संख्यात तथा १२ व्यक्तिको भागहार करनेपर होती है। उसको अलग एककर श्रेषका अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यको नौसे गुणा और चत्तीससे भाग प्रमाण हुआ। साधिक जघन्यका विद्व के ऐसा है सो ले और हुआ।

विशेषार्थ—यहाँ दो बार उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार और आगहारका अपवर्तन किया। गुणकार तीनतीनको परस्परसं गुणा करनेसे नौका गुणकार हुआ और चार, दो, ५ चार एक भागहारको परस्परसं गुणा करनेसे बत्तीस आगहार हुआ। ऐसे ही अन्यत्र भी जानना। अस्तु।

इस जं ५६ में एक गुणकार साधिक जघन्यका बत्तीसवां भाग है जं ५६। इसको अव्या रखकर शेष साधिक जघन्यको आठका गुणकार और बत्तीसका भागहार रहा। इसका अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यका चौथा भाग रहा जं १। प्रक्षेपक गच्छ प्रभाण है सो १० साधिक जघन्यको एक वार उत्कृष्ट संख्यानका भाग देनेपर प्रवेषक होता है उसको उत्कृष्ट साधिकज्ञपन्यसम्बु ज सिर्व सेलम् साधिकज्ञपन्यसोळज्ञृहीतरल् लब्न्यसरं द्विगुणसम्बु (+ओ जयवा ज २) प्रक्षेपकप्रस्नेपकबोळपण ऋणधनमं ज १- नोडल् ससंस्थातगुणहीनमे दु २

किचिन्न्यूनं माडि शेषमं अ १ - द्विगुणजघन्यवोळक्डिसाधिकं माबुबुदू । ३२

एककवाळछप्पणं मुंपेन्ज्य संस्थातभागबृद्धिस्थानंगर्जुरकृष्टसंस्थातप्रसितंगळोज् एकषावारि-शत् षटपंचाश्रदभागमात्रंस्थानंगज्ञ सस्तृतं विरत्तृ प्रक्षेपक प्रक्षेपकम्रक्षेपकवृद्धिद्वयोगवोज् साधिक-जधन्यं द्विगुणमक्कृपल्जि प्रक्षेपकामनु ज १५। ४६ प्रक्षेपकप्रक्षेपकमितु रूपोनगच्छद एकवार-१५। ५६

। \_\_\_\_ संकलित धनमात्रं ज १५ । ४१ । १५ । ४१ इल्लिय ऋणरूपं तेरोंदु बेरिरिसुबुदु १५ । १५ । ५६ । २१ । ५६

युत्ते सिति साधिकज्ञपन्यं भवति ज । अस्मिन् पुन उपरितनसाधिकज्ञपन्ये युत्ते सिति ज्व्य्यक्षरं हिगुण भवति । | | | | ज २ । प्रक्षेपकप्रक्षेपकागत्वऋणं धनतः सल्यातगुणहीनिर्मिति किचित्रन क्रस्वा सेव अ १-द्विगुणज्ञपन्ये संयोज्य ३२

साधिक कुर्यात् । एक्कदालख्यपणः प्रामुक्तसस्यातभागवृद्धियुक्तस्यानाना उत्कृष्टसम्यासिमतेषु एकचत्यारिशत् । १० पट्प>वाशद्वागमात्रम्यानानि नीरवा प्रश्लेषकप्रशेषकद्वययोगं साधिकजयन्यं द्विषुणं भवति तत्र प्रश्लेपकोऽयं—

ा १५ ४१ । प्रसेपकप्रक्षेपकस्तु रूपोनगच्छस्य एकवारस्रकिज्ञचनमात्रः । ज १५ ४१ १५ ४१ १५ ५६ १५ ५६ १५ ५६ १५ ५६

संख्यातक तांत चौथे भागसे गुणा करना। सो उत्कृष्ट संख्यात गुणकार भी और भागहार भी। उनका अयवर्तन करनेपर साथिक जवन्यका तीन चौथाई भाग मात्र प्रमाण हा। इसमें पूर्वोक्त एक चौथा भाग जोड़नेपर साथिक जयन्य मात्र बृद्धिका प्रमाण होता है। इसमें १५ मूठ साथिक जयन्य क्षानको जोड़नेपर लब्ध्यक्ष दूना होता है। यहाँ प्रक्षेपफ-प्रक्षेपक सम्यन्थी ऋण राशि धन राशिसे संख्यात गुणी कम है इसलिए साथिक जयन्यका बचीसवाँ भाग मात्र धनराशिमें ऋणराशि घटानेके लिए कुछ कम करके शेपको प्वींक्त द्विगुणित जयन्यमें जोड़नेपर साथिक दूना होता है।

'एकदालडणपण' अधीत पूर्वोक्त संख्यात युद्धि युक्त उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण स्थानोंमें- २० से इकतालीस बटे छप्पन प्रमाण र्रें स्थान होनेपर प्रशंपक तथा प्रश्नेपक-प्रशंपक दुद्धियोंको उसमें जोड़नेपर उक्ष्यक्षर दूना होता है। इसको स्थह करते हैं—साधिक जावनको उत्कृष्ट संख्यातसे भाग दैनेपर प्रश्नेपक होता है। सो प्रश्नेपक गच्छमात्र है। इससे इसको उत्कृष्ट संख्यात सभा इकतालीस बटे छप्पनसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट संख्यातका अपवर्तन हो जाता है अतः साधिक जावन्यको इकतालीसका गुणकार और छप्पन भागहार होता है। यथा— २५ प्रश्नेपक एक हीन गच्छका एक बार संकलन धन मात्र है। सो १५ ५६

्रत्रोंक्त करण सुत्रके अनुसार साधिक जघन्यको दो बार उत्क्रास्ट संख्यातसे भाग देनेपर प्रसेपक-प्रक्षेपक होता है। उसको एक हीन इकतालीस गुणा उत्क्रास्ट संख्यात और इकतालीस

883 4E

```
अपर्वात्ततप्रक्षेपकप्रक्षेपक ज १६ ८१
                                                   इल्लि एकरूपं धनमं बेरिरिस्युद्
   अप ११४१
   24 1 127 1 45
  ज १ दोषमनुज १६।८० अपर्यात्तसलुज १५ इदंप्रक्षेपकदोळुज ४१
   187148
                  ११२।५६
  ज ५६ अपर्वत्तितंज्ञघन्यमन्कुमबनुपरितनज्ञघन्यदोळक्डिदडे लब्ध्यक्षरं द्विगुणमन्कु ज २।
      48
  मुन्निरिसिद धनदोळु ज १ इदं नोडलु संख्यातगुणहोनमप्प ऋणमं ज १।४१
ै किचिद्रनमं माडि शेषमं ज १ - दिगुणजधन्यदो ्र कूडियोडे साधिकमक्कुव ज २ सत्तदसमं
                     ११२। ५६
  अकतन ऋषं अपनीय पृथक् संस्थाप्य ज १ ४१ । शेपं अपवर्त्य ज १६ ८१ । एकरूपं घनं प्यापृत्य
                            १५ ११२ ५६
                                                     ११२ ५६
            बीप ज १६ ८० अपनर्स्य ज १५ प्रक्षेत्रके निक्षिप्य ज ५६ अपनितिते जघन्यं सवति।
               ११२ ५६
  जं। अस्मिन पुन उपरितनजन्मे युने सति लब्ब्यक्षर द्विगुण भवति । जं२ । इदमेव पृथक्स्यापितभनेन
  ज १ इतः सब्यातगुणहीनऋणेन ज १ ४१ किंचिद्रनीकृतेन ज १— साधिक कूर्यात् ज २।
```

१० गृणा उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार तथा छप्पन, दो, छप्पन एकका भागहार होता है। यहाँ एक हीन सम्बन्धी ऋण साधिक जबन्यको इकताछोसका गुणकार और उत्कृष्ट संख्यात, पक सौ बारह और छप्पनका भागहार मात्र है यथा जं १२४१। सो इसको अलग रखकर १५।११२।५६

११२ ५६

१५ ११२ ५६

शेषमें दो बार उन्कृष्ट संस्थातका अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यको सोछह सौ इक्क्यासी-का गुणकार और एकसौ बारह गुणा छप्पनका भागहार होता है यथा ज<u>ै १६८१</u>। यहाँ १९००-४०

२५ गुणकारमें इकतालीस-इकतालीस ये उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर सोलह सी इक्यासी हुए और भागहारमें छप्पनको दोसे गुणा करनेपर एकसी वारह हुए तथा दूसरे छप्पनको एकसे गुणा करने पर छप्पन हुए। गुणकारमें एक अल्या रखा उसका धन साधिक जावन्यको एकसी बारह गुणा छप्पनका मागहार मात्र होता है। होय रहे साधिक जावन्यको मोलहसी अस्मीका गुणकार और एकसी बारह गुणा छप्पनका भागहार यात्र इत्याधका धन क्याधका धन क्याधका धन हुए होते हैं। जे प्रेसर्थ इस्टें एकसी बारह गुणा छप्पनका भागहार यथा एक ऋष्यका धन क्याधका धन हुए होते हैं। जे प्रेसर्थ हमें एकसी वारहसे अपवर्तन करनेपर साधिक जायन्यको रिश्न इस्टें १९२४ ५ हमें एकसी वारहसे अपवर्तन करनेपर साधिक जायन्यको

पन्द्रहका गुणकार और छप्पनका भागहार रहा जे है। इसमें प्रक्षेपकका प्रमाण जघन्यको

व भारां वा अथवा संख्यातभागवृद्धित्यावंगळुत्कृष्टसंख्यातमार्गगळोळु सप्नवजमभागमार्थगळु सलुत्तिरलु प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षेपक पिशुलिगळें ब सूर्व वृद्धिगळं कृड्सिरलु साविकजजन्यं दिगुण-। मक्कुमवेंतें दोडे प्रक्षेपक व १९।७ प्रक्षेपकप्रक्षेपकं क्योनगण्छव एकवारसंकलितधनमार्श्र १५।१०

ज १५। ७। १५।७ १५। १५। १०। २।१०। १ पिशुलिद्वि**रू**पोनगच्छद्विकवारसंकलितधनमात्रं

। ज १५ । ७ । १५ । ७ । १५ । ७ ६ मूर्वबृद्धिगळोळु पिशुलिय प्रथम ऋणमं बेरिरिसि १५।१५ । १५ । १० । ३ । १० । २ । १० । १

। ज २ १५।७।७ शेषघनमपर्वात्ततमितु ज १५।७।४९ इदरोजु इनितु ऋणमं १५।१९१६१२०।१०।१०

'सत्तरसमं च भाग' वा अववा संस्थातभागनृद्धिस्थानाना उत्कृष्टसंस्थातमात्रेषु मध्ये सतदशमभागमात्रेषु गतेपु प्रतेषक-प्रश्लेषकप्रसेषक-पिमुलिसंसर्गृद्धवये प्रक्षिप्ते साचिकज्ञचर्चा द्विपुणं भवति । तच्या प्रस्नेषकः

ज १५ ७ । प्रक्षेपकप्रक्षेत्रको रूपोनगच्छस्य एकवारसंकल्तिधनमात्रः ज १५ ७ । १५ ७ । १५ १० २ १० ।

पिशुलिः द्विरूपोनगच्छस्य द्विकवारमकलितघनमात्रः ज १५ ७ । १५ ७ । १५ ७ । १५ ७ । १५ ७ । १० । १ । १० । १

तद्वृद्धित्रयमध्ये पिशुलेः प्रथमऋषं पृथक् संस्थार्ये ज २ १५ ७ । ७ । १५ । १५ । ६ । १० । १० ।

इकताळीसका गुणकार और छण्पनका भागहार निछानेपर अपवर्तन करनेपर साधिक जधन्य मात्रद्विका प्रमाण रहा। इसमें मूळ साधिक जधन्य जोड़नेपर छच्च्यकर ज्ञान दूना होता है। यहाँ प्रसेपक-प्रसेपक सम्बन्धी धनसे च्छण संख्वात गुणा कस है। अतः किंचित् वन धनराशिको अधिक करनेपर साधिक दूना होता है।

्रिस्तारका जायक करनपर साविक सुना होता है।

'सत्तरसमं च भागं जा' अथवा संस्थात भाग हृद्धि युक्त उत्कृष्ट संस्थात मात्र
स्थानोंभेन्से सात बटे दस भाग मात्र स्थानोंके होनेपर उसमें प्रतेपक-प्रतेपक, और पिशृद्धि
नामक तीन वृद्धियोंके जोड़नेपर साधिक जचन्य ज्ञान दूना होता है। वही आगे कहते हैं—
साधिक जचन्यकी एक बार उत्कृष्ट संस्थातसे भाग देनेपर प्रश्चेपक होता है वह गच्छ मात्र
है अतः हसको उत्कृष्ट संस्थातके सात बटे दसब भागसे गुणा और उत्कृष्ट संस्थातसे भाग २०
दैनेपर साधिक जचन्यको सातका गुणकार और दसका भागहर होता है। प्रशेपक-प्रशेपक

१. संदुष्टेरयमप्याकारः — ज २ १५ । ० । ७ १५ १५ ६०० । १० । १

```
बेरिरिसि बपर्वात्तसिदोडिनितक्कुं ज ३४३ इवरोळु पविमूह रूपगळं तेगेविरि-
                                             E000
   84 1 $000
               शेषमितु ज ३३० अपर्वात्ततमिदु ज ११ इल्लि धन
                                              20180
                         €000
        2000
  प्रथमद्वितीयऋणंगळ् संख्यातगुणहोनंगळे दु किचिद्रनं माडि ज १३=
                                                               मत्तं प्रक्षेपकप्रक्षेपक
   ज १५।७।७ ऋणिनितत्रकु ज १।७ मिवं बेरिरिसि ज १५।७।७ अपवित्तिसिद्
                             841700
   2412120120
५ ज ४९ इंदरील मुन्तिन पिशुलिधनमनेकादशरूपं कुडुत्तिरलुभयधनमिदु ज ६० अपर्वत्तितमिदु
   20180
   शोषधनमपवर्त्य ज १५ ७ । ४९ अत्रस्यमृण ज १ ४९ पृथक्सस्याप्य शेपमपवर्त्य ज ३४३ ।
                 १५ १० ६००
                                        १५ ६०००
   इतस्त्रयोदशरूपाण्यपनीय पृथक्संस्थाप्य ज १३ । शेप ज ३३० । अपवर्त्य ज ११ एकत्र संस्थाप्य
   अस्य प्राक् पृषक्ष्यृतक्षने जं १३ प्रथमद्वितीयऋण संख्यातगुणहीनमिति किचिदूनं कृत्वा जं १३-। एकत्र
```

रे॰ एक हीन गच्छका एक बार संकल्लन धन सात्र है सो साधिक जपन्यको दो बार उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर प्रधेपक-प्रतेपक होता है। उसका पूर्व सृत्रानुसार एक हीन सात गुणा उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार और दस, दो तथा दस एक भागहार हुआ। पिशुलि दो हीन गच्छका दो बार संकलित धन सात्र होती है। सो साधिक जघन्यको तीन बार उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेसे पिगुली होती है। उसको पूर्व सृत्रानुसार १ दो होन और सातसे गुणित उत्कृष्ट संख्यात और एक होन तथा सातसे गुणित उत्कृष्ट संख्यात व सात पृणित उत्कृष्ट संख्यात होते हैं। इनमें विशुलीक गुणकार तथा तथा दस, तीन, दस दो, दस एक भागहार होते हैं। इनमें विशुलीक गुणकार माण साधिक जघन्यको दोका और एक होन तथा सातसे गुणित उत्कृष्ट संख्यातक गुणका प्रमाण साधिक जघन्यको दोका और एक होन तथा सातसे गुणत उत्कृष्ट संख्यातक। साधिक जघन्यको दोका और एक होन तथा सातसे गुणत उत्कृष्ट संख्यातक। स्वास सात गुणा उत्कृष्ट संख्यातक। और छहका और तीन दि बार दसका भागहार करनेपर होता है। उसको अल्या स्थापित करके होवका अपवर्तन करनेपर साधिक जचन्यको एक होन सात गुणा उत्कृष्ट संख्यातक। तथा उनवासका गि गुणकार होन हो। हो व स्वाप्त कर दे होत हो। स्वाप्त करकेपर संख्यातक। व स्वाप्त करकेपर संख्यातक। व स्वाप्त करकेपर होन हो। होन हो। हो व ही उन्हीं गुणकार से एक होन है। हो। है। हो व ही व स्वाप्त होन हो। हो। है वहीं गुणकार से एक होन है।

संस्थाप्य पुनः प्रक्षेपकप्रक्षेपके ज १५ ७ । ७ । ऋण ज १ ७ । पृथक् सस्थाप्य दोष ज १५ ७ ७ ।

84 200

84 7 80 1 80 1

चे ३ इवं प्रक्षेपकबोळु कूडिबोडे जे १० अपर्वात्ततिमिद्रु ज इवरोळु संस्थातगुणहोनमप्प १० प्रक्षेपकप्रक्षेपकऋणमं किंचिद्रनं माडि थनमं ज १३ ≝ साधिकं साडि मेलण जवन्यबोळु कृडिबोडे लडध्यक्षरं डिगुणमक्कुं ज २ मुन्नं प्रक्षेपकप्रक्षेपकथनबोळु बेरिरिसिब ज १३ त्रयोदस-

क्डिबोडे लब्ध्यक्षरं डिग्रुणमक्तुं कं २ गुन्नं प्रलेपकप्रक्षेपकथनवोळ् बेरिरिसिव ज १३ त्रयोवस-६०० रूपमत्वीळ्तन्न संस्थातभागमात्र ऋण रहितधनमं साधिकं माडुबुद्ध । अंतु माइत्तिरल् साधिक-डिग्रुणलब्ध्यक्षरमक्कुं ज २ । मोदलोळ्लुब्दसंस्थातगुणितसंस्थातभागव समस्रामभागमार्थगळ् । ज १५ । ७ संस्थातभागवृद्धिग्रुक्तस्थानंगळ् पिशुलिपर्यंतमागि नडदु लब्ध्यक्षरं डिग्रुणमक्कुं । १५ । १०

् च र ा प्रयमतः उत्कृष्टसंस्थातगुणितसंस्थातभागस्य सप्तदशमभागमात्रेषु च १५। ७ सस्थातभागवृद्धियुक्त-१०

उस सम्बन्धी द्वितीय ऋणका प्रमाण साधिक जचन्यको वनसासका गुणकार तथा वत्कृष्ट संख्यात और छह हजारका भागहार करनेपर होता है। वसको अलग रखकर शेषका अपवित करनेपर साधिक जचन्यको तीन सौ तैतालीसका गुणकार और छह हजारका भागहार होता है। यहाँ गुणकार में तेरह कम करके अलग रखना। उसमें साधिक जचन्यको तेरहका गुणकार और छह हजारका भागहार जानना। शेष साधिक जचन्यको तीन सौ तीसका गुणकार और छह हजारका भागहार रहा। तीससे अपवर्तन करनेपर साधिक जचन्यको यदाहका गुणकार और छह हजारका भागहार रहा। वीससे अपवर्तन करनेपर साधिक जचन्यको ग्यारहका गुणकार और दस गुणित बीसका भागहार हुआ। उसे एक जगह स्थापित करना। यहाँ गुणकारमें सै तेरह कम करके जो अलग स्थापित किये बे वस सम्बन्धी प्रमाणसे प्रथम द्वितीय क्रण सम्बन्धी प्रमाण संख्यात गुणा कम है इसलिए कुछ कम करके साधिक जचन्य किवित कम तेरह गुणाको छह हजारसे भाग देनेपर हतना शेष रहा सो अलग रखे। तथा प्रश्नेपक सम्बन्धी गुणकारमें एक घटाया बा चस सम्बन्धी क्रणका प्रमाण साधिक जचन्यको सातका गुणकार और उत्कृष्ट संस्थात क्या होता है। उसकी आतका गुणकार और उत्कृष्ट संस्थात स्था सोका भागहार किये होता है। उसकी अलग स्थान क्रण स्थान और

मसं मुंदे मुंदे तत्रेककत्वारितात् वट्पंचाञात् भागव प्रजोपकप्रक्षेपकायसानमाणि नवदु रूज्ध्यक्षरं विद्युणमक्कुं-ज रे मृंदेषु संस्थातभागवृद्धिप्रथमस्थानं मोदल्यो हुन्कुष्टसंस्थातव त्रिचतुर्यभागमाण-स्थानंगळु ज १५ । ३ प्रजोपकप्रकोषकावसानमाणि सलुसं विरलु रूज्ध्यक्षरं द्विपुणमक्कु । ज २ । १ १९ ४ भत्तमसं संस्थातभागवृद्धिस्थानंगळु प्रथमस्थानंगळ् मोदल्योंहुन्कुष्टसंस्थातमात्रंगळु प्रकोपकावसान-माणि नव्यक्तिस्था ज १५ हरूप्यक्षरं द्विपुणमक्कुमिक्तिः साधिकजधन्यं द्विपुणमादोवं पर्व्याय-१५ समासमध्यमविकत्वणत श्रुतज्ञानमुवचारविदं रूज्ध्यक्षरं में बु पेळल्यद्वेकं देवि पर्व्यायनामम्प

स्वानेषु पिशृष्ठिपर्यस्तेषु गतेषु क्रक्यक्षरं हिनुशं भवति ज २ । पुनस्तस्यैव एकचत्वारिशत्वद्भश्चास्य मान्यस्य मान्यस्य प्रकारवातेषु गतेषु क्रव्यक्षरं हिनुशं भवति ज २ । अग्रेऽपि सस्यातभागवृहित्रथमस्यानमादि कृत्वा उत्कृष्ट-संस्थातस्य विचतुर्यभागमात्रेषु ज १५ ३ । प्रकोपकप्रकोपकावसानेषु गतेषु क्रव्यक्षरं हिनुशं भवति ज २ । १५ ४

१० पुनस्तथा संस्थातभागवृद्धिस्थानेषु प्रथमस्थानमादि कृत्वा उत्कृष्टसस्थातसात्रेषु प्रक्षेपकावसानेषु गतेषु ज १५ १५ छम्प्यसार द्विगुणं प्रवित । ननु साधिकजयन्यं द्विगुणं तदा पर्यायसमासम्प्यमिकल्पातं अनुसानं उपचारेण

दो बार सातका गुणकार तथा उत्कृष्ट संख्यात, दस, दो, दस एकका भागहार रखकर अपन्तर्तन तथा परस्पर गुणा करनेपर साधिक जघन्यको उनचासका गुणकार और दो सौका भागहार हुआ। इसमें पूर्वोक्त पिशली सम्बन्धी ग्यारह गुणकार मिलानेपर साधिक जघन्य-१५ को साठका गुणकार और दो सौका भागहार हुआ। यहाँ वीससे अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यको तीनका गुणकार और दसका भागहार हुआ। इसमें प्रक्षेपक सम्बन्धी प्रमाण साधिक जघन्यको सातका गुणकार और दसका भागहार जोड़े तो दससे अपवर्तन करनेपर वृद्धिका प्रमाण साधिक जर्षन्य होता है। इसमें मूल साधिक जषन्य जोड़नेपर लब्ध्यक्षर दूना होता है। तथा पहळे पिश्ली सम्बन्धी ऋण रहित घनमें किंचित् कम तेरहका गुणकार २० था उसमें प्रक्षेपक-प्रक्षेपक सम्बन्धी ऋण संख्यात गुणा हीन है। उसको घटानेके छिए किंचित् कम करनेपर जो साधिक जघन्यको दो बार किंचित कम तेरहका गुणकार और छह हजारका भागहार हुआ सो इतना प्रमाण पूर्वोक्त दूना लब्ध्यक्षरमें जोड़नेपर साधिक दूना होता है। इस तरह प्रथम तो संस्थात माग वृद्धि युक्त स्थानोंमें उत्क्रष्ट संस्थात मात्र स्थानोंका सात बटे दस भाग प्रमाण स्थान पिशुली वृद्धि पर्यन्त होनेपर लब्ब्यक्कर ज्ञान दूना होता है। दूसरे, २५ उस हीके इकताळीस बटे छप्पन भाग प्रमाण स्थान प्रक्षेपक-प्रक्षेपक बृद्धि पर्यन्त होनेपर लब्बसर ज्ञान तूना होता है। आगे भी संख्यात भागवृद्धिके पहले स्थानसे छेकर उत्कृष्ट संस्थात मात्र स्थानोंका तीन बटे चार भाग मात्र प्रक्षेपक-प्रक्षेपक वृद्धि पर्यन्त होनेपर

# मुक्तकक्यक्करको समीपवरित्तर्जादवं । नवे नवेते वितु कीप्तात्वकायनं च शब्दमक्तं । एवं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवंति छहाणा ।

ते पन्जायसमासा अक्खरगं उवरि बोच्छामि ॥३३२॥

एवमसंख्यलोकान्यनकारात्मके अर्वति वद्त्यानानि । तानि पर्घ्यावसमासा वक्षरगमुपरि वक्ष्यानि ॥

लक्ष्यक्तरं कवमुक्तं ? इति चेतु पर्यायज्ञामस्य मुख्यलक्ष्यक्षरस्य समीपमतिस्वात् । वसन्यः गत्वागत्वेति मीप्तार्य ज्ञातव्यति ॥३३१॥

एवमुन्तप्रकारेण अनक्षरात्मके पर्यावसमासज्ञानिषकस्यसमृहे बर्ट्स्थानवारा असंक्यातलोकमात्रा भवन्ति तत्त्रया-पर्यदोवतामनक्षरात्मकज्ञानिषकस्यानां एकं बर्ट्स्थानं सञ्चयते तदा एतावतामनक्षरात्मकश्रुतज्ञानिषकस्या-नामसंक्यातलोकमात्राणा कवि बर्ट्स्थानवारा स्टब्स्यत्वे । इति त्रैराधिकं कृत्वा

प्र २ २ २ ५ फ १। इ अ a प्रमाणराशिना इच्छाराशी भनते यल्लब्धं तावन्त.

ख्व्यविष्ठर ज्ञान दूना होता है। इसी तरह संस्थात भाग वृद्धिके पहले स्थानसे लेकर व्यक्तप्ट संस्थात स्थान मात्र प्रकोपक वृद्धि पर्यन्त होनेपर खम्ध्यक्षर ज्ञान दूना होता है।

शंका—साधिक जघन्य ज्ञान दूना हुआ कहा। सो साधिक जघन्य ज्ञान तो पर्याय समास ज्ञानका मध्य भेद है। यहाँ उच्यवसर दूना हुआ ऐसे कैसे कहा?

समाधान-सुख्य छ्व्य्यक्षर जो पर्याय ज्ञान है उसका समीपवर्ती होनेसे उपचारसे पर्याय समासके भेदको भी छव्यक्षर कहा है ॥३३१॥

क प्रकार से जनस्वरायक पर्याय समास जानके मेहों के समृह में असंस्थात ठोक मात्र वार पट्स्थान होते हैं। बही कहते हैं—यदि इतने अर्थात् एक अधिक सुन्वर्गुठके असंस्थातवं मागके बरासे उसहीके चनको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वतने मेहों में एक बार पट्स्थान दर्भ होता है तो असंस्थात ठोक प्रमाण पर्याय समासके मेहों में कितने बार पट्स्थान होंगे। इस प्रकार जैराक्षिक करनेपर प्रमाण राशि एक अधिक सुन्धगुठके असंस्थातकों भागके वर्गसे गुणित उस ही के घन प्रमाण है, फकराशि एक, इस्काराशि असंस्थात ठोक मात्र पर्याय समासके स्थान। यहाँ फछसे इस्कार ग्राश करनेपर जो उक्ष राशि वस होते हैं। इस प्रकार जो उक्ष राशि असे उत्तरी होती है। इस प्रकार असंस्थात ठोक ३०

इंती प्रकारविवससंख्यातलोकमात्रवारषट्स्थानवृद्धिगळिव संवृद्धंगळप्यनंतभाग-

२ २ २ २ २

वृद्धियुक्तजघन्यज्ञानविकरूपं मोदरूगो'डु सर्व्यचरमोर्व्यकवृद्धियुक्तसम्बोत्कृष्टज्ञानावसानमाद वसंख्यातलोकमात्रंगळप्प ज्ञानविकल्पंगळेनितोळवनित् पर्ध्यायसमासज्ञानविकल्पंगळप्पुवे बुद्दर्भ । उवरि इल्लिब मेले अक्षरगं अक्षरगतज्ञानमप्प श्रुतज्ञानमं वक्ष्यामि पेळवपे ।

बनंतरमक्षरगतश्रुतज्ञानमं पेळवपं।

चरिम्रव्वंकेणबहिद अत्थक्खरगुणिदचरिममुख्वंकं । अत्थक्खरं णाणं होदित्ति जिणेहि णिहिट्रं ॥३३३॥

चरमोव्यंकेनापहृतात्र्याक्षर गुणितचरमउर्व्यंकः । अत्याक्षरंतु ज्ञानं भवतीति जिनैन्निर्दृष्टं ।। पर्ध्यायसमासज्ञानविकल्पंगळ संबंधिगळण्पऽसंख्यातलोकमात्रवारषद्स्थानंगळोळु भागवृद्धि-१॰ गुणवृद्धियुक्तास्थानंगळोळु तद्ववृद्धिनिमित्तंगळप संख्याताऽसंख्यातानंतंगळवस्थितंगळ् प्रतिनियत-प्रमाणंगळण्यारदं चरमषट्स्यानद चरमोव्यकदिदं मंदणष्टांकवृद्धियुक्तस्थानमत्यांक्षरश्रुतज्ञान-मप्पुर्वोरदमा पूर्व्यप्रतिनियताष्टांकप्रमाणमल्तीयष्टांकं विरुक्षणमप्पुर्वे दु पेळवपं । असंख्यातलोक-

षट्स्यानवारा भवन्ति २ २ २ २ २ एवमनेन प्रकारेण असख्यातलोकवारषट्स्यानवृद्धिसवृद्धा

अनन्तभागवृद्धियुक्तजचन्यज्ञानविकल्पमादि कृत्वा सर्वचरमोर्वङ्कृतृद्धियुक्तसर्वोत्कृष्टज्ञानावसाना असंख्यातलोक-१५ मात्रा ज्ञानविकल्पा यावन्तस्तावन्तः पर्यायसमामज्ञानविकल्पा भवन्ति इत्यर्थः । इत उपरि अक्षरगत श्रृतज्ञानं वध्यामि ॥३३२॥ अथाक्षरगत श्रतज्ञानं प्ररूपयति---

पर्यायसमासज्ञानविकल्पसम्बन्धिपु असंख्यातलोकमात्रवारषटस्थानेष भागवद्विगणवृद्धियन्तेषु तदवृद्धि-निमित्तसस्यातासंस्थातानन्ता अवस्थिताः प्रतिनियतप्रमाणा भवन्ति इति चरमघटस्थानस्य चरमोर्वञ्चतो-ऽग्रेतनमष्टा द्भवृत्वियुक्तस्थान अर्थाक्षरश्रुतज्ञानं भवति इति तत्प्रविकातिनियताष्टा द्कप्रमाणं अत्रतनाप्टा द्भविल-२० क्षणमिति कथयति-

बार षट्म्थान वृद्धिसे बढ़े हुए पर्याय समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। सो अनन्त भाग वृद्धिसे युक्त जधन्य ज्ञानके विकल्पसे लेकर सबसे अन्तिम वर्वक नामक अनन्त भाग वृद्धि युक्त सबसे उत्कृष्ट ज्ञान पर्यन्त असंख्यात लोक सात्र हानके विकल्प होते हैं। वे सब पर्याय समास ज्ञानके विकल्प हैं। यहाँसे आगे अक्षरात्मक श्रुतज्ञानको कहेंगे।।३३२।।

अब अक्षरश्रुतज्ञानको कहते हैं---पर्याय समास ज्ञानके विकल्प सम्बन्धी असंख्यात छोक मात्र घटस्थान भाग वृद्धि और गुणवृद्धिको लिये हुए हैं। उनमें वृद्धिके निमित्त संख्यात, असंख्यात और अनन्त अव-स्थित हैं, उनका प्रमाण निश्चित है। अर्थात संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात मात्र, असंख्यातका प्रमाण असंख्यात लोक मात्र और अनन्तका प्रमाण जीवराशि मात्र निश्चित ३० है। अन्तिम षट्स्थानका अन्तिम उर्बंक जो अनन्त भाग वृद्धिको लिए हए पर्याय समास ज्ञानका सर्वोत्कृष्ट भेद है उससे आगेका अष्टांक अर्थात् अनन्त गुण बृद्धि युक्त स्थान अर्था-

मानवारवट्स्यानंगळ आयुवों वृ वरस्यव्स्थानमवर वरंगोश्वंकवृद्धियुक्तसव्वीत्कृष्टपद्यांपसमास-सानमष्टांकविवसोक्में गुणिसिवुवरोरन्नमणुदस्यांकारकानमष्टांकवृद्धियुक्तस्यानमं बुदस्यंमवे तप्पुवं वोडे रूपोनेकट्टमात्राध्यनरकाकारसंवर्भक्य द्वावशांगश्रुतस्यंध्यनितार्यकानं अनुत्तेवकमं तु फेटल्यटुदु । के । वृं श्रुतकेवक्षत्रानं रूपोनेकट्टमात्राध्यनक्तारप्रमाणिवयं भागितृत्तिरक् अस्यांवररूपमण्येकासार-प्रमाणमक्कु के में ग्रद्धांतरमं सब्बोत्कृष्टपद्यांयसमासज्ञानमण्य वरमोध्यंकांवयं भागितृत्तिरक् १८=

चरसोध्यंकमं पुणिसिवष्टांकप्रमाणमस्कु सबु कारणविव मिन्ना अत्यांजरभूतज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं चरमोध्यंकपद्भुत अत्यांजरस्पाष्टांकविवं गुण्यस्यमप्प चरमोध्यंकमं गुणिमुत्तिरस् तु पुनः अत्यांक्षप्रकारम् पुराक्षप्रकारम् पुराक्षप्रकारम् पुराक्षप्रकारम् पुराक्षप्रकारम् पुराक्षप्रकारम् पुराक्षप्रकारम् प्रकारम् प्रकारम्यम् प्रकारम् प्रकारम् प्रकारम् प्रकारम् प्रकारम् प्रकारम् प्रकारम

सर्गस्यातकोक्तामकारअद्दर्शनीयु प्रकारमं यद्द्यातं तथ्य वर्रामेवङ्काश्वविद्युक्तसर्वोक्क्षयस्यातमातः नानं अष्टाङ्कते एकवारं गृणितं समुत्यनं व्यवस्तानां अष्टाङ्कतृदियुक्तस्यानम्प्रययः। तत् कियद् ? रूपोतेकट्ट्-मात्राध्युतकात्रात्सस्यस्यक्षदावयाञ्चस्यतकस्यत्तिवार्यमातं स्र्यक्षकशित्युव्यते। हे । इदं स्र्यकेवरुक्तातं रूपोतेकटुमात्रापुतनकातर्यसाणेन भक्तं सत् वर्षालरस्यमेकासरप्रमाणं भवति के इदम्यसिस्र सर्वोक्तस्य

2/=

पर्वायममाधानाकचोर्वक्कृत भक्तं सञ्चरमोर्वक्कृपृणिनाष्टाक्क्रप्रमाणं भवति ततः कारणादिदानी तदर्यादारश्रुत- १५ ज्ञानोत्पत्तिनिमित्तं वरमोर्वक्कृपञ्कताक्षररूपाष्टाक्कृत गुण्यरूपे वरमोर्वक्कृपणिते तुन्युन अर्थावरज्ञानं यृक्तियुवतं भवति इति जिनीनिदिष्टम् । इदमन्त्यदीपकं इति सर्वाय्यपि चतुरङ्काव्यदाङ्कावसानानि पट्स्यानाना भागवृद्धि-युक्तस्यानानि गुणवृद्धियुक्तस्यानानि च स्वस्वपूर्वानन्तरोर्वकृतिद्युक्तस्यानेन भक्त्या पुनस्तेनैव गुणयित्वा

क्षर श्रुत ज्ञान होता है। पहले जो अध्योकका प्रमाण जीवराशि मात्र गुणा कहा है उससे यहाँ जो अष्टांक है उसका प्रमाण वह नहीं है विलक्षण है यह कहते हैं—

असंख्यात छोक मात्र पर्ध्यानों में जो अन्तिस पर्ध्यान है उसके अन्तिस उर्बंक रूप इद्धिसे युक्त सर्वाक्तप्ट प्रयोगसमास ज्ञानको एक बार अष्टांकसे गुणा करनेपर अर्थाक्षर अतुकान उपयन्न होता है। इससे उसे अष्टांक वृद्धि युक्त स्थान कहते हैं। उस अष्टांकका कितना प्रमाण है यह बताजो है एक कम एकड़ी मात्र अपुनरक अक्षरोंकी रचना क्रण द्वाद-शांग श्रुतस्कन्यसे उपयन्त कुए ज्ञानको श्रुत केवळ ज्ञान कहते हैं। इस श्रुत केवळ ज्ञानको एक २५ कम एकड़ी मात्र अपुनरक अक्षरका प्रमाण होता है। इस अर्थाक्षर समाय समास ज्ञान रूप वर्षकसे माग देनेपर अन्तिम को अर्थक्षर अप्राप्त क्षात्र क्राय प्रकार कार्यक्र सामाय होता है। इस अर्थाक्षर सम्प्रम होता है। अर्थात अर्थाक्षर क्षानके अवस्थान प्रनिच्छेतों का जितना प्रमाण है उसमें सर्वोत्कष्ट पर्याय समास ज्ञानके भेद रूप वर्षकके अविभाग प्रतिच्छेतों का जितना प्रमाण है। उपयोग समास ज्ञानके भेद रूप वर्षकके अविभाग प्रतिच्छेतों के प्रमाणका माग देनेपर जितना प्रमाण आता है वही यहाँ ज्ञष्टाकना प्रमाण है। इस कारणसे अब इस अक्षर स्थानको उपयोगको स्थाण करने पर अर्थोक्षर ज्ञान होता है यह स्थानको स्थाणका भाग वेनेपर जितना प्रमाण करने पर अर्थोक्षर ज्ञान होता है यह सुक्तिक है। ऐसा जिनदेवने कहा है। यह कबन अस्त्यदीपक अर्थोग अन्तिम रेसे हुए दीएक

वृद्धियुक्तस्थानंगळगुत्पस्यिवनुपरस्तवे केवलं पर्यायकान्यकानमने भागिसियुं पुणिसियं पुष्टिवुक्तले -के । उ नपर्वातसुत्तिरलु श्रुतकेवलज्ञानसंख्यातमाग-बुबक्कें वू निरुव्ययसुवृद् मीयरर्याकारज्ञानम

ससराज्जातं ज्ञानमधरज्ञानमत्यं विषयमत्यं ग्राहकमर्त्याकर-**मात्रात्याक्षरञ्चानप्रमाणमक्** 

ज्ञानं । अथवा अर्य्यते गम्पते ज्ञापतियत्यत्थंः । न क्षारतीत्यक्षरं द्रव्यरूपतया विनाजाभावात् । ५ अत्यंश्वासावक्षरं च तदरर्पाक्षरं । बचवा अर्ध्यते गम्यते भूतकेवलस्य संस्थेयभागत्वेन निस्त्रीयत इत्यत्थः । अत्र्यश्चासावकारं च तदत्र्याक्षारं तस्माज्जातं ज्ञानमत्र्याक्षर ज्ञानं ।

अयवा त्रिविधमक्षरं लब्ब्यक्षरं निर्वृत्यक्षरं स्वापनाक्षरं चेति । तत्र पर्ध्यायज्ञानावरण-प्रभृतिश्र तकेवलज्ञानावरणपर्यंतक्षयोपञ्चानेवभूताऽत्मनोत्यंग्रहणशक्तिर्लब्बिर्मावेद्वियं । सद्र्पमक्षरं लब्ध्यक्षरं अक्षरज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात् । कंठोष्टतात्वाविस्यानस्पृष्टताधिकरणप्रयत्निक्वंत्यंमानस्य रूप-मकारादिककारादिस्वरव्यंजनस्पमुलवणंतत्संयोगादिसंस्थानं निर्वृत्यक्षरं । पुस्तकेषु तत्तद्देशानु-

यधासस्यं चतुरकूपञ्चाकूषदक्कसमाक्काष्टाक्कवृद्धियुक्तस्यानानि उत्पद्यन्ते, न व केवलं पर्यायज्ञवन्यज्ञानमेव भक्तवा गुणियत्वा उत्पद्मत इति निश्चेत्रव्यं, इदमयीक्षरज्ञानं के उ अपवर्तितं सत् भुक्केबलज्ञान-

१८ = स

संख्यातभागमात्रं अर्थाक्षरज्ञानप्रमाणं भवति के अक्षराज्जातं ज्ञानं अर्थावषयमर्थग्राहर्क

अर्थाक्षरज्ञानं अथवा अर्यते गम्यते ज्ञायते इत्यर्थः, न क्षरति इत्यक्षरं द्रव्यरूपतया विनाशाभावात । अर्थक्रा-१५ सावक्षर च तदर्वाक्षरम् । अथवा अर्यते गम्यते श्रुतकेवलस्य संख्येयभागत्वेन निम्नीयते इत्यर्थः, अर्थश्रासावकार च तदपीक्षरं तस्माज्जातं ज्ञानमर्योक्षरज्ञानम् । अथवा त्रिविषमक्षरं लब्ब्यक्षरं निर्वृत्त्यक्षरं स्थापनाक्षरं चेति । तत्र पर्यायज्ञानावरणप्रभृतिश्रृतकेवलज्ञानावरणपर्यन्तक्षयोपश्रमादुर्भृतात्मनोऽर्थप्रहणशक्तिलंब्धिः भावेन्द्रिय, तद्रपमक्षरं लब्ध्यक्षरं, अक्षरज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात् कष्ठोष्ठताल्याविस्थानस्पष्टताविकरणप्रयत्निर्वर्त्यमानस्वरूप अकारादिककारादिस्वरव्यञ्जनरूपं मूलवर्णतस्ययोगादिसंस्थानं निर्वृत्यक्षरम् । पुस्तकेषु तत्तद्देशानुरूपतया के समान है इसलिए चतुरंकसे लेकर अष्टाक पर्यन्त बदस्थानोंके भागवृद्धि और गण वृद्धिसे युक्त सब स्थान अपने-अपने अनन्तर पूर्व उर्वक बृद्धि युक्त स्थानसे भाग देनेपर जितना प्रमाण आवे उससे पुनः उस पूर्व स्थानको गुणा करनेपर यथाकमसे चतुरंक, पंचांक, बष्ठांक, सप्तांक और अष्टांक वृद्धि युक्त स्थान करपन्न होते हैं। केवल जघन्य पर्याय ज्ञानमें भाग देकर और फिर उसीसे गुणा करनेपर ये स्थान उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित जानना। इस प्रकार श्रुत केवल ज्ञानका संख्यातवाँ माग मात्र अर्थाक्षर श्रुत ज्ञानका प्रमाण होता है।

अक्षरसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अक्षर ज्ञान है। जो अर्थको विषय करता है या अर्थका माहक है वह अर्थाक्षर ज्ञान है। अथवा जो अर्थते अर्थात् जाननेमें आता है वह अर्थ है और द्रव्य रूपसे विनाश न होनेसे अक्षर है अर्थ और अक्षरको अर्थाक्षर कहते हैं। अथवा 'अर्थते' अर्थात श्रुत केवलके संख्यातवें भाग रूपसे जिसका निश्चय किया जाता है वह अर्थ है। अर्थ और अक्षर अर्थाक्षर है। उससे उत्पन्न ज्ञान अर्थाक्षर ज्ञान है। अथवा अक्षर तीन प्रकारका है-छडध्यक्षर, निर्वृत्यक्षर, और स्थापनाक्षर । उनमें-से पर्याय ज्ञानाबरणसे छेकर अतकेवलज्ञानावरण पर्यन्तके अयोपशमसे उत्पन्न आत्माकी अर्थको प्रहण करनेकी शक्ति सहिध- रूपतया लिखितसंस्थानं स्थापनाक्षरं । एवंविधमप्य एकाकरभवनसंजातार्थकानमेकाक्षरश्रुतज्ञान-में वित्र जिनवर्गाळवं वेळल्पट्टुर्देशम्य**वं किविश्यति**यावितमस्यु ।

अनंतरं भ तनिबद्धमं भ तबिबयमं पेळवपं-

पर्णविज्ञा सावा अणंतभागो दु अणसिलप्पाणं । पर्णविज्ञाणं पुण अणंतभागो दु सुद्रणिबद्धो ॥३३४॥

प्रज्ञापनीया भावा अनंतभागस्यु अनभिलाप्यानां । प्रज्ञापनीयानां पुनरनंतभागः श्रृत-निबद्धः ॥

अन्तिम्हाप्यंगळप् वाध्विष्यंगळल्लदंतप् केवलं केवलज्ञानगोचरमप्प भावानां जीवाखत्यं-गळ अनंतेकभागमात्रंगळ् । भावाः जीवाद्यस्याज्य प्रज्ञापनीयाः तीत्यंकरसातित्रपदिव्यप्यनिन प्रतिपादांगळपुत्रु । पुनः मत्ते प्रज्ञापनीयानां सातित्रपदिव्यप्यनिन्नप्रतिपाद्यंगळप्प भावानां जीवाख-स्यंगळ अनंतेकभागः अनंतेकभागं धृतनिबद्धदादागांग्युतस्क्यनिबद्धक्के विषयतेष्यं निप्तित-मक्कुं । श्रुतकेविक्तप्रज्ञामुमागेचरज्ञयंप्रतिपावनत्रक्कित विव्यप्यनिगुदुमादिव्यप्यनिमामागेचर-जीवादास्यंप्रकृषशक्ति केवलक्षानवोळे बृदस्यं ।

> अवाच्यानामनंतांशो भावाः प्रज्ञाप्यमानकाः । प्रज्ञाप्यमानभावानामनंतांशः शुतोदितः ॥

न्त्रिबितमंस्यानं स्थापनाक्षरम् । एवविषैकाक्षरश्रवणसंज्ञानार्यज्ञानमैकाक्षरश्रुतज्ञानमिति जिनै कथितस्वात् न्त्रिविन् प्रतिपादितम् ॥३३३॥ अथ श्रुतनिबद्धं श्रुतविषयं च प्ररूपयति—

अनीअलाप्याना अवास्थिययाणा केवलं केवलज्ञानगोषराणा भावानां जीवाद्यपातां आकरतेकभागमात्राः भावा —जोबाद्यपा, प्रजापनीयाः तीर्षकस्मातिवयदिष्यव्यविष्यतियाताः मवन्ति । पुतः प्रजापनीयाना भावानां जीवाद्ययाना अनन्तेकभायः भृतनिबद्धः द्वादशाङ्कभुतस्कन्यस्य निवदः विषयत्या नियमितः श्रुवकेविकामपि अगोपरार्थनियावत्यात्रिवादिव्यव्यवनेरस्ति तदिष्यावनेरितः अनोषर्योजाव्ययदृष्टणात्रियः केवलङ्कानेऽस्तीययः।

अवाच्यानामनन्ताशो भावाः प्रज्ञाप्यनामकाः । प्रज्ञाप्यमानभावाना अनन्तांशः श्रतोदितः ॥१॥

रूप भावेदिय है। उस रूप अक्षर उच्च्यक्षर है। क्योंकि वह अक्षर ज्ञानको उत्पत्तिमें कारण है। कण्ड, ओच्ड, रालु आदि स्थानों की हलन-चलन आदि रूप किया तथा प्रयत्तसे जिनके स्वरूपकी रचना होती है वे अकारादि स्वर, ककारादि व्यवस्तारम सूल वर्ण और उनके २५ स्योगसे बने अक्षर निर्वृत्यक्षर हैं। पुस्तकोंने उस-उस देशके अनुरूप विकाद अकाराविक आकार स्थापनाक्षर है। इस प्रकारके एक अक्षरके मुननेसे उत्पन्न हुआ अर्थजान एकाक्षर श्रुतक्कान है ऐसा जिनदेवने कहा है। इसीके आवारसे मैंने किंचित कहा है। १३३॥

अब श्रुतके विषयको तथा श्रुतमें कितना निबद्ध है इसको कहते हैं-

जो भाव अनिभलान्य अर्थात् वचनके द्वारा कहनेमें नहीं आ सकते, केवल केवल कानके ही विषय हैं ऐसे पदार्थ जीवादिक अनन्तर्व भाग मात्र प्रज्ञपनीय हैं अर्थात् तीर्थंकरकी साविशय दिवयविक द्वारा कहें जाते हैं। पुनः प्रज्ञापनीय जीवादि पदार्थोंका अनन्तर्वों भाग द्वारांग अतुत्करकर्धमें विषय होती हैं। पुनः प्रज्ञापनीय जीवादि पदार्थोंका अर्था को कहनेकी हालि दिव्यव्वविमें होती हैं। और दिव्यव्वविमें भी अगोचर अर्थक करनेकी शिक्त दिव्यव्वविमें हैं। अर्थर विभव्यव्वविमें होती हैं। और दिव्यव्वविमें भी अगोचर अर्थकों प्रह्मण करनेकी शक्ति विव्यव्वविमें हैं। अर्थर

34

अनंतरं बाबाइपविवं शास्त्रकारनक्षरसमासमं पेळवपं :-एयक्खरादु उवरिं एगेगेणक्खरेण वह्दंतो ।

संखेज्जे खलु उड्हे पदणामं होदि सुदणाणं ॥३३५॥

एकाक्षराबुपरि चैकेकेनाक्षरेण वर्डमानाः । संस्थेये खलु वृद्धे पदनाम भवति श्रुतज्ञानं ॥ एकाक्षरजनितात्र्यंज्ञानदमेले तु सत्ते पूर्वोक्षतक्षमिं वदस्थानवृद्धिरहितमागि एकेकाक्षरिदंव वर्दमानवापुत्तिरल् इध्यवस्थावराविक्योनेकपदालरमा वर्ष्यमतसमुद्रायभ्यवणजनिताक्षरसमासज्ञान-विक्रत्यंगन्तृ संश्येयांगृहृद्धिर्योवस्थालरप्रमितगण्डु सलुनं विरल्जतन्तरमुक्कृष्टाक्षरसमासविकस्थय मेले एकाक्षरवृद्धियाणुतिरल् पदनासमनुक्ष्यः कृतकानमक्कृं ।

सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चैव।

सत्तसहस्सहसया अहासीदी य पदवण्णा ॥३३६॥

वोडाशातचतुष्ठिकारकोट्यास्त्र्यशोतिल्लाणि चैव । सामस्त्र्लास्टशताष्टाशीतिस्त्र पदवर्णाः ॥
 इत्तिल अत्वेपदं प्रमाणपदं मध्यमपदमं बु पदं त्रिविश्यमक्कुं । अत्त्रित्ये निरक्षरसमूहीददंविवक्षितार्थमरियत्पबुतुमद्वयेपदमम्बन् । गां उंडेन आलिस्यो निवारय । त्वसानमानय ।
दुर्णादान्त्र । अष्टाक्षरायितंस्व्येपिदं निष्णन्नपप्यस्तरसमूहं प्रमाणयत्म बुदक्कुं । नमः श्रीवद्यान्त्रात् ।
देशे एवित्र नोदलादु । वोडाशाक्तव्यक्तिस्त्रात्वार्थस्यात्रात्वस्यात्वरं । समस्त्रलाष्टशताष्टातीतिस्व
वववणाः एदी गावोक्तप्रमाणकपदा पुनकस्ताकरंगळ समूहं मध्यमपदमं बुदक्कुं १६३४८३०७८८८

1133¥11 अथ गायाद्वयेन शास्त्रकार. अक्षरसमासं कथयति—

एकाझरजनितार्थज्ञानस्योर्गार तु-पुनः पूर्वोत्तवपट्स्वानवृद्धिकपरहिततया एक्काक्षरेणैव वर्धमानाः इपक्षरम्बास्ताहिरूपोर्नकपदाक्षरमात्रपर्धन्याक्षरसमुत्रायस्वणनंजनिताक्षरसमासज्ञानविकल्याः संस्थायाः ढिरूपोर्नक-९० पदाक्षरप्रमितानताः तदा अनन्तरस्योपिर एकालरबुद्धौ सत्या पदनाम श्रृनज्ञान भवति ॥३३५॥

अत्र अयेपद प्रमाणपद मध्यमपदे चेति पर तिविषम् । तत्र यावताश्वरमृष्टेत विविधतार्थो ज्ञायत तदर्यपदम् । दण्डेन द्वालिम्यो गा निवारम, त्वर्मानमानय इत्यादय । अष्टाखरादिसंस्यया निष्यन्तोऽत्ररसमृह प्रमाणपद 'समः श्रीवर्धमानार्य' इत्यादि । योडगञ्जतचतुर्दिकतस्कोट्यः व्यक्तीतिलख्याणि सससहस्राणि अष्टरातानि

अब शासकार दो गायाओंसे अक्षर समासको कहते हैं-

पक अक्षरसे उत्पन्न अर्थज्ञानके उत्तर पूर्वोक्त पट्स्थानपतित बृद्धिके क्रमके विना पक-एक अक्षर बढ़ते हुए दो अक्षर तीन अन्नर आदि रूप एक द्वीन पदके अन्नर पर्यन्त अन्नर सस्वकृते सुननेसे उत्पन्न अन्नर सास ज्ञानके विकल्प संस्थात हैं अर्थान् दो होन पदके अन्नर प्रमाण हैं। उसके अननर उत्कृष्ट अन्नर समासके विकल्पके उत्पर एक अन्नर बदनेपर पदनामक अनजान होता है।।३२४॥

पदके तीन भेद हैं—अर्थपद, प्रमाणपद, मध्यमपद। जितने अक्षरींक समृहसे विव-श्वित अर्थका ज्ञान होता है वह अर्थपद है। जैसे डण्डेसे गायको भगाओ। आग लाओ, इत्यादि। आठ आदि अन्नरींकी संस्थासे बने अन्नर समृहको प्रमाण पद कहते हैं। जैसे 'नमः श्लीवर्धमानाय'। इत्यादि। सोलह सौ चौतीस करोड़, तैरासी लाख, चात हजार आठ-सो अठासी अदारींका एक पद होता है। इस गाथामें कह ममाण एक पदके अपुनकक अझरों- हीनाधिकमानंगळप्य प्रमाणपेदार्श्वपद्ययमध्यवोळ वेळल्यट्ट संस्थाक्षरपरिमितसमूहवोळ् वर्तमानत्व-विदं मध्यमपदमे विराज्यक्षेतियवं परमागबदोळा प्रध्यमपदमे गृहीतमास्तेकं होडे प्रमाणात्वपदगळ् कोकव्यवहारदोळ् गृहीतंगळागुस्तिरळी मध्यमपदमे लीकोत्तरमप्य परमागमदोळ् पदमेवित् व्यवहारिसल्यट्टु ।

अनंतरं सघातश्रुतज्ञानमं पेळवपं :---

एयपदादी उवरिं एगेगेणक्खरेण वड्ढंती ।

संखेजजसहस्सपदे उड्ढे संघादणाम सुदं ॥३३७॥

एकपवादुपर्ध्वेकैकाक्षरेण वर्द्धमाने । संख्येयसहस्रपदे बृद्धे संघातनामभुतं ॥

एकपवश्क पेळ्य प्रमाणाक्षरसमूहद मेछे एकैकवर्णवृद्धिकमिववमेकपवाक्षरमात्रपदसमास-ज्ञानिकरुपंगळ सलुत्तं विरल् द्विगुणपदज्ञानमञ्जु-। मदर मेळे सत्तमेकैकवर्णवृद्धिकमिववसेकपदा- १० क्षरमात्रपवसमासज्ञानिकरुपंगळ सलुत्तं विरल् त्रिगुणपदानुत्जानमञ्जूनितु प्रत्येकमेकपदाक्षरमात्र-विकल्पसहचरितंगळप्प ज्ञतुर्गुणपदादिसंख्यातसहस्रगुणितपदमात्रगळ रूपोनपदसमासज्ञानिकरूपं-

गळु सलुलं बिरलु प ००० प रे प २००० प ३००० प ४००० प १००० १-१ ह सरमपद-

अध्दाशीतिक्व पदवर्णोः इत्येवद्गायोक्तप्रमाणैकपदाञ्चनस्ताशरसमूहो मच्यमपर्द १६१४८२०७८८८। हीनाधिकमानयां प्रमाणपदार्थपदयोक्षये एतुक्ससंस्थारिरिसताकरसमूह वर्षमानत्वात् मध्यमपर्द इत्यन्यसंत्रया १५ परमानमे तदेव परिमृहोत, प्रमाणदार्थ पदे तु लोकल्यवहारं परिमृहोते । बत एव लोकोत्तरे परमागमे मध्यमदयेव पदमिति व्यवस्थिते ।।३२६॥ अय समात्रम् तमात्र मस्ययितः—

एकपदस्य उत्तत्रमाणाक्षरसमृहस्योपरि एकैकाक्षरमृद्धा एकपदाक्षरमानेषु पदसमासज्ञानिकस्पेषु गतेपु विगुणपदज्ञानं भवति । उत्योपरि पुत्ररिग एकपदाक्षरमानेषु पदसमासज्ञानिकस्पेषु गतेपु त्रिगुणपदज्ञानं भवति । एय प्रश्लेकमेकपदाक्षरमात्रविकस्पस्त्वरीतिषु वर्तुगृणपदादिषु संस्थातसहस्रगृणवपदमात्रेषु रूपोनेषु २० पदममासजानिकस्पेषु निपेन

का समृह १६२४८२०७८८८ मध्यम पद है। प्रमाण पद और अर्थ पदमें हीन अधिक अक्षर होते हैं। उन दोनोंके मध्यमें कही गयी संख्या परिमाणवाले अक्षर समृहमें वतमान होनेसे इसका मध्यम पद नाम सार्थक होनेसे परमागममें वही जिया गया है। प्रमाणपद और २५ अर्थपद तो जोकत्ववहारमें चजते हैं इसीसे छोकोत्तर परमागममें मध्यमपदको ही पद कहा है। १३६६।

अब संघात श्रुतज्ञानको कहते हैं--

एक पदके उक्त प्रमाण अक्षर समूहके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते-होते एक पदके अक्षर प्रमाण पद समास ज्ञानके विकल्पोंके होनेपर पद श्रुत ज्ञान दूना होता है। उसके ३० ऊपर पुनः एक पदके अक्षर प्रमाण पदसमास ज्ञानके विकल्प शीतनेपर पदज्ञान तिगुना होता

१. म पदमर्त्यपद । २. म संखेजजपदे उड्ढे सवादं णाम होदि सुदं ।

समासन्नानोत्कृष्टविकल्पव मेले एकाक्षरमे वृद्धमागुतिरकु संघातश्रुतन्नानमवर्कु- प १००० १ मिनुचुं चतुर्मासिमळोळो हु पतिस्वरूपनिरूपकमध्यमपरसपुरायरूपसंघातअवणजनितात्थज्ञानमक्कुं ।

अनंतरं प्रतिपत्तिकथ तज्ञानस्वरूपमं पेळवपं :---

एककदरगदिणिह्नवयसंघादसुदादु उवरि पुन्वं वा । वण्णे संखेज्जे संघादे उड्डिम्म पडिवत्ती ॥३३८॥

एकतमगतिनिरूपकसंघातभ्रतादुपरि पूर्व्वत् । वर्णे संख्येये संघाते वृद्धे प्रतिपत्तिः ॥

पूर्व्योक्तप्रमाणसप्य एकतमपतिनिक्षकसंघातश्रुत्व मेले पूर्व्वपरिपाटियिवमेकैकवर्णवृद्धि-सहचरितमप्पेकैकयववृद्धिकर्मावर्वं संस्थातसहल्लप्यमात्रसंघातंगळ् संस्थातसहल्लप्रमितंगळ् रूपोन-संघातसमासज्ञानविकरंगळ् सलुर्ज विर्कु तज्वरमसंघातोकुर्व्यवकर्पय प १०००१। १००० १-१ १ वृद्धिय मेले एकाक्षरवृद्धियमेलेयागुत्तिरल् प्रतिपत्तिकमें व अतज्ञानमक्कृ १६ = १०००।३। १००० १। इहुकुं नारकाविचनुत्रमंतिस्य रूपसिक्तरप्ररूपकप्रतिपत्तिकास्थप्रयेशवणसंज्ञातार्यज्ञानमें वितृ निक्ष्यसम्पद्धवृद्धः

अनंतरमनुयोगश्रतज्ञानमं वेळ्दपर-

चरमस्य पदममासङ्गानोकुष्टिविकल्पस्य उपरि एकहिननकारे बृद्धे सति समातञ्जूतज्ञान भवति १५ १६ = १००० १ तच्चतसुणा गतीना मध्ये एकतमगतिस्वरूपनिरूपकमध्यमपदसमुदायरूपसधातश्रवणजनितार्य-क्षामं ॥३३७॥ अत्र प्रतिपत्तिकञ्जूतज्ञानस्वरूपं निरूपयति—

पूर्वोस्तप्रमाशस्य एकतमगीतिम्बयकसंवातयुत्स्य उपरि पूर्वोस्तप्रकारेण एकैकवर्णवृद्धिसहचारितैकः-पदवृद्धिकमेण गंक्यातवहत्तपरमान्नतंत्रोतु संब्यातसहस्येषु रूपोनेषु संवातसमामज्ञातिकरूपेषु गतेषु तज्वरमस्य स्वातसमासोत्कृष्टाविकरूपय १६ – १००० १ । १००० १ - १० एक्स्योपिर एकिस्मिनसरि वृद्धे सति प्रति-स्वातमान्नतान मर्वात १६ – १००० १ । १००० १ । तज्व नारकादिवसुर्गतिस्वस्यसिवस्तरप्रस्पक-प्रतिपत्तिकान्ययस्यवस्यक्षितार्यमानिमिति निवनेकस्य ॥३३८/॥ अस्यनयोग्यनतान्त्रात्रं प्रस्पाति—

है। इस प्रकार प्रत्येक एक पदके अक्षर मात्र विकल्पोंक चीतनेपर पदनानके चतुर्गृने-पंचगुने होते-होते संख्यात हजार गृणित पदमात्र पदसमास ज्ञानके विकल्पोंमें एक अक्षर घटानेपर जो प्रमाण रहे उतने पदसमास जानके विकल्प होते हैं। अन्तिम पदसमास जानके उत्कल्ट २५ विकल्पके अत्यर एक अक्षर चटानेपर संवात श्रुतकान होता है। सो चार गतियोंमें से किसी एक गतिके स्वरूपक क्षर का करनेवाले अच्यापदके समुदायरूप संवात श्रुतज्ञानके मुननेसे जो अर्थमान होता है। इस संवात श्रुतज्ञानके मुननेसे जो अर्थमान होता है वह संवात श्रुतज्ञान हो ॥३३०॥

अब प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानका स्वरूप कहते हैं---

पूर्वोक्त प्रमाण किसी पक गतिके निरूपक संघात श्रुतके उत्तर पूर्वोक्त प्रकारसे एक-१० एक अझरकी बृद्धिपूर्वक एक-एक पदकी बृद्धिक कससे संख्यात हजार पद्ममाण संख्यात हजार संघातमें होते हैं। उनमें एक अझर का करनेपर संघात श्रुतकानके विकल्त होते हैं। चसके अन्तिम संघात समासके उत्कृष्ट विकल्पे उत्तर एक अझर बढ़ानेपर संपत्ति नामक श्रुतज्ञान होता है। नारक आदि चार गतियोंके स्वरूपका विस्तारसे कथन करनेवाले प्रतिपत्तिक नामक प्रन्यके सुननेसे होनेवाला अर्थज्ञान प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है।।३२८।।

зο

### चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदो दु उवरि पुच्वं वा। वण्णे संखेज्जे पहिबची उद्धहिम अणियोगं ॥३३९॥

चतुर्गतिस्वरूपरूपकप्रतिपत्तितस्तूपरि पूर्व्वत् । वर्णे संख्येये प्रतिपत्तिके वृद्धे अनुयोगं ॥

चतुर्गतिस्वरूपप्ररूपकप्रतिपत्तिकीवर्वं मुंदेयुमवर मेले प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिक्रमीवर्वं संख्यात-सहस्रपवसंघातप्रतिपत्तिकंगळ् संवृद्धंगळागुत्तिरल् कृपोनतावन्मात्रप्रतिपत्तिकसमासज्ञानविकल्पंगळ् सलत्तीमरल तच्चरमप्रतिपत्तिकसमासोत्कृष्ट्रविकल्पद मेले एकाक्षरवृद्धियागृतं विरल् अनुयोगाच्य-थ तजानमन्त्रं । अदुवं चतुर्दशमार्गणास्यरूपप्रतिपादकानुयोगमे व शःदसंदर्भभवणजातात्र्यः ज्ञानमें बुदर्खें।

अनंतरं प्राभृतप्राभृतकमं गाथाद्वयदिवं वेळवपर :---चोइसमग्गणसंजुद अणियोगादुवरि विद्विदे वण्णे।

चउरादी अणियोगे दुगवारं पाइडं होदि ॥३४०॥

चतुर्दृशमार्ग्गासंयुतानुयोगादुपरि वृद्धिते वर्षे । चतुराद्यनुयोगे द्विकवारं प्राभृतं भवति ॥ चतुर्देशमार्ग्गासंयुतानुयोगश्रुतद मेले मुंदे पूर्व्वोक्तक्रमदिवं प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरित-पदादिवृद्धिगाळिदं चतुराद्यनुयोगंगळ संबृद्धिगळागुतिरल रूपोनताबन्मात्रंगलनुयोगसमासज्ञान-विकल्पंगळ सलुत्तं विरलु तच्चरमानुयोगसमासोत्कृष्टविकल्पद मेले एकाक्षरवृद्धियागुत्तिरलु- १५ द्विकवारप्राभतकमें ब श्रतज्ञानमक्कं।

चतुर्गतिस्वरूपनिरूपकप्रतिपत्तिकात परं तस्योपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिक्रमेण संस्पातसहस्रेषु पदसंघात-प्रतिपत्तिकेषु वृद्धेषु रूपोनतावन्मात्रेषु प्रतिपत्तिकसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमप्रतिपत्तिकसमासोत्कृष्ट-विकल्पस्योपिर एकस्मिन्नक्षरे वृद्धे सति अनुयोगास्यं श्रुतज्ञानं भवति । तच्चतुर्दशमार्गणास्वरूपप्रतिपादकानु-योगर्संज्ञशब्दसंदर्भश्रवणजनितार्थज्ञानिमत्यर्थ ॥३३९॥ अय प्राभतकप्राभतकस्य स्वरूपं गाथाद्वयेन प्ररूपयति २० चतुर्दशमार्गणासंयतानुयोगात्पर तस्योपरि पूर्वोक्तक्रमेण प्रत्येकमैकैकवर्णबृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभिश्च-

तूराद्यनुयोगेषु संबुद्धेषु सत्सु रूपोनलावन्मात्रानुयोगसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमानुयोगसमासोत्कुष्टविकल्प-स्योपरि एकाक्षरवद्धौ सत्या द्विकवारप्राभतकं नाम श्रतज्ञान भवति ॥३४०॥

चार गतियोंके स्वरूपको कहनेवाले प्रतिपत्तिकसे आगे उसके ऊपर एक-एक अक्षरकी बृद्धिके क्रमसे संख्यात हजार पदोंके समुदायरूप संख्यात हजार संघात और संख्यात २५ हजार संघातोंके समहरूप प्रतिपत्तिककी संख्यात हजार प्रमाण बृद्धि होनेपर उसमें से एक अक्षर कम करनेपर प्रतिपत्तिक समास जानके विकल्प होते हैं। चसके अन्तिम प्रतिपत्तिक समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक अक्कर बढ़ानेपर अनुयोग नामक श्रुतज्ञान होता है। चौदह मार्गणाओंके स्वरूपके प्रतिपादक अनुयोग नामक श्रुतप्रन्थके सुननेसे हुआ अर्थज्ञान अनुयोग अतज्ञान है ॥३३९॥

अब दो गाथाओंसे प्राभृतक-प्राभृतकका स्वरूप कहते हैं-

चीवह मार्गणाओंसे सम्बद्ध अनुयोगसे आगे उसके उपर पूर्वीक्त कमसे प्रत्येक एक-एक अक्षरकी बृद्धिसे पुक्त पद आदिकी बृद्धिके द्वारा चार आदि अनुयोगोंकी बृद्धि होनेपर प्राभृतक-प्राभृतक अतज्ञान होता है। उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र अनुयोग

अहियारो पाहुङयं एयद्वो पाहुडस्स अहियारो । पाहुडपाहुडणामं होदित्ति जिणेहि णिद्दिट्ठं ॥३४१॥

अधिकारः प्राभुतकमेकार्त्यः प्राभुतस्याधिकारः प्राभुतकप्राभुतकनामा भवतीति

जिनैन्निहिष्टं ॥

बस्तुचं व श्रृतज्ञानय अधिकारः प्राभृतकमे बेरडुमेकात्वंगळू। प्राभृतव अधिकारमं प्राभृतक प्राभृतकमे बुदु अबुकारणविवसेकात्वंगप्यायशस्त्रमे दितु जिनंद्रभट्टारकरियं पेळल्पट्टुदु। स्वर्शय-विरचित मत्त्रे बृदर्खं।

द्विकवारप्राभृतानंतरं प्राभृतकस्वरूपमं पेळदपरः :--

दुगवारपाहुडादो उवरि वण्णे कमेण चउवीसे ।

दुगवारपाहुडे संउड्ढे खलु होदि पाहुडयं ।।३४२॥

ढिकवारप्राभृतकाडुपरि वर्णे क्रमेण चतुर्विकातौ। ढिकवारप्राभृते संवृद्धे खलु भवति प्राभृतकं॥

दिकवारप्राभुतकविबं मेले तदुपरि पृथ्वीक्तकर्मीदंदं प्रत्येकसेकेकवर्णमृद्धिसहबारितपदादि-वृद्धिगळिटं बतुम्बिशतिमाभुतकप्राभुतकंग्यु बुद्धगळाग्रुतिराळ् रूपोततावन्मार्गगळ् प्राभुतकप्राभृतक-१५ समासतानिकरूपंगळ् सलुतं विरक् तक्बरमोस्हब्द विकल्पद मेले एकाक्षरबृद्धियाग्रुतिराळ् प्राभुतकसे वं श्रुतक्कातसक्कं।

अनंतरं बस्तुवं ब श्रुतज्ञानस्वरूपमं पेळदपं---

बस्तुनामशुक्तातस्य अधिकारः प्रानुनकं बीत द्वी एकार्यो । प्रानृतकस्य अधिकारोजिय प्रानृतक-प्रानृतकनामा सर्वति तत्रः कारणातु एकार्यः ययीयवस्यः होत् निर्म नवहंद्रह्वारकं निर्देष्ट न स्वकांबिदांवित-कृष्टिम्पर्यक्षः ।श्रेशः क्रिकारप्रान्तनयसं प्रानृतकस्य प्रक्रपरित

हिकवारप्रामृतकारसरं तस्योगरि पूर्वोक्तस्रयेण प्रत्येकामेके व्यर्णवृद्धिसहयरितपदादिवृद्धिनः चतुंवदाति-प्रामृतकप्रामृतकेषु बृद्धेषु रूपोननाबन्यात्रेषु प्रामृतकप्रामृतकप्रामृतकार्यप् गतेषु तत्त्वरस्यसासोहरूटविकरस्य उपरि एकावरसृद्धौ सत्या प्रामृतकं नाम श्रृतज्ञान भवति ॥३४२॥ अत्र वस्तुनामञ्च तत्रातस्वरूपमाह—

समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। उनके अन्तिम अनुयोग समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक अक्षरके बढ़नेपर प्रामृतक-प्रामृतक नामक श्रुतज्ञान होता है ॥२४०॥

वस्तु नामक श्रुतक्षानका अधिकार कही या प्राप्ततक कही, दोनोंका एक ही अर्थ है। प्राप्ततकका अधिकार भी प्राप्तक-प्राप्ततक नामक होता है। ऐसा अईन्त देवने कहा है, स्वरुचि रचित नहीं है।।३४१॥

अब प्राभृतकका स्वरूप कहते हैं-

प्राप्तक-प्राप्तकक्षे आगे उसके ऊपर प्वांक्त प्रकारसे प्रत्येक एक-एक अक्षरकी इद्विके कमसे पद आदिकी इद्विके होते-होते चौबीस प्राप्तक प्राप्तकांकी बृद्धिमें एक अवस पदानेपर प्राप्तक नाप्तक समासके भेद होते हैं। उसके अन्तिम भेदमें एक अवस वहानेपर प्राप्तक अतुक्षान होता है। उसके ऊपर प्वांक कमसे एक-एक अक्षर बहानेपर प्राप्तक अतुक्षान होता है। उसके ऊपर प्वांक कमसे एक-एक अक्षरकी बृद्धिके कमसे बीस प्राप्तक नामक अधिकारोंक बढ़नेपर प्राप्तक नामक अधिकारों विकरित कामक अधिकार होता है। उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र प्राप्तक समास ज्ञानके विकरुर १६ होते हैं बसके अन्तिम प्राप्तक समासके उत्कृष्ट विकरपके उत्पर एक अक्षर बद्देनपर

## वीसं वीसं पाहुड अहियारे एक्कवरथुअहियारो । एक्केककवण्णउड्ढी कमेण सञ्बत्थ णादन्वा ॥३४३॥

विज्ञतिष्विशितः प्राभृताधिकारे एकबस्त्वधिकारः । एकैकवर्णवृद्धिः क्रमेण सब्बंत्र ज्ञातव्या ।। 
बुं पेळ्य प्राभृतकत धुंते तदुपरि अवर मेळे पूळ्योक्तकवर्षविकेकवर्णवृद्धिसङ्कारितपदादिवृद्धिगिळिमिप्पत् प्राभृतकतामाधिकारमञ्ज संवृद्धात्रणातुर्वा विद्युक्त स्वान्तविक्र्यम्य स्व्युक्तं विद्युक्त तच्चरम्याभृतकसमासाव्यान्तविक्र्यम्यः सख्त् विद्यु तच्चरमाभृतकसमासोक्त्रव्यविक्रव्य सेळे एकासरवृद्धियागुत्तविद्युक्त शों वु वस्तुनामाधिकारम्य तजानमक्कृं। बीसं वीसस्य विद्यु उत्पादाविश्वश्याळनाव्यस्यस्य ह्र्युक्तस्य समुद्रविद्यामुत्ते स्वविक्रव्यक्तम्य स्वान्त्यस्य समुद्रविद्यामुत्ते स्वविक्रवर्णयन्त्रम्य सम्विद्याम् प्राप्ति द्वार्यस्य सम्वत्यस्य सम्वत्यस्य परिपादियव्यभिकेकवर्णवृद्धिवृद्धित्रक्रभणमप्युतिद्यभिकेकवर्णपदसंघाताविवृद्धिगळूमिरयल्यबुबुव्यः। 
ह्रि सूत्रानुसारविक्षेकवर्णपदसंघाताविवृद्धिगळूमिरयल्यबुबुवः। 
ह्रि सूत्रानुसारविक्षेकवर्णपदसंघाताविवृद्धिगळूमिरयल्यबुबुवः। 
ह्रि सूत्रानुसारविक्षेत्रम्यस्य

अनंतरं गायासूत्रत्रप्रविद्यं पूर्वश्रुतस्वरूपमं पेळवातं तदववर्षगळणुत्पादपूर्व्वादिचतुर्देशपूर्व्य-गळुत्पत्तिक्रममं तोरिदयं :—

> दम चोद्दसट्ट अट्टारसयं नारं च नार सीलं च। वीसं तीसं पण्णारसं च दस चदुसु वत्यूणं ॥३४४॥

दश चतुर्दशाष्टाष्टादश द्वावश द्वावश चोडश, विश्रति त्रिशस्यंचदश दश चतुर्षु दस्तुनां ॥ पूर्व्योक्तवस्तुश्रुतद मेले प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिगाळदं वश्यमाणोत्पादादि चतुर्दशपुर्वाधिकारंगळोळु ययासंस्यमागि दश चतुर्दश अष्ट अष्टादश द्वादश द्वादश दोडश विश्रति

पूर्वोक्तप्रभृतकस्यावे तदुर्गरे पूर्वोक्तमेण गकैकवर्णवृद्धिसद्वविरियद्विद्धिमः विद्यारियाम् एकनामास्कारेण संवद्धेषु सत्यु रूपोनतावन्त्रावेषु प्रभृतकत्वामानाविकलेणु युर्वे एकपरमाम् प्रकारक् विकल्पस्योगरि एकालरावृद्धी सत्या एकं वस्तुनामाधिकारम् त्राक्षानं मवति । बीस बोसिसित उत्तरातादिपूर्वाप्रवातननुत्रमूहवीध्याया द्विवंवनमुक्त्म । सर्वत्राक्षरसमास्यवमविकल्यात् प्रभृति पूर्वसमासोक्टिविकल्पर्यसंतिषु
क्रमेण गर्याधारपरसंचातित्यादिपरिपाट्या एकैकवर्णवृद्धि स्त्युप्तरुक्तमेण एकैकवर्णवृद्धि स्त्युप्तरुक्तमेण प्रवाताविद्ध्यये
। एतस्त्रमान्तारीण वृद्धी तथा जिल्लात् । १३४३। अब गायावयेण पूर्वनामभ्युतज्ञानस्त्रक्षपं प्रवययं
स्वतत्ववस्त्रतीलावादुव्धीविषसुर्वजपुर्वाणामुस्पिकक्रमे दर्यायति—

पूर्वोक्तवस्तुश्रुतज्ञानस्य उपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभः वध्यमाणोत्पादादिचतुर्दश-

एक वस्तु नामक श्रुतक्कान होता है। जत्याद पूर्व आदि पूर्विक वस्तु समृहकी बीध्यामें 'बीस बीस' ऐसा दो बार कथन किया है। सबत्र अक्षर समासके प्रथम भेदसे लेकर पूर्व समासके उत्कृष्ट विकल्प पर्यन्त कमसे पर्याय, अक्षर, पद, संखात इत्यादि परिपादीसे एक-एक अक्षरकी बृद्धि करना चाहिए। यह कथन उपलक्षण है। अतः 'एक-एक अक्षर पद, संघात आदिकी बृद्धि जानना'। इस सुत्रके अनुसार टीकामें सर्वत्र स्थास्थान कथन किया है। ११४९-२५२॥

अब तीन गाथाओं से पूर्व नामक श्रुतक्कानका स्वरूप कहते हुए उसके अवयवभूत उत्पाद पूर्व आदि चौदह पुर्वोकी उत्पत्तिका क्रम दर्शाते हैं—

पूर्वोक्त वस्तु श्रुतझानके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धिके साथ पद आदिकी वृद्धि होते-

जिञ्चत् पंचवज्ञ वस वस वस वस्तु मृद्धं मळाणुतिरस्य । उप्पापुण्यग्वेषिय विश्वियवादस्यिणस्यिययवादे । णाणासच्चपवादे आदाकम्मपवादे य ॥३४५॥ पञ्चक्साणे विज्ञाणुवादकम्लाणपाणवादे य । किरियाविसालपुण्ये कमसोथ तिलोय विद्वारे य ॥३४६॥

उत्सावपूर्श्वाप्रायणीयवीर्य्यवासितनास्तिप्रवादे । ज्ञानसत्यप्रवादे आत्मकम्मेप्रवादे च ।।
प्रत्याश्याने विद्यानुवादकत्याणप्राणवादे च । क्रियाविज्ञालपूर्श्वं क्रमजीण त्रिलोकविद्वसारे च ।।
प्रयाक्रमिवस्तुन्तादपूर्श्वम्यायणीयपूर्श्वं बीग्यंप्रवादपूर्श्वं मित्रतासित्प्रवादपूर्श्वं ज्ञानप्रवादपूर्श्वं सत्यप्रवादपूर्श्वं आत्मप्रवादपूर्श्वं क्रम्मप्रवादपूर्श्वं प्रत्यास्थानपूर्श्वं विद्यानुवादपूर्श्वं क्रत्याणवादपूर्श्वं सत्यप्रवादपूर्श्वं क्रियाविद्यालपूर्श्वं त्रिलोकविद्वसारपूर्श्वं वेवितु चतुर्वदेशपूर्श्वंगळप्पृत्वनिवरोज्
पूर्श्वंत्त्रसत्युक्र-तक्रान्त्व सेलं मुद्धं प्रत्येक्षमेकवर्णवृद्धिस्यव्यक्तिस्तरावाविद्याविद्यावे व्यवस्युप्तमितवस्तुसमासक्रानविकत्यंगळ्येक् स्वरंत्र वर्ष्यः क्रियोक्तविद्यस्य व्यवस्यस्य समास्यानिकत्यंगळालु चरलस्यस्यसमासक्रानविकत्यंगळ्येक स्वरंत्र वर्ष्यः क्ष्योक्तावन्तात्रस्यात्रक्ष्यं क्ष्यानाममक्ष्यात्रिक्यात्रस्यात्रक्षात्रमानमक्ष्यात्रिक्तत्याः

पूर्वाधिकारेषु यथामंभ्य दशक्तुदैशाष्टाब्दादशदादशदादशयोडशर्विर्धातिकात्पञ्चदशदशदशदशदशदशदस्तुष् वृद्धेषु १५ मत्यु- ॥३४४॥

समाक्रम तलारावृत्वे कामावागीयपूर्व बीर्यजवादपूर्व किरानास्त्रजवादपूर्व झानप्रवादपूर्व मरयप्रवादपूर्व आस्मवादपूर्व किम्मवादपूर्व स्वान्त्रवादपूर्व किम्मवादपूर्व किम्मवादपूर्व किम्मवादपूर्व किम्मवादपूर्व विकारिकारपुर्व विकारिकारपुर्व विकारिकारपुर्व विकारिकारपुर्व विकारिकारपुर्व विकारिकारपुर्व विकारिकारपुर्व किम्मवादपुर्व किम्मवादपुर किम्मवादपु

होते आगे कहे गये उत्पाद पूर्व आदि चौदह अधिकारोंमें कमसे दस, चौदह, आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दस, दस, दस, दस वस्तु अधिकार होते हैं। 20 इतने वस्तु अधिकारोंकी बृद्धि होनेपर ॥३४४॥

यथा क्रम वरवाद पूर्व, अमायणीपूर्व बीये प्रवाद पूर्व, अस्तिनास्ति प्रवाद पूर्व, क्षान-प्रवाद पूर्व, सत्य प्रवाद पूर्व, आस्त्रमवाद्गूर्व, क्रमंप्रवादगूर्व, प्रत्याक्ष्यान पूर्व, विद्यानुवाद-पूर्व, कर्वाणवाद पूर्व, प्राण्वादपूर्व, क्रियाविद्याल पूर्व, त्रिव्यंक्षत्र स्थाद वे बीदेह पूर्व होते हैं। इनमें से प्रत्येक्षमें पूर्वोचन वस्तु पूर्वज्ञानके उत्तर एक-एक अम्रदर्शक द्विक साथ दस नवन्तु प्रमाण वस्तु समास ज्ञानके विकल्पोमें एक अखरसे हीन विकल्प पर्यन्त वस्तु श्रुत समाम ज्ञानके विकल्प होते हैं। वनमें अनियम वस्तु समासके वस्कृष्ट विकल्पके उत्तर एक अक्षरकी बुद्धि होनेपर करपाद पूर्व श्रुतज्ञान होता है। फिर उत्पादपूर्व श्रुतज्ञानके उत्तर एक एक अक्षरकी बुद्धिके क्रमसे पद आदिको बुद्धिके साथ चौदद बस्तुआंकी बुद्धि होनेपर उसमें एक अक्षर कम विकल्प पर्यन्त ज्ञात्व पूर्व समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। उसके अन्तिम

अनंतरं चतुर्दंडापूर्व्वयस्तु वस्तुप्राभृतकसंख्येयं पेळदपरः :—

पण णउदिसया वस्यू पाहुडया तियसहस्सणवयसया । एदेसु चोद्दसेसु वि पुरुवेसु हवंति मिलिदाणि ॥३४७॥

पंचनवित्रातानि वस्तूनि प्राभृतकानि त्रिसहस्रनवजतानि । एतेषु चतुर्वंशसु पूर्वेषु सर्वेषु भवंति मिलितानि ॥

उत्पादपुर्व्यमादियागि लोकबिंदुसारावसानमाद चनुददैशपूर्वगकोळु वस्तुगळु सध्वेमुं कृष्टि पंचनवत्युत्तररातप्रमितंगळप्युवु १९५ प्राभृतकंगळु सध्वेमुं कृष्टि नवतातोसरत्रितहस्त्रप्रमितंगळप्युव

अग्रायणी-गर्भुवंश्वतज्ञानं भवति । एवमभ्रे-श्रेश्वाध्यावज्ञावश्वाधावश्योवश्ववित्रिंत्रात्यञ्चवश्यवश्यवावन्यन्यन्य सम्भागतत्वत्यूर्वमामावज्ञावन्यः क्षेत्रेण चृत्रंषु रूपोनतावन्यात्र सावन्यात्रतत्यूर्वमामावज्ञावन्यः विकल्पेष्यानायः विकल्पेष्यान्यः विकल्पेष्यानायः विकल्पेष्यान्यस्य विकल्पेष्यस्य विकल्पेष्यान्यस्य विकल्पेष्यान्यस्य विकल्पेष्यान्यस्य विकल्पेष्यस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्थानस्य स्यानस्य स्या

उत्पादपूर्वमादि कृत्वा त्रिलोकबिन्दुसारावसानेषु चतुर्दशपूर्वेषु बस्तूनि सर्वाणि मिलित्या पञ्चनवस्यु-त्तरगतप्रमितानि १९५ भवन्ति । प्रामृतकानि तु सर्वाणि मिलित्वा नवशतोत्तरत्रिवहस्त्रप्रमितानि भवन्ति २५

उत्कृष्ट उत्पार पूर्व समास झान विकल्पके उत्पर एक अन्नरकी वृद्धि होनेपर अधायणी पूर्व अवत्रवान होता है। इसी प्रकार आगे-आगे आठ, अठारह, वारह, वारह, सोलह, बीस, तीस, पन्ट्रह, दस, दस, दस, दस, दस वस्नुओं की कमसे हुद्धि होनेपर एक अक्षर कम उतने-उतने उत- उस पूर्व समास झान पर्यन्त उस-उस पूर्व समास झान पर्यन्त उस-उस पूर्व समास झानके उत्कृष्ट विकल्पके उत्पर एक अक्षर कम उतने-उस पूर्व समास झानके उत्कृष्ट विकल्पके उत्पर एक-एक अक्षर बहानेपर उस-उस वीचे प्रवाद पूर्व अस्ति, नास्ति, प्रवाद, पूर्व आदि विलोक विकल्प होते हैं। विलोक विल्कुस समास झान नहीं हैं क्यांकि उसके आगे अनुवक्षानके विकल्प नहीं हैं। विश्वोक विल्कुस समास झान नहीं हैं क्यांकि उसके आगे अनुवक्षानके विकल्प नहीं हैं। विश्वोक विल्कुस समास झान नहीं हैं।

आगे चौदह पूर्वगत बस्तुओंके प्राप्ततक नामक अधिकारोंकी संख्या कहते हैं-

उत्पाद पूर्वेसे लेकर त्रिलोक्तिन्दुसार पर्यन्त चौदह पूर्वोमें मिलकर सब वस्तु अधिकार एक सौ पंचानवे होते हैं। तथा सब प्राप्टत मिलकर तीन हजार नी सौ होते हैं

હ રૂ

३९०० बस्तुगळ प्रमाणमनिष्पत्तिं गुणिसुतिरक् तस्संब्यं संभविसुगुमपुर्विरंदं । अनंतरं पूर्व्वास्तिंबरितप्रकारक् तक्षानिकल्योपसंहारमं गावाद्वयीवं पेळवपं :— अत्यवस्वरं च पदसंवादं पिळवित्राणियोगं च । दुगवारपाहुङं च य पाहुडयं वत्युपुठ्वं च ॥३४८॥ कमवण्णुतस्विद्दय ताण समासा य अक्खरगदाणि। णाणवियण्पे वीसं गंथे बारस य चोब्दसयं॥३४९॥

अत्यीक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च। द्विकवारप्राभृतकं च च प्राभृतकं वस्तु-पूर्वं च। क्रमवर्णोत्तरविद्वततत्समासाञ्च अक्षरगतानि । ज्ञानविकत्पे विज्ञातिः ग्रंथे द्वादश च चतुर्वदेशकं।।

अर्त्याक्षरमें बुदु रूपोनेक्कट्वविभक्तश्रुतकेवलज्ञानमात्रमेकाक्षरप्रमाणमक्कु के में १८ =

१५ ३९००। बस्तुसंन्याया विशस्या गृणिताया तसंस्थासंभवात् ॥३४७॥ अत्र पूर्वोक्तर्विणातिविषयनज्ञान-विकलोपसहारं गायाद्रयेनाह—

अर्थीक्षरं तु रूपोनैकट्टविभक्तश्रुतकेवलमात्रमेकाक्षरज्ञानं के तच्च तथा पर च सघातं प्रति-

84=

पित्तकं अनुभीग दिक्यारमाभृतकं प्राभृतक बस्तु, दूर्वं चीत नव पूनः एषामेव नवानां क्रमवर्णातरविधता समामावत् वत्तं प्रामाध्यवनीया अवरारात्रवस्थतुर्तीकरूपा भवन्ति । तदृश्यभृतस्वपार्मजीतत्रद्वतानानेव पृत् २ आते विविविते अन्तारात्मक्थत्रपर्यायसमासात्रवाययुत्तं सत् विवार्गतिवत्र खुतज्ञान भवति । ग्रन्थे गाहश्यन्तः विविविते स्ति आवाराज्ञानिवार्मात्रात्रा

क्योंकि एक-एक वस्तुमें बीस-बीस प्रामृत होते हैं अतः वस्तुओंकी संख्या एक सौ पंचानवेमें बीससे गुणा कर्नेपर प्रामृतकोंकी संख्या उनताळीस सौ होती है ॥३४७॥

अब पूर्वोक्त श्रुतक्कानके बीस भेदोंका उपसंहार दो गाथाओंसे करते हैं-

२५ अर्थाक्षर, पर्, संचात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राष्ट्रतक-प्राष्ट्रतक, प्राष्ट्रतक बस्तु, पूर्व ये तौ तथा इन्ही तीके क्रमसे एक-एक अक्षरसे बढ़े नी समास, इस प्रकार अठारह भेद अक्षरात्मक इत्यायुक्ते होते हैं। उस इत्यायुक्ते सुनतेसे उत्पन्न हुआ प्रतक्कान ही अनक्षरात्मक पर्योग और पर्योग समास ब्रानोंको मिलानेपर बीस प्रकारका प्रतक्कान होता है। प्रन्यकी विचक्षा होतेपर आवारांग आदि बारह भेदक्त प्रत्यक्ष और उत्पाद पूर्व आदि चौरह भेदक्त द्रत्यप्रत है है और उत्पक्ष सुनतेसे उत्पन्न ब्रानस्वक्त प्रत्यक्ष होते अवस्था ब्रानस्वक्त प्राप्तप्रत है। प्राप्तायक आदि चौरह प्रकाणक भेदक्त इत्यक्ष और आवायुक्त सामायिक आदि चौरह प्रकाणक भेदक्त इत्यक्ष्य और आवायुक्त सामायिक आदि । पुद्राल हृत्य

स्वरूपमप्य भावश्रुतपुं च शब्दविनंगबाह्यसप्य सामाधिकादिचनुष्वराशकीर्णकमेदद्रव्यभावात्मक-श्रुतं समुच्चयं माडल्पट्टुबु । युराणद्रव्यक्ष्यं वर्णपदवाक्यात्मकं द्रव्यश्रुतमक्कुं । तच्छ्वण-समुरपन्न श्रुतज्ञानपर्य्यायक्ष्यं भावश्रुतमक्कुभं वितिदाचार्म्याभिश्रायं ।

पर्धायाबिझब्बंगळ्ये निरुक्ति तोरत्यकुगुमबं तें बोडे परीयंते व्याप्यंते सब्बं जीवा अनेनित पर्ध्यायः। सब्बंजध्ययनार्नामतप्य ज्ञानरहितजीबक्कभावनेयकुमणुर्वीर्व । केब्रुळ्जानवंतरप्य जीवंगळोळमा ज्ञानपुमक्कुमबंतें बोडे महासंख्येषप्य कोटघावियोळ् एकाछल्यसंख्येपुमल्लियंतते ज्ञातव्यसक्कुः।

अर्थोमद्रियं तस्मै अक्षाय श्रोत्रेद्रियाय राति दबाति स्वमण्यतीत्थक्षरम्। पद्यते गञ्छित जानात्यत्थमात्माऽनेतित पदम्। सम् संक्षेपेणकवेशेन हृग्यते गम्बते झायते एका गतिरनेनेति संघातः। प्रतिपद्यते सामस्येग झायते चतन्नो गतयोऽनयेति प्रतिपत्तिः। संज्ञायां कप्रत्यपविष्याना- १० रातिपत्तिः। अनु गुणस्यानानुसारेण गत्याविषु मार्गणासु युज्यते संबंध्यते जीवा अस्मिन्ननेनेति वा अनुयोगः।

प्रकर्षेण नामस्यापनाद्रव्यभावनित्र्वेशस्याभित्यसाधनाधिकरणस्यितिविधानसःसंस्याक्षेत्र-स्पर्शनकालांतरभावाल्यबहुत्याविविश्वषेण बस्त्वधिकाराल्यौराभूतं परिपूर्णं प्राभृतं बस्तुनीधिकारः प्राभृतमिति संज्ञाऽस्यास्तोति प्राभतकं प्राभतकस्याधिकारः प्राभृतकप्राभृतकं । वसंति पृथ्वमहार्ण- १५

स्वरूपं भावश्रुतम् । चाम्यात् अङ्गबाह्यसामाधिकादिचतुर्वशास्त्रीर्णक्रमेदद्रव्यभावात्पकश्रुतं पुद्गलद्यव्ययं वर्णपद्मान्तात्मकं ह्वास्त्र्यं स्वयुत्तं व समुच्चीयते इति आचार्यस्य अभिन्नामः । नर्पाधादिकादाना निर्वत्तः प्रदश्यते । तद्याना-परीयन्ते व्याप्यन्ते सर्वे जीवा अनेनित पर्यापः सर्वज्ञयन्यसानं, इंदुश्कानदित्तस्य जीवस्यामावात् । केन्वज्ञानवस्त्वपि तत्सम्यवात् महासंच्याया कोठ्यादौ एकाव्यन्तस्यात् । अक्षाप्-चान्नोवित्ययाय त्रोति ददाति स्वर्यपत्तिस्वरूपः । पद्यते राज्यकि जानात्यर्थसाना २० अनेनित प्रवाद्या एकाद्योन हृत्यते गम्यते ज्ञायते एका गतिः अनेनित संघातः । प्रतिपयन्ते सामस्त्येन नायन्तं चत्रमं । पत्तः स्वर्योग एकदेवेन हृत्यते गम्यते ज्ञायते एका गतिः अनेनित संघातः । प्रतिपयन्ते सामस्त्येन नायन्तं चत्रमं । पत्तः स्वर्योगं पत्तः अस्त्रित्तं । अतु गुणस्वानानुनारेण नायन्तं पत्ताम् । स्वर्याप्यन्तिस्यभावनित्यभावनित्यभावनित्यम् । पत्तिम्त्रनिति चानुयोगः । प्रकर्षेण नामस्वपनावस्यभावनिद्यभावनित्यभावनित्यभावनित्यम् । स्वर्वाप्यन्तिस्यभावनित्यभावनित्यभावनित्यम् ।

रूप वर्णपद वाक्यास्मक द्रव्यश्नत होता है और उसके सुननेसे उत्यन्त हुए ज्ञानरूप भावश्रुत २५ हैं यह आचार्यका अभियाय है। अब पर्याय आदि सक्दोंकी निरुक्ति कहते हैं—हसके द्वारा सब जीव 'परीयन्ते' व्याप्त किये जाते हैं वह पर्याय अपित सर्वज्ञमन्य झान है। हम प्रकार के झानसे रहित कोई जीव नहीं है, केवल झानियोंमें भी वह रहता है। जैसे कोटि आदि महा-संख्यामें एक आदि अरुप संख्या गर्भात हती है। 'अक्ष्याय' अर्थान ओने निद्रयं केलिए 'राति' अपनेको देता है वह अक्षर है। जिसके द्वारा आत्मा अर्थको 'प्रवाते' जानता है वह पर है। ३० जिसके द्वारा एक गति 'सं' संखेप रूपसे पहुंचे हिन्यते' जानी जाती है वह संपत है। अरुप हे अरुप हर्में केल प्रवात केलिय है। संखामें 'क' प्रत्येय करनेसे प्रतिपत्ति हो। संखामें 'क' प्रत्येय करनेसे प्रतिपत्ति हो। संखामें 'क' प्रत्येय करनेसे प्रतिपत्ति हो। संखामें 'वाक्यके अनुसार गति आदि मार्गणाओंमें 'पुच्यन्ते' युक्त किये जाती हैं वह अनुयोग है। 'प्रकर्षण' नाम, स्थापना, इल्य, भाव, जिस्ते हम, स्वामित्त्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत् , ३५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, त्राल, स्थापन, इल्य, स्थान, वस्त्व अधिकरण, स्थिति, विधान, सत् , ३५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, त्राल, अपनत्त्व, आव्यन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत् , ३५ संख्या, क्षेत्र, स्थान, साल, अपनत्त, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत् , ३६ संख्या, क्षेत्र, स्थान, स्वल, अधिकरण, स्थिति, वस्त्व अधिकरण, स्थिति, वस्त्व अधिकरण, स्थानित वस्त्व अधिकरण, स्यामें स्थान अधिकरण, स्थानित वस्त्व अधिकरण, स्थानित वस्त्व स्थानित स्थानित वस्त्व स्थानित स्थानित

वस्यार्त्या एकदेवेन संत्यास्मिनिति वस्तुपूर्वाधिकारः । पूरयति श्रुतात्यीन् संविभत्तेति पूर्व्यं । सं संगृह्य पर्य्यायावीनि पूर्व्यपर्यतानि स्वोकृत्य अस्यते लिप्यते विकल्प्यते इति समासाः । पर्य्याय-ज्ञानवत्त्विनुत्तरविकल्पयञ्ज पर्यायसमासाञ्ज । अक्षरज्ञानवत्त्विनुत्तरविकल्पयगळक्षरसमासंगञ्ज इतु सुर्वेस्लेडेयोजं प्रसमासाविगळ् योज्यंगळप्पत्रु ।

इस्लि पृथ्वंगजु १४ वस्तुगजु १९५ प्राभृतकंगजु २२०० द्विकवारप्राभृतकंगजु ९३६०० अनुयोगंगजु १७४४०० प्रतिपत्तिकसंघातपदंगजु संख्यातसहस्रगुणितकसंगजु । एकपवाक्षरंगजु १६३४८३०७८८८ समस्ताक्षरंगजु क्ष्योनेकटुप्रमितंगजु १८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ ईयक्षरं-गजनेकपदाक्षरंगांज प्रमाणिमुलं विरक् द्वादशांगपदप्रमाणसक्तुमं दु रूक्यमं पेज्वपं :—

बारुत्तरसयकोडी तेसीदी तह य होंति लक्खाणं । अड्डावण्णसहस्सा वंचेव पदाणि अंगाणं ॥३५०॥

हादशोत्तरं शतं कोटघस्त्र्यशीतस्तयः। च भवंति लक्षाणामष्टपंचाशत् सहस्राणि धेचैव पदान्धेगानां ॥

भूतं परिवृणं प्रामृत नस्तुनोऽपिकारं, प्रामृतिकितं राजा अस्थासतीति प्रामृतकं, प्रामृतकस्यापितारः प्रामृतकः अपूर्वकम् । वसन्ति तुर्वम् । वस्ति त्रामित् । वस्ति त्रामित् । वस्ति । वस्ति त्रामित् । वस्ति । वस्

सम्बन्धी अधींसे जो 'आधृत' पिरणूर्ण है वह प्राभृत है। और प्राभृत संज्ञा होनेसे प्राभृतक है। प्राभृतक के अधिकारको प्राभृतक प्रमृत्त करते हैं। प्राभृतक के अधिकार है। भूतके अधींका 'पूर-वसित' एक देशसे रहते हैं वह वस्तु है। यह पूर्वोक्षा अधिकार है। भूतके अधींका 'पूर-प्राभृत प्राभृत करता है वह पूर्व है। सं अधींत प्रयोवसे क्षेत्रर पूर्व पर्यन्त भेदों लो 'अस्यन्ते' प्रभावता है वह समास है। प्रयोव ज्ञानसे उत्तर भेद पर्योव समास है, अखूर ज्ञानसे उत्तर भेद अब्बर समास हैं हसी प्रकार आगे भी प्रसमास आदिकी योजना कर लेगा। पूर्व चीदह हैं। बस्तु एक सी पंचानवे हैं। प्राभृतक उनतालीस सी हैं। प्राभृतक-प्राभृतक तिरानवे हजार छह सी है। अनुयोग तीन लाल चौहमर हजार चार सी है। प्रतिचित्तक, संचात और पद उत्तरोत्तर कमसे संख्यात हजार प्राणृत है। एक पद अधर सोल्ह सी चौतीस होर, ३, वेरासी लाल सात हजार आठ सी अठासी है। समस्त अधर एक कम एकट्टी प्रमाण १८४५६०४४०४४०७३००५०५५५६६९ हैं। इन अखूरोमें एक पदके अख्ररोसे भाग देनेपर जो लब्ध आया वह द्वादशांगके परोंका प्रमाण है और शेष बचा वह अंगवाद्यके अख्ररोंका प्रमाण है। १३४८-२४९॥

पहले द्वादशांगके पश्रोंकी संख्या कहते हैं-

हावशोत्तरशतप्रमितकोटिगळु गैशोतिलक्षंगळु मध्यत्ते दु सासिरवय्दु हावशांगमध्यमसर्व्य-पवप्रमाणमक्तुं ११२८३५८००५ ।

अनंतरमंगबाह्याक्षरसंख्येयं पेळवपनवु मेकपदाक्षरंगांळ वेक्कटूनं भागिसुत्तिरलु शेषाक्षरंगळवर प्रमाणमं पेळवरं :---

अडकोडिएयलक्खा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च । पण्णत्तरिवण्णाओ पहण्णयाणं प्रमाणं त ॥३५१॥

अब्दकोटघेकलक्षमप्रसहस्रं चैकशतिकं च। पंचोक्तरसातिवर्णाः प्रकीणंकानां प्रमाणं तु।।

एंदु कोटिगळ्मेकलक्षमुमं दुसहस्रगळ् नूरेप्यतेतु ८०१०८१७५ मंगवाह्यांगळप्प सामायिकाविचतुर्वकाभेवंगळोळ् संभवित्तृव प्रकीणंकाक्षरंगळ प्रमाणमक्कुं। तु शब्दविं पूर्व्वसूत्रवोळ्

हावज्ञांगपवसंख्ये पेळल्पट्टुरी सुत्रवोळंगबाह्याक्षरसंख्ये पेळल्पट्टुर्वे बी विशेषमरियल्पकुषु ।

अनंतरमी यर्त्यतिर्णयास्यं गाथाद्रयमं वेळवपं :---

तेत्तीसर्वेजणाइं सत्तावीसा सरा तहा भणिया । चत्तारिय जोगवहा चउसट्ठी मूलवण्णाओ ॥३५२॥

त्रयस्त्रिशहयंजनानि सप्तविशति स्वराः तथा भणिताः । चत्वारश्च योगवाहाः चतुःयष्टि-मूलवर्णाः ॥

्याणीतिकरातकोट्यः प्याणीतिकशाणि अष्टमञ्चाशस्तहमाणि पञ्च च डादशाङ्गाना मध्यमसर्वपद्यमाण भवति ११२,८१,५८,००५ । अर्थते मध्यमपदैर्णस्यते स्त्यङ्गम् । अथवा आचारादिद्यादशज्ञास्त्रसमूहस्य-ध्यतरुक्त्यस्य अङ्ग अवययः एकदेवः आचारायंकैकसास्त्रमित्यर्थे ] ॥३५०॥ अयाङ्गबाह्याक्षरसन्त्रमा कपपति—

अष्टकोत्येकलकाष्ट्रसहर्यकेवावपञ्चमसित्रमाणाः प्रकीर्णकामा अङ्गबाह्यानां मामायिकादोना च २० चनुर्देशामा वर्णो भवन्ति ८०१०८१७५ गुनव्यः पूर्वसूत्रे द्वादणाङ्गपदसंख्योका, अस्मिन् मूत्रे च अङ्गबाह्या-सरसंख्योकाति विशेषं ज्ञायति ॥३५१॥ अवाष्ट्रमेवाषं गायाद्रयेनाहु—

हादशांगके मन मध्यम परोंका प्रमाण एक सौ बारह कोटि, तेरासी लाल, अठावन हजार पाँच है। अङ्गते अर्थात मध्यम परोंके द्वारा जो लक्षित होता है वह अंग है। अथवा आचार आदि बारह शास्त्रसमूहरूप प्रतस्कत्यका जो अंग अर्थान् अवयव या एक-देश है। अर्थान् आचार आदि एक-एक शास्त्र अंग है। 1840।

अव अंगवाह्यकी अक्षर संख्या कहते हैं-

प्रकीर्णक अर्थान् सामाथिक आदि चौदह अंगवाझोंके अक्षर आठ कोटि, एक लाख आठ ह्यजार एक सी पिवहत्तर प्रमाण दोते हैं । तु सन्द विशेषार्थक है वह ज्ञापित करता दे कि पूर्व गथामुत्रमें द्वादशांगके पदोंकी संख्या कहीं है। इस गाया सूत्रमें अंगवाझके अक्षरोंकी संख्या कहीं है। ॥३५९॥

इसी अर्थको दो गायाओंसे कहते हैं-

१. ि एतस्कोछान्तर्गतपाठो नास्ति व प्रती ।

को बहो ब्यंजनानि अर्बेमात्रंगळण व्यंजनंगळ्याकारप्रमितंगळणुबु ३३ स्वराः स्वरंगळेक द्वित्रमात्रंगळ् सप्तर्षिकातिः सप्तीवजनित्रमितंगळ् २७ योगवाहाः योगवाहंगळ् चत्वारस्य नात्कु ४ ब्यपुषु संतु मुक्तवर्गगळ्चतुःयिष्टप्रमितंगळपुत्रे दु वो अहो अव्या नोनरियं वितनाविनियनपरमागम -बोळः प्रसिद्धंगळा प्रकारिवस्त्रे पेळल्यटव् ।

ध्यज्यते स्कुटोक्रियतेऽस्याँ येस्तानि व्यंजनानि । स्वरंत्यस्यं कवयंतीति स्वराः । योगमन्या-क्षरसंयोगं बहुतीति योगवाहाः । मूलानि संयुक्तीत्तरवर्णान्वपुत्र । कृष्णि सुरुवणाः एगेंब्तु समासास्थ्यलविद्यससंयुक्तमाणिये बतुःषिद्वणीन्त्र वाह्यान्वपुत्र । है बण्णेक्त संस्कृतदोन्त्र दीग्या-भावमाबोह्यसनुकरणवोज्ञं देशांतर भाषाज्ञोज्ञं सद्भावसक्षु । ए ऐ जो औ एंबी नाल्कक्कं संस्कृत-बोन्त्र हुस्वाभावमाबोक्षं प्राकृतवोज्ञं देशांतरभाषेगजोज्ञं सद्भावसक्ष्यः ।

> चउसिट्ठपदं विरित्य दुगं च दाऊण संगुणं किच्चा । रूऊणं च कए प्रण सदणाणस्सक्खरा होति ॥३५३॥

रुक्तम च कर्युष्य सुविधालस्ति स्वाति । रिनर्स। चतुःषष्टिषर्व विरुक्तिस्वा हिकंच दस्वा संगुणं हस्वा । रूपोनं च कृते पुनः श्रुतज्ञानस्या-क्षराणि अर्थति ।।

'ओ' अर्थात् हे भव्य ! अर्धमात्रा जिनमें होती है ऐसे सब व्यंजन तैतीस है—

२५ कृ खुग् च्क्र | च छ ज झुज् । द द इ दुण् । त अ दु भू न । प् क्से मा । यर क द ज प्स ह । एक नी जीन साशावाछ स्वर सत्ताईस होते हैं — अ, इ व ऋ जु प ए ओ ओ ये तो। प्रत्येक को हस्त, दी पं और प्जुत तीनसे गुणा करने पर सत्ताईस होते हैं। अ आ आ श । इ ई ई श । उ ऊ उ श ऋ ऋ ऋ आ श । जुलू यु श प १ ए२ ए श । पे१ ऐ २ ऐ शे श । ओ १ ओ २ ओ श ओ २ औ श औ श औ श जिल्ला है स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्थ स्वार्य स्वार्थ स्

ंव्यव्यते' जिनके द्वारा अर्थ प्रकट किया जाता है ने व्यंजन हैं। 'स्वरन्ति' जो अर्थको कहते हैं ने स्वर हैं। योग अर्थात् अस्य अक्षरोंक संयोगकां जो 'वहन्ति' वहन करते हैं ने योगवाह हैं। 'मृत्य' अर्थान संयुक्त उत्तर वर्णोंकी उत्पत्तिक कारण वर्ण मृत् वर्ण है। इस समासके अर्थके बदले असंयुक्त अवर ही चौसट है यह ज्ञात होता है। जु वर्ण संस्कृत भाषा- में दीर्थ नहीं है, तथानि दर्शनात्वको भाषामें कें। येथ नहीं है, तथानि दर्शनात्वको भाषामें कें। विश्व हैं। तथानि दर्शन होते हैं। तथानि दर्शन हों। वेथ नहीं हैं। तथानि दर्शन हों। वेथ हो।

> एक्कट्ठ च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । सुण्णं णव पण पंच य एक्कं छक्केक्कगो य पणगं च ॥३५४॥

एकाष्ट्रचतुःचतुःवद्सप्तकं च चतुःचतुःभून्यसप्तत्रिकसम। शून्यं नव पंच पंच च एकं वट्कैक-कइच पंचकं च।।

एँदितेकांकमादियागि पंचांकावसानमार्दावतिस्थानात्मकद्विरूपवर्ग्गधारारूपोनस्थ्ठवर्गन प्रमाणाक्षरंगळप्पृब्--१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ ।

| 90005     | স্  | झ्  | ज्  | छ् | च् | 3  | घ् | ग् | ख् | ŧ |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|---|
| प्रत्येक  | 8   | 8   | 9   | 8  | ۶  | 8  | 8  | 8  | 8  | ? |
| द्विसंयोग | ٩   | 6   | ૭   | Ę  | ٩  | 8  | ₹  | 2  | 8  | ? |
| त्रिसंयोग | ३६  | २८  | २१  | १५ | १० | Ę  | ₹  | १  | २  |   |
| चतुःसंयोग | 68  | ५६  | 34  | २० | 80 | 8  | 8  | У  |    |   |
| पंचसंयोग  | १२६ | 90  | 34  | १५ | ٩  | ۶  | ۷  |    |    |   |
| षट्संयोग  | १२६ | ५६  | 28  | Ę  | 8  | १६ |    |    |    |   |
| सप्तसंयोग | 28  | 26  | و   | 8  | 32 |    |    |    |    |   |
| अष्टसंयोग | ३६  | 6   | 8   | ६४ |    |    |    |    |    |   |
| नवसंयोग   | ٩   | 8   | १२८ |    |    |    |    |    |    |   |
| वशसंयोग   | ٤   | २५६ |     |    |    |    |    |    |    |   |
|           | 482 |     |     |    |    |    |    |    |    |   |

मूलवर्णप्रमाणं चतुःषष्टिपदं एकैकरूपेण विरलयित्वा रूपं रूपं प्रति दिवकं दत्त्वा परस्थर सङ्गुण्य तल्लब्धे

मूल अक्षर प्रमाण चौंसठ पदोंको एक-एक रूपसे विरलन करके एक-एक रूपपर दो- २५

चेराह—

क्षराव्यक्त व्यवस्थान व्यवस्थान व्यवस्थान विश्वस्थान विश्वस्य विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्य विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्थान विश्वस्य

दीका अंक देकर परस्परमें गुणा करनेपर जो उच्छ प्राप्त हो उसमें एक कम करनेपर हार्शाग और प्रकीणक श्रुतस्कन्य रूप द्रव्य श्रुवके अपुनरुत्त अक्षर होते हैं। वाक्यके अर्थका ज्ञान करानेके लिए गृहीत पुनरुक्त अक्षरोंकी संस्थाका कोई नियम नहीं है।।३५३॥

एक आठ चार चार छह सात चार बार शृन्य सात तीन सात शृन्य नौ पाँच पाँच २५ एक छह एक पाँच १८४४६०४४२०३५०९५५६१५ इस प्रकार एक अंकसे लेकर पाँच अंक पर्यन्त बीस स्थानरूप अपुनन्क अक्षर होते हैं। ब्रिह्म वर्गधारामें उत्पन्त एक हीन छुटे वर्गप्रमाण हैं। ये अक्षर एक संयोगी दो संयोगी तीन संयोगी आदि चौसट संयोग पर्यन्त होते हैं। बनकी उत्पत्तिका कम दिखलाते हैं—

1.

च ५६ एं ७०। व ५६। सप्त २८। बष्ट ८ नव १ अंतु २५६। अवर्णवोळ्य १ छि ९ त्रि ३६ ख ८४ एं १२६। च १२६। स ८४। अष्ट ३६। नव ९। वश १ अंतु ५१२। इंती क्रमविंवं अध्वस-नाल्कुं स्थानंगळोळं नवसुवृदंतु नवसुत्तिरक्ष प्रत्येकाविभंगळू पृवर्गळ्यंने नोबळूनरोत्तर भंगपुत्तिगळु विगुणविद्युणक्रमविंवं नवेववा संदृष्टिपवगळीनिरिसिबोडितिपुँची चतुत्वष्टिपवंगळोळु ट्ठ्इ हुण्। त् य द ख्ना एक् ब्रभ्। य्रळ्वश व्वविक्षतालारस्थानवोळु प्रत्येकद्विसंगोगावि भंगळं समस्त-सप्ताचिक्षतिस्वराः। अ अः पं इवरोळ विविक्षतालारस्थानवोळु प्रत्येकद्विसंगोगावि भंगळ समस्त-पर्वगळोळु संभविषुच संयोगाळ संख्याप्रमाणपुमं चरसस्यानपर्यंतं तरस्तासर्थमप्य करणसूत्रमं श्रीसवभयचंद्वस्तिरसैद्वांतचकवित्त श्रीपाद्यसावविंदं केशवण्यान्यस्वयुव्यरदें तें वोडि:—

#### पलेयभंगमेगं बेसंजोगं विक्वपदमेलं।

### तिसंजोगादिपमा रूवाहियवारहीणपदसंकळिदं ॥

प्रत्येकभंग एकः विवक्षितस्थानदोल् प्रत्येकभंगमो देवक्कः । १ । द्विसंयोगो विक्पपदमात्रः विगतं रूप यस्मात् तच्च तत्पदं च विक्पपद। तदेव मात्रं प्रमाणं यस्यासौ विक्पपदमात्रः । क्ष्पोनयदम्भितमे बुद्धः । तिसंजोगावियमा त्रिसंयोगायित्रमा त्रिसंयोगवतः स्वित्यवसंयोगेगाव-विवक्षितपदसंभक्तिकः ययाक्षमं क्षमन्तितक्षितस्य क्ष्वित्यवारहोग्यवसंकित्वं स्वाधिकत्रवर्षम्भ । य्याक्षमं क्षम् विक्षत्यवस्य त्र्वः स्वित्यवारहोग्यवसंकित्वं स्वाधिकत्यवस्य एत्याक्षमं क्षम् विक्षत्यवस्य त्र्वः एक्षित्वार्वात्यः प्रत्येकभंग एकः विवक्षित्यात्रसंकित्वं भवनायः प्रत्येकभंग एकः प्रत्येकभंगसंहं । इत्यं विवक्षयवमात्रः हिसंयोगसंक्ष्ये क्योत्यवमात्रसक्तः । २ । त्रिसंयोगावि-

च ५६ पं७० प ५६ सम २८ अष्ट ८ नव १ एवं २५६ । अवर्गे प्र१ क्वि १ वि ३६ च ८४ पं १२६ प १२६ सम ८४ अष्ट ३६ नव ९ दण १ एवं ५१२ । अनेन क्रमेण चतुःपष्टिस्पानेषु गतेषु प्रत्येकादिमङ्काः पूर्वपूर्वस्यः उन्तरोत्तरे दिगुणा दिगुणा भवन्ति । ३५४ । तेषा संस्थासाधने करणपुत्र श्रीभदभयचन्द्रसूरितैद्यान्त-चक्रविन्त्रोगादसायोदन केववर्षणान् प्राष्ट्रः—

पनेयम द्वमेगं वेसजोगं विक्वययमेत् । तियसंजोगादिषमा रूवाद्वियवारहीणपदसंकलिदं ॥ प्रत्येकम द्वमेकं द्विसंयोगं रूपोनपदमात्रं । त्रिसंयोगादिप्रमाण रूपाधिकवारहीनपदसंकलितं ॥ विविधितस्यानेय सर्वत्र प्रत्येकम ड. एकैक. । द्विसंयोगमञ्जो रूपोनपदमात्रः । त्रिसंयोगादीना प्रमाण

विविधितस्थानयु सवज प्रत्यक्तभङ्गः एकैकः। हिसयोगभङ्गा कपोनपदमात्रः। त्रिसयोगभङ्गाना प्राण तु यथाक्रमं रूपाधिकवारहीनपदसंकिलनम्। एकवारादिगकिलतं तद्वारसंख्यया एकख्पाधिकया हीनस्य २५

संयोगी इक्कीस, बार संयोगी पैतीस, पाँच संयोगी पैतीस, छह संयोगी इक्कीस, सात संयोगी सात, आठ संयोगी एक, इस तरह एक सी अठाईस भंग हैं। झवणें प्रत्येक एक, दो संयोगी आठ, तीन संयोगी अठाईस, बार संयोगी अठाईस चोगी स्थान संयोगी सात, कि संयोगी अठाईस, आठ संयोगी आठ, नी संयोगी एक, इस तरह दो सी छप्यन संग होते हैं। अवणें में प्रत्येक एक, दो संयोगी नी, तीन संयोगी छत्तीस, बार संयोगी चौरासी, पांच संयोगी एक सी छव्बीस, बार संयोगी चौरासी, पांच संयोगी एक सी छव्बीस, सात संयोगी चौरासी, पांच संयोगी एक सी छव्बीस, की स्थानी चौरासी, पांच संयोगी एक सी छव्बीस, सी सर्थोगी चौरासी, इस कर स्थानों के सात संयोगी की होते हैं। इस कमसे चौराठ स्थानों में प्रत्येक आदि संयोगी प्रत्येक स्थानों के स्थानों के स्थानों के स्थानों के स्थानों के स्थानों से स्थान स्थानों के स्थानों से संयोगी प्रक्त कर स्थानों के स्थानों से संयोगी स्थानों से संयोगी स्थान स्थानों से संयोगी संयोगी से संयोगी से संयोगी स्थानों से संयोगी स्थानों से संयोगी संयोगी से संयोगी स्थानों से संयोगी स्थानी संयोगी स्थानों से संयोगी स्थानों से संयोगी स्थानों से संयोगी संयोगी स्थानों से संयोगी स्थानों से संयोगी संयान संयोगी संयानी संयोगी संयों संयोगी संयो

```
प्रमा त्रिसंयोगबतःसंयोगपंचसंयोगादिस्वसंभवसंयोगंगळ प्रमाणं रूपाधिकवारहीनपदसंकिलतं
भवति । रूपाधिकैकद्वित्रिवारादिस्वसंभवसंकलनसंख्या १ १ १ १ १ १ विहीनविविधात-
```

पर्वः --१०१ -२ ११०१ -३ ११०१ -४ ११०१ -५ ११०१-६ ११०१ -७ ११० १-८ ११०१-९ १ ई पवंगळ तत्तद्वारसंकलितं यावत्तावद्भवति । त्रियोगंगळ् रूपाधिकैकवारसंकलनसंख्याहीनपद-५ वेकवारसंकलितमक्कं १०-२।१०१ अपवस्तितमिद् ।३६। चतुःसंयोग्रंगळ त्रिकपोनपदद्विकवार-

संकलितमक्कं ७।८।९ अपर्वात्ततमिद् ।८४। पंचसंयोगंगळ चतुरूपोनपवित्रवारसंकलितमक्कं

६।७।८।र अपर्वात्ततमितः। १२६। षटसंयोगंगळ पंचरूपोनग्रवचतुर्वारसंकलितमन्कं

५।६।७।८।९ अपर्वतितमिद-१२६ । सप्तसंयोगंगळ षड पोनपदपंचवारसंकलितमक्क्

विवक्षितपदस्य यावसावाद्ववति । यथा दशमे अवर्णे त्रिसंयोगा । दविरूपोनपदस्य एकवारसकलनमात्रः — १० १०--२ । १०--१ अपवर्तिताः ३६ चतु संयोगा त्रिल्पोनपदस्य दिकवारसकलनमात्राः--

७।८।९ अपर्वतिताः ८४। पञ्चसंयोगाः चतुरूपोनपदस्य त्रिकवारमंकलनमात्रा ६।७।८।९ अपवितताः १२६। पट् संयोगः पञ्च रूपोनपदस्य चतुर्वाग्सकलनमात्राः ५।६।७।८।९ अपवितिताः

आदिका प्रमाण यथाकम एक अधिक बार होन गच्छका संकलन धन मात्र है। जितनी बार संकलन हो उतने बारोंकी संख्यामें एक अधिक करके और उसे विवक्षित गन्छमें घटानेपर १५ जो शेष प्रमाण रहे उतनेका संकलन करना चाहिए। जैसे दसवे व्यवर्णमें त्रिसंयोगी भंग लानेके लिए एक बार संकलनका प्रमाण एक होनेसे उसमें एक अधिक करनेपर दो हुए। इस दोको गच्छ दसमें-से घटानेपर शेप आठ रहे। इस आठका एक बार संकलन धन भात्र त्रिसंयोगी भंग होते हैं। संकछन धन लानेके लिए कहे गये करणसूत्रके अनुसार विवक्षित इसवें व्यवणें में प्रत्येक भंग एक, द्विसंयोगी एक कम गच्छ प्रसाण नी, त्रिसंयोगी भंग दो २० हीन गच्छ प्रमाण आठका एक बार संकलन धन मात्र है। सो संकलन धन लानेके सुत्रके अनुसार आठ और नौको दो और एकसे भाग देकर अपवर्तन करनेपर छत्तीस होते हैं। अर्थात् आठ और नौको परस्परमें गुणा करनेपर बहुत्तर हुए। और दो-एकको परस्परमें गुणा करनेपर दो हुए। दोसे बहत्तरमें भाग देनेपर छत्तीस रहते हैं। इसी तरह चतुःसंयोगी भंग तीन हीन गच्छका दो बार संकलन धन मात्र हैं। सो सात, आठ, नौको तीन, दो, एकका २५ भाग देनेपर ७।८।९। अपवर्तन करनेपर चौरासी होते हैं। पंचसंग्रोगी भंग चार हीन

गच्छका तीन बार संकलन धन मात्र हैं। सो छह, सात, आठ, नौ को चार, तीन, दो, एकसे भाग देकर ६।७।८।९। अपवर्तन करनेपर एक सौ छन्वीस होते हैं। पटसंयोगी भंग 81315181

४। ५। ६। ७। ८। ९ अपर्वात्ततमिदुवु ८ ४। अष्टसंयोगंगळु । सप्तरूपोनपवषड्वारसंकल्लितमक्कु ६। ५। ४। ३। २। १ ३। ४। ५। ६। ७। ८। अपर्वात्ततमिदु ३६। नवसंयोगंगळु अष्टरूपोनपवसप्तवारसंकल्लितमक्कुं

२।३।४।५।६।७।८।९ अपर्वात्ततमिदु९। दशसंयोगंगळु नवरूपोनपदाष्ट्रवारसंकलित-८।७।६।५।४।३।२।१

मक्कुमादोडमल्लि परमार्त्यंदिवं संकलितमिल्लिल्लियों वे रूपमक्कु-। सिवेल्ळं कूडि ५१२। इंती प्रकारिववेल्लेडयोळ् तंदु को बुद्ध ।

बरमस्यानबोज् तोप्पें बंदेतें दोडे बरमदोठं प्रत्येकसंग एकः प्रत्येकसंगमों दु । द्विसंयोगो ५ द्विरूपयमात्रः। द्विसंयोगोकट्यसस्य विरूपयमात्रमञ्जू । ६३ । त्रिसंयोगोविकमाः त्रिसंयोगचतुः-संयोगोवसंयोगादि स्वसं भवचतुःविष्टसंयोगावसानमाद संयोगोगळ प्रमाणं यथाक्रमं क्रममतित-क्रमिसदे रूपिफिकवाफ्रीनयसंकित्तं रूपायिकेकद्वित्वारादिन्ससंभवद्वपत्तरव्यव्यवसानं-

१२६। सप्तसंगोगाः पङ्गूपोनपदस्य पञ्चवारसकलनभात्राः ४।५।६।७।८।९ अपवृतिता ८४।

अष्टसंयोगा सप्तरूपोन स्वस्य पड्वारसकलनमात्राः ३।४।५।६।७।८।९ अपर्वातताः ३६। १० ७।६।५।४।३।२।१

नवसंयोगा अष्टरूपोनगयस्य सप्तवारसकलनमात्रा २।३।४।५।६।७।८।९ अपर्वातताः९। ८।७।६।५।४।३।२।१।

दनसंबोत्ताः स्वरूपोलपदस्य अष्टनारसंकलनमात्राः । अत्र परमार्थतः सकलनमेव नास्ति इत्येकः । एते सर्वे एकअत्येकभञ्जनविद्ययंगोः द्वादशोत्तरपञ्चानतभञ्जा भवन्ति ५१२ । एवं सर्वपदेष्वानयेत् । चरमस्याने प्रत्येकभगः एक १ । द्विसेयोगो विक्रपदमात्राः । दश्च त्रिसंयोगाः द्विक्ष्पोनपदस्यैकवारसंकलनमात्राः

पॉच हीन गच्छका चार बार संकळन धन मात्र हैं। सो पॉच, छह, सात, आठ, नौको पॉच, १५ चार, तीन, दो, एकसे भाग देकर भा ६।७।८।। अपवर्तन करनेपर एक सौ छुड़बीस ५।४।३।२।१।

होते हैं। सान संयोगी भंग छह डीन गच्छका पाँच वार संकलन धन मात्र हैं। सो चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ में छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देकर ४।੫५।७।८।९ ६।੫५॥३।२।१

अपवर्तन करनेपर चौरासी होते हैं। आठ संयोगी भंग सात हीन गच्छका छह बार संकल्ल धन मात्र हैं। सो बोन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नो को सात, छह, पाँच, चार, बीन, २० दो, एकका भाग देकर २। ४। ५। ६। ७। ८। ८। अपवर्तन करनेपर छत्तीस होते हैं। ७। ६। ५। ४। २। ३। २। १।

नी सयोगी भंग आठ होन गच्छका सात बार संकठन धन मात्र है। सो दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नोको आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर नी होते हैं। दस संयोगी भंग नी होन गच्छका आठ बार संकठन घन मात्र हैं। सो यहाँ वास्तवमें संकठन नहीं दे व्यांकि एकका संकठन एक ही होता है अतः एक हो है। इस प्रकार संबक्तो जोड़नेपर दसर्वे स्थानमें पाँच सो बारह भंग होते हैं इसी प्रकार संब

१. म "सानवार संकलनसंख्या"। २. इतो अप्रे मुद्रितप्रतौ सर्वं नास्ति ।

संकलनवारसंख्याहोनपर्वगळ ६४-२। -६४-३। -६४-४। ६४-५। ००००। ६-४-६३ तत्तद्वार-संकलितं यावताबद्भवति एवितु त्रिसंयोगान्तु रूपाधिकेकवारसंकलनसंख्याहोनपदय एकवार-संकलितसक्कुं ६४-२। ६४। १ अपर्वतितमिदु १९५३ चतुःसंयोगान्तु त्रिरूपोनपद्विकवार-

२ १ संकालतमक्कुं ६१।६२।६३ अपर्वात्ततीमदु ३९७११ पचसंयोगंगळु चतुक्योनपवित्रवारसंकालत-

 भनकुं ६०। ६१। ६२ अपर्वात्ततमिदु ५९५६६५ षट्संयोगंगळु पंचरूपोनपवचतुरुवारसंकालित-४। ३। २
 भनकुं ५९। ६०। ६१। ६२। ६३ अपर्वात्ततिमृतु ७०२८८४३ सप्तसंयोगंगळु षड्मपोनपवपंच-

सक्कु ५२। ६०। ६१। ६२। ६३ अपवास्ततामबु ७०९८८७ सप्तस्यागान् चक्रूमानप्रथम ५ ४ ३ १ बारसंकलितमक्कुं ५८। ५२। ६०। ६२। ६२। ६३ अपवस्तितमिदु गुणितमिद्वे ६७९४५५२१

अष्टमंद्योगंगळू सप्तरूपोनपव वड्वारसंकलितमञ्जू ५७।५८।५९।६२।६२।६२।६२ ५६५४ ३२२ अपर्वात्ततपुणितमित्रु ५५३२७०६७१ नवसंयोगंगळ् अष्टडपोनपवसम्बारसंकलितमञ्जू अपर्वात्ति

 ६४—२।६४—१ अपवितित्रुणिता १९५३। चतुःसंयोगा त्रिरूपोनपदस्य द्विकवारसंकलनमात्रा २ ।१
 ६१।६२।६३। अपवितिता ५९५६५। षट्संगोगाः पञ्चक्योनपदस्य चतुविरसकञ्चमात्रा

३ ।२ ।१ । ५९।६०।६१।६२।६३ अपर्वनिताः ७०२८८४७। सप्तर्मयोगाः षड्रूयोनपदस्य पञ्चवारसंकलन-

५ । ४ । ३ । २ । सात्राः। अपवर्तिता ५८ । ५९ । ६२ । ६२ । ६७ ९४५५२१ । अस्टतयोगाः सप्तरूपोन-६ । ५ । ४ । ३ । २ । १ ।

पदस्य षड्बारम्कलनमात्रा । ५७ । ५८ । ५९ । ६० । ६१ । ६२ । ६३ । अपविस्ताः ५५३२ ७०६७१ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । १ । १ ।

१५ स्थानों में जानना। अन्तर्क चौंसठ वें स्थान में प्रत्येक भंग एक, द्विसंयोगी भंग एक हीन गण्छ मात्र तिरस्तठ, विसंयोगी भंग दो हीन गण्छका एक वार संकलन घन मात्र। सो वासठ और तिरस्तठको दो और एकका भाग देनेपर जन्तीस सी तिरस्त होते हैं। तथा चतुःसंयोगी भंग मीत हीत गण्छका दो वार संकलन धन मात्र। मो इकसठ, वासठ, तिरस्तठको तीन, दो, एकका भाग देनेपर वनताछीस हजार सात सी ग्याहर भंग होते हैं। पंच संयोगी भंग चार दे होते एकका भाग देनेपर पाँच लाल पंचानते हजार छह सी पैंसठ होते हैं। छह संयोगी भंग पाँच होते एकका भाग देनेपर पाँच लाल पंचानते हजार छह सी पैंसठ होते हैं। छह संयोगी भंग भंग पंच होत गण्छका चार चार संकलन धन मात्र। भो उत्तरठ, सातठ, इकसठ, वासठ, वासठ, तिरसठको पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर स्वत्त छात्र और स्वति स्वत

१. म [ ५८०४५६०१ ]।

नागतराज्ञि ७ । ५७ । २९ । १९ । ० । ६९ । ३१ । ० अपर्वात्ततपुणितसिबु ३८ । ७२८९४६९७ ५६ । ५७ । ५० । ६९ । ६२ । ६२ ८ । ७ । ६ । ९ ४ । ४ ३ । २ । १

वझसंयोगवोज्ज नवक्पोनपव अष्टवारसंकल्लिसम्बक्तुं अप ५५ । ७ । १९ । २२ । २२ । ५२। ० ।६१।३१। ० ५५ । १५ । १५ । १८ ।५८ ।६९।६१।६२।६३ ९ ८ ७ ६ ५ ४ ३ २ १

ेइंतोप्रकारदिदमक्षसंचारसंजनितैकादशसंयोगादिभंगंगळ् यथासंभवंगळ् नडदु द्विचरमत्रिषष्टि-

संयोगंगळु रूपाधिकैकविष्टिवारसंकलनसंख्याबिहोनपद ६४-६१ एकविष्टवारसंकलितमक्कुं २३।४।००००।६०।६१।६२।६३ अपर्योत्ततिमिदु ६३। चतुःविष्टसंयोगमी देयककुं।१। ६२ ६२।६०।५५४। ३। २। १ मध्य

0000

ई चरमचतुःवष्टपक्षरस्यानबोळू प्रत्येकभंगमादियागि चतुःवष्टपक्षरं संयोगभंगावैसानमावसमस्ता-क्षरविकल्पंगळ वृति एक्कट्टन अर्डमक्कु-१८- मितेकाग्रेकोत्तरवर्णवृद्धिकमदिवं चतुःवष्टिवर्णाव-

नवसंबोगा अप्टरूपोनपदस्य सप्तवारसंकालनमात्राः ५६।५७।५८।५९।६०।६१।६२।६३। ८। ७। ६।५।४।३।२।१। अपर्वतिताः ३८७२८९६९७। दशसंबोगाः नत्ररूपोनपदस्यास्वर्णनामा

६२।६१।६०। मध्य ४। ३। २। १। अत्र चनुत्पष्टितमेऽक्षारस्याने प्रत्येकादीना चतुत्पष्टिसंयोगान्ताना सर्वेषामक्षराणा युत्तिरेकटुस्यार्द्ध भवति।

भंग सात होन गच्छका छह बार संकलन मात्र होते हैं सो सत्तावन, अट्टाबन, उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठको सात, छह, पाँच, चार, तोन, दो, एकका भाग देनेपर १५ पव पत्त करोड़ वतीस छाख सत्तर हजार छह सी इकहचर होते हैं। नौ संयोगी भंग आठ हीन गच्छका सात बार संकलन मात्र। सो छप्पन, सत्तावन, अठावन, उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठको आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर तीन अरब सत्तासी करोड़ अट्टाईस छाख चौरानचे हजार छह सौ सत्तानचे होते हैं। इस संयोगी भंग नौ होन गच्छका आठ बार संकलन मात्र। सो पचपन, छप्पन, सत्तावन, अठावन, २० उनसठ, साठ, इकसठ बासठ, तिरसठको नौ, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर होते हैं। इसी प्रकार ग्यारह संयोगी आदि भंग जानना।

तिरसठ संयोगी भंग बासठ होन गच्छ दोका इकसठ बार संकळन धन मात्र सो दो, तीन आदि एक-एक बढ़ते तिरसठ पर्यन्तको बासठ इकसठ आदि एक-एक घटते एक पर्यन्तका भाग देनेपर तिरसठ भंग होते हैं। चौंसठ संयोगी भंग एक ही है। चौंसठवें २५

१. म अपवृत्तित्वणितमिद् २१४५८८४५८३१५ इती प्रकार । २. म वस्मान ।

इंतिवंक्षरविकल्पसंस्येगळं चउसट्ठियदिवरिळय इत्याविगुणसंकछनविधानिंदिवं मेणु अंतयणं गुण-गुणियं आविषिहीणं रूऊणंतरभजिपमें वितु संकलन धनमं तरुत्तिरलु डावशांगप्रकीर्णकथुतस्कध-समस्ताक्षरंगळ संस्ये रूपोनेकटठप्रभित्तमक्कुमें बृद्ध तात्पर्य्यं ।

१० १८ - । एसमेकाधिकोत्तरक्रमेण चतु पट्यम्तवर्णस्यातेष्वक्षतचारक्रमेण 'यत्तेयमगमेकामि'स्यादि-करणसूत्रर
विचानेन वा व्यानीताना प्रत्येकद्विगंगोगादीना गृति कमनः एको द्वौ चल्वारोक्ष्यी योद्यस्य द्वात्रियस्चतुःपरिष्टरशिवगयम् तत सद्गुष्क्यावादीकादिवाने द्वाद्यभारक्ष्यत्यस्य हिष्णा द्विषणा प्रस्या चतुत्वरमत्रिचरमद्विचरमचत्रमेणु एक्ट्रस्य लोडधानाश्चात्रवृत्त्यानाद्यतिला सर्वात्यः । १ २ १ ४ । १ १ १ ३ ।
४ ४ । १४८ । १४६ । १४१ । ००० । ००० । ००० १८ = | १८ = | १८ = | १८ = | १८ = | गृवं विचालाद्यर-

१५ संस्था 'चल्रसिट्टिपर विराजिय' इत्यादिना वा 'अन्।वणं गुणगुणिय' इत्यादिना वा सकाळता सती हादशाङ्ग-प्रकीर्णकश्रुतस्तरुचसमस्वाधरसस्या रूपोनेकट्टप्रसिना स्वतीति वात्रार्यम् ॥३५४॥

स्थानमें प्रत्येक आदि चौसठ संयोगी पर्यन्त भंगोंको जोडनेपर एकट्रीके आधे प्रमाण मात्र भंग होते है। इस प्रकार एक आदि एक-एक अधिक चौंसठ पर्यन्त अक्षरोंके स्थानों में 'पत्तेयभंगमेगं' इत्यादि करण सुत्रके अनुसार भंग होते है। अथवा गणस्थानोंके वर्णनमें २० प्रमादोंका व्याख्यान करते हुए जो अक्षसंचार विधान कहा था उसके अनुसार भी इसी प्रकार भंग होते है। वे भंग कमसे एक, दो, चार, आठ, सोलह, वत्तीस, चौसठ, एक सौ अठाईन, दो सी छप्पन, पाँच मी वारह, एक हजार चीबीस, दो हजार अडताछीस, चार हजार छ।नवे, आठ हजार एक सी बानवे, सोलह हजार नीन सी चौरासी, बत्तीस हजार सात सी अड़सठ, पैंसठ हजार पाँच मी छत्तीस, एक लाख बतीस हजार बहत्तर, दो लाख 🧸 बासठ हजार एक सी चौआलीस, पाँच लाख चौबीस हजार दो सौ अठासी, दस लाख अहतालीस हजार पाँच सौ छियत्तर, बीस लाख सत्तानवे हजार एक सौ बावन, इकतालीम लाख चौरानवे हजार तीन सौ दो, तिरासी लाख अठासी हजार छह सौ चार, एक करोड सहसह लाख तिहत्तर हजार दो सी आठ आदि दुने-दुने होते है। अन्तिम स्थानसे चौथे, तीसरे, दूसरे तथा अन्तिम स्थानमें अर्थात ६१, ६२, ६३ और ६४वें स्थानमें एकट्रीके सोलहवें भाग, आठव भाग, चतुर्थ भाग और आधे भाग प्रमाण भंग होते हैं। इस प्रकार स्थित अक्षरोंकां संख्या 'चडसट्ठि पदं विरलिय' इत्यादिके द्वारा या 'अंतधणं गुणग्णियं' इत्यादिके द्वारा संकलित की जानेपर द्वादशांग और अगवाद्य श्रुतस्कन्धोंके समस्त ,अक्षरोंकी संख्या एक हीन एकदठी प्रमाण होती है ॥३५४॥

### मज्झिमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगुपुञ्वगपदाणि । सेसक्खरसंखाओ पडण्णयाणं पमाणं तु ॥३५५॥

मध्यमपदाक्षरापहृतवर्णास्तानि अंगपृष्वंगपदानि । शेषाक्षरसंख्याः ओ अहो भव्याः प्रकीर्ण-

कानां प्रमाणं तु ॥

परमाणमप्रसिद्धमध्यमपवबोडणञ्जतः चतुर्तिन्त्रात्कोदित्र्यजीतिलक्षसमसहल्राष्ट्रशताष्टाशीति - ५ प्रमितासरतंख्येयिवसा सरूल श्रुतत्कं शाकरतंख्येयं भागिग्रुतिरस्तु तल्लक्ष्यप्रसितंगयु द्वादशांग-पूर्व्वगतमध्यमपर्वगळपुत्र । अवशिक्टासरतंख्यु-संगवाह्यप्रकोणकालरंगळ प्रमाणमम्ब्रुत्निल्ल नेत्राशिकं माङल्यदुगुसेसलानुमो हु मध्यमप्यवालरंगळने तक्को हु मध्यमप्यसागल् द्वंतसरंगळगीनतु सध्यमप्यसायत्रश्चेतु नैराशिकस्यमाडि प्रमाणराजियिवं भागितिबंदलक्ष्यसंगपूर्व्वपवंगळपुत्रु ११२२३५८००५ अवशिक्टास्तरंगळपुत्र सामाधिकावियादंगबाह्यश्वासरंगळपुत्रु ८.१०८१७५ ओ १० अहो भव्य विवृत्त । अंगअंगबाह्यश्चनंत्रजेरस्त प्रयासंस्थमाणियदप्रमाणमुमनसरप्रमाणमुमनरिनी-नेतिन । अनुस्तरंगळणुत्र जोग्नतस्तर्वाणमुमनर्वरप्रमाणमुमनरिनी-नेतिन । अनुस्तरंगळणुत्र जोग्नतस्तर्वाणम्

अनंतरमंगपूर्वंगळ पदसंख्याविशेषमं त्रयोदशगाधासूत्रंगीळदं पेळदपरः ---आयारे सदयहे ठाणे समवायणामगे अंगे ।

तत्तो विहाहपणत्तीए णाइस्स धम्मकहा ॥३५६॥

आचारे सुत्रकृते स्थाने समवायनामके अंगे । ततो व्याख्याप्रज्ञानौ नाथस्य धम्मकथा ॥

सध्यमपदस्य परमागमप्रसिद्धस्यासरे. पोश्रणतचनुर्मिश्वस्कोटिष्यशीतिकस्रसमसङ्खाष्टशताष्टायोति-प्रमितं तेषु गत्ककश्चलकस्थालरेषु स्थानिकप्रमाणेषु भक्तेषु यत्कक्ष्य ताकरणञ्जूषुर्वगतमध्यमययाति त्रशत्ति । अविनिष्टासर्मेक्ष्या अञ्चाद्यप्रमाणेक्षस्तरप्रमाणे भवित । यदेवातमध्यस्या एक मध्ययपरं तद प्रशबद्धस्याणा वियन्ति मध्यमपदानि प्रवत्ति ? इति त्रैराशिकं कृत्वा प्रमाणराश्चिमा भवते यत्कक्ष्यं तद द्वपूर्ववदानि स्थान । ११९८९५०० । अविनिष्टासराणि सामाधिकाण्यस्यास्य स्थानिक । ८०१००१७५ । अविनिष्टास्य यदासंभव परमाणनक्षरप्रमाणं स्व त्यं नानिष्टि । प्राष्ट्रते ओ । अहो भव्य ! इत्यक्कानुत्वास्य यादासंभव परमाणनक्षरप्रमाणं स्व त्यं नानिष्टि । प्राष्ट्रते ओ स्वस्य संवीचनार्षः । १३५५॥ अवाङ्गुर्ववस्त्यनाविष्टे वर्षयदेवसामान्त्रस्य स्व

परमागममें प्रसिद्ध मध्यम परके मोलह सौ चौतीस कोटि, तिरासी लाख, सात हजार आठ सौ अठासी प्रमाण अक्षरोंसे समस्त अनस्कन्यके एक कम एकट्टी प्रमाण २५ अक्षरोंमें भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतने अंगों और पूर्वीके मध्यमपद होते हैं। शेष रद्दे अक्षरोंसे संख्या अंगवाक्षरूप प्रकीणकेंकि अक्षरोंका प्रमाण होता है।

यदि इतने अक्षरोंका एक मध्यमपद होना है तब एक हीन एकट्ठी प्रमाण अक्षरोंके कितने पद होते हूँ (इस प्रकार बैराजिक करके प्रमाण राशि मध्यम पदके अक्षरोंकी संख्यासे भाग देनेय को उच्छा आया एक ही वादह होटि, तिरासी लाख अठावन हजार पाँच, यह ३० अंग और पूर्वीके पदोंका प्रमाण है। तथा होग बचे अक्षर आठ करोड़ एक लाख आठ हजार एक सी पबहत्तर सामायिक आदि अंगवाछके अक्षर होते हैं। है भन्य! इस प्रकार अंग और अंगवाछ अ्रुतोंके पद और अक्षरोंका प्रमाण जानो। प्राकृतमें 'ओ' शब्द सम्बोधनार्थक अव्यव है।।३५५॥।

अब अंगों और पूर्वोंके पर्दोंकी संख्या तेरह गाथासूत्रोंसे कहते हैं-

29

इच्युश्तसनिषकरिकिको है निक्तिक्षुं प्रतिपाद्यात्येषुं पदसंस्याविशेषंगळुमें विवक्के तत्त्रवंग-पूर्व्याळोळु प्रकपणे माइत्यदुगुमेके दोडे मासश्रुतदोळु निरुत्याद्यसंभवनपुर्वारंदं । इत्ति हावारांग-गळ मोदलोळाबारांगं पेळल्यट्उवेके बोडे मोलहेतुनळ्य संवरनिजराकारणपंबाचाराविसकल-चारित्रप्रतिपादकस्वविंवं । मुष्ठभुगळिनावरिसल्पड्ड मोक्षांगमप्य परमागमशास्त्रकके मोवळोळु ९ वक्तव्यस्यं यक्तिसदमें वित ।

बतुर्जानसर्माद्धसंपन्नरप्प गणघरदेवकर्गाळवं तीरथेकरमुखसरोजसंभूतसर्वभाषा-स्मकविष्यस्वनिञ्जवणावचारितसमस्त्राभ्यालंगीळवं शिष्यप्रतिशिष्यानुग्रहारथंमाणि विर्वाचित्व श्रुतस्कषद्वावशांगळोळणे भोवळोळाचारांग विराचितल्पट्टुटु । आवर्रति समंत्रतोऽनुतिष्ठिति मोक्षमार्गमाराचयंत्यस्मिननेनेति वा आवारस्तरिमन आवारांगे इंतप्पाचारांगदोळ—

> जदं चरे जदं चिट्ठे जदं आसे जदं सये। जदं भंजेरज भासेरज एवं पावं ण बज्झह ॥

कयं चरेत् कथमासीत कर्ष आयोत कथं आषेत कथं भूंजीत कर्ष पापं न बध्यते । एरिंडतु गणधरप्रकानुसारिंददं यतं चरेत् यतं तिष्ठेत् यतमासीत यतं अयोत । यतं भाषेत यतं भूंजीत

द्रव्यस्तामध्वरूत्य निरुक्तप्रतिपादार्षपदसंस्थाविशेषाणा तनदङ्गपूर्वेषु प्ररूपणा क्रियते मानश्रुते निरुक्तपाद्यसभवात् । अङ्गद्रावाद्यस्य क्रमानाराज्यं कीयनम् । हृतः ? मोश्राहेनुपूतस्यरिन्यंत्रसरणस्याः बारादिसकण्यानित्रप्रतिपादकर्यन् मुमुल्गिराद्रियमाणस्य मोश्राङ्गपूतस्य परमाममशास्त्रस्य प्रयसते कत्त्रव्यवस्य यक्तिप्रद्रव्यान् । चनुक्रतिसमित्रपर्वाच्यान्यस्य तीर्वाकरस्यान्यस्य प्रयस्य व्यवस्य विश्वप्रद्रवान्यस्य स्थाति । विश्वप्रतिभाव्यस्य स्थाति । विश्वप्रतिभावस्य स्थाति । विष्यप्रतिभावस्य स्थाति । विश्वप्रतिभावस्य स्थाति । विष्यप्रतिभावस्य स्थाति । विष्य

जदं चरे जदं चिट्ठे जदं शांग जद समे । जदं भञ्जेकज भासेन्ज एव पात्रं ण वज्जदं ॥१॥

कथं चरेत् ? कथ तिथ्ठेत् ? कथमानी ? कथं शयीत ? कथं भाषित ? कथं भाषित ? कथं भाषित ? कथं भाषित ? कथ्यते ? ईनि गणवरप्रकानुसारेण यत चरेत् । यत तिथ्ठेत् । यतमामीत । यत शयीत । यत भाषेत । यत

द्रव्यश्तको अधिकृत करके वस-उस अंग और पृत्रों में निरुक्ति, प्रतिपादित अर्थ और प्रतिक्षि संख्याका कथन करते हैं क्योंकि भावश्रतमें निरुक्ति सम्भव नहीं हैं। द्वाद्रशांन-१५ में पहला आवारांग कहा है क्योंकि भोवश्र हेतु संवर निर्वराके कारण पंचाचार आदि सकल वारिज्ञका प्रतिपादक होनेसे मुसुकुंगेकि द्वारा आदरणीय तथा साक्ष्मि अंगमूत आचार-का परमानाम आक्रमें प्रथम चक्कय होना मुक्तिसद्ध है। चार क्वान और सात ऋद्वियोंसे सम्पन्न गणपददेवने तीर्यक्रद मुखकमालसे उस्पन्न संभापायती दिव्यव्यत्तिको मुक्तक समस्त अव्यव्यक्षित्र के अव्यव्यक्षित्र होता आवारामा शाह्य होता प्रवाद के स्वाद का व्यवस्य का वारांग प्रवाद को। जिसमें या जिसके द्वारा आवाराने अच्छी रीतिसे आवश्रत करते हैं, मोझ मागकी आरापना करते हैं वह आचार है। उस आवारांग में कैसे चठना, कैसे सोई स्वाद होना, हैसे वैठना, कैसे सोना केसे बोठग, किसे सोजन करना कि पापका वन्य तही। इस गणपदके प्रवत्ते अनुस्त सावधानातापूर्वक बीठिए सावधानतापूर्वक बीठिए सावधानतापूर्वक बीठिए सावधानतापूर्वक बीठिए सावधानतापूर्वक बीठिए सावधानतापूर्वक बीठिए

एवं पाय न बच्यते । इत्याणुक्तरबाश्यप्रतिपावितम्निनन्तसमस्तावरणं बाँणसस्यट्डुरु । सुत्रयति-संशेरोणात्यं सुव्यतीति सुत्रं परमागमः । तदर्थं कृतं करणं मानविनत्यावि निक्किनाध्ययनाविक्रिया । अथवा प्रज्ञापना कल्याकल्याकृष्टेवोपस्थापना क्यवहारसम्बिक्रयाः स्वसमय-परसम्परक्तयः च सुत्रेः कृतं करणं कियाविद्योवो यस्मिन् व्ययते तस्तृत्रकृतं नाम द्वितीयमंगं । तिष्ठंत्यस्मिन्येकाये-कोत्तराणि स्थानानीति स्थानं स्थानांगं तस्मिन् संग्रह्नयेन एक एषात्मा व्यवहारनयेन संसारी प्रकुत्रस्वति द्विविकत्यः उत्तरावय्यप्रशिवप्रदुक्त इति त्रिक्रकणः, कम्मवंशाच्यन्त्रगीत्व संक्षात्रतीति बतुःसंक्रमणपुक्तः, अर्थवामिक्तशायिकश्यायाज्ञमिकोद्यविक्षपारिकामिकनेवेन पंच विशिद्ययमम् प्रधानः, पृथ्वंतिश्रणपविक्षमोत्तरोव्यावित्यत्रेते संसारावस्थायां बद्कारकम्पुक्तः, स्यावस्ति-स्यान्ताति स्यावस्तिनास्ति स्याववक्तव्यः स्यावस्वक्तव्यः स्यानास्त्यवक्तव्यः स्यावस्तिनास्त्य-वक्तव्यः इत्यादिसामर्गीमात्रस्याचे उपयुक्तः, अव्यविकस्मातिवयपुक्तस्यावद्याक्तः, नवजोवाजीया-वत्यव्यप्तयेनताचारणदिनिष्ठनुरचेकियभेवाद्ववस्थानसः इत्यावीनि जीवस्य, सामान्याप्येणपा एकः

और मावधानतापूर्वक भोजन करिए। ऐसा करनेसे पापका बन्ध नहीं होता, इत्यादि कत्तर वाक्यों में प्रतिपादित सुनिजनोंका समस्त आवरण वांणत है। 'सूत्रवित' अर्थोत् जो संक्षेपसे अर्थको सूचित करता है वह सूत्र नामक परमागम है। वसमें कुत अर्थात् जाती संक्षेपसे अर्थको सूचित करता है वह सूत्र नामक परमागम है। वसमें कुत अर्थात् जानको त्यवहार धर्मकी कियाएँ तथा स्वसमय-परसमयका वर्णन है। अर्थवा सूत्रोंके हारा कृत क्रियाचित्रेष का जिसमें वर्णन है वह सूत्रकृत नामक दूसरा अंग है। जिसमें पकको आदि लेकर एक-एक बढ़ते हुए स्थान 'तिष्ठिनिव' रहते हैं। वह स्थानांग है। उसमें संग्रहनयसे आत्मा एक है, ज्यवहारत्यमें संसारी मुक्त हो प्रकार है, ज्यावस्थाव्य चुक्त होनेसे त्रिव्ह्रण है, कर्मवत्र २० चारों गतियोंमें संक्रमण करनेसे वार सक्रमणसे पुक्त है, औपश्रामक, क्षायिक, सायोपश्रामक, औन्त्रविक, पारिणामिकके मेदसे पाँच विशिष्ट अन्वसेसे युक्त है, स्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, उक्त्याति, अर्थोगिकिक मेदसे संसार अवस्थामें छह उपक्रमोंसे युक्त है, स्वादित, स्थात् नात्ति, स्थात् अवक्रव्य, स्थात् अतिक अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन आदित अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन अतिन अवक्रव्य, स्थात् अतिन अतिन अवक्रव्य है। आप प्रकारके कर्मास्रवांसे ३५ स्थात् अत्रव्याद साम्रवांसे इत्याद अत्रवांस्व संवर विजेरा मोक्ष पुण्य पाप

पुद्गलः विशेषाप्पंगया अणुरक्तंत्रभेदादृद्धितयः इत्यादि पुद्गलादीनां च एकाद्येकोत्तरस्थानानि वर्ण्यतं इति स्थानं नाम ततीयमंगं ।

सम्संग्रहेण साव्ययसामान्येन अवेयंते आयंते जीवादिपदात्याः व्रथानेत्र नालभावानाधित्य तिस्मन्तित समवायांगं । तत्र व्रथाश्रमेण सम्मास्तित नायः सवृत्राः, संतारिजोवेन 'संतारिजोवेन सम्मान्यते अन्यायः स्वर्धाः, पुक्तभावेन पुक्तभावः सवृत्राः, स्वर्धाः, स्वर्धाः, स्वर्धाः, स्वर्धाः, स्वर्धाः, स्वर्धाः, स्वर्धाः, स्वर्धाः सवृत्राः। अविध्याननरकजंबृद्धीपसर्व्यत्यिदिः विधाननेतानि सवृत्रानित्यादि क्षेत्रसम्बद्धाः । एकसमयः एकसमयेन सवृत्राः । आविष्ठरावस्या सवृत्राः। आविष्ठरावस्या सवृत्राः। आविष्ठरावस्या सवृत्राः। स्वर्धानारकभावनथांतराणां ज्ञय्यापूर्वि सवृत्र्यानित्र सव्यात्यासिद्धि-वैद्यानाष्ट्रस्कृष्टायुर्वि सवृत्र्यां । इत्याति कालसमवायः । केवल्जानं केवलदर्शनेन सवृत्राः। स्वर्धात्यादिर्भाव-वैद्यानाष्ट्रस्कृष्टायुर्वि सवृत्र्यां अवृत्यायंगं । विशेवेन्वंतृप्रकारेरास्था किमस्ति जीवः किमवक्त्रयो जीवः किमवक्त्रयो जीवः किमवक्त्रयो जीवः किमवक्त्रयो जीवः किमवक्त्रयो जीवः विव्यवस्त्रयो जीवः विव्यवस्त्रयानि स्वर्यायानि स्वर्यायानिक्यायानिक्यायानिक्यायानिकायानिक्यानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकायानिकाया

हिनिवसुःपञ्चिरियमेदाद् दशस्थानकः हरयादीनि जीवस्य, सामान्यार्पणादेकः पुद्गलः विदीवार्पणया अपुल्लक्ष्मनेदाद् द्वित्यः, हरवादि पुद्गलानेदानं च एकायेकीतरस्यानानि बण्यंन्ते हिन स्थानं नाम तृतीयमञ्जून् । 
रैं सं-संग्रेहण सातृत्यसामान्येन जवेरन्ते ज्ञायन्ते जीवादिण्यार्था क्रम्यविकार्णमान्यान्तिस्य अस्मिनित्ते सम्वायाञ्चम् । तत्र क्रमायाञ्चम् स्थानित्त्रकार्यने क्षमानित्त्रकारः सद्याः । संसारित्त्रविकारं सत्याः । स्थानित्रकारः सद्याः । संसारित्त्रविकारं स्थानित्त्रकारः स्थानित्रकारः सद्यानि । जविष्यानन्यत्रक्षमस्यायः । स्थान्ययोग् सीमन्तत्तरक्ष्मनुव्यत्रिः स्थानित्रकारः स्यादि स्थानि । स्वस्याम् । अविष्यानन्यत्रकार्यन्त्रवार्षे स्थानित्रकारम्यानित सद्यानि । जविष्यानन्यत्रकार्यन्त्रवार्षे स्थानित्रकारमान्यत्रकारम्यान्यत्रकारम्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्यस्यान्त्रकारम्यान्यस्यान्त्रकारम्यान्यस्यान्त्रकारम्यान्त्रकारम्यान्यस्यान्त्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्यानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्रकारम्यान्तिः स्थानित्यस्यान्तिः स्थानित्यस्यान्यस्यान्तिः स्थानित्यस्यान्तिः स्थानित्यस्यान्यस्यान्यस्यान्तिः

ये नी पदार्थ उसके विषय होनेसे नी अर्थरूप है, पृथिवी अप् तेज वायु प्रत्येक साधारण १५ दोइन्द्रिय जीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पेवेन्द्रियके भेदसे दस स्थानवाला है, इत्यादि जीवका और सामान्यसे पुद्राल एक हैं, विशेषको अपेका अपु और स्कन्धके भेदसे वो प्रकार है, इत्यादि जीवका नामक तीसरा अंग है। 'क्षं' अर्थाद साहुर्य सामान्यरूप संगहनवसे 'अर्थयन्ते' इत्य क्षेत्र काल भावको लेकर जीवादि पदार्थ जिसमें जाने जाते हैं वह समयायांग है। उसमें द्रव्यक्षे काल भावको लेकर जीवादि पदार्थ जिसमें जाने जाते हैं वह समयायांग है। उसमें द्रव्यक्षे क्षेत्र अर्थात सामान है, संसारी जीवसे संसारी जीव समान है, पुक्त जीवसे मुक्त जीव समान है, द्रव्यादि इत्यादि इत्यासायाय है। क्षेत्रको अपेका सोमन्त नरक, मुद्धन्यलोक, ऋदु नामक इन्द्रक विमान, सिद्धनेत्र प्रदेशसे समान है, सातव नरकका अवधिस्थान नामक इन्द्रक विमान, सिद्धनेत्र प्रदेशसे समान है, सातव नरकका अवधिस्थान नामक इन्द्रक विमान, सिद्धनेत्र प्रदेशसे समान है, सातव नरकका अवधिस्थान नामक इन्द्रक विमान, सिद्धनेत्र प्रदेशसे समान है, प्रावद्य क्षेत्र सम्याद्य है। एक समय एक समयकै समान है, जावली आवलीक समान है, प्रयाद प्रयोद के नारकी और सर्वाध-विद्य होने के विद्यक्ष प्रयाद के सम्याद है। क्षेत्र काल के वत्र विक्र के सम्याद है। क्षेत्र काल के वत्र के सम्याद है। क्षेत्र काल के वत्र विक्र के सम्याद है। क्षेत्र काल के वत्र के सम्याद है। क्षेत्र काल के वत्र के सम्याद है। स्वाद नारक के समान है, इत्यादि समवायोक कथन समवाय नारक सम्याद है। इत्यादि समवायोक कथन समवाय नारक चत्र व्यवस्थान क्षेत्र चत्र विद्यक्ष स्वादा नारक चत्र विक्र विद्यविद्य नारक चत्र विक्र विद्यादि समवायोक कथन समवाय नारक चत्र विक्र चत्र विद्यादि समवायोक कथन समवाय नारक चत्र विद्यादि सम्यादि क्षेत्र विक्र क्षेत्र विद्यादि समवायोक कथा समवाय नारक चत्र विक्र चत्र विक्र सम्याद है।

२०

वाक्यानि प्रजाप्यंते कथ्यन्ते यस्यां सा व्याख्याप्रजाप्रिनाम पंचममंगं । नाथस्त्रिकोकेश्वराणां स्वामी तीर्त्यंकरपरमभट्टारकस्तस्य धरमंकथा जीवाविवस्तुस्वभावकथनं । वातिकर्मक्षयानंतर-केवलज्ञानसहोत्पन्नतीत्र्यंकरत्वपृथ्यातिशयविज् भितमहिम्नस्तीत्र्यंकरस्य पर्व्याह्ममध्याह्मापराह्माऽ-द्वेरात्रिषु वट वट घटिकाकालपर्यंतं द्वादशगणसभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्वनिरुदगच्छत्यन्यकालेपि गणधरशक्तचक्रधरप्रश्नानंतरं चोदभवति । एवं समदभतो विव्यध्वनिः समस्तासन्नधोतगणातु-हिइय उत्तमक्षमादिलक्षणं वा घरमं कथयति । अथवा जातगंगघरदेवस्य जिज्ञासमानस्य प्रश्नातु-सारेण तद्वतरबाष्यरूपा धर्मकथातत्पुष्टास्तित्वनास्तित्वविस्वरूपकथनं । अथवा ज्ञातृणां तीर्व्यकर-गणधरशक्रवक्रधरादीनां घरमानुबंधिकंबोपकथाकथनं ज्ञातधर्मकयानाम षष्ठमंगं।

### तो वासयअञ्झयणे अंतयडेणुत्तरोववाददसे। पण्डाणं वायरणे विवायसत्ते य पढसंखा ॥३५७॥

तत उपासकाध्ययने अंतकृद्दशे अनुत्तरीपपाददशे । प्रश्नानां व्याकरणे विपाकसूत्रे च पद-संख्या ॥

गणधरदेवप्रश्तवाक्यानि प्रजाप्यन्ते कथ्यन्ते यस्यां सा व्याख्याप्रजातिनाम पञ्चममञ्जः । नाय-जिलोकेश्वराणां स्वामी तीर्थंकरपरमभद्रारकः तस्य धर्मकथा जीवादिवस्तुस्वभावकथनं, धातिकर्मक्षयानन्तरकेवलज्ञानसहो-त्पन्नतीर्थं करत्यपुण्यातिशयविज्ञिमतमहिम्नः तीर्थं करस्य पूर्वोह्ममध्याह्मापराह्माधँरात्रेषु षट्षद्विदकाकाल- १५ पर्यन्त द्वादरागणसभामध्ये स्वभावतो दिव्यध्वनिष्दग्रच्छति । अन्यकालेऽपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्तरं चो द्भवति । एव समदभतो दिव्यध्वनिः समस्तासन्नश्रोतगणानदृश्य उत्तमक्षमादिस्रक्षणं रत्नत्रयात्मक वा धर्मं कथवति । अथवा ज्ञातुर्गणधरदेवस्य जिज्ञासमानस्य प्रवनानसारेण तदुत्तरवाक्यरूपा धर्मकथा तत्पृष्टा-स्तित्वनास्तित्वादिस्वरूपकथनं, अथवा ज्ञातणा तीर्थकरगणधरशक्र चक्रधरादीना धर्माऽनुबन्धिकथोपकथाकथनं नाथधर्मकया जालधर्मकयानाम वा षदमञ्जम ॥३५६॥

अंगमें होता है। क्या जीव है या नहीं है ? क्या जीव एक है या अनेक है ? क्या जीव नित्य है या अनित्य है ? क्या जीव वक्तव्य है या अवक्तव्य है इत्यादि गणधरदेवके साठ हजार प्रश्न भगवान अर्हन्त तीर्थंकरके पासमें पछे गये जिसमें विशेष अर्थात बहुत प्रकारसे प्रजाप्यन्ते कहे जाते हैं वह व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक पाँचवाँ अंग है। नाथ अर्थात् तीनों लोकों-के ईरवरोंका स्वामी तीर्थंकर परम मटारककी धर्मकथा—जीवादि वस्तओंके स्वभावका २५ कथन, कि पातिकमोंके क्षयके अनन्तर केवलज्ञानके साथ उत्पन्न तीर्थकर नामक पण्याति-शयसे जिनकी महिमा बढ गयी है उन तीर्थंकरकी पर्वोद्ध, मध्याद्ध, अपराद्ध और अर्घरात्रिमें छह-छह घड़ी काल पर्यन्त बारह गणोंकी सभाके मध्य स्वभावसे दिव्यध्वनि खिरती है, अन्य समयमें भी गणधर, इन्द्र और चक्रवर्तिक प्रश्न करनेपर खिरती है। इस प्रकार उत्पन्न हुई दिव्यध्वनि समस्त निकटवर्ती श्रोतागणोंके उद्देशसे उत्तमक्षमादि छक्षणरूप रत्नत्रयात्मक धर्म- ... का कथन करती है। अथवा जाता जिज्ञास गणधर देवके प्रक्रनके अनुसार उत्तर वाक्यरूप धर्मकथा, पछे गये अस्तित्व-सास्तित्व आदिके स्वरूपका कथन अथवा ज्ञाता तीर्थकर गण-धर इन्द्र चक्रवर्ती आदिके धर्मानवन्धी कथोपकथन जिसमें हो वह जातधर्मकथा नामक ळठा आंग है ॥३५६॥

श्राल्क्षदं बिं∞कं उपासते आहारादिवानींन्तत्यमहाविष्जाविषानीक्ष्य संघमाराघयंतीत्युपा-सकाः। ते अमीयंते पठघते वडांमिकब्रतिकसामायिकप्रोषधोषषाससीचत्तीवरतरात्रिमस्कतत-ब्रह्मचार्यास्मरिक्द्रतित्वताऽनुसतीहृद्ध्यविरतमेवैकावशनिक्यसंबींधवतगुणशोकाचारक्रियामंत्रावि -व्यिवनीठबंध्येशीक्मित्तित व्यासकाञ्ययनं नास सप्तममंगं।

'उपासते' जो आहार आदि दानके द्वारा और नित्यमह आदि पृताविधानक द्वारा संबक्ती आराधना करते हैं वे उपासक है। वे उपामक दर्शनिक, प्रतिक, सामियक, प्रोपभो-पवास, सिव्यतिक स्वाराक, प्राप्तक की विकास करते हैं वे उपासक है। वे उपामक दर्शनिक, प्रतिक, सामियक, प्रोपभो-पवास, सिव्यतिक स्वाराक, सेदांसे सम्बद्ध कर, पूण, शील, आचार, क्रिया, मन्त्र आदि विस्तारसे जिसमें 'अपीयन्ते' पढ़े जाते हैं वह उपासकाध्ययन नामक सातवाँ अंग है। प्रत्येक तीधमें दस-दस सुनीहवर तीज चार प्रकारक उर्धिक स्वार्थ अनन्दर संसारका अन्त करते प्रतिक होता होता होता कर कर करते कि सात्र अपीक सात्र का अन्त करते हुए। इसिल्य कन्त्रे 'अन्त्रकत्त कि होता राज्य हुए। इसिल्य कन्त्रे 'अन्तरकत्त कि होता होता होता है। इसिल्य कन्त्रे अन्तर्भव अनिक कि होता होता होता है। इसिल्य कन्त्रे अन्तर्भव आदिक में तीपीक होता होता होता होता है। प्रत्येक सात्रिक सात्र के सात्

अभय वारियेण चिलातपुत्रा इत्येते वारण महोपसम्पानिजील्यें द्वाविकृतां पूजां ल्व्याउनुत्तरियमाने पूष्पन्ता: । एवं वृष्यभादितील्येंव्यि परसागमानुसारेण कातव्या: । प्रकत्य वृत्तवास्यनष्टपुष्टिचितादिरूपस्यात्यः त्रिकालमोचरो धनधान्यावि लाभालाभसुखुः क्वावित्तरप्रवाणवपराज्याविरूपो व्यावियते
स्वाव्यात्यं विस्तेष्त स्वाव्याविरूपो क्षणानुष्यात्या काल्येच्या विक्षेषणो सेवेजनी
निक्वं बनी चेति कवा चतुष्टिया । तत्र प्रवाद्यात्योग करणानुष्योग चरणानुष्योगहष्यानुष्योगरूपपरमागम्
पदात्यांनां तोत्यंकराविवृत्तातलोकसंत्यानदेशसकलय्यात्यम्मपंचात्रितकायावीनां परमताशंकारिहतं
कवनसावेपणीकचा । ममाणनयात्यकपृतिवृत्तविरूपोत्यक्तिकृत्याव्यक्तिस्यात्यांनिवरस्तम्यात्यंतिराकरणस्या
विश्वेषणोकचा । रत्याणनयात्यकपृतिकृत्वव्यव्यक्तिस्यस्यात्यंतिवर्वात्यानुष्यानिवर्वात्यात्यात्याः । स्वावन्तिकृत्यान्यस्यात्यंतिवर्वात्यात्यः । स्वावन्तिक्यां । स्वावन्तिक्यां । स्वावन्तिक्यां । स्वावन्तिक्यां । स्वाविन्यंत्रात्या । स्वावन्यात्यात्यां । स्वावन्तिक्यां । स्वाविन्यंत्रात्या

स्वालीके तीर्थमें ऋजुदास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, नन्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिपेण, 20 चिलातपुत्र ये दारुण महा उपसर्गोंको जीतकर इन्द्रादिके द्वारा की गयी पूजाको प्राप्त करके अनुत्तर विमानमें उत्पन्न हुए। इसी प्रकार ऋषभ आदि तीर्थंकरोंके तीर्थमें भी परमागमके अनुसार जानना। प्रश्न अर्थात् दूतवाक्य, नष्ट, मुष्टि चिन्तादि विषयक प्रश्नका त्रिकाल गोचर अर्थ जो धनधान्य आदिकी लाम-हानि, सुख-दःख, जीवन-मरण, जय-पराजय आदि-से सम्बद्ध है वह जिसमें ज्याकियते अर्थात् उत्तरित किया गया हो, वह प्रश्तव्याकरण है। २५ अथवा शिष्योंके प्रश्नके अनुसार अवक्षेपणी विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेजनी ये चार कथाएँ जिसमें बर्णित हों वह प्रश्तन्याकरण है। तीर्थंकर आदिके इतिवृत्तको कहनेवाले प्रथमानुयोग, लोकके आकार आदिका कथन करनेवाले करणानुयोग, देशचारित्र और सकळचारित्रको कहनेवाळे चरणानुयोग तथा पंचास्तिकाय आदिका कथन करनेवाळ इन्यानुयोग रूप परमागमके पदार्थीका परमतकी आशंकाको दूर करते हुए कथनको आक्षे-पणी कथा कहते हैं। प्रमाणनयात्मक युक्ति तथा हेतु आदिके बलसे सर्वथा एकान्त आदि अन्य मतोंका निराकरण करानेवाली कथाको विक्षेपणी कथा कहते हैं। रत्नत्रयात्मक धर्मका अनुष्ठान करनेके फलस्वरूप तीर्थंकर आदिके ऐश्वर्य, प्रभाव, तेज, ज्ञान, सुख, वीर्य आदिका कथन करनेवाळी संवेजनी कथा है। संसार अरीर और भोगोंसे राग करनेसे दुष्कर्मका बन्ध होता है और उसके फलस्वरूप नारक आदिका दःख, दृष्क्रलकी प्राप्ति, शरीरोंके अगोंका विक्रपपना, वारिद्वय, अपमान आदिके वर्णनके द्वारा वैराग्यका कथन करनेवाली निर्वजनी

१. अवक्षे-म् ।

ध्यास्थायंते यस्मिन् तरप्रकास्याकरणं नाम वशासमंतम् । शुभाशुभकरमंगां तीव्रमंबमध्यमणिकरूप-शक्तिकरातुभागस्य ब्रव्यक्षेत्रकारुभावाय्यः फव्यनायरिणातिरूप उवयो विपाकरतं सूत्रयति वर्णयतीति विपाकसुत्रं तासेकादशसंगम् । एतेव्यक्तारियु विपाकसुत्रपण्यंतेष्वेकादशस्त्रीयु प्रायेकं सन्यमप्याता संख्या ययाकमं बच्यते हृत्यात्यः ।

अद्वारस छत्तीसं बादालं अडकदी अडविछप्पण्णं ।

सत्तरि अद्भावीसं चउदालं सोलस सहसा ।।३५८।।

अष्टावत बर्दानगत् द्वाचरवारिशत् अष्टकृतिरष्टद्विः बर्द्गचाशत् सप्ततिरर्ध्वोवशतिः चतुरुव-त्वारिशत् बोडश सहस्राणि ॥

> इगिदुगपंचेयारं तिवीस दुतिणउदिलक्ख तुरियादी । चलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसुचम्मि ॥३५९॥

एकद्विपंचेकावशित्रविंशति द्वित्रिनविंतलक्षाणि तुष्योदीनि चतुरशीतिलक्षाण्येका कोटी च विदाकसूत्रे ।।

सहस्रवान्यः सर्वत्रंत्र संबच्यते । आचारांगे आचारांगदोज् अच्टादाशसहस्रपर्वगळपुतु १८००० सूत्रकृतांगवोजु वर्षात्रशास्त्रह्रस्ययंगळपुतु १६००० स्थानांगदोजु हाचत्वारिहाससृहस्ययंगळपुतु १५००० स्थानांगदोजु हाचत्वारिहाससृहस्ययंगळपुतु १५००० चतुर्वस्यसयायाविष्ठप्तत्रस्याकरणयय्यंतमाव सामांगवोजु एककक्षात्रीव्यां माडल्पहुत्र-वे ते वोड सम्बायांगवोजु एककक्षमुं चतुर्वाष्ट्रसहस्ययंगळपुतु १६४००० । व्याख्यात्रत्रस्यंगवोजु हिकक्षपुत्रम्याचिहासहस्ययंगवोज्ज्यात्र स्थाळपुत्रम्याचात्रिक्षप्रवाचात्रसहस्ययंगविष्ठप्त्र स्थाळपुत्रम्याचात्रस्य वर्षाचात्रसहस्ययंगवेज्य स्थाळपुत्र भ६००० वर्षासकाध्ययमांगवोज्ज्य स्थाळपुत्र भ६००० वर्षासकाध्ययमांगवोज्ज्य एकावज्ञकशंगज्ञ सर्वातस्रहस्ययंगळपात्र ११७००००

निर्वेशनी क्या। एवंदिमाः कथाः श्याक्रियन्ते व्याख्यायन्ते यहिमस्तरप्रशन्ध्याकः ण नाम दशममह्गम्। शुगा-मुभ्वकंमा तीयमन्दमध्यमिकक्त्यविनक्तपानुमानस्य हथ्यक्षेत्रकालभावाश्ययक्रव्यात्तरित्तानिकः उदयः— विपाकः ते नुत्रपति वर्णयतीति विपाककृत्र नामेकादशमहम्म। एतेष्याचाराविष् विपाककृत्रपर्यन्तेषु एकादशसु अहरोप् प्रत्येक मध्यमण्यानां संक्या यदाक्रानं वस्यते हत्ययः। १३५७॥

सहस्रवाद्यः सर्वत्र संवय्यते । आचाराङ्गे अष्टाव्यसहस्राणि पदानि १८००० । सूत्रकृताङ्गे पट्त्रिया-सहस्राणि पदानि १६००० । स्थानाङ्गे कावत्यारिकालसङ्ग्राणि पदानि ४२००० । चतुर्वादियु समकायारिषु प्रवन्नाकरणपर्वत्यु तात्यक्रङ्गेषु एकळातादियोगः क्षियते । तथ्या—समबायाङ्गे एकळावचु पष्टिसङ्गाणि पदानि १६४००० । आक्ष्यप्रकार्यस्ये ढिळाताहावित्रातिसहस्राणि पदानि १२८००० । सानुकवाङ्गे पद्राठास-बट्सम्राजस्यहस्राणि पदानि ५५६०० । उपास्त्रकाण्यनाङ्गे एकाद्यक्रस्रमतिसहस्राणि पदानि १९०००० ।

कथा है। इस प्रकारकी कथाएँ जिसमें विणित हों वह प्रश्नव्याकरण नामक दसवों अंग है। मुझ और अधुम कमिक तीक्ष-मन्द-मध्यम विकल्प शक्तिकर अनुभागके द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव-के आश्रयसे फल्दानकी परणतिकप उदयको विषाक कहते हैं। उसको जो वर्णन करता है वह विषाक सुत्र नामका स्यारहवाँ अंग है। आवारसे छेकर विषाक सुत्र पर्यन्त स्यारह अंगोंमें-से प्रत्येकमें मध्यमपर्विकों यथाकम कहते है। १४०॥

सहस्र शब्दका सम्बन्ध सर्वत्र लगाता है। आचारांगमें अठारह हजार पर हैं। सूत्र-कृतांगमें क्लीस हजार पर हैं। स्थानांगमें बयालीस हजार पर हैं। चतुर्ध सरायायांगसे केंद्र प्रतम्यासरूप पर्यन्त सात अंगोमें एक लाख आदिका योग किया जाता है। जतः समबायांगमें एक लाख चौसठ हजार पर हैं। व्याख्यात्राति अंगोमें दो लाख अठाईस अंतक्रह्जांगबोल् त्रयोबिजातिललंगळूष्टाविजातिसहत्वपबंगळणुबु २३२८०००। अनुत्तरौपपाविक-बर्जामबोल् द्विनवित्तरुंगळ् चतुत्र्वस्वार्गरःसहत्वपबंगळणुबु ९२४४०००। प्रदेनस्याकरणांगबोळ् जिनवित्तरुंगळ् योडजासहत्वपबंगळणुबु ९२१६०००। विपाकसूत्रांगबोळ् एककोटियं बतुरज्ञोति-रुक्षपबंगळणुब १८४००००।

### वापणनरनोनानं एयारंगे जुदी हु वादिम्म । कनजतजमताननमं जनकनजयसीम वाहिरे वण्णा ॥३६०॥

अन्तकृद्गाङ्गे नयोविश्वतिकलाष्टाविश्वतिसहलाणि पदानि २३२८००० । अनुत्तरौपपादिकदशाङ्गे द्विनवति-लक्षपपुरुवस्वारिशसहस्त्राणि पदानि ९२४४०००। प्रस्तव्याकरणाङ्गे निनवतिलक्षपोष्टश्रसहस्राणि पदानि ९३१६०००। विपाकनुत्राङ्गे एककोटिबनुरस्रोतिललाणि पदानि १८४०००००॥३५८–३५९॥

पुत्रांनिकादवाङ्क्रगदसब्यापृतिः अक्षरसस्यया वापणनरनोनानं चतुःकोटिपञ्चदशक्तद्विसहस्रप्रमिता २० स्वतं ४५५०२०० सक् स्कृट । बुह्मिवादार्त् कनजत्वयसायनम् अष्टीत्यत्वकोठ्यष्टपष्टिकायद्वञ्चासः २० स्स्कृत्यप्रव्यवदिनि अवन्ति २०८६८५६००५ । जनकनवयसीम अष्टकोठ्येक्ककष्टाष्टमहर्सकेयवायन्वसासत्यक्षराणि सामायिकारित्ववुदंगमेदेङ्कुबाङ्ग्येत्र भवन्ति ८०६०५५। बृद्दोना नियप्युत्तरित्ववतसंस्थाना मित्यप्रदेशना सामायिकारित्ववुदंगमेदेङ्कुबाङ्ग्येत्र भवन्ति ८०६०५५। बृद्दोना नियप्युत्तरित्ववतसंस्थाना मित्यप्रदेशना सामायिकारित्वदंगमेदेङ्कुबाङ्ग्येत्र भवन्ति ८०६०५५। बृद्दोना नियपस्युत्तरित्ववतसंस्थाना मित्रप्रदेशना सामायिकारित्वदंगमेदेङ्कुबाङ्ग्येत्र भवन्ति ८०६०५। बृद्दोना नियपस्युत्तरित्ववतसंस्थाना मित्रप्रदेशना स्वत्वसंस्थाना सामायिकारित्वदंगमेदेङ्कुबाङ्ग्येत्र भवन्ति ।

हजार पद हैं। ब्रात्कथांगमें पोच लाख छप्पन हजार पद हैं। वपासकाध्ययनांगमें ग्यारह लाख सत्तर हजार पद हैं। अन्तकहरांगमें तेहेंस लाख अठाईस हजार पद हैं। अनुत्तरीप-२५ पाहिक दशांगें बानवे लाख चवालीस हजार पद हैं। प्रश्नत्याकरणमें तिरानवे लाख सोलह हजार पट हैं विपाक सुत्रमें एक कोटि चौरासी लाख पद हैं।१३५८-३४९।।

पूर्वोक्त ग्यारह अंगोंके पदोंका जोड़ अक्षरोंकी संख्यामें 'बायणनरनोनानं' अर्थात् चार कोटि, पन्द्रह छात्र दो हजार प्रमाण होते हैं। पहले गतिमार्गणामें मनुष्योंकी संख्या अक्षरों में कही हैं। उसकी टीकामें स्पष्ट कर दिया है कि किस अक्षरासे कीन संख्या छेना। जैसे २० यहाँ 'ब' से चार, 'प' से एक, 'ण' से पांच, 'न' से गून्य, 'र' से दो और तीन पान्य छेना क्योंकि 'ब'य से चतुर्य अक्षर हैं, 'र' दूसरा अक्षर हैं, 'ण' टबर्गका पांचवाँ अक्षर हैं और 'प' पवर्गका प्रमाण अक्षर हैं। दृष्टिवाद अंगमें 'कनवतजमताननमं' अर्थान् एक सौ आठ कोटि अक्षरठ छात्र, छण्पन हजार पांच पहुँ १०८६८५६००। 'जनकनजयसीम' आठ कोटि अक्षरठ छात्र, छण्पन हजार पांच पहुँ १०८६८५६००। 'जनकनजयसीम' आठ कोटि क्षस्य हजाद अग्रत साम्यायिक आदि ३५ चीदह भेदरूप अंगवाह्यमें होते हैं। तीन सौ तिरसठ दृष्टि अर्थान् मिथ्यादर्शनोंका वाद

बिद्धि। कीशिक । हरिसमञ्जा आर्ग्यपिक । रोमधा। हारोत । पुण्ड । आरवकायनर्गविषयमर्ग्युक कियाबावहिष्टगळिवार्गेळ नूरे अस् १८० । सरीवि । कपिल । उस्कृत । गार्ग्य । ख्याप्रमृति । वाङ्बल । मार्ग्य । ख्याप्रमृति । वाङ्बल । मार्ग्य । स्वान्यकायनं भीवकायनं ज्ञुक कियाबादिष्टगळवानं जें वत्तावार्क्त ८४ । साक्ष्यवि । मोदा गैयस्कृत । साक्ष्यवि । मार्ग्य । पाराधण । कठ । मार्घ्यवि । मौदा गैयस्कृत । च्याक्रायका । व्याद्यायण । स्विष्टक्य । वेतिकायन । वसु जैमिन्याविगळ् अन्नानृहिष्टगळु इवर्गाळस्वतेर्ल्य ६५ । व्याप्त । एकापुत्र जीपनग्यव । इंद्रदत । अगस्याविगळु वैनेक्टिय्यळिवर्गळ मृत्यतेरवु । ३२१ । मितु कृति मृत्यस्वनमृत्व मिन्यावावंगळपत्र । १६३ ।

चंदरविजंबुदीवय दीवसमुद्दय वियाइषण्णती । परियम्मं पंचविहं सुत्तं पढमाणियोगमदी ॥३६१॥ पुट्यं जलथलमाया आगासयरूवगयमिमा पंच । भेदा हु चुलियाए तेसु पमाणं इमं कमसो ॥३६२॥

चंद्ररिवजंबुद्रीपद्वीपसमुद्रव्याख्याप्रज्ञाययः । परिकम्मं पंचिवधं सूत्रं प्रथमानुयोगोऽतः ॥ पृथ्वं, जलस्यलमायाकारूपगर्नाममे पंचभेवाःचूलिकायाः तेषु प्रमाणमिवं क्रमशः ॥

१५ हष्टिवाबबोळिथकारंगळैवप्युववाबुवें दोडे परिकम्मं । सूत्रं । प्रयमानुयोगः । पूर्वंगतं ।
 चूलिकेयुरो वितिल्लि परितः सर्व्यतः कम्माणि गणितकरणसूत्राणि यस्मिन् तत्परिकम्मं । ई परि-

कीविक-इरिसमञ्जामन्यिक-रोमस-इरित-मुण्ड-बाम्ब्रलायनास्य क्रियाबास्य्यय अतीरपुनरस्य १८०। म् गीपि-इरिक-प्रकृत-मार्थ-लायन्त्रित्वास्त्रक्र-मार्ठ-लोसि ८४। म् गीपि-इरिक-प्रकृत-मार्थ-लायन्त्रित्वास्त्रक्र-मार्ठ-लोसि ८४। बोक्क्य-बाल-कर-कुपुनि-मार्वाप्त्र-क्रियायन्त्रित-सेर्द्य-कार-व्याप्त्र-क्रिय-सेर्व्यक-स्वार्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक-स्वार्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-स्वार्यक्रमार्थ-क्रिय-स्वार्यक्रमार्थ-क्रिय-स्वार्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-स्वार्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-सेर्व्यक्रमार्थ-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्र-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्रिय-क्र

दृष्टिवादार्गे अधिकारा पञ्च । ते के ? परिकर्म सूत्र प्रथमानुयोग पूर्वगर्त चूलिका चेति । तत्र

अर्थान् अनुवाद और उनका निराक्तण जिसमें किया जाता है वह दृष्टिवाद नामक २५ बारहवाँ अंग हैं। कौत्कल, केटेबिद्धि कौशिक, हरिरमश्च, मांचिषक, रोसस, हारीन, मुंड, आश्वलाय आदि कियावाद दृष्टियाँ एक सी असमी हैं। मरीचि, कपिल, जक्क, गार्म्य, व्याध्रभूति, वाइबिल, माठर, मौदगलायन आदि अक्रियावाददृष्टि चौरासी हैं। शाकत्य, बारकर, कुंबुमि, साससुधि, नारावण, कठ, माध्यदिन, मीद, पैरलाद, वादरायण, दिबांष्टवय, ऐतिकायन, वसु, जीमिन आदि अज्ञानकुदृष्टि सङ्सठ हैं। विश्वल, पारावर, अल्वल, वाहिमकि, रोमहर्षिण, सत्यदन, त्यास, एळापुत्र, औपसन्यव, ऐन्डदन्त, अगस्त्य आदि बैनियक दृष्टि बत्तीम हैं। वे सब मिथ्यावाद मिलकर तीन सी तिरसठ होते हैं। इसि

दृष्टिवाद अंगमें पाँच अधिकार हैं—परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत, चूलिका।

१. म मान्ययिक । २. च काकस्य । ३. च दतिकायन । दैत्यकायन मु । ४. अपमे ।

कम्मेलेंबु प्रकोरकरकुमकें ते कोडे चंद्रप्रकृतियुं । सूर्यप्रकृतियुं । क्षंत्रधैपप्रकृतियुं । द्वीपसागरप्रकृतियुं व्याख्याप्रकृतियुं चेत्रप्रकृतियुं च्याख्याप्रकृतियुं चेत्रप्रकृतियुं चेत्रुं चेत्रप्रकृतियुं चेत्रुं चेत्रप्रकृतियुं चित्रप्रकृतियुं चित्रपर्वियुं चित्रपर्वित्रपर्वियुं चित्रपर्वियुं चित्रपर्वियुं चित्रपर्वियुं चित्रपर्वित्रपर्वियुं चित्रपर्वियं चित्रपर्वित्रपर्वियं चित्रपर्वियं चित्रपर्वित्यं चित्रपर्वित्यं चित्रपर्वियं चित्रपर्वियं चित्रपर्वियं चित्रपर्वित्यं चित्र

पानितः सर्वतः कर्माणि पणितकःणम् प्राणि यस्मिन् तत्पानिकम्, तच्य पञ्चिष्यं चन्द्रप्रवितिः सूर्यप्रवितिः जम्बूतीपत्रविति । तच्च चन्द्रप्रविति । तम् वस्त्रप्रविति । तम् वस्त्रप्रवित्रप्रविति । तम् वस्त्रप्रविति । तम् वस्त्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्रप्रवित्यप्रवित्यस

'परित:' अर्थात पूरी तरहसे 'कमीण' अर्थात गणितक करणसूत्र जिसमें हैं वह परिक्रम है। उसके भी पाँच भेद हैं—चन्द्रप्रक्रमि, सूर्यप्रक्रमि, जन्वहीपप्रक्रमि, डीपसागरप्रक्रमि, व्याख्याप्रक्रमि। उनमें से चन्द्रप्रक्रमि चन्द्रमाकि विमान, आयु, परिवार, ऋदि, गमन, हानि, इदि, पूर्णप्रहण, अर्थप्रहण, चनुर्थाग्रमहण आदिका वर्णन करती है। सुर्यक्रमि सूर्यको आयु, रूप पड़ड, परिवार, ऋदि, गमनका प्रमाण तथा प्रहण आदिका वर्णन करती है। उस्कृद्धीय प्रक्रमि अर्थित से अर्थप्रकृति आदिका वर्णन करती है। उस्कृद्धीय प्रक्रमि अर्थप्रकृति आदिका, कार्यक्रमि अर्थप्रकृति आदिका वर्णन करती है। उस्कृद्धीय अर्थप्रकृति अर्थप्रकृति अर्थित अर्थोति प्रविद्धां, उपन्तरों और भवनवासारी देवीके आवासामें वर्तमान अक्ष्मिम जिनाल्योंका वर्णन करती है। उस्कृद्धीय भवनात्मारी देवीके आवासामें कर्तमान अक्ष्मिम जिनाल्योंका वर्णन करती है। व्याख्याप्रकृति रूपी-अरूपी, जीव-अजीव इत्याक्ता, २० अर्था अर्थ्य मेहाँका, उनके प्रमाण और उक्षणोंका, अन्तर्य सिद्धां और परम्परा सिद्धां का तथा अन्य वस्तुओंका वर्णन करती है। 'सूत्रयति' अर्थात् को सिप्यादृष्टि दशेनोंको सूचित करता है वह सूत्र है। जीव अर्थप्रकृति हरपादि क्रियावादी, अक्रियावादी, अर्वात की सिर्यादृष्टि योके तीन सौ तिरस्त मर्तोको पूर्वप्रकृते रूपमें कहता है। 34

१. म प्रकारमदेतेने । २. क लु.मल्लि व ।

٠,

चतुर्व्विदातितीरर्थंकरद्वादश चक्रवर्तिगळ नवबस्त्रदेव नववासुदेव नवप्रतिवासुदेवरुगळप्प त्रिचष्टि-शकाकापुरुवपुराणंगळं र्वाणसुगुं । मुंदे पूर्व्यं चतुर्दशविधं विस्तर्रदिदं पेळल्पट्टपुदु ।

्बूलिकस्प्रसन्द् प्रकारमक्कुमते ते बोडे जलगता स्थलगता मायागता आकार्याता रूपगता एवितिबरोजू जलगताचूलिक जलस्तंभन जलगमनागिनस्तंभनागिनस्वरात्मास्यादान्तिम्बर्धातावि 
कारणामंत्रतंप्रसद्यरणादिगजे वर्णिसुगुं। स्थलगता चूलिकतं बुद्ध मेस्कुलजौलभूम्यादिगजोजू 
प्रवेशन शोझगमनाविकारणमंत्रतंत्रतर्प्रस्वराणितगजे वर्णिसुगुं। सुर्याताचूलिकते बुद्ध मायास्पेद्रजालविक्रियाकारणमंत्रतंत्रतप्रस्वराणितगजे वर्णिसुगुं। स्थाताचूलिकते बुद्ध निम्हस्तरे स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स

त्त्वननादिलक्षणधातुवादरसवादलन्यावादादिगळं वर्णिसुग् । आकाशाताचूलिकेये दुवु आकाशाममकारणमंत्रतंत्रतपद्वरणादिगळं वर्णिसुगुं । परेषे पेळव बंद्रप्रसल्पादिगळोळु कमशः ययाकर्मादवं पदप्रमाणमनतंतरमे वक्ष्यमाणमनिवं जानीति (पैंद्रत संबोधनसम्पादार्थ्य ।

प्रथम अर्थान विश्यादृष्टि, अन्नती या अन्युत्यन्न न्यक्तिकै लिए जो अनुयोग रचा गया वह प्रथमानुयोग है। यह चीनीस तीर्थकर, नारत चक्रवर्ती, नौ बल्देव, नौ बानुदेव, नौ प्रति-वामुदेव, देन तिस्तर शलाका प्राचीन पुरुषोंका वर्णन करता है। चौदह प्रकारके पूर्वोंके वामुदेव, इन तिस्तर शलाका प्राचीन पुरुषोंका वर्णन करता है। चौदह प्रकारके पूर्वोंके रेच स्वस्त्र में आगे विस्तारसे कहेंगे। चृत्यिका भी पाँच प्रकार की है—जलगता, म्यलगता, मायागाता, आकाशगता और रूपगता। जलगता चृत्यिका जलका ग्रन्वभन, जलमें गमन, अगिनका स्तम्भन, जलमें गमन, अगिनका स्तम्भन, जलमें गमन, अगिनका स्तम्भन, जलमें गमन, अगिनका मायाविक कारण, मन्त्र, तन्त्र, तपर्वचरण आदिका वर्णन करती है। स्वस्त्र में स्ति क्षेत्र करने तथा शीक्ष वर्णन करती है। क्षेत्र मायावा चूलिका मायावी क्य, इन्द्र जाल (जाडुरारी) विकियों के प्राप्त मन्त्र, तन्त्र, तप्त्र वर्णन आदिका वर्णन करती है। क्षेत्र हाथी, चौड़ा, अग, सरगोर, वेल, त्याप्त आदिका वर्णन करती है। क्ष्यावा चृत्यका प्रविक्ता मायावी क्य, इन्याव आदिका तथा चित्र, काष्ट्र, लेखन आदिका वर्णन करती है। क्षयावा चृत्यका प्राप्त कार्य करती है। अपकार्याच चुलिका भावाहर्यों गमन करते में कारण मन्त्र, तन्त्र, तप्त्र तप्त्र तथा चित्र कार्य करती है। आकार्यावा चुलिका भावाहर्यों गमन करती है। आकार्यावा चुलिका भावाहर्यों गमन करते में कारण मन्त्र, तन्त्र, तन्त्र, तप्त्र तप्तर ण आदिका क्ष्य करती है। आकार्यावा चुलिका भावाहर्यों गमन करते में कारण मन्त्र, तन्त्र, तप्त्र, तप्त्र तप्त व्यवस्था अपिका क्ष्य करती है। इत्

१. व श्वन्या ।

गतनम भनगं गोरम भरगत जनगतनोननं जजलक्खा । मननन धममननोनननामं रनधजधरानन जलादी ॥३६२॥ याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि होति परियम्मे । कानवधिदाचनाननमेसो प्रण चुलियाजोगो ॥३६४॥

गात्रि।त। बद् । न। शूच्य। मार्पचाम। पंचान। शूच्य। पं। त्रि। गो। त्रि। राद्वि। मापंचाम। पंचार। द्वि। गात्रि।त। बद्। जा अष्ट। व । चतुः। गात्रि। त। बद्। नोननं। शूच्य। शूच्य। ज्ञाच्य। जा अष्ट। जा अष्ट। रूआणि। मापंचान। नन। शूच्य। गूच्य। शूच्य। घानव। मापंचाम। पंचान। शूच्य। ना। शूच्य। ना। शूच्य। ना। शूच्य। ना। शूच्य। ना। शूच्य। ना। शूच्य। जा। शूच्य। जा। शूच्य। जा। शूच्य। जा। शूच्य। जा। शूच्य। जा अष्ट। धानव। शास्त्रि। जा शूच्य।

अक्षरसंज्ञया चन्द्रप्रज्ञसौ गतनमनोननं-यद्विवाल्ज्यपञ्चसहस्राणि पदानि ३६०५०००। मूर्यप्रज्ञसौ मनगंनोनन-अञ्चलक्षत्रिमहस्राणि पदानि ५०३०००। जम्बूडीपप्रज्ञसौ गौरमसोननं त्रिल्यसञ्चिवासस्रहर्णाण पदानि २४२६०००। द्वीपसागरप्रज्ञसो मरगतनोननं द्विप्रञ्चायल्यस्यप्रप्रज्ञा पदानि २४३६०००। मूर्य जलकस्रवा—व्याख्यप्रप्रज्ञाौ जलगातनोननं —चतुरशोतिलञ्चराद्विवातसहस्राणि पदानि ८४३६०००। मूर्य जलकस्रवा— अष्टाधीतिलञ्चाणि पदानि ८८००००। प्रथमानृगोगे मननन-प्रभाहस्राणि पदानि ५०००। चनुर्देशपूर्व-समुख्यये धमननोनननाम-पञ्चनविकाटिपञ्चाशस्त्रक्षपञ्चारानि ५५००००५। जलादो जल्मताविषञ्च-चूलिकास्थानेषु प्रत्येके रनवज्वधराननं-द्विकोटिनवन्त्रसभ्वाःगीतिसहस्रद्विशतानि पदानि। २०९८ २००।

अक्षरोंकी संज्ञासे चन्द्रप्रक्रप्तिमें 'गतनमनोननं' अर्थात् छत्तीस ढाख पाँच हजार १६०५००० पद हैं। स्वंप्रजिप्तिमें 'मनगंनोननं' पाँच छाख तीन हजार ५०३००० पद हैं। जन्मबूहीपप्रजिप्तिमें 'गोरमनोननं' तीन छाख पच्चीस हजार २२५००० पद हैं। द्वांपसागर प्रज्ञाप्तिमें 'भरगतनोननं' बाचन छाख छत्तीस हजार ५२३६००० पद हैं। व्याख्याप्रजिप्तिमें 'कवागतनोनं' चौरासी छाख छत्तीस हजार ५२३६००० पद हैं। सुत्रमें 'जजलम्बा' अठासी छाख उट्टाप्त कार ८४३६००० पद हैं। सुत्रमें 'जजलम्बा' अठासी छाख ८८००००० पद हैं। चौदह पूर्वीमें 'धमसननोनननामें पंचानवे कोटि पचास छाख पाँच १५५००००५ पद हैं। जीदह पूर्वीमें 'धमसननोनननामें पंचानवे कोटि पचास छाख पाँच १५५०००००५ पद हैं। जलगता आदि

२०९८९२० हपातंगळु २०९८९२०। याजकनामेनाननं एककोटघेकाञीतिलकांगळुमप्रदुसहस्त-पर्वगळु वंद्रप्रसत्त्यावि पंद्रप्रकारमनुळ्ळ परिकम्पंपुतियोळपुत्रु १८१०५०० कानविधवाचनाननं वरकोटघेकोनपंचाशल्ळकायद्बत्वारंजस्तहल्लपदंगळु वुनः'मत्ते ज्लगतावि पंचप्रकारभूतचुल्किन-योगमित्र १०४५६९००।

> पण्णस्टदाल पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं । णउदी दुदाल पुन्ने पणवण्णा तेरससयाहं ॥३६५॥ छस्तयपण्णासाहं चउमयपण्णास छसयपणुनीसा । विहि लक्केहि द गुणिया पंचम रूऊण छन्जुदा छटटे ॥३६६॥

पंचाशरप्रचलारिकारः विशिष्ठात् त्रिकात् पंचाशत् पंचाशत् त्रयोदशशतं नवतिद्वीचरवारिकात् १० पूर्वे पंच पंचाशत् त्रयोदशशतानि । षट्छतपंचाशश्चतुःशतपंचाशत् षट्शतपंचविद्यानिद्वास्यां स्रक्षास्यां गूणितासत् पंचमरूपोन षड्यताः विष्ट

५०। ४८ । ३५ । ३०। ५०। ५०। १३००। ९०। ४२।५५।१३००।—६५०। ४५०।६२५।

पृथ्वं उत्पादावि पूर्व्वदोज् चतुर्द्भाविषदोळ ग्रवाक्रमविवमी संख्ये पेळ्रत्यदृदुरु । वस्तुविन १५ इच्यद उत्पादक्ययप्रीययादि अनेक्ष्ममपूरकपुरायपुर्व्यवकु—मङ्ग जीवादिइस्पान्ज नानानय-विषयक्रम योगपञ्चसंभावितोत्पादक्ययप्रशैक्ष्यंत्रज्ञ त्रिकाकाणोवरंगञ्ज । नवक्षमर्गगळ्पुत्र । तत्तर्व्यक्त्यसंभविते इक्ष्मक्षेत्रविव्यवक्षम् योगपञ्चसंभवित्यस्यम्यम्यानं नष्टं नहस्य नेक्ष्यत् स्थातं तिस्त् स्थात्यविति इतु नवक्षकारंगळपुतुस्पात्वाविगळ्यं प्रत्येकं नविषयसंसम्बदत्तांगदमेकाक्षोतिविकत्त्यमर्भ-

चन्द्रक्रप्रसारिद्धविचरारिकमृत्वौ याककनामेनाननं —एककोट्येकाचीतिण्यपञ्चमहसाणि पदानि १८१०५००। २० जनगतादिश्चविषयुण्किनायोग पुन कानविषयाचनानन—दशकोटचे होनगञ्चातत्स्वस्वद्वरवारिणसहस्राणि पदानि १४९४६००। ११६३–३६४॥

उत्पादाविष्यपुर्देशपूर्वेषु यथाक्रम पदमस्योच्यते—वस्तुनो—द्र्यास्य उत्पादस्ययद्रमेश्यावानेकपर्यपुरक-मुतारपूर्वे उच्च जीवादित्व्याणा जानान्यविषयक्रमयोगस्यसंभावितोत्पाद्य्यपद्रीत्याणि विकाळगोवराणि नवस्यभी स्वतिन । तक्तिपत्त द्रव्यमपि नवविष्यं। उत्पन्न उत्पत्रमानं उत्पत्यमानं । नष्ट नदस्य नदस्य । पुर्वे व्यवति तिस्तु स्थास्यदिति नवप्रकारा भर्वान्त । उत्पत्नादीना प्रत्यकं नवविष्यवाश्यकेशातिविकरण्यर्यपरि-

प्रत्येक चूंक्किमें 'रनभजभरानन' दो फोटि नी ठाख नवासी हजार दो सौ पह हैं २०९८९-२००। चन्द्रप्रताप्त आदि पाँच परिकार्नी निकार 'याजकनामेनानन' एक कोटि इक्यासी छाख पाँच हजार पर हैं १८१०५०००। जलगता आदि पाँचों चूळिकाओंके पर्दोक्ता ओड़ 'कानविधिवाचनान' दस कोटि चनचास लाख लियालीस हजार १०४९४६००० ३० है। १६६३-२६४॥

उत्पाद आदि चौदह पूर्वोमें कमसे पद संख्या कहते हैं—द्रव्यके उत्पाद-ज्यस आदि अनेक धर्मीका पूरक उत्पादपूर्व है। औदादि द्रव्योंके नाना नव विवयक क्रम और युगपत् होनेबाठ तीन काटके उत्पाद-व्यव-ग्रीव्वष्ट में धर्म होते है अतः उन धर्मक्त परिणत द्रव्य भी नी प्रकारक है—क्ष्यन्त, उत्पयमान, क्ष्यत्यमान, जो नष्ट हो चुका, हो ३५ रहा है, होगा, स्थिर हुआ, हो रहा है, होगा थे नौ प्रकार हैं। उत्पाद आदि प्रत्येकके नौ परिणतद्वश्यवर्णनमं माळकु-। सिल्ल द्विलर्सगिळवं गुणितपंचाञत्तगळगेककोटिपदंगळप्युव १००००००। खारस्य द्वावर्यागेषु प्रधानभूतस्य वस्तुनः अयनं ज्ञानसप्रायणं तरप्रयोजनसप्रायणोयं द्वितये पूर्वसीयप्रायणं पूर्व्य समस्य वुन्तनः वृण्यं पंचासिसकाय वहुवन्ध समस्य वृद्धवन्य हुन्यः । ए १०००००। सीय्यंस्य जीवाबिबस्तुसामर्थास्य अनुप्रवादोगुव्यंगमस्त्रिति वीद्यानुप्रवादयंग् तृतीयपुरुवं महु आस्मदीर्ध्य पर्चार्धः उभयबोध्यं स्त्रवीर्ध्य कालबीर्ध्य साववीर्ध्य सीविद्यानिस्त्रिति वीद्यानुप्रवादयंगं तृतीयपुरुवं महु आस्मदीर्ध्य पर्चार्धः उभयबोध्यं सीववीर्ध्यं कालबीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यानुपर्याववीर्ध्यं पर्वे अस्तिनास्तित्व विद्यानुप्रवादयं कालबीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यं साववीर्ध्यं अस्तिनास्तित्व अस्तिनास्तित्वाविद्यं वस्त्रवीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यं साववीर्ध्यं साववीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यं साववीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यं साववीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यं साववीर्ध्यं साववीर्ध्यं सीविद्यानिस्तरक्ष्यं सीविद्यानिद्यानिक्षयं सीविद्यानिक्षयं सिविद्यानिक्षयं सीविद्यानिक्षयं सिविद्यानिक्षयं सीविद्यानिक्षयं सिविद्यानिक्षयं सिविद्यानिक्यानिक्यानिक्षयं सिविद्यानिक्यानिक्यानिक्यानिक्ययं सिविद्यानिक्ययं सिविद्यानिक्ययं

जीवादिवस्तु स्यावस्ति स्वज्ञभ्यक्षेत्रकालभावानाश्रित्य। स्याज्ञास्ति परज्ञभ्यक्षेत्रकालभावा- १० जीवादिवस्तु स्यावस्ति च कामेण स्वपरज्ञथ्योत्रकालभावद्यं संयुक्तमाश्रित्य। स्यादस्तव्यं युप्रपत्स्वपरज्ञथ्योत्रभ्यात्मात्रीत्यः। स्यादस्ति चावक्तव्यं च संयुक्तमाश्रित्यः। स्याज्ञास्ति चावक्तव्यं च संयुक्तमाश्रित्यः। स्याज्ञास्ति चावक्तव्यं च संयुक्तमाश्रित्यः। स्याज्ञास्ति चावक्तव्यं च प्रद्यप्रक्षेत्रकालभावद्यं च संयुक्तमाश्रित्यः। स्याज्ञास्ति चावक्तव्यं च पर्वाद्यस्ति चावक्तव्यं च संयुक्तमाश्रित्यः। स्यावस्ति च पर्वाद्यस्त्रभ्यात्रभ्यात्रभ्यात्रस्य । स्यावस्ति च स्वप्रक्रपत्रभ्यात्रस्य स्वप्रक्रपत्रभ्यात्रस्य स्वप्रक्रपत्रभ्यात्रस्य स्वप्रक्रपत्रस्यम् स्वप्रक्रपत्रस्यम् स्वप्रक्रपत्रस्यम् स्वप्रक्षपत्रस्यम् स्वप्रक्रपत्रस्यम् स्वप्रकृतिस्य

णतदन्यवर्णन करोति । तत्र दिलक्षगणितपञ्चाशत्यदानि एका कोटिरित्यर्थ १००००००। अग्रस्य दादशा डेय प्रधानभतस्य वस्तन अयन ज्ञान अग्रायण । तत्त्रयोजनम ग्रग्नायणीय, द्वितीयं पर्व । तच्च सप्तशतस्त्रसम्पर्यणेय-पञ्चास्तिकायपडद्वव्यसप्ततत्त्वनवपदार्थादोन वर्णयति । तत्र द्विलक्षगणिताष्ट्रवस्यारिशस्यदानि चण्णवतिलक्षाणि इत्यर्थ । ९६००००० । वीग्रेस्य — जीवादिवस्तुसामध्यस्य अनुप्रवाद — अनुवर्णने अस्मिन्निति वीर्यानुप्रवादं नाम २० तत्तीयं पर्व । तत्त्व आत्मवीर्यपरतीर्योभयवीर्यक्षेत्रवीर्यकार्य्यायसाववीर्यतपोवीयदिवसस्त्वहस्यगणपर्यायवीर्याणि वर्णयति । तत्र दिञ्ञक्षत्रणितपञ्चित्रप्रदानि सप्ततिलक्षाणीत्यवः ७००००० । अस्तिनास्तीत्यादिषर्माणा प्रवाद:-प्ररूपणमस्मिति अस्तिनास्तिप्रवाद चतुर्थ पूर्व । तच्न जीवादिवस्त स्यादस्ति स्वद्रव्यक्षेत्रकालभावा-नाश्चित्य, स्यान्नास्ति परदव्यक्षेत्रकालभागानाश्चित्य । स्यादस्ति नास्ति च क्रमेण स्वपरदव्यक्षेत्रकालभावदय संयुक्तमाश्रित्य । स्यादवक्तव्य युगगतस्यपरद्रव्यक्षेत्रकालभावद्वयमाश्रित्य तथा ववत्मश्रवयस्यात । स्यादस्ति प्रकार हो सकते हैं अतः इक्यासी धर्म परिणत द्रव्यका वर्णन करता है। उसमें दो लाखसे गुणित पचास अर्थात् एक कोटि पद होते हैं। अम अर्थात् द्वादशांगमें प्रधान भूत वस्तुका 'अयन' अर्थात् ज्ञान अमायण है। वह जिसका प्रयोजन है वह दूसरा पूर्व अम्रायण है। वह सात सौ सुनयों, दुर्नयों, पाँच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्व, नौ पदार्थ आदिका वर्णन करता है। उसमें दो लाखसे गुणित अद्भतालीस अर्थात् छानवे लाख पद हैं। बीर्य अर्थात जीवादि वस्तुकी सामर्थ्यका 'अनप्रवाद' अर्थात् वर्णन जिसमें होता है वह वीर्यातप्रवाद नामक तीसरा पूर्व है। वह अपने वीर्य, पराये वीर्य, उभयवीर्य, क्षेत्रचीर्य, कालवीर्य, भाववीर्य, तपवीर्य आदि समस्त द्रव्य गुण पर्यायोंके वीर्यका कथन करता है। समें दो लाखसे गुणित पैतीस अर्थान् सत्तर लाख पद हैं। अस्ति-नास्ति आदि धर्मीका 'प्रवाद' अर्थात् प्ररूपण जिसमें हे वह अस्ति-नास्ति प्रवाद नामक चतुर्थ पूर्व है। जीवादि ३५ वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा स्यादस्ति है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकी अपेक्षा स्थातनास्ति है। कमसे स्वद्रव्यक्षेत्रकालभाव और परद्रव्यक्षेत्रकाल

डिसंयोगित्रसंयोगानंगळ त्रित्र्येकसंख्यगळ ७ मेलेनंत सारभंगियं प्रश्नवशांबदमों दे वस्तुविनोळविरो-धींवद संभविपुर्व नानानयमुख्यगोणभावींवदं त्ररूपिसुगुमिल्लि । डिलक्षगुणितित्रशत्यवंगळ् विरिलक्ष-पदंगळप्यबेंब्रदर्वं ६००००० ल ।

ज्ञानानां प्रवादः प्ररूपणधानियप्रिति ज्ञानप्रवादं । पंवधं पुर्व्वमिद् । मित्युनाविधानाः 
प्रायं केवलमं वृ पंच सम्यज्ञानंत्रवः । कुमित्वुन्तविधानाने 
प्रवाद्यः केवलमं वृ पंच सम्यज्ञानंत्रवः । कुमित्वुन्तविधानामु 
क्वान्त्रवाद्यः प्रवाद्यः प्राप्तान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवाद्यः । व्यान्त्रव्यान्त्रवाद्यः । विद्यान्त्रवादः । विद्यान्तिः । विद्यानिः । विद्

चावकत्य च स्वडव्यक्षेत्रकालमामान् युगपत् स्वरदाव्यक्षेत्रकालमावद्वयं च संयुक्तमाश्रियः । स्थाप्राहितः चावकत्यः च परद्वव्यक्षेत्रकालमामान् युगपत्वपरद्वयद्वव्यक्षेत्रकालमावद्वयं च संयुक्तमाश्रियः । स्थाप्राहितः चावकत्यः च परद्वव्यक्षेत्रकालमामान् युगपत्वपरद्वयद्वयः संयुक्तमाश्रियः । स्थाप्तिः च नास्तिः चावकत्यः च क्रमणः स्वर्वद्वयः विश्वविक्रवानमान् । स्थाप्तिः स्थापति । स्थाप्ति । स्थापति । स्

भावकी अपेक्षा स्थात् अस्ति नास्ति है। एक साथ स्वपर इव्यक्षेत्रकाल भावकी अपेक्षा अवक्तव्य है क्योंकि एक साथ दोनों धर्मोंका कहना ग्रक्य नहीं हैं। स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भाव तथा युगपन् स्वपरह्रव्यक्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा स्थाद्रनित अवक्तव्य है। एरद्रव्यक्षेत्रकालभाव और युगपन् स्वपरह्रव्यक्षेत्रकालभाव की पर युगपन् स्वपरह्रव्यक्षेत्रकालभाव की पर युगपन् स्वपरह्रव्यक्षेत्रकालभावकी अपेक्षा स्थान् अस्तिनास्ति अवक्तव्य है। स्वप्रवाद की युगपन् स्वपरह्रव्यक्षेत्रकालभावकी अपेक्षा स्थान् अस्तिनास्ति अवक्तव्य है। सम्प्रात् को स्वप्रकार्ध अवक्तव्य है। सम्प्रकार एक असेक्षा स्थान् असिनास्ति अवक्तव्य है। सम्प्रकार एक असेक्षा स्थान् की स्वप्रकार्ध मिलानेसे समर्पाद्व होते है। वह प्रवन्ते अनुसार एक वस्तुमें किसी विरोधके विना नाना नयोंकी गुक्यता और गीणवासे कथन करती है। उसमें दो लाखसे गुणित तीस अथीन साठ वह साव स्वप्रकार है। साव स्वप्रकार प्रवाद स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार प्रविच्य कीर स्वप्रकार प्रवाद स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार प्रवाद स्वप्रकार कीर स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार कीर स्वप्रकार अस्तर असेर स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार कीर स्वप्रकार स्वप्य स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्य स्वप्रकार स्वप्रकार स्वप्य स्वप्रकार स्वप्य स्वप्य स्वप्य स्वप्य स्वप्य स्वप्य स्वप्य स्वप

१. म मेलण स । २. म <sup>°</sup>लिंदिवर ।

मदे तं बोहे असत्यिनिवृत्तिष् मेणु सौनम् वार्गुप्तियुषं बुद्दक्षुं। उरःकंठ छिरौजिङ्क्षामुक्यंतन्त्रास्तितात्वोष्ठात्वयाळ्ळ प्रद्यन्त्रास्त्रात्त्रात्त्र्वात्रात्व्याळ्याच्यात्र्यं विवृत्तिव्यद्वित्तता स्वृत्ताः स्वृत्त्यः स्वृत्ताः स्वृत्त्यः विवृत्त्यः विवृत्त्यः विवृत्त्यः विवृत्त्यः विवृत्ताः स्वृत्तः स्वृत्ताः स्वृत्तः स्वतः स्वृत्तः स्वतः स्वत

ह्रींद्रियाविषंचेंद्रियपय्यंतमाव जीवंगज् व्यक्तवस्तृत्वपर्य्यायमनुळ्ळ वस्तृगळ्जुव । इव्य-क्षेत्रकालभावाजितमप्प बहुविषमसत्यवचनं मृषाभिषानमक्कुं । जनपदसत्याविदराप्रकारमप्प सत्यं मृपेळत्पद्ग ळक्षणमुळळ्वक्कुमी सत्यप्रवादवोळ् द्विलक्षगुणितपंचाजत्यवंगळ् षड्तरकोटियक्कु-

वनग्भेरान् बहुविश्य मृपाभिषान दशविश्य सस्य च प्रकायति । तद्यया-अस्यानिवृत्तिमीन वा याम्मृतिः । उद कण्डिरोतिज्ञामुक्यन्तम् स्वितान्तिः । इत्युक्तम् स्वित्तम् । स्वृत्तिः स्वित्तम् । तद्या प्रज्ञामुक्यन्तम् सिक्तान्तिः । शिष्टुष्टुष्ट्यः प्रयोगः वाक्रयोगः तत्व्वक्षमशास्त्रः सम्हुनारिव्याक्रस्य । इत्यानिक् कृतियानिक्ष्वनक्षमम्बान्यान् । यस्यापिक्षकार्यः कळ्डूब्वन् । परदोषमूचन
वेतृन्यवयन । पर्मार्थकाममोशास्त्रव्यवनस्य अबद्धप्रकारः । इत्यित्वयेषु रस्युत्पादिका वाक् रतिवाक् ।
तेषु अरतुरादिका वाक् वरतिवाक् । विद्याव्यविष्यं । स्वयत्यविष्यं । स्वयत्यविष्यं । समार्गोरदेशवाक् ।
तेषु अरतुरादिका वाक् वरतिवाक् । विद्याव्यविष्यं । स्वयत्यविष्यं । स्वयत्यविष्यविष्यं । स्वयत्यविष्यं । स्वयत

मेक्तें बोर्ड छक्जुदा छट्टे एविदर्शिद बछपूर्व्यंबोळ् हिलक्षगुणितपंचाशल्कव्यमो दु कोटिप्रमितसंस्पेयोळ् षडपुतत्वकपनविदं २०:००००६।

आत्मनः प्रवावः प्रकथणमस्मिलित आत्मप्रवायं समग्रं पूर्वमन् । आत्मन "जीवो कताय वाण भोताय पोराख्यो। वेशो विहुण् सामृं य सरीरी तह माण ओ। सत्ता जं तू म माणी य मायो जोगी य सम्बुखो । असम्बुखो य केत्रण्य त्रंतरप्पा तहेन य ॥" इत्यावि स्वरूपमं वर्षिण् सुप्रमे ते रोडं: —जीवति ध्वहारनयेन दराप्रणान् नित्रयनयेन केवल्जानदर्शनसम्यवस्वस्पित् प्रणान् धारपति जोविक्यति जीवित् ग्रूबंदेवित जीवः। ध्यवहारनयेन ग्रुभाशुमकम्मे निरुष्य-न्येम विरूप्यायान् करोतिति कर्ता । ध्यवहारेण स्वत्यमत्यं त्रिक्वयेन वित्रय्यायान् करोतिति कर्ता । । ध्वयहारेण स्वत्यमत्यं त्रिक्वयेन वित्रय्यायान् करोतिति कर्ता । । ध्वयहारेण ह्यायोक्तमण्याः सत्यय्यीत प्रणाे । ध्वयवहारेण ह्यायोक्तमण्याः । त्रम्य द्यायोक्तमणाः स्वयय्यीत प्रणाे । ध्वयवहारेण ह्यायोक्तमणाः । त्रम्य वित्रयान् स्वयय्यायान् सत्यय्यीत प्रणाे । ध्वयवहारेण कर्म्यनाविक्तमणाः । त्रम्यविन । ध्यवहारेण स्वापार्वेहं सपुत्रयाते । त्रम्यविन । ध्वयहारेण स्वापार्वेहं सपुत्रयाते । स्वयवहारेण स्वापार्वेहं सपुत्रयाते । स्वयविक्तमं वित्रयने स्वयं वेशि ह्यायोतीति विष्णुः। यद्यापि यवहारेण कर्म्यवराद्वे स्वयं स्वरं स्वयं स्वयं

द्यप्रकारमध्य तत्र्यामुक्तक्रवाणिमति । तत्र सत्यप्रवादे द्विकामुणितपञ्च। त्रस्यानि पद्भिरिक्षकानि । छञ्जूदा १५ छट्टे इति बचनान् यहुक्तरकोटिरित्वर्य । १००००००६ । आत्मनः प्रवाद प्रत्यव्यमस्प्रिति आस्त्रप्रवादं समस् पूर्व । तत्र्य आस्त्रमः वीत्री कार्त्याय व समस् पूर्व । तत्र्य आस्त्रमः वीत्री कार्त्याय समस् पूर्व । तत्र्य । तत्र्याय सम्प्रवादे । सन्त्राय । सन्त्रा । सन्त्राय । तत्र्य य । इत्यादि । स्वयः निव्यत्रीय जीवित्यानि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि जीवत्यावि । स्वयः । सन्त्राय । सन्त्रय । सन्त्रय

स्वयं मु: । व्यवहारेणौबारिकाविकारीरमस्यास्तीति कारीरो निक्वयेनाकारीरः । व्यवहारेण मानवाविपर्व्यायपरिणतो मानवः । उपकक्षणात् । नारकिस्तर्व्यकृषेवरुष निक्वयेन मनौ माने भवो मानवः ।
व्यवहारेण स्वजनिम्नाविपरिप्रहेषु सक्ताति सक्ता । निक्ययेनास्ता । व्यवहारेण चनुग्गितसंसारो
नानायोनिषु जायत इति जंतुः । संसारीत्यत्यः । निक्ययेनास्तुः । व्यवहारेण मानोऽहंकारोस्यास्तीति
मानौ निक्रयेनामानौ । व्यवहारेण माया वंबनास्यास्तीति मायौ निक्षयेनामायो । व्यवहारेण
योगः कायवाग्मनस्कम्मीत्यास्तीति योगी । निक्षयेनायोगी । व्यवहारेण सुक्मिनगोवरुक्यपप्यांमकसव्यंजवन्यजरीरप्रमाणेन संजुटते संजुष्धित्यवेशो भवतीति संजुटः । समुद्धाते सन्वंशिकं व्याग्नौतीत्यसंकुटः । निक्षयेन प्रवेशसंहारिवस्पर्णागावावनुभयः किवान्तर्वपर्णारिप्रमाण इत्यर्थः ।
मायदेन अत्रे लोकालोकं स्वस्वस्य च जानातीति क्षेत्रकः व्यवहारेणाष्टमान्यसंत्यतिस्वमावत्वा । निक्षयेन वैत्याग्यंतरवित्यन्तर्वाच्यान्तराना । इत्यः वित्यवेन्द्रकानुक्तसमुच्यात्वा । निक्वयेन वैत्याग्यंतरवित्यन्तर्वाच्यान्तरानित्वान्यः ।

ज्ञानदर्धनस्वरूपेण अवित परिणमित इति स्वयम्मः। व्यवहारेण औदारिकादियारीरमस्यास्तीति धारीरी निरुपयेनाधारीरः। व्यवहारेण मानवादिपयीपपरिणतो मानवः, जालक्षणात्रारकः तिर्वह देवक्ष । निरुपयेन मनी ज्ञाने भन्नः मानवः। व्यवहारेण स्वयन्तित्व परिणते मानवः , जालक्षणात्रारकः तिर्वह देवक्ष । निरुपयेन मनी ज्ञाने भन्नः व्यवहारेण स्वयन्ति स्वयनः। जिक्ष्येनास्ता । व्यवहारेण स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयन्ति स्वयन्ति । व्यवहारेण मानवः अहंकारः अस्यास्तीति मानो निरुपयेनामानी । व्यवहारेण मानवः अहंकारः अस्यास्तीति मानो निरुपयेनामानी । व्यवहारेण मानवः व्यवत्वार्थाः व्यवित्वस्य निरुपयेनामानी । व्यवहारेण मानवः व्यवस्य स्वयन्ति निरुपयेनामानि निरुपयेनामानि निरुपयेनामानि । व्यवहारेण मानवः व्यवस्य स्वयन्ति । विष्यपनि स्वयन्ति । विषयि । विषयि स्वयन्ति । विषयि । विषयि

वाले त्रिकालवर्ती सब पदार्थोंको जानता है अतः वेता या वेद है। व्यवहार नयसे अपने गृहीत शरीरको और समुद्रवात दशामें सर्व लोकमें व्यापना है, निश्वयनयसे ज्ञानके द्वारा सबको 'वेवेष्टि' अर्थात व्यापता है जानता है अतः विष्णु है। यद्यपि व्यवहारनयसे कर्मवज्ञ भव-भवमें परिणमन करता है तथापि निश्चयनयसे 'स्वयं' अपनेमें ही ज्ञान-दर्शनरूप स्वभावसे 'भवति' अर्थात् परिणमन करता है अतः स्वयम्भू है। व्यवहारनयसे औदारिक २५ जरीरवाला होनेसे जरीरी है और निश्चयसे अज़रीरी है। व्यवहारसे मानव आदि पर्यायकप परिणत होनेसे मानव है, उपलक्षणसे नारक, तिर्यंच और देव है। निश्चयनयसे मनु अर्थात ज्ञानमें रहता है अतः मानव है। व्यवहारसे अपने परिवार, मित्र आदि परिवहमें आसक्त होनेसे सकता है, निश्चयसे असकता है। व्यवहारसे चार गतिरूप संसारमें नाना योनियों से जन्म हेता है अतः जन्त यानी संसारी है। निश्चयसे अजन्त है। व्यवहारसे माया कषायसे ३० यक्त होनेसे मायी है, निश्चयसे अमायी है। ज्यवहारसे मन-वचन-कायकी कियारूप योग-बाला होनेसे योगी है, निश्चयसे अयोगी है। व्यवहारसे सक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्रकरे सर्व जघन्य सरीरके परिमाणरूपसे 'संकटति' संक्रवित प्रदेशवाला होनेसे संकट है। किन्त सम-दघातसे सर्वलोकमें व्याप्त होनेसे असंकट है। निश्चयसे प्रदेशोंके संकोच विस्तारका अभाव होनेसे अनुभय है अर्थात् मुक्तावस्थामें अन्तिम शरीरसे कुछ कम शरीर प्रमाण रहता है। 34 वोनों नयोंसे क्षेत्र अर्थात लोक-अलोक और अपने स्वरूपको जाननेसे क्षेत्रज्ञ है। व्यवहारसे आठ कमोंके अभ्यन्तरवर्ती स्वभाववाला होनेसे और निश्चयसे चैतन्यके अभ्यन्तरवर्ती

रधँगळडु कारणविंदं । व्यवहाराधयविंदं कम्मेंनोकम्मेंस्पमूर्तंब्रव्यानादिमंबंधविंदं मूर्तंतु निश्वयनया-श्रयदिनमूर्त्तमेवित्याद्यात्मधम्मेगळ समुख्यं माङत्पङ्गुमोयात्मप्रयादयोळ् द्विकक्षगुणितत्रयोदशहात-पदंगळ् वर्षावशितकोटिगळप्यं बंबरव्यं । २६०००००० २६ को ।

कर्मणः प्रवादः प्रक्षणमास्त्रिसिनाति कर्माप्रवादमध्यं पृथ्वंमतु । पृश्णेतरप्रकृतिभेवभिनां । बृह्गिकरुप्यंथोदयोद्योरणासस्वाध्यस्यं ज्ञातावरणादिकर्मात्यक्यं सापराधिकेर्द्याप्यतप्याप्रध्याः कर्मार्थियुमं वर्षणपुप्रसिक् द्विल्यम् वर्षण्यादिकर्मात्रक्याः सापराधिकेर्द्याप्यतप्याप्यति कृषिष्यत्र सावस्याप्यति स्वाप्यत्यस्याप्यति कृषिष्यत्र सावस्याप्यत्वनितः वा प्रत्याख्यानं नवसं पृथ्वंमतु नामस्यापनाद्वयश्रेष्रकालभाषंगठमाश्रयिति पृथ्वसंतृननवलाध्युनारादिवं परितिस्तकालं मेणपरिमितकालं प्रत्याख्यानं सावद्यवस्तुनिवृत्तियनुप्रवासिक्यं तद्वभावनागमुमं पंच्समिति विष्युप्याविकमं वर्षाण्यानं सावद्यवस्तुनिवृत्तियनुप्रवासिक्यं तद्वभावनागमुमं पंच्समिति विष्युप्याविकमं वर्षाण्यानुम् सावद्यवस्त्रक्रमुणितद्वाख्यत्वाप्रस्ताविक्यप्यत्रक्रपुष्ठं वृद्यवे ८ ८४००००० ८४ ल । विद्यानामनुवस्तिन्त्रम् कृष्यत्व । स्तरक्षातमं पृथेमतु । स्तरक्षवस्यामध्यस्त्रम् पृथेमतु । स्तरक्षवस्यामध्यस्यवस्थनम्वनस्वत्वस्य प्रस्तिक्यं प्रस्तिकार्यम्यत्रस्य स्वयस्य स्

दिसंबन्धेन मृती निश्चयनयाश्रयेणामृती इत्यादय आत्मधर्मी समुन्चीयन्ते । तस्मिलात्मप्रवादे हिल्क्षगणित-श्रयोदशशतपदानि षड्विंशतिकोट्य इत्यर्थः २६०००००० । कर्मणः प्रवादः प्ररूपणमस्मितिति कर्मप्रवाद-१५ मष्टमं पूर्व तच्च मुलोत्तरोत्तरप्रकृतिभेदभिन्नं बहविकल्पबन्धोदयोदीरणसत्त्वाद्यवस्य ज्ञानावरणादिकमंस्वरूपं समवधानेर्यापयतपस्याधाकर्मादि च वर्णयति। तत्र द्विलक्षगुणितनवतिपदानि णीस्यर्थः १८०००००। प्रत्याख्यायते निषिष्यते सावद्यमस्मित्रनेनेति वा प्रत्याख्यानं नवम् पूर्वं। तच्च नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावानाश्रित्य पुरुपसंहननवलाद्यनुसारेण परिमितकाल अपरिमितकालं वा प्रत्यास्थानं सावद्यवस्तुनिवृत्तिं उपवासविधि तद्भावनाङ्गं पञ्चसमितित्रिगप्त्यादिकं च वर्णयति । तत्र हिलक्षग्णितद्वाचत्वा-२० रिशत्पदानि चतुरशीतिलक्षाणीत्यर्थः। ८४ ल । विद्याना अनुवाद अनुक्रमेण वर्णनं यस्मिन् तिहृशानवाद दशमं पूर्वं, तच्च सप्तशतानि अङ्गुष्ठप्रसेनाद्यल्पविद्याः रोहिण्यादिपञ्चशतमहाविद्याः तत्स्वरूपसामध्येमाधनमन्त्र-स्वभाववाला होनेसे अन्तरात्मा है। 'इति और च' शब्द उक्त और अनुक्त अर्थके समु-च्चयके लिए है। इससे व्यवहारनयसे कर्म-नोकर्मरूप मूर्त द्रव्य आदिके सम्बन्धसे मूर्तिक है और निश्चयनयसे अमृतिक है, इत्यादि आत्मधर्मका समुच्चय किया जाता है। उस आत्म-प्रवादमें दो लाखसे गुणित तेरह सौ अर्थात छव्वीस कोटि पद हैं। कर्मका प्रवाद अर्थात् कथन जिसमें हो वह कर्मप्रवाद नामक आठवाँ पूर्व है। वह मूल और उत्तर प्रकृतिके भेदसे भिन्त, अनेक प्रकारके बन्ध ददय ददीरणा सत्ता आदि अवस्थाको लिये हुए ज्ञानावरण आदि कर्मोंके स्वरूपको तथा समवदान, ईर्यापथ, तपस्या, आधाकर्म आदिका कथन करता है। उसमें दो लाखसे गूणित नब्बे अर्थात् एक कोटि इक्यासी लाख पद हैं। जिसमें 'प्रत्याख्यायते' अर्थात् सावद्यं कर्मका निषेध किया गया है वह प्रत्याख्यान नामक नौंवाँ पूर्व है। वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके आश्रयसे पुरुषके संहनन और वलके अनुसार परिमित काल या अपरिभितकालके लिए प्रत्याख्यान अर्थात् सावद्य वस्तुओंसे निवृत्ति, उपवासकी विधि, उसकी भावना, पाँच समिति, तीन गुनि आदिका वर्णन करता है। उसमें दो छाखसे गणित बयालीस अर्थात् चौरासी लाख पद हैं। विद्याओंका अनुवाद अर्थात् अनुक्रमसे वर्णन ३५ जिसमें हो वह विद्यानुवाद पूर्व है। वह अंगुष्ठप्रसेना आदि सात सौ अल्पविद्याओं.

१. ब साम्पराधिकेर्या °

भौमागस्वरस्वप्नलक्षणव्यंजनिष्ठलनासंगळुकं बाँणपुपुषस्लि द्विलक्षगुणितपंचयंजाधारपदंगळेक-कोदिवधारुसंगळपुत्रं बुदत्यं । ११० ल । ११००००० । कत्याणाना वादः प्ररूपणमस्तिनिति कत्याणवादमेकावदां प्रूव्यंमसु । तीर्त्यकरण्वकपरव्यक्षेत्रवापुदेशदिगळ गदर्भावतरणादिकत्याणाळ सहोत्सवंगळुकं तीर्त्यकरप्वाविषुप्यक्षित्रेष्टतेत्ववेद्वाभानावा तपोविधेशवास्त्रव्यापाळं चंद्वसूर्यग्रह-नक्षप्रचारपर्वणगङ्गनाविषुमं बाँणसुपुमस्लि द्विलक्षपुणितत्रयोदकाधातपदंगळ् वर्द्वावंगतिकाियदं-गळपुत्रं बुदत्यं । ५६ को २६००००००। प्राणानामावादः प्रक्रणमस्त्रित्वेत्वावादादं द्वावशं पूर्वं मह । कायिकित्सवाद्यदागमायुक्वंदमं भूतिकाम्मकापुर्विक्रमं द्वार्यापणसुप्रम्मति वृद्ध-प्रकारप्राणापानविभागमं दशप्राणाळुषकारकारक्रप्रव्यंगळुमं गत्यावनुसारदं बाँणसुप्रस्विद्ध-द्विलक्षपुणितपंचाधद्वत्तराद्वत्यवर्वगळ् प्रयोद्यक्कोटियळपुत्रं बुदत्वं । १३ को १२००००००।

क्रियादिभिन्नत्यादिभिन्विकालं विस्तीणं शोभायमानं वा क्रियाविकालं त्रयोदशपुटर्शमद् । १० संगीतज्ञास्त्रच्छंदोलंकाराविद्वासप्ततिकळेगळं चतःविद्युत्तीगुणंगळमं ज्ञिल्पाविविज्ञानंगळमं चतर-शीतिगळं गर्क्साधानाविकंगळमं अष्टोत्तरशतमं सम्यग्दर्शनाविगळमं पंचाविशतियं वेववंदनावि-तन्त्रपुजाविधानानि सिद्धविद्यानां फलविशेषान अष्टमहानिमित्तानि, ( तानि कानि ? ) अन्तरीक्षभौमाङ्गस्वर-स्वप्नलक्षणव्यञ्जनच्छिन्ननामानि च वर्णयति । तत्र दिलक्षगणितपञ्चपञ्चाजत्पदानि एककोटिदशलक्षाणीत्यर्थः । ११० ल । कल्याणानां वादः प्ररूपणमस्मिश्चिति कल्याणवादमेकादशं पूर्वं, तच्च तीर्थकरचक्रधरवलदेववास्रदेव- १५ प्रतिवासुदेवादीना गर्भवितरणकल्याणादिमहोत्सवान् तत्कारणतीर्थकरत्वादिपुण्यविद्योषहेत्वोडशभावनातपी-विशेषाद्यनुप्रानानि चन्द्रमूर्यग्रहनक्षत्रचारग्रहणशकुनादिकलादि च वर्णयति । तत्र द्विलक्षगुणितत्रयोदशशत-पदानि पर्डावशितकोटय इत्यर्थ २६ को. । प्राणाना आवादः प्ररूपणमस्मिन्निति प्राणावादं द्वादशं पूर्व, तच्च कार्याचिकित्साद्यष्टाञ्जमायवेदं भतिकर्मजाग्लिकप्रक्रम इलापिञ्जलासुषुम्नादिबहप्रकारप्राणापानविभागं दशप्राणाना उपकारक।पकारकद्रव्याणि गत्याद्यनसारेण वर्णयति । तत्र द्विलक्षगणितपञ्चाशदुत्तरषट्छतानि पदानि २० त्रयोदशकोट्य इत्यर्थ १३ को. । क्रियादिभिः नृत्यादिभि, विशालं विस्तोणं शोभमानं वा क्रियाविशालं त्रयोदशं पर्वम । तच्च संगीतशास्त्रखन्दोलखारादिदासमृतिकलाः चतःषष्ट्रिस्त्रीगणान शिल्पादिविज्ञानानि चतरगीतिगर्भा-रोहिणी आदि पाँच सौ महाविद्याओंका स्वरूप, सामध्ये, साधन, मन्त्र-तन्त्र-पूजा विधान, सिद्ध विद्याओंका फल विशेष तथा आकाश, भौम, अंग, स्वर, स्वप्न, लक्षण, व्यंजन, छिन्न नामक आठ महानिमितोंका वर्णन करता है। उसमें दो लाखसे गुणित पचपन अर्थात एक २५ करोड दस लाख पद है। कल्याणोंका बाद अर्थात कथन जिसमें है वह कल्याणवाद नामक ग्यारहवाँ पूर्व है। वह तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव आदिके गर्भमें अवतरण कल्याण आदि महोत्सवोंका, उसके कारण तीथ करत्व आदि पुण्य विशेषमें हेत सोलह भावना, तपोविशेष आदिके अनुष्ठान, चन्द्र-सूर्य-प्रह-नक्षत्रोंका गमन, प्रहण, शकुन आदिके फल आदिका वर्णन करता है। उसमें दो लाखसे गणित तेरह सौ अर्थात छन्बीस ३० करोड़ पद है। प्राणोंका आबाद-कथन जिसमें है वह प्राणाबाद नामक बारहवाँ पूर्व है। वह कायचिकित्सा आदि अष्टांग आयुर्वेद, जननकर्म, जांगुलि प्रक्रम, गणित, इला, पिंगला, सुपुम्ना आदि अनेक प्रकारके स्वास-उच्छ्वासके विभागका तथा दस प्राणींके उपकारक-अपकारक द्रव्यका गति आदिके अनुसार वर्णन करता है। उसमें दो छाखसे गुणित छह सौ पचास अर्थात् तेरह करोड़ पद हैं। नृत्य आदि कियाओंसे विशाल अर्थात् विस्तीर्ण या ३५ शोभमान कियाविशाल नामक तेरहवाँ पूर्व है। वह संगीत शास्त्र, छन्द, अलंकार आदि बहत्तर कला, स्वी सम्बन्धी चौंसठ गुण, शिल्पादि विज्ञान, चौरासी गर्भाधान आदि किया,

यळुमं नित्यनीमितिकक्रियेगळुमं बीजमुगुमिल्ल हिललगुणितपंचाशविकिकबुःशतपदंगळु नवकोटि-गळपुवे बुदत्यं ९ को ९००००००। त्रिलोकानां विदवीऽवयवाः सारं च वर्ण्ययन्तेऽस्मिनिति त्रिलोकविद्यारां चतुरंगपूर्वमद्व। त्रिलोकस्वक्रममं मृक्तातः पतिकम्मेसं एंट्र व्यवहारंगळुमं नात्कुवीजेगळुमं मोलस्वक्रममं तद्वामनकारणक्रियेगळुमं मोक्षमुक्तस्वस्पुमं बीजसुगुमिल्ल हिलक्स-५ गुणितपंचिवास्यिककदरअत्यवंगळ हात्वसकोटिगळु पंचाशल्लक्षमञ्जूष्यं बुदत्यं १२५०००००।

सामायियचउवीसत्थयं तदो वंदणा पडिक्कमणं।

वेणियय किरिकम्मं दस वेयालं च उत्तरज्झयणं ॥३६७॥

सामायिकचतुर्विवशतिस्तवं ततो वंदना प्रतिक्रमणं। वैनयिकं कृतिकम्मैदशबैकालिकं चोत्तराध्ययनं।

> कप्पववहारकप्पा कप्पियमहकप्पियं च पुंडरियं । महपुंडरीयणिसिडियमिढि चोहसमंगवाहिरयं ॥३६८॥

कल्प्यव्यवहारं कल्प्याकरूपं महाकल्प्यं च पुंडरोकं । महापुंडरोकं निविद्धिकेति चतुर्द्याग-बाह्यकं ।

सामाजिकमें हुं चतुष्टिवातिस्तवनमें हुं वंदनेये हुं प्रतिक्रमणमें हुं वैनैकमें हुं हृतिकर्ममें हुं १५ दशवें कालिकमें हुं चुत्तराध्ययनमें हुं कल्पाध्यवहारमें हुं कल्पाध्यवहारमें हुं कल्पाकल्पमें हुं महाकल्पमें हुं पुंडरोकमें हुं महावुंडरीकमें हुं निविद्यिक हुंमें मिलाहाश्चर्यते चतुर्दं निव्यवसकृत्रमेल सम् एकल्या नात्मित आयः आगमने । परद्वव्येग्यो निवृत्य उपयोगस्यात्मिन प्रवृत्तिः समयः अयमहं ज्ञाता दृष्टा चेति । ये वितात्मिषयपोपयोगमें चुत्रवं एकं दोडल्मनोक्षनीये जेयनायकत्वसंभवमणुर्वात्त्वं

षानादिका अष्टोत रखतसम्बन्धांनारिकाः पञ्चांवधति देवबन्दनारिकाः नित्यनीमित्तिका क्रियास्य वर्णयति । २० तम द्विकसुणितपञ्चाधादिषकचतु शतपदानि नवकोद्य इस्तर्यः। ९ को. । विकोकाना विन्दव अवयवाः सारं च वर्ण्यन्ते अस्मितिति विकोकिवन्द्वस्य चतुर्वेतं पूर्वं तच्च विकोकस्वस्य यद्गितात्रारिकार्गिण अर्धाः व्यवद्वारान् वत्वारि बीजानि मोशास्वस्य तद्यमनकारणाकियाः मोशासुक्वस्यमं च वर्णयति । तम द्विकसुणित-पञ्चांवार्ष्यक्रपद्वातान् वद्यानि वाद्यक्रोणित-पञ्चालकारणाकियाः मोशासुक्वस्यमं च वर्णयति । तम द्विकसुणित-पञ्चालकारणाक्रपद्वातान् वद्यानि वाद्यक्रोणित्वन्यान्वस्यान्त्रस्य १२ को ५० छ ॥३६५-३६५॥

सामाधिक चतुर्विवातिस्तव ततो वन्दगा प्रतिक्रमणं वैनिधकं कृतिकमं दशवैकालिकं उत्तराध्ययन २५ कट्पाध्यवहार कल्प्याकल्प्य महाकल्प्य पुण्डरीक महापुण्डरीकं निषिद्धिका च इस्यङ्गवाहाश्रुदं चतुर्दराविधं भवति । तत्र समं एकत्वेन आरमिनि आयः आगमन परहव्येच्यो निवृत्य उपयोगस्य आरमिन प्रवृत्तिः समाय ,

पक सी आठ, सम्बग्दर्शन आदि पच्चीस किया, तथा देवबन्दना आदि निरण-निमित्तिक कियाओं का वर्णन करता है। उसमें दो छाझ गुणित चार सी पचास अर्थान नी करोड़ पट्ट हैं। दीनों छोक्के किन्दु अर्थोत् अववाद और सार कियमें पणित है वह त्रिकोकियन्द्रसार है। नामक चौदहनों पूर्व है। वह तीनों छोक्कोंका स्वरूप, छत्तीस परिक्रमें, आठ त्यवहार, चार बीज, सीक्षका स्वरूप, मामजिक कारण किया, और सीख सुखका स्वरूप कहता है। उसमें दो छाखसे गुणित छह सौ पक्षीस अर्थोन् वारह कोटि पचास छाझ पट्ट हैं। १६५०-६६॥ सामायिक, चुर्वीक्शतिस्तव, बन्दना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, द्रश्लीकालिक,

क्तराध्ययन, कल्प्यवयवहार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, निर्वादिका, ३५ इस प्रकार अंगबाझ शुत चौदह प्रकारका होता है। 'सम' अर्थान् एकरव रूपसे आस्मानें

अयमहं जाता द्रष्टा चेति आत्मविषयोपयोग इत्यर्थः, आत्मनः एकस्यैव ज्ञेयज्ञायकत्वसभवात । अथवा सं समे रागद्वेपाच्यामनुषहते मध्यस्ये आत्मनि आयः उपयोगस्य प्रवृत्तिः समायः स प्रयोजनमस्येति सामाधिकं १५ नित्यनैमित्तिकानुद्यान तस्प्रतिपादक शास्त्रं वा सामायिकमित्यर्थः । तच्च नामस्यापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदा-त्यड्विथम । तत्र इष्टानिष्टनामस् रागद्वेपनिर्वात्तः सामायिकमित्यभिषानं वा नाम सामायिकम । मनोज्ञामनोज्ञास् स्त्रीपृष्यायकारास् काप्रलेप्याचित्रादिप्रतिमास् रागद्वेषनिवतिः । इद सामायिकमिति स्थाप्यमानं यतः किञ्चिन इस्तू वा स्थापनासामायिकम् । इष्टानिष्टेषु चेतनाचेतनद्रव्येषु रागद्वेषनिवत्तिः सामायिकशास्त्रान्पयनः ज्ञायकः तच्छरीरादिवा द्रव्यसामायिकम् । ग्रामनगरवनादिक्षेत्रेषु इष्टानिष्टेषु रागद्वेषनिवृत्तिः क्षेत्रसामायिकम् । वसन्तादि- २० ऋतुषु शुक्लकृष्णपक्षयोदिनवारनक्षत्रादिषु च इष्टानिष्टेषु कालविशेषेष रागद्वेषनिवत्ति. कालसामायिकम । भावस्य जीवादितत्त्वविषयोपयोगरूपस्य पर्यावस्य मिथ्यादर्शनकषायादिसंबक्तेशनिवित्तः सामायिकशास्त्रोपयोग-युक्तज्ञायकः तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा भावसामायिकम् । तत्तत्कालसम्बन्धिना चसुर्विशतितीर्यकराणा 'आय' अर्थात् आगमनको समाय कहते हैं। अर्थात् परद्रव्योंसे निवृत्त होकर आत्मामें प्रवृत्तिका नाम समाय है, यह मैं ज्ञाता-दृष्टा हूँ इस प्रकारका आत्मविषयमें उपयोग समाय २५ है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञेय और वहीं ज्ञायक होता है। अथवा 'सं' यानी सम-राग-द्रेषसे अवाधित मध्यस्थ आत्मामें 'आय' अर्थात उपयोगको प्रवृत्ति समाय है। वह प्रयोजन जिसका है वह सामायिक है। नित्य-नैमित्तिक अनुष्ठान और उनका प्रतिपादक शास सामायिक है यह इसका अर्थ है। वह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव-के भेदसे छह प्रकारकी है। इष्ट-अनिष्ट नामोंमें राग-द्वेषकी निष्टत्ति अथवा सामायिक नाम 30 नामसामायिक है। मनोज और अमनोज श्री-पुरुष आदिके आकारोंमें काष्ठ, लेप्य और चित्र आदिमें अंकित प्रतिमाओंमें राग-द्वेष न करना, अथवा जिस-किसी वस्तुमें 'यह सामायिक हैं इस प्रकार स्थापना करना स्थापनासामायिक है। इष्ट-अनिष्ट, चेतन-अचेतन द्रव्योंमें राग-द्वेषकी निवृत्ति अथवा सामायिक शासका जाता जो उसमें उपयोगवान नहीं है, अथवा उसका शरीर आदि दृश्यसामायिक है। इष्ट-अनिष्ट, ग्राम-नगर आदि क्षेत्रोंमें राग-द्वेष न 34 करना क्षेत्रसामायिक है। वसन्त आदि ऋत, शुक्छ-कृष्ण पक्ष, दिन, बार, नक्षत्रादि इष्ट-अनिष्टकाळ विशेषोंमें राग-द्रेष न करना काळसामायिक है। भाव अर्थात जीवादि तत्त्व विषयक छपयोगक्रप पर्यायकी मिध्यादर्शन कवाय आदि संक्छेशोंसे निवृत्ति. अथवा सामा-

चतुर्विनग्रवित्याष्ट्रमहाप्रासिहार्यंपरमौवारिकदिष्यवेहसमवसणसभाषम्मीपदेशनावितीर्थंकरस्य-सिहस्य स्तुतिष्ठ चतुर्विव्यवित्यवासित्सवनमं बृतु । तत्प्रतिपावकशास्त्रपृ चतुर्विव्यवित्यवनमं बृ चळल्यट्टु । ततः परं एकतीर्थंकरालंडनचैत्यवेत्याल्यादिस्तृतियं वंदनयं बृहु तत्प्रतिपावकशास्त्रमृ वंदनयं दु पेळल्यट्टु । प्रतिक्रम्यते प्रमावकृतवेत्यिकावित्योची निराक्रियते इतेनित प्रतिक्रमणं । १ वैवसिक राज्ञिक पाद्यिक चतुरमासिक सांवत्सरिकेर्प्याप्यवित्यत्तिमार्थ्यमेविद्याः भरताविक्षेत्रमं दुःवमाविकालमं यद्याह्ननतसमित्वतिस्यरास्यित्रावित्रुव्यवेदाल्युमताविद्यित तत्प्रति-पादकमप्य शास्य प्रतिक्रमणमं बुवक्कुं । विनयः प्रयोजनमस्येति वेत्रपिकसंदु आनदर्शनचारित्र-पादकमप्य शास्य प्रतिक्रमणमं बुवक्कुं । विनयः प्रयोजनसस्येति वेत्रपिकसंदु आनदर्शनचारित्र-

कृते: क्रियायाः कम्भं विचानमस्मिन् वर्ष्यंत इति कृतिकम्मं । ई कृतिकम्मंशास्त्रमहींसाद्धाः १० बाद्यंबहुशृतसाधृगञ्जीवलावः नवबेवतावंदनानिमनमं आस्माधीनता प्रावित्रिष्य त्रिवारञ्यवनति बतुःक्रिरोहादशावन्तींवलअपनित्यनैमितिकक्रियाविधानमं वर्षणमुगं । विशिष्टाः कालाः विकालाः तेषु भवानि वेकालिकानि । वशकैकालिकानि वर्ष्यनेतिसमितित वशकैकालिकं । ई वशकैकालिक

नामस्यापनाद्रव्यभादानाश्रित्य पञ्चमहाकत्याणयतुरिकाद्यदिवायाष्ट्रमहाप्राविहार्यपरमोदारिकादिव्यदेहसमबसरण-समासमाँपदेवनादिवायेकस्त्यमहिस्तरृति चतुर्विवादित्यक्षः तस्य प्रतिपादक वास्त्र वा बतुर्विवादित्तवः इत्युच्यते । १५ सस्यापर एकतीर्थकराजन्वना चंद्यवेत्याज्यादिस्तृतिः वन्तना तरप्रतिपादक वास्त्रं वा वन्त्रना इत्युच्यते । प्रतिक्रम्यते प्रमाद्यन्तदेवसिकाविदयोगे निराक्त्रिकते अनेनति प्रतिक्रमण नच्च देवसिकराणिकपाक्षितवादुर्गासिक-सावस्यिकौर्यापिककौरमार्थिकभेदासस्यिष्य, भरतादिक्षेत्रं दु वमारिकाल पट्सेहनस्यमिन्वदिचरास्त्रियरिक् भेदक्व आसित्य तस्त्रतिपादकं वास्त्रमार्थ प्रतिक्रमणम् । विभाग प्रयोजनस्यति वैनयिक तत्र्य ज्ञानदर्शनचारिक-तत्रप्रचारिवसं पञ्चविद्याचार्यव्यक्षनं कथाति । कृतेः क्षित्रयाराः कर्म विद्यानं अस्तिन् वर्यादे देशं कृतिकर्ता । २० तत्र्य अर्हिसद्धाचार्यवद्वश्चनसाविद्यादित्यदेवतान्वनातिमित्तासामाभेतताप्रदक्षिण्यानिवारिकनविद्यद्विद्यारिक

यिक हा अमें वरपुक्त वसका झाता, अथवा सामाधिक पर्यायरूप परिणत व्यक्ति भावसामायिक है। वसन्त्रस काळ सम्बन्धी वीवीस तीर्थकराँ कास, स्थापना, इवय और भावको छेकर
सहाकृत्याणक, चौंतीस अविशय, आठ महाप्राविहाय, परम औदारिक दिव्य हारीर, सम१५ वसरण सभा, भमींपदेशना आविक हार, तीर्थकरको महिमाका स्ववन चतुर्वशिस्तव है।
अथवा उसका कथन करनेवाला शास्त्र चतुर्विशिस्तव कहा जाता है। उसके पश्चान् एक
तीर्थकरको छेकर चित्र-वैरायाल्य आदिको मुत्रत वन्त्रना है। अथवा उसका प्रतिपादक
शास्त्र वन्त्रना कहलाता है। जिसके हारा 'प्रतिक्रम्यते' अर्थान् प्रभावसे किये हुए देवसिक
आदि दोगोंका विशोधन किया जाता है वह प्रतिक्रमण है। वह देवसिक, राजिक, पांक्रक,
३० चातुर्मीसिक, सांवत्सरिक, ऐर्योपिशक और पारमार्थिकके भेदसे सात प्रकारका है। भरत
आदि क्षेत्र, पुरमादि काल, छह संहननोंसे पुक्त स्थिर-अध्यर आदि पुक्रमोंक भेदिने हो कह प्रतिक्रमणका कथन करनेवाला लाक्ष भी प्रतिक्रमण है। विनय जिसका प्रयोजन है वह
वैनयिक है। वह जान, दर्भन, चारित्र, तथ और उपचारके भेदसे पांच प्रकारको विनयका
कथन करता है। जिसमें कृति जर्थान् क्रियाकमंका विपान कहा जाता है वह क्रिताकमं है। उसमें अहन्त, सिद्ध-आचार्य, बहुख (उपाध्याय), सायु आदि नौ देवताओंको वन्दनाके
विनय आसाधीनता (अपने अधीन होना), तीन बार प्रदक्षिणा, तीन वार नसस्कार, चार

शास्त्रं भूनिकांगळाचरण गोबारिविधियं पिड्युद्धिळक्षणमं वर्षणसुत् । उत्तराष्ट्रपायितं पठ्यन्तेऽ-स्मितिस्पुत्तराज्ययमं । ई उत्तराज्ययनशास्त्रं बर्जुद्धियोधसम्गगळ द्वाविश्वात्तररीवर्षृत्रंगळ सहनविधा-नमं तत्क्ष्णपुत्रं पित्नु प्राम्तमाबांबिङ्गुतरमं विजुत्तरिब्यानां वर्षामुत्रं । कर्ष्यः योग्यं व्यवस्तिह्यतं अनुद्योयतेऽस्मित्रितं अनेतितं वा कल्प्यय्यवहारः । ई कल्प्यय्यवहारासारत्रं साधुनळ योग्यानुद्यान-विधानमं अयोग्यतेषयोज्ञ प्रायक्षित्रम् वर्षणसुन् । कल्प्यं बाकल्प्यं च कल्प्याकल्प्यं तद्वष्यंतेऽस्मि-स्मितं कल्प्याकल्प्यं । ई कल्प्याकल्प्यास्त्रं याण्यानेत्रमाल्पायान्याम्यस्यान्त्रमाल्पायान्त्रम् स्वान्त्रमाल्यान्त्रम् अप्तिस्वकल्प्यमं द्वापायानेष्यस्वभागमं वर्षणसुन् ।

महताँ कल्प्यमस्मिन्नित महाकल्पाँ । ई महाकल्प्यशास्त्रं जिनकल्पसाधुगळ्ये उत्कृष्टसंहन-नादिविशिष्टद्रव्यक्षत्रकारुआवर्षात्रकार्णे योग्यमप् त्रिकारुयोगाखनुष्टान्तं स्पित्रकल्पस्तळ वीक्षा-शिक्षागणपोचणात्मसंस्कार सल्लेखनोत्तमार्थस्यान्यतोत्कृष्टाराधनाचित्रोयमुमं बण्धिसुं । पुंडरीक-में ब शास्त्रं भावनस्थंतरप्योतिक्षकल्पवासिक्मानंगळोल्पतिकारणवानपुष्टात्रव्यस्पाकामनिज्यं-

दश वैकालिकानि वर्ष्यन्तेऽस्मित्रिति दशवैकालिकं तथ्य मुनिजनामा आवरणगोचरविधि पिण्डणृदिलसणं व वर्ष्यिति । उत्तराणि अवीयन्ते पञ्यन्ते अस्मित्रित उत्तराध्ययनं तच्य वर्गुविधोपमर्गाणां द्वाविद्यतिपरिषद्वाणां च सहनविधान तत्त्वलं प्रवन्ते प्रवन्तास्त्रत्वार्यव्यानं वर्ष्याति । कल्य्य गोणं व्यविद्वार्ये अनुष्टीयतेऽ-स्मित्रनेतित वा कल्य्यक्यद्वारः, स च सायुनां गोग्यानुष्ठानिवधानं अयोय्यसेवाणां प्रायस्वित्तं वर्ष्यति । १५ कल्प्यं वाकल्प्यं च कल्याकल्प्य, तत्र्यंते अस्मित्रिति कल्पाकल्प्यम् । तच्य द्वयक्षेत्रकाश्यानाशिय्य मुनी-नामिदं कल्प्यं गोणं इत्यकल्प्यं अयोग्यमिति विभागं वर्णयति । महतां कल्प्यमस्मितिति महाकल्प्यं शास्त्रं तच्य जिनकल्प्यापुना उत्त्रकृष्टसंहननादिविधिष्टव्यक्षेत्रकालभाववितां योग्यं विकाल्ययोगायनुष्ठानं स्वविर-कल्पाना दीर्घाणिकागणपोपणाससंस्कारसल्कनोत्तामार्यस्थानगतील्कृष्टापत्रविदेषं व याण्यति । पुण्यतिः स्वामार्गा भावनव्यन्तरप्योतिष्कल्प्यातिथिमानेषु उत्तरीत् कारणदानपुजात्यस्व राणकामिनिर्वारात्रस्वस्य-संयममार्विविधान तत्तपुरगारस्वमनेभवियोगं च वर्णयति । महत्व तत्तपुष्ठतिकं तत्त्रपुण्यतिक वाहर्य

बार मिर नमाना, बारह आवर्त आदि रूप नित्य नैमित्तिक किया विधानका वर्णन होता है। विशिष्ट कालोंको विकाल कहते हैं, उनमें होनेको वैकालिक कहते हैं। जिसमें दस वैकालिकोंका वर्णन हो वह दशवैकालिक है। उसमें मुनियोंका आचार, गोचरीकी विधि और भोजन शदिका लक्षण कहा गया है। जिसमें उत्तरोंका अध्ययन हो वह उत्तराध्ययन है। उसमें चार प्रकारके उपसर्गों और बाईस परीषहोंके सहतेका विधान, उनका फल तथा इस प्रकारके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार होता है इसका कथन होता है। जो कल्प्य अर्थात योग्यके व्यवहारका कथन करता है वह कल्पव्यवहार है। उसमें साधुओंके योग्य अनुष्ठानके विधानका और अयोग्यका सेवन होनेके प्रायखितका कथन होता है। जिसमें कल्प्य और अकल्पका कथन हो वह कल्पाकल्प है। वह दूब्य, क्षेत्र, काल और भावके आश्रयसे यह ६० मुनियोंके योग्य और यह अयोग्य है ऐसा कथन करता है। महान् पुरुषोंका कल्प्य जिसमें हो वह महाकल्प्य शास्त्र है। उसमें जिनकल्पी साधओंके उत्क्रष्ट, संहनन आदि विशिष्ट दृव्य, क्षेत्र, काल, भावको लेकर त्रिकाल योग आदि अनुष्ठानका तथा स्थविर कल्पी साधओंकी दीक्षा. जिल्ला. गणका पोषण, आत्मसंस्कार, सल्ठेखना, उत्तम स्थानगत उत्कृष्ट आराधना विशेषका कथन होता है। पुण्डरीक नामक शास्त्र भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्प- ३५ बासी देवोंके विमानोंमें उत्पत्तिके कारण दान, पूजा, तपश्चरण, अकामनिर्जरा, सम्यक्तव, मंग्रम आविका विधान तथा सम-उस उपपाद स्थानके बैभव विशेषको कहता है। महान

रासम्यक्त्वसंयमादिविधानमं तत्तवुपपावस्थानवैभवविशेषमुमं वर्णिसुग् ।

महापुंडरीकमें व शास्त्रं महाद्विकरप्पेंद्रप्रतींद्रादिगळोळुत्पतिकारण तपोविशेषाद्याचारमं

वणिस्गु ।

े निर्वायनं प्रमावदोबनिराकरणं निबिद्धिः संजेयोज् कप्रत्ययमागुत्तिरलु निबिद्धिका । ऐवितु
े प्रायिवत्तकाराख्यमं बुदर्शमतु प्रमावदोषविषुप्यस्यं बहुप्रकारमप्प प्रायिवत्तमं वींणसुगुं । निशीतिका
बा एंचित क्वीक्ताठं काणस्यवर्गं ।

इंतु चतुर्देशविधमप्य अंगबाह्यश्रुतं परिभाविसल्पडुबुदु । अनंतरं शास्त्रकारं श्रुतज्ञानम-हात्म्यमं पेळवर्प ।

सुदकेवलं च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि होति बोहादो ।

सुदणाणं त परोक्खं पञ्चक्खं केवलं णाणं ॥३६९॥

श्रुतं केवळंच ज्ञानं हे अपि सद्शे भवतो बोधात्। श्रुतज्ञानं तु परोक्षं प्रत्यक्षं केवळं ज्ञानस्।

व्यत्तज्ञानमुं केवलज्ञानमुमें बेरड् ज्ञानंगळ बोधात् अरिविनिदं समस्तवस्तुद्रव्यगुणपर्य्यायपरि-ज्ञानिंददं समानंगळ्यपुषु । तु मने इदु विशेषमुंटदं ते दोडे परमोल्कपंपर्यंतप्राममादुवादोडं १५ श्रुतकेवलज्ञानं सकलप्दारसंगळोळ् परीक्षं अविकासस्पष्टमसूर्यगळोळसर्वंपर्ध्यायांच्योळ्याळ्या सुरुमांत्रास्त्रोळ विशवत्वादंदं प्रदृत्यभावसम्पुर्दारदं । सूनंगळोळ् व्यंजनपर्धायंनळपट स्थूलांत्रागळप स्विवयंगळोळ् अविधानाविद्यंते साक्षात्करणाभावाद्यमुं सकलावरणबीय्वात्तराय निरवदोवस्रयो-

तण्य सहिषिकेषु इन्द्रप्रतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपौद्ययेगद्वावरण वर्णयति । निर्मयनं प्रमाददीयनिराकरणं निर्मिद्धः सम्राया कप्यय्ये निर्मिद्धका प्रायविचनः तास्त्रीन्त्रयणं, तच्च प्रमाददीयिदाद्वयणं बहुप्रकार प्रायविचनः व वर्णयति । निर्मानिका इति क्वीक्टाको दृश्यते । एवं बतुर्दगविष अङ्गबाह्य-पुत परिभावनीयम् ॥३६७–३६८॥ अष्य गान्त्रकार प्रजानमाह्यस्यं वर्णयति—

श्रुनज्ञानं केवनज्ञानं चेति हे ज्ञाने बोषात् समस्वबस्तुत्व्यगुणवर्षायरिज्ञानात् सद्घे समाने भनत तु-पुनः अय विशेषः । स कः ? परमोत्कर्यवर्षय्यं प्राप्तमपि श्रवकेवज्ञान सक्तवरार्थेषु परीक्षं अवित्रदं अस्पर्टं अस्तेषु अर्थययरिषु अन्येषु सुरमादेषु विश्वरत्येषु (बज्ञरत्येन प्रकृत्यभवात् । मूर्लेव्यि व्यञ्जनपर्यायेषु स्वृतादीषु

२५ पुण्डरीक शासको महापुण्डरीक कहते हैं। उसमें महाधिक इन्द्र-अतीन्द्र आदिमें उत्पत्तिके कारण तपीविशेष आदि आचरणका कथन होता है। नियेयन अर्थात प्रमाहसे लगे दोघोंका निराकरण निषिद्ध है। संजामें 'क' प्रत्यय करनेयर निषिद्धका होता है, उसका अर्थ है प्रायक्षित शास्त्र। उसमें प्रमादसे लगे दोघोंकी विश्वद्धिके लिए बहुत प्रकारके प्रायक्षितोंका वर्णन है। कहीपर 'निसीतिका' पाठ भी देला जाता है। इस प्रकार चौदह प्रकारका अंगवर्णन है। कहीपर 'निसीतिका' पाठ भी देला जाता है। इस प्रकार चौदह प्रकारका अंगवाक्ष श्रृत जानना।।३६०-३६८।।

अब शास्त्रकार श्रुतज्ञानके माहात्म्यको कहते हैं---

श्रुतज्ञान और केंबलज्ञान ये रोनों ज्ञान समन्त वस्तुओं के द्रवय-गुण-पर्यायोंको जानने-की अपेक्षा समान हैं। किन्तु इतना विशेष है कि परम उत्कर्ष पर्यन्तको प्राप्त मी श्रुतज्ञान समस्त परार्थोंमें परोक्ष होता है, अस्पष्ट जानता है, अमृत अर्थ पर्यायोंमें तथा अन्य सुरुम वैभ अंशोंमें स्पष्ट रूपसे उसको प्रवृत्ति नहीं होती। मूर्त भी ज्यंजन पर्यायोंको अपने विषयोंके

रपमां केवलज्ञानं प्रत्यक्षं । समस्तत्विवि विवादं स्पष्टमक्कुं । सूर्ताभूतित्वैव्यंजनपय्योयस्यूलसूक्षाकां गळप्य सम्बंबरोकु प्रवृत्ति संभविसुगुमप्युर्वीर्त्यं । साक्षात्करणदिवमुं अक्षमात्मानमेव प्रतिनियतं परानपेशं प्रत्यक्षं । उपातानुपात्तपरप्रत्ययापेशं परीक्षामिति । एवितु प्रत्यक्षपरोक्षश्चात्रकितित्वत्वं सिद्धलक्षत्रणभेविदयमा श्रृतज्ञानकेवलज्ञानंगच्ये साद्द्याभावमक्कुमते समंतभग्रस्वामिर्गाद्धवमुं पेळल्यस्तुतु । "त्याद्धाव केवलज्ञाने सम्बंतत्वप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वन्यतमं भवे" वेंवित् । [ आप्तमी. ]

अनंतरं शास्त्रकारं पंबवशिमाणापूर्वमाळिवमविज्ञानप्ररूपणेयं पेळळूणक्रमिसिवपं । अवहीयदिनि ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये ।

भवगुणपच्चयविहियं जमोहिणांणेति णं बेंति ॥३७०॥

अवधोयत इत्यवधिः सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये। भवगुणप्रत्ययविहितं यदवधिज्ञान- १० मितीदं ज्ञवंति।

अवधीयते रब्यक्षेत्रकालभावंगींळवं परिमीयते पर्वाणसल्यकुषु में वितर्विध ये बुबदेकें बोर्डे मतिञ्जकेवलंगळते ब्रब्याविगोळवमपरिमातविषयत्वाञ्मावमणुवरिषं सीमाविषयत्वानमं हु समये परमागमयोज् भणितं येळत्यदृदुवु । यत् आपुरो हु तृतीयत्वानं भवगुणप्रत्ययविहितं भवो नरकावि-पर्व्यायः गुणः सम्यव्यन्तिवशुद्धपादिः । भवदक गुणःच भवगुणौ तावेष प्रत्ययो ताम्यां कारणाम्यां १५

स्वविषयेप् अविश्वज्ञातिव साक्षात्करणाभावाच्च । सक्कावरणवीर्यान्तरायनिरवशेषक्षयोत्पन्तं केवकज्ञानं प्रस्यकं समस्तत्त्वेन विशदं रुपष्ट भवति । मूर्वामृतार्यव्यक्षनायिवस्वृत्वमृक्ष्यायेषु सर्वेष्वपि प्रवृत्तिसंभवात् साक्षारकारणाच्य । अक्षं आस्मानमेव प्रतिनियत पराग्येशं प्रत्यक्ष, उपासानृपात्तपरप्रत्ययायेक्षं परोक्षमिति निहित्तिसद्भवक्षयमेदान्तरीः श्रृष्ठज्ञानकेयकज्ञानयोः सावृश्याभावात् । तया चौक्तं समन्तमद्रस्वामित्रिः—

स्याद्वादकेवलजाने गर्यतस्यप्रकाशने । भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्यवस्त्वस्यतमं भवेत् ॥— [ आप्तमी० ] २० ॥३६२॥ अय जास्त्रकारः पञ्चपरिमायासन्तैः अविध्वातमुक्रकणामप्रकासते —

अवधीयते---इव्यक्षत्रकालभावै परिमोयते इत्यविश्वमित्रज्ञक्वलवद्द्रव्यादिभिरपरिमित्रविषयत्वा-भावात् । यस्ततिय गीमाविषय ज्ञान समये परमागमे विजन तदिदमविज्ञानमित्यईदावयो ब्रुवन्ति । तस्कृति-

स्यूज अंशको अत्रधिजानकी तरह साक्षात्कार करनेमें असमर्थ है। किन्तु समस्य जानावरण और वीर्यान्तरायके क्षयसे उत्पन्न केवलज्ञान पूर्ण रूपसे स्पष्ट होता है। मूर्त अमूर्त, अर्थ- १५ पर्याय, ज्यंजनपर्याय, स्थूल अंश, सूक्ष्म अंश सभीमें उसकी प्रवृत्ति है और सभीको साक्षात् जानता है। अक्ष अर्थान आस्मार्थ हो जो ज्ञान होता है, परकी अपेक्षा नहीं करता उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। उपात हन्द्रियदि और अनुपात प्रकाशादि परकारणोंकी अपेक्षासे होनेवाला ज्ञान परोक्ष है। इस प्रकार निकक्तिसे सिद्ध लक्षणोंके भेदसे श्रुतज्ञान और केवलज्ञानमें समान्त्रता नहीं है। स्वामी समन्त्रभद्दने भी अपने आप्रमीमांसामें कहा है—

स्याद्वाद अर्थात् श्रुतक्कान और केवलज्ञान दोनों ही सर्व तत्त्वोंके प्रकाशक हैं किन्तु भेर यही है कि केवलक्कान साक्षात् प्रत्यक्क जानता है और श्रुतज्ञान परोक्क जानता है। जो इन दोनों ज्ञानोंमें से एकका भी विषय नहीं है वह अवस्त है।।३६९॥

अब शास्त्रकार पैंसठ गाथाओंसे अवधिकानका कथन करते हैं-

'अवधीयते' अर्थात् द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके द्वारा जिसका परिमाण किया जाता है ३५ वह अवधि है। अर्थात् जैसे मति, अन और केवल्झानका विषय द्रव्यादिकी अपेक्षा विहितमुक्तं भवगुणप्रत्ययविहितं भवप्रत्ययत्विदिदं गुणप्रत्ययत्विदि पेळल्पट्टुदं तिद्वमविकान-मिति । अंतप्पिवनविधजानमें वितु बुवंति अहंदादिगळु पेळवर । सीमाविषयमनुळळविषज्ञानं भवप्रत्ययमें बु गुणप्रत्ययमें वितु द्विविधमक्क्रमें बुद्तात्पर्यं ।

भवपच्चडगो सरणिरयाणं तित्थेवि सञ्बअंगृत्थो। गणपच्चह्रगो णरतिरियाणं संखादिचिण्हंभवी ॥३७१॥

मवप्रत्ययकं सुरनारकाणां तीरवेंपि सर्वागीत्यं। गुणप्रत्ययकं नरतिरइचां शंखादि-चिह्नभवं ॥

भवप्रत्ययावधिज्ञानं देववर्षळोळं नारकरोळं चरमभवतीत्यंकरोळं संभविसुगुमद्वुमधरोळ् सव्वागीत्यमक्षं । सर्वात्मप्रदेशस्यावधिज्ञानावरणवीय्यातरायद्वयक्षयोपशमोत्पन्नमं बुद्रत्यं । गुण- प्रत्ययावधिकानं पर्व्याप्तमनुष्यमां संज्ञिपंचेंद्रियपर्व्याप्तितर्थंचमां संभविस्त्रमद्वमवरोळ शंखादि-चित्रभवं नाभिप्रदेशदिदं मेगण शंखपद्मवस्त्रसम्बक्तकार्विश् भचित्रलक्षितात्मप्रदेशस्या-विध्ञानावरणवीर्यांतरायकर्माद्वयक्षयोपशमोत्थमं बृदत्थं । भवप्रत्ययाविश्रज्ञानदोळ् दर्शनविशुद्धचा-विगणसद्भावमारोडमदनपेक्षिसर्वे अवप्रत्ययत्वमरियल्पङ्गं । गुणप्रत्ययावधिज्ञानदोळ तिर्यंग-मनुष्यभवसदभावमाबोडमदनपेक्षिसहे गुणप्रत्ययत्वमरियल्पडगुं।

१५ विश्वं भवगुणप्रत्ययविहित-भवः नरकादिपर्यायः, गुणः सम्यन्दर्शनविशुद्धधादि भवगुणौ प्रत्ययौ कारणे तास्या विहित्सम्तं भवगणप्रत्ययविहित भवप्रत्ययत्वेन गणप्रत्ययत्वेन अवधिज्ञानं द्विविधं कथितिमत्यर्थः ।।३७०।।

तत्र भवप्रत्ययावधिकानं सराणा नारकाणां चरमभवतीर्थकराणा च सभवति । तच्च तेषा सर्वागीत्यं भवति । सर्वातमप्रदेशस्यावधिज्ञानावरणवीर्यान्तरायकर्मद्वयक्षयोपशमोत्र्यं भवतीत्यर्थ । गणप्रत्ययं अयधिज्ञान नराणा पर्याप्तमनुष्याणा तिरश्वा च सज्ञिपक्रवेन्द्रियपर्याप्ततिरश्वा संभवति । तच्व तेपा शहुस्तादिविह्नभवं 🧸 भवति, नाभेव्परि शङ्खपचनकास्यस्तिकञ्जवकलशादिशुभिन्नहालकातास्यवेशस्यायधिज्ञानावरणयीर्यान्तराय -कर्मद्रयक्षयोगशमोत्पन्नमित्यर्थः । भवप्रत्यये अवधिज्ञाने दर्श्वनविशक्षधादिगुणसद्भावेऽपि तदनपेक्षयैत्र भवप्रत्य-यत्वं ज्ञातव्यम् । गणप्रत्ययेऽविधज्ञाने तिर्यगमनप्यभवसद्भावेऽपि तदनपेक्षयैव गणप्रत्ययत्व ज्ञातव्यम् ॥३७१॥

अपरिमित है वैसा इसका नहीं है। परमागममें जो तीसरा सीमा विषयक ज्ञान कहा है उसे अर्हन्त आदि अवधिज्ञान कहते हैं। भव अर्थात नरकादि पर्याय और गुण अर्थात् १५ सम्यग्दर्भन विशृद्धि आदि । भव और गुण जिनके कारण हैं वे भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय नामक अवधिज्ञान हैं। इस तरह अवधिज्ञानके दो भेद हैं।।३७०।।

उनमें-से भवप्रत्यय अवधिज्ञान देवों, नार्रिक्यों और चरमगरीरी तीर्थंकरोंके होता है। तथा यह समस्त आत्माके प्रदेशोंमें वर्तमान अवधिज्ञानावरण और वीर्यान्तराय नामक दो कमौंके क्षयोपशमसे जल्पन्न होता है इसलिए इसे सर्वांगसे उत्पन्न कहा जाता है। गण-3. प्रत्यय अवधिक्कान पर्याप्त सनव्योंके और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंचोंके होता है। और वह उनके शंख आदि चिह्नोंसे उत्पन्न होता है। अर्थात् नाभिसे ऊपर शंख, पद्म, वजा, स्वन्तिक, मच्छ, कलश आदि शुभ चिह्नोंसे युक्त आत्मप्रदेशोंमें स्थित अवधिक्वानावरण और वीर्यान्त-राय कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है। भवप्रत्यय अवधिज्ञानमें भी सम्यग्दर्शन, विशक्षि आदि गुण रहते हैं फिर भी उसकी उत्पत्तिमें उन गुणोंकी अपेक्षा नहीं होती, मात्र भवधारण ३५ करनेसे ही अवधिज्ञान होता है इसीलिए उसे भवपत्यय कहते हैं। गुणप्रत्यय अवधिज्ञानमें यद्यपि मनुष्य और तिर्यंचका भव रहता है फिर भी अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें उसकी अपेक्षा

# गुणपन्चहगो छद्धा अणुगावदिठदपवड्ढमाणिदरा । देसोही परमोही सन्बोहित्ति य तिथा ओही ॥३७२॥

गुणप्रत्ययकः बोढा अनुगावस्थितप्रवर्द्धमानेतरे । वेशावधिः परमावधिः सःवीवधिरिति च त्रिधावधिः ॥

यद्गुणप्रत्ययात्रिकानं तदनुगाम्यतन्त्राम्यत्रिक्षतमन्त्रस्थितं प्रवर्धमानं हीयमानं चैति यद्विषम् । तत्र यदविषम् । स्वत्रक्षमानः स्वस्यासिनः जीवमनृत्रण्यति तदनुगामि । तज्य क्षेत्रान्तृत्रामि म्यानृत्रामि उपयानृत्रामिनिविष्यम् । यत् स्वोत्तिकात्रान्ति अवत्रतिकात्रस्यान्त्रम्यान्त्रम्यति । यत्वत्रोत्तिकात्रस्यत्रम्यस्य अव्यव भरतेरावत्रविद्दाद्विक्षेत्रे देवमनुष्यादिमने च वर्तमानं जीवमनृत्रच्यति तदुभयानृत्रामि भवति । २० यदविष्यानं स्वस्यामिन जीवे नानृत्रच्यति तदनुत्रमान्त्रमामितिवस्य । तत्र यद्यविष्यानं स्वस्यामिन जीवे नानृत्रच्यति वस्त्रमान्त्रमामि । तत्र यद्यविष्यानं स्वमन्त्रम्यान्त्रमामि । तत्र यद्यविष्यानं स्वमन्त्रम्यान्त्रमामिनिवस्य । तत्र यद्यविष्यानं स्वमन्त्रमामिनिवस्य । तत्र यद्यविष्यानं स्वमन्त्रमामिनिवस्य । तत्र यद्यविष्यानं त्रमण्यति स्वमन्त्रम्यति । त्रमन्त्रमान्त्रम्यति स्वमन्त्रम्यतिक्षस्य स्व वित्तस्यति । स्वमन्तरं राज्यतः सा सा गाण्यतः स्वोत्यतिकात्रस्य स्वरिष्यति । स्वर्यानः स्वर्यान्तिकात्रस्य स्वर्यानः स्वर्यानाः स्वरत्यानाः स्वर्यानाः स

नहीं होती, केवल सम्यदर्शनादि गुणोंके कारण ही अवधिज्ञान प्रकट होता है इसलिए वह गुणप्रत्यय कहा जाता है।।३७१।।

गुणप्रत्यय अवधिज्ञान, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, वर्धमान, हीयमानके भेदसे छह प्रकारका है। उनमें-से जो अवधिज्ञात अपने स्वामी जीवका अनुगमन
करता है वह अनुगामी है। वह तीन प्रकारका है—क्षेत्रानुगामी, अवानुगामी और उभयानुगामी। जो अवधिज्ञान अपने उत्पत्तिक्षेत्रसे अन्य क्षेत्रमें जानेवाळे जीवके साथ जाता है, किन्तु
भवान्वरमें साथ नहीं जाता वह क्षेत्रानुगामी है। जो उपने उत्पत्तिक्षेत्रसे स्वामीका मरण होनेपर
दूसरे भवमें भी साथ जाता है वह भवानुगामी है। जो अपने उत्पत्तिक्षेत्र और भवसे अन्यत्र
भरत, ऐरावत, विदेह आदि क्षेत्रमें और देव, भजुष्य आदिके भवमें जीवका अनुगमन
करता है वह उभयानुगामी है। जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवका अनुगमन नहीं करता
वह अननुगामी है। वह भो श्रेत्रमनुगामी, अभयानुगामी, उभयानुगामी के भेदसे तीन
प्रकारका है। जो अवधि अन्य क्षेत्रमें नहीं जाता अपने उत्पत्तिक्षेत्रमें हो नह हो जाता है, २५

ननुपामियं बुबक्कुमावुरो दु भवांतरमं बिलसल्बुबल्तु तां पृष्ट्वि भववोळ के बुगुं। क्षेत्रांतरमं बिलस्त्यो नेप्पाणो बहु भवाननुपामियं बृबक्कुमावुरों दु क्षेत्रांतरमं भवांतरमुमं बिल्सल्बुबल्तु । स्वोरपन्तकेत्रभवंगळोळे के बुगुमदुभयाननुपामियं बुबक्कुमावुरो दु हानियुं वृद्धियुं इल्लब्स पूर्यं-मंडक्वतंक्रफ्रकारसायिव्तिकक्ष्तरु अवस्थितावियं बुबक्कुमावुरो दु ओरमं पर्वपृत्रमान्त्रमं कुंतुग्रमाम्मं यवस्थितमागिकक्ष्मप्रवाचनियानामं बुबक्कु । माद्वरो दु गुक्कपथ्यः चंद्रमंडक्वरंत स्वेत्रक्वरंत स्वोत्कृत्यप्रयंतं पेष्वंपृत्रमुम् वृद्धमानदेशाविययं बुबक्कु । माद्वरो दु गुक्कपथ्यः चंद्रमंडक्वरंत स्वक्षप्रयंत्र कुंतुगुमदु होयमानदेशाविययं बुबक्कु । सामान्याव्यस्यविक्षानं देशाविययं दुवक्के परमाव-विवयं स्वत्रक्वरंति स्वक्षप्रयंत्रके कुंतुग्रमहु होयमानदेशाविययं बुबक्कुमते सामान्याव्यस्यविक्षानं देशाविययं वद्प्रकारमञ्जूनं परमावस्यविक्षानं दिशाविययं वद्प्रकारमञ्जूनं परमावस्यविक्षानं विवयं वद्प्रकारमञ्जूनं परमावस्यविक्षानं विवयं वद्प्रकारमञ्जूनं परमावस्यविक्षानं विवयं वद्प्रकारमञ्जूनं परमावस्यविक्षानं विवयं वद्प्रकारमञ्जूनं परमावस्यविक्षानं वद्यक्रायस्य

मवपन्चइगो ओहो देसोही होदि परमसन्वोही । गुणपन्चइगो णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥२७३॥

भवप्रत्ययाविधिहॅशाविधिकर्भवति परमसर्व्वाविधिः । गुणप्रत्ययौ नियमाद् भवतः वेशाविधिरिप च गुणे भवति ॥

लाबुवोडु पृब्बोक्तभवप्रत्यपाविषयदुनियमाववदयंभावात् बेलाबिययेयकक् । देवनारकरू-१५ गळगं गृहस्वतीरथंकरंगयुं परमाविषयुं सर्वाविषयुं संभविसवस्पुदरिदं, परमाविषयुं सर्व्वविषयुं नियमविवं गुणप्रत्ययंळेयप्युवेकं बोडे संयमलक्षणगुणभवदोळा येरडक्कभावमप्पूर्वीरदं वेजाविययुं

तद्भवाननुगामि । यत् संज्ञानतरं भवान्तरं च नानृगण्डांत स्वीत्यस्तंत्रभवयोरेन विनस्यति तत् शेष्ठभवाननु-गामि । यदानिवृद्धिस्या विना मूर्यमण्डलवत् एकप्रकारमे निष्ठति तस्वस्वतम् । यन् कदाचिद्वपति कदाचिद्यीयते कदाचिद्यायते वद्यायस्य वद्यायस्य कदाच्यायस्य कदाच्यायस्य कदाच्यायस्य कदाच्यायस्य कदाच्यायस्य कदाच्यायस्य कदाच्यायस्य वद्यायस्य कदाच्यायस्य वद्यायस्य वद्यायस्य

यः पूर्वीको अवस्ययोअिषः त नियमान् — अवस्यंश्वात देवाविध्येत भवति वेवना क्योगृहस्यतीर्षकत्स्य च परमावीचत्तर्वावधोरमंभवत् । परमाविषः सर्वीवध्यत्व द्वावि नियमेन गुणप्रत्ययावेव भवत

२५ भवान्तरमें जाने यान जाने, वह क्षेत्रानुत्तामी है। जो अन्य अवमें साथ नहीं जाना अपने
व्यतिस्मर्थमें ही छूट जाता, अन्य क्षेत्रमें जाने यान जाते, वह भवानुत्तामी है। जो न अन्य क्षेत्रमें साथ जाता है और न अन्य अवमें साथ जाता है अपने वत्यांत्तक्षेत्र और भवमें ही छूट जाता है वह क्षेत्र भवानुतामी है। जो हानि-दृद्धिके विना सूर्यमण्डकको तरह एक रूप हो रहता है वह अवस्थित है। जो कमी बदता है, कभी घटता है, कभी तदस्य रहता इ वे बह अनवस्थित है। जो जुन्वस्थयके चन्द्रमण्डकको तरह अपने ब्रह्मपुर्यन्त चत्ता है वह विभाग है। वर्षमान है। जो कृष्णपक्षके चन्द्रमण्डकको तरह अपने क्ष्यप्रयन्त चत्ता है वह विभाग है। तथा सामान्यसे अवधिजान देशाविध, परमावधि, सर्वाविधिक भेदसे तीन प्रवाह है। इस प्रकार गुणप्रत्यय देशाविध कष्ट प्रकारका है परमावधि सर्वाविधि नहीं 18-50।

पूर्वोक्त भवप्रत्यय अवधि नियमसे देशावधि ही होता है, क्योंकि देव, नारकी और १५ गृहस्थ अवस्थार्मे तीर्थंकरके परसावधि सर्वावधि नहीं होते। परमावधि और सर्वावधि गुणे वर्शनविशुद्धपादिलक्षणगुणमुंटागुलिरलेयक्क् । सिंतु गुणप्रत्यंगळमूरुमविशगळुं संभविसुववुं । भवप्रत्ययं वेशाविषये योवितु निरिचतमाय्तु ।

देसोहिस्स य अवरं णरितरिये होदि संजदिम वरं।

परमोही सच्वोही चरमसरीरस्स विरदस्स ।।३७४॥

देशाविषरवरं नरितय्यंकु भवित संयते वरं । परमाविषः सर्व्वाविषद्वचरमशरीरस्य विर-तस्य ॥

वेज्ञाविषज्ञानव जधन्यं नररोळं तिर्यंवरोळं संयतरोळमसंयतरोळमक्कुं । वेवनारकरोळपुटु एकॅदोडे वेज्ञाविषय सञ्चोत्कृष्टं नियमदिवं मनुष्यगतिय सकलसंयतरोळयक्कु-। मितरगतित्रयदो-छिल्लेकं दोडे महावताभावमणुदरिवं । यरमाविषसव्यविषाणळरेडुं ज्ञष्टमर्थीवसुप्रुक्तृष्टर्विवयुं मनुष्य-गतियोळं चरमांगरप्य महावतिगळ्योये संभविषुववु । चरमं संसारांतविततद्शवमोक्षकारणरत्तत्र- १० याराधकजोत्तसंबंधिशारीरं व्यक्रव्ययनगराचसंक्षननयक्तं स्वसासो चरमारीरः ।

पंडिवादी देसोही अप्पंडिवादी हवंति सेसा ओ।

मिच्छत्तं अविरमणं ण य पडिवर्ज्जितः चरिमदुगे ।।२७५।। प्रतिपाती देशावधिरप्रतिपातिनौ भवतः शेषौ अहो । मिष्यात्वमविरमणं न च प्रतिपद्यन्ते चरमद्रिके ॥

सम्यक्त्यमुं चारित्रश्रुमे बो येरडॉरंदं बळिचे मिष्यात्वाऽसंयमगळप्राप्ति प्रतिपातमक्कुमद-नुळ्ळुदं प्रतिपातियक्कुमितव्य प्रतिपाति देशाविषयेयक्कं। शेष परमाविष सम्बविधगळेरडुम-

संयमलक्षणगुणाभावे तयोरभावान् । देशावधिरणि गुणे दर्शनविशुद्धचाविलक्षणे सति भवति । एवं गुणव्रत्ययास्त्र-योऽयवधयः संभवन्ति । भवव्रत्ययस्त् देशावधिरवेति निष्टिचतं जातम् ॥३७३॥

देशावधेज्ञीनस्य जयन्यं नरितरस्वोरेन संयतासंयतयोः भवति, न्देवनारकयोः । देशावधेः सर्वोत्कृष्ट २० तु नियमेन मनुष्यागितस्कलंयत्ये एव भवति नेतरगतिवयं तम् महाजनाभावत् । परमावधिसविवयौ हावपि जयन्योतीहरूटेन च मनुष्यागतावेव चरमाङ्गस्य महाप्रतिन एव सभवतः। चर्म संसारान्ववितिद्भूत्रमोक्ष-कारणस्त्वन्याराक्रकीववंदम्बि शरीरं व ज्ञास्त्रमारायनहत्तन्यत् सम्याधी चरमवारीर. ॥३०४॥

सम्यक्तवचारित्राभ्या प्रच्युत्य मिथ्यात्वासयमयोः प्राप्तिः प्रतिपातः, तसुतः प्रतिपाती स तु देशाविधरेव

नियमसे गुणप्रत्यय ही होते हैं। क्योंकि संयमगुणके अभावमें वे दोनों नहीं होते। २५ देशाविध भी दर्शनिवाद्धि आदि गुणोंके होनेपर हाता है। इस प्रकार गुणप्रत्यय तो तीनों भी अविध होते हैं। किन्तु भवप्रत्यय देशाविध ही है यह निश्वित हुआ।।३७३।।

देशाविधजानका जपन्य भेद संयमी या असंयमी मनुष्यों और तिर्यंचीके ही होता है, देवों और नारिक्योंके नहीं होता। किन्तु देशाविधका सर्वोक्तर भेद नियमसे सकलसंयमी मनुष्यके ही होता है, रोग तीन गतियमिं मन्हीं होता। किन्तु देशाविधका सर्वोक्तर भेद नियमसे सकलसंयमी मनुष्यके ही होता है, रोग तीन गतियमिं मन्हीं होता है। १० परमाविध सर्वाविध जवन्य भी और उल्कुष्ट भी मनुष्यातिमें ही चरमझरीरी महाव्रतीके ही होते हैं। चरम अर्थात् संसारके अन्तमें होनेवाले उसी भवसे मोझके कारण रस्तत्रयकी आरापना करनेवाले जीवके होनेवाला चक्रवृत्यमनाराच संहननसे युक्त शर्रार जिसका है उन्हींके होते हैं। वहीं चरमझरीरी है। १९७॥

सम्यक्त और चारित्रसे च्युत होकर सिध्यात्व और असयसमें आनेको प्रतिपात कहते हैं। और जिसका प्रतिपात होता है वह प्रतिपाती है। देशाविष ही प्रतिपाती है। इस् ų

24

प्रतिपातिगळ्यप्णुषु । बरमिद्विके परमार्थाधसम्बाविधिद्विकवोळ् जीवंगळ् नियमिद्विके सिम्ध्यात्वपु-सनिवरमणमुमं न ब प्रतिपद्यते पोद्वुंबवरस्लर्डु कारणींद्यमा यरङ्गप्रतिपातिगळ्यप्पुबदु कारणींद्वं देशाविध्वानं प्रतिपातियुक्पप्रतिपातियुक्पपुर्वे बुदु सुनिष्टित्तं ।

दव्वं खेत्तं कालं भावं पडि रूवि जाणदे ओही।

अवरादक्कस्सो त्ति य वियप्परहिदो द सन्बोही ॥३७६॥

द्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रति रूपि जानीते अवधिः । अवरादुत्कृष्टपय्येतं विकल्परहितस्तु सर्वावधिः ॥

अवरात् जधन्यविकत्यमोदनो दु उत्कृष्टिविकत्यपर्यंतमसंख्यातलोकमात्रविकत्यमनुळ्ळ-विकानं द्रव्यमं क्षेत्रमं कालमं भावमं प्रति प्रति प्रतिनियतसीमयं माडि रूपि पुदालद्रव्यमं तत्संबंधिससारिजोबद्रव्यमुगं जानति प्रत्यक्षमागरिगुं । तु मत्तं सम्बंबिधक्कानं विकत्यरिहतं जधन्य-मध्यमोत्कृष्टिविकत्यरिहतसक्कुमवित्यतिकत्यमं हानिवृद्धिरहित्यमुगं परमोत्कर्धप्राप्तमुमं बृदत्यं । अविकानावरणक्षयोपक्षमञ्जलक्ष्यपुनित्वयं संभविषुगुं । अवुकारणविंव देशाविध परमाविध-गञ्जो जधन्यमस्यमोत्कृष्टविकत्यंगळः संभविषुग्रमं बृद्ध निद्धित्वत्यस्व ।

> णोकम्प्ररालसंचं मञ्झिमजोगान्तियं सविस्सचयं । लोयविभक्तं जाणदि अवरोही दब्बदो जियमा ॥३७७॥

नोकम्मींदारिकसंचयं मध्यमयोगार्जिजतं सविस्रसोपचयं । लोकविभक्तं जानाति अवरावधि-द्रैष्यतो नियमात् ।।

भवति । वोषौ परमावधिसर्वावधो हाविष अप्रतिपातिनावेव भवत , चरमहिकेः—परमाधिमर्वावधिहिकै जीवाः नियमेन मिप्यार्थं अविरमणं च न प्रतिपदान्ते ततः कारणात् तौ हाविष अप्रतिपातिनो, देशावधिशानं प्रतिपाति २० अप्रतिपाति च इति निश्चितम् ॥३७५॥

अनरात् अपन्यविकरणादारम्य उत्कृष्टीकरूपर्यंग्त असंस्थातलोकमात्रविकरण अवधिज्ञानं द्रम्थं क्षेत्रं काल मार्वं प्रतीत्य—नियतमीमा कृत्वा रूपि पुर्वणकत्र्य तत्मबन्धि समारिजीवद्रस्यं च जानोने प्रत्यत्वत्या अवद्युपयते । तु—नुन सर्वोत्तिप्रतिक त्यानामप्रयमोत्कृष्टिविकरणादितं अवस्थितं हानिवृद्धिरहितं परमोत्कर्षप्राप्त-निययमं, अविध्वानावरणवायोगजमम्बांत्कृष्टस्य वर्षयं नेभवान्, ततः कारणाद् देशाविषप्रसावव्योजंषस्य-भाष्यभोत्कृष्टिविकणा संभवनोति निविचनं भवति ॥३७६॥

शेष परमावधि सर्वात्रधि दोनों अप्रतिपाती ही हैं। 'चरिमडुने' अर्थात् परमावधि सर्वावधि जिनके होते हैं वे जीव मिध्यात्व और अविरतिको प्राप्त नहीं होते। इस कारण वे दोनों अप्रतिपाती हैं और देशावधिज्ञान प्रतिपाती भी है अप्रतिपाती भी है, यह निज्ञित हुआ।।३७५॥

अविज्ञानके जर्पन्य भेदसे लेकर उन्हण्ट भेद पर्यन्त असंख्यातलोक प्रमाण भेद हैं। ३० वह इन्य, तीज, काल और भावकी मर्यादाके अनुसार रूपी पुद्रगल इन्य और उससे सम्बद्ध संसारी जीवांको प्रत्यक्ष रूपसे जानता है। किन्तु सर्वाविधिक्कान जयन्य, मध्यम, उन्हण्ट भेदसे रहित है, अवस्थित है, उसमें हानि-युद्धि नहीं होती। इसका अर्थ है कि वह एम उन्हर्यको प्राप्त है, क्योंकि अविध्वानावरणका सर्वोक्तण्ट ख्योपहरम बही होता है। इससे यह निश्चित होता है कि देशाविध और परमात्रधिक जवन्य, सध्यम, उन्हण्ट भेद होते हैं। १९६६।

देशाविषज्ञधन्यज्ञानं द्रव्यतः द्रव्यविदं मध्यमयोगाज्ञितमण्य नोकम्मौवारिकसंचयमं द्रण्यदंगुजहानिप्रमितसमयप्रवद्धसमूहरूपमं स्वयोग्यविक्रसोण्यचपरसाणुसंयुक्तमं लोकविदं भागिसल्यदुद्धं
नियमविदं तावन्मात्रमने जाताति प्रत्यक्षमाणिर्गुमर्वरिदं किरिवनरियदेवृद्धर्यं । जय्ययोगाज्जितसप्य नोकम्मौवारिकसंच्यकक्रप्यवमनरिवदंवकं सूक्ष्मत्वसंभविदं । तद्मप्रलुवे तृत्वनानकं
शक्तिक्रभावनपुद्धर्यं । उत्कृष्ट्योगाज्ञितनोकम्मौवारिकसंच्यकक्
स्मृत्वन्यक्ष्मत्रम्यः
शक्तिक्रभावनपुद्धर्यं । उत्कृष्ट्योगाज्ञितनोकम्मौवारिकसंच्यक्कं
स्मृत्वन्यक्ष्मत्रम्यः
प्रतिविद्याद्वित्यविद्यमर्वरिदं नियमविदं मध्यमयोगाज्ञित्वनप्य नोकम्मौवारिकसंच्यक्ष्यान्यम

वेळस्पट्दुदु स । १२-। १६ ख

सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्य जादस्य तदियसमयम्मि । अवरोगाष्टणमाणं जहण्णयं ओहिखेतं तु ॥३७८॥

सूक्ष्यनिगोदापर्व्याप्तकस्य जातस्य नृतीयसभये । अवरावगाहनमानं जघन्यमविधक्षेत्रं तु ।। सूक्ष्मिनगोदलक्ष्यपर्व्याप्तकन पुष्ट्टिद नृतीयसमयदोळावुदो हु पूर्व्योक्तजघन्यावगाहनमानमबु

तु मसे जंधन्यदेशावधिज्ञानविषयमप्प क्षेत्रप्रमाणमञ्जुः ६।८।२२

प१९।८९।८।२२।१९

क्षेत्राविश्वयन्यकानं दृण्यतः भारमस्योगाजित नीकर्मीदारिकसंबयं द्वपर्वगुणहानिप्रमितसमयप्रबद्धसमूह-करं स्वयोगयिक्तकीय च्वपरमाणृतंषुनं लोकेन विभन्तं नियमेन तावन्मात्रमेव जानाति-प्रत्यक्षतया अवबुच्यते न ततोऽप्यमित्यर्थः । व्यथन्ययोगाजितदयः नोकर्मीदारिकसंचयस्य अल्पन्तः ततोऽस्य सूरमस्वर्धभवात् । तद्यस्यः १५ तक्षानस्य वावस्यमानात् । उत्तरुपयोगाजितगोकर्मोदारिकसंचयस्य स्कूलन्त्य अवित वस्तरुले प्रतियोगमाजात् ।

मूक्ष्मिनिगोदलब्ब्यपर्याप्तकस्य उत्पत्तितृतीयसमये यत्पूर्वोक्तजभन्यावगाहन तत् तु-पुनः जघन्यदेशावधि-

सध्यस योगके द्वारा उपाजित नोकर्म औदारिक शरीरके संवयको, जो डेढ गुण हानि प्रमाण समयबद्धोंका समृहरूप है और अपने योग्य विस्त्रसोपचयके परमाणुऑसे संयुक्त है उसमें कोकराशिसे माग हनेपर जो एक भाग मात्र हवा होता है उसे जावन्य देशाविध जान जानता है। उससे कमको नहीं जानता। जावन्य योगके द्वारा उपाजित नोकर्म औरारिक शरीरिक संवय उससे अरुप होने से सुक्ष्म होता है। उसको जाननेकी शक्ति हम जानकी नहीं है। और उस्कृष्ट योगसे उपाजित नोकर्म औदारिक संवय स्यूक होता है उसको जाननेका निष्के नहीं है। तथा विस्त्रसोपचय रहित स्क्ष्म होता है। इसिक्ए उसको जाननेका शक्ति हो। इस प्रकार उक्क संवयके पत्रोकके प्रदेश प्रमाण खण्ड करके उनमें से एकखण्डरूप अवितिष्ठ पुद्राक स्वत्रको आनिके जान्य देशाविध्वान प्रत्यक्ष जानता है, इस प्रकार उक्व कानियम कहा है।।३९०॥

सुक्स निगोद लब्ध्यपर्याप्तकके उत्पत्तिके तीसरे समयमें जो जघन्य अवगाहनाका प्रमाण पहले कहा है वह जघन्य देशाविध झानके विषयभूत क्षेत्रका प्रमाण होता है। इतने ३० इनितु क्षेत्रबोळ् पृथ्वींक्तज्ञयन्यद्रव्यंगळेनितोळवनितुमं जघन्यदेशाविकानमरिगुर्मीर्रूणं पोरिग-वृर्वुवनरियवं वित् क्षेत्रसीमे पेळल्यटुटु ।

अवरोहिस्वेत्तदीहं वित्थारुस्सेहयं ण जाणामो ।

अण्णं पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥३७९॥

अवरावधिक्षेत्रदेष्यं विस्तारोत्सेषकं न जानीमः । अन्यत्पुनः समकरणे अवरावगाहन-

प्रमाणं तु ।

₹.

जवन्याविधिवधयक्षेत्रदेर्व्यविस्तारोत्सेधप्रमाणमं नामरियेवु ईगळ्ड्रपदेशाभावमप्युर्दीरदं । वु मत्ते परमगुरूपदेशपरंपरायातं मनो दुंदु समकरणदोज् भुजकोटिवेदिगाल्गं होनाधिकभाविमल्लवे समीकरणमागुर्तिरल् पुट्टिव श्लेत्रफलं जवन्यादगाहनप्रमाणं घनांगुलासंस्थातेकभागमात्रमत्रकुमें-१० विजने कल्लवे ।

# अवरोगाहणमाणं उस्सेहंगुलअसंखभागस्स ।

स्हरम य घणपदरं होदि हु तक्खेत्तसमंकरणे ॥३८०॥

अवरावगाहनमानमुरतेथांगुलासंख्यातभागस्य । सुच्यादच घनप्रतरं भवति खलु तत् क्षेत्र-समकरणे ।

अंताबोडा सूक्ष्मतिगोद लब्ध्यपय्यांप्तकन जघन्यावगाहनमेंतुर्टीवतु प्रश्नमागुत्तिरलुत्तरवचन-मित्रु तज्ज्ञघन्यावगाहनमनियतसंस्यानमक्कुमादोडं क्षेत्रलंडनविधानीवदं भुजकोटि वैदिगळ्गे सम-करणमागुत्तिरलुत्सेथांगुलमं परिभाषानिष्यनस्यवहारसूच्यंगुलमनाबुदानुमो द संख्यातीवदं लंडिसि-

ज्ञानविषयभूतक्षेत्रप्रमाणं भवति ६ । ८ । २२ । एतावति क्षेत्रे पूर्वोक्तजधन्यद्रव्याणि यावन्ति संति तावन्ति

जवन्यदेशाविधज्ञानं जानाति न तद्बहि स्थितानीति क्षेत्रसीमा कथिता ॥३७८॥

जयस्यावधिवययक्षेत्रस्य वैकर्णविस्तारात्सेधप्रमाणं न जानीमः । इरानी तदुपदेशाभावान् । तु पुनः परमणुरूपदेशपरम्परायात जयस्यावगाहनप्रमाणं समकरणे-सभीकरणे कृते सति चनाङ्गुलासंस्थातेकभागमात्रं भवति इत्यन्यत्मनर्जानीमः ॥३७९॥

तर्हि तत्मूध्मिनगोदळब्यपर्यासकस्य जन्नन्यावगाह्न कीतृग् अस्ति ? इति चेत्, तदवगाहन अनियत-संस्थानमस्ति तथापि क्षेत्रखण्टनविधानेन भुजकोटिबेधाना समकरणे सति जत्सेधाङ्गळपरिभाषानिध्पन्नव्यवहार-

२५ क्षेत्रमें पूर्वाक प्रमाणवाले जितने जघन्य दृश्य होते हैं उन सबको जघन्य देशावधिक्कान जानता है। उस क्षेत्रसे वाहर स्थितको नहीं जानता। इस प्रकार जघन्य देशावधिक्कानके क्षेत्रकी सीमा कही।।३७८॥

हम जघन्य देशाविध झानके विषयभूत क्षेत्रकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई नहीं जानते, क्योंकि इस काल्ये उसका उपरेश नहीं प्राप्य हैं। किन्तु परम गुरुके उपरेशकी परम्परासे ३० इतना जानते हैं कि जघन्य अवगाहनाके प्रमाणका समीकरण करनेपर क्षेत्रफल पनांपुलके, असंख्यावचे भाग मात्र होता ॥३०९॥

प्रश्न होता है कि वह सुक्म निगोद उच्च्यपर्थाप्तककी जघन्य अवगाहना कैसी है? इसका उत्तर यह है कि उस जघन्य अवगाहनाका आकार नियत नहीं है। फिर भी क्षेत्र वेकभागमात्रभुककोटिवेदिगळ अन्योच्यगुणकारोत्पन्नघनलेत्रं घनांगुलासंस्थातभागमात्रं सल् परमागमदोळु स्कुटं प्रसिद्धमप्पुडु बक्कुं । तत्समानं जघन्यदेशावधिज्ञानक्षेत्रमक्कुभेवितु तात्पय्यं । तन्त्यासमिडु २२ — गुणिसिबोडे घनांगुलासंस्थातभागमात्रमक्कुं ६ च शब्ददिव

२ อ जघन्यावगाहनमुं जघन्यदेशावधिक्षेत्रमुमीप्रकारमप्पुर्वे दितु समु<del>ण्यि</del>-

सल्पट्टुढु ।

अवरं तु ओहिखेचं उस्सेर्ह अंगुलं हवे जम्हा । सुहुमोगाहणमाणं उवरि पमाणं तु अंगुलयं ॥३८१॥

जयन्यं त्वविषक्षेत्रं उत्सेषांगुलं भवेद्यस्मात् । सूक्ष्मावगाहनमानमुपरि प्रमाणं स्वंगुलं ।

तु मत्ते जवन्यदेशाविकानिववयक्षेत्रमावुदो दु जवन्यावगाहृतसमानं घतांगुलासंस्थात-भागमात्रं पेळल्यदुद्वदुत्तेश्वांगुलमन्त्रुं । स्थवहारांगुलमनाश्रयिति ये पेळल्यदुदुदु । प्रमाणात्मागुल- १० मनाश्रयिति पेळल्यदुद्विल्लदेके दोडे आवुदो दु कारणविंदं सुरुमनिगोदलब्ध्यपर्धाप्रकजघन्यावगाहु-

तृच्यङ्गुलं असंख्यातेन भक्तता तरेकभाषमात्रभुजकोटिबंधाना अन्योग्यगुक्तनोत्यन्नधनाङ्गुलासंख्यातभागमात्र बलु परमागमे स्कृट प्रसिद्धमात्रच्छति । तस्यमानत्रभण्यदेशावधिक्षानक्षेत्रमित्यस् २ । २ । गृणिते धनाङ्गुला-क । व । व ।

सम्यातमात्रं भवति ६ ॥३८०॥

्र—तुन, जयन्यरेशायधिज्ञानिक्यसक्षेत्रं यञ्जयन्यावगाहनमानं धना हुन्यसंस्थातभागमात्रमुक्तं तद्दन्येषाञ्चन व्यवस्थात्रकृत्रपाश्चित्रक्षेत्रभाज्ञन व्यवस्थात्रकृत्रपाश्चित्रक्षेत्रभाज्ञन्त । यस्मात्कारणान् १५ खण्डन विधानके द्वारा मुज, कोटि और वेथका समीकरण करनेपर, बरसेधांगुरुको असंस्थातसे भाजित करके एक भाग प्रमाण मुज कोटि और वेथको परस्परमें गुणा करनेपर धनांगुरुके असंस्थातवें भाग प्रमाण क्षेत्रफळ होता है। वसीके समान जयन्य देशावधिज्ञानका कोच वे

विशेषार्थ—आमने-सामने दो दिशाओं में-से किसी एक दिशा सम्बन्धी प्रमाणको सुज २० कहते हैं। श्रेष दो दिशाओं में-से किसी एक दिशा सम्बन्धी प्रमाणको कोटि कहते हैं। उँखाई- के प्रमाणको वेघ कहते हैं। व्यवहार में इन्हें जँचाई, जौड़ाई, लम्बाई कहते हैं। वहाँ जघन्य क्षेत्रकी लम्बाई, जौड़ाई, उँचाई एक सी नहीं है कमती-बहती है। किन्तु क्षेत्रकणक विधानके द्वारा समीकरण करनेपर ऊँचाई, जौड़ाई, लम्बाईका प्रमाण उत्सेधांगुरुके असंख्यातयं भाग मात्र होता है। उनकी परस्पर में गृण। करनेपर घनांगुरुके असंख्यातयं भाग प्रमाण घनक्षेत्र- एक होता है। उतना ही प्रमाण जघन्य अवगाहनाका है और इतना ही जघन्य देशावधिके क्षेत्रका है। ॥३८०॥

जधन्य देशावधिक्षानका विषय क्षेत्र जो जधन्य अवगाहनाके समान घनागुरुके असंख्यातवें भागमात्र कहा है वह उत्सेषांगुरु व्यवहार अंगुरुकी अपेक्षा कहा है, प्रमाणीगुरु नप्रमाणं जयन्यदेशावधिक्षेत्रमयु कारणिवर्षं व्यवहारांगुरूमताश्रीयसिये वेळल्पट्टुर्डु । तज्जघन्याव-गाहतमुं परमागस्वोत्रु बेहुगेहुपामनगराविष्रमाणमुस्तेषांगुरुर्विदये ये वितु नियमितमप्पुर्विरदं व्यवहारांगुरुणिश्रतिये यक्कु । मेल्रे याबुदो वेषेयोत्र्युक्रमार्वित्र्या एकभागमसंकेजमित्याविषाय व्यवहारांगुरुणिश्रतिये वक्कुंगुरुष्ठरुणमित्रियं प्रमाणांगुरुभे याह्यमक्कुमुतरोत्तर निर्विद्यमानहस्ताव्यूति-भू योजनभरताविक्षेत्रमञ्जो प्रमाणांगुरुणिसत्त्वविदं ।

### अवरोहिखेत्तमज्झे अवरोही अवरदञ्चमवगमह । तहञ्चस्सवगाहो उस्सेहासंख्यणपदरो ॥३८२॥

अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवरावधिरवरव्रव्यमवगच्छति । तद्वव्यस्यावगाहः उत्सेघासंख्य-घनप्रतरः ।

अधन्याविधलेनमध्यविद्धित्तर्तृ पूर्व्योक्तमध्यवध्यमं जधन्यवेजाविध्वानमिर्ग्। तत् स्रोजमध्यवोद्धित्तर्त्वः असंस्थातंग्रजनीयारिकारीरसंव्यक्लोकामक्तेकभागप्रसित्यखंडगळनानतुमनिर्ग्-मं बुत्रस्य । तज्जव्यपयुव्यक्षस्वयः मेळे एकद्वधाविप्रवेशोत्तरपुव्यक्षस्वयं । त्रुव्यावर्गामुबद्दानिर्ग्ल पद्धस्ववेदेके बोड सुस्मविवयम्नानक्के स्रश्लावबोक्यनतोळु सुष्ठरस्वमपुद्धित्वं। द्रव्यावर्गामुक्तेशं जधन्या-विधिवययन्त्रममं नोडकसंस्थयपुष्ठानमञ्जूष्ठावर्षित्व उत्तरस्वयनांगुकासंख्यातमामान्यमञ्जूते । मदर

१५ मूक्सिनगोरलब्ब्यप्यतिकज्ञपन्यार्थमाहनप्रमाणं ज्ञचन्यदेशाविषक्षेत्रं ततः कारणात्, वेहमेहधामनगरादित्रमाणं ज्ञचेधाङ्गक्रेनेवित परमागमे नियमितत्वत्तत् व्यवहाराङ्गुक्येमात्रितं भवति । उपरि यत्र 'अङ्गुलमावित्यार् मागमसंवेजवती वि संवित्रो, स्त्यादिगायामुत्तोक्तत्वालक्ष्येतु अङ्गुलक्ष्येतं वत्र माणाङ्गलमेन प्राप्तं, उत्तरोत्तर-निर्दियमानक्ष्सराण्य्वितयोजनपरतारिक्षेत्रणां प्रमाणाङ्गलाश्चितव्यात् ॥२८१॥

जणस्यावधिक्षेत्रमध्ये स्थितं पूर्वोक्तं ज्ञणस्यद्वयं जणस्यदेशावधिकानं जानाति तस्तेत्रमध्यस्यितानि

श्रे औदारिकतारोत्तर्यस्यस्य लोकिस्भिन्तेकमागप्रमित्रस्यद्यानि अस्त्यातानि जानातीरययं । तज्यसम्पयुद्रगलस्कस्यस्योपरि एकद्रयादिवरदेशीत्तरहृत्यलस्कस्यान् न जानातीति व याच्यं, मृश्मित्यस्यानस्य स्यूणाञ्चोषये
मृश्यद्यात् । स्थ्यावनाह्मेत्रं तु ज्ञणस्यानिशिवयक्षेत्रादसंस्थातपृणहीनं मवित, त्वायपुरोधमानाङ्गलात्यात-

या आत्मागुळकी अपेक्षा नहीं, क्योंकि सुक्स निगोद ळब्ब्ययाँप्तककी जघन्य अवगाहना प्रमाण जयन्य देशाविषका क्षेत्र है। और परमागममें यह नियम कहा है कि शरीर, घर, पर, पाम, नगर आदिका प्रमाण उत्सेषांगुळसे ही मापा जाता है। इसलिये ज्यवहार अंगुळका ही आश्रय लिया है। बातों 'अंगुळका त्यार' आदि गायासुजों के हो गये काण्डकों में अंगुळका प्रमाण प्रमाणीगुळसे लिया है। उससे आगे भी जो हस्त, गज्यूति, योजन भरत आदि प्रमाण क्षेत्र कहा है वह सब प्रमाणांगुळसे हिस्ता है। इससे अगे भी जो हस्त, गज्यूति, योजन भरत आदि प्रमाण

जन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रके मध्यमें स्थित पूर्वोक जघन्य द्रव्यको जघन्य देशावधि-१० ज्ञान जानता है। अर्थोत् चस क्षेत्रके मध्यमें औदारिक शरीरके संचयको लोकसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जो असंख्यात सण्ड स्थित हैं उनको जानता है। उस जघन्य पुद्गल स्कन्यसे उपर एक-दो आदि अधिक प्रदेशवाले स्कन्योंको वह नहीं जानता ऐसा नहीं है। क्योंकि जो जान सुक्सको जानता है वह स्यूलको जाननेमें समय होना है। द्रव्यक्त अवगाहनाका प्रमाण जघन्य अवधिके विषयभूत क्षेत्रके प्रमाणसे असंस्थात गुणाहीन

३५ १. ब. तम्यसंख्याखण्डानि जा ।

### भुजकोटिवेदिगळु सुच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळरियल्पडुवुवु

33 36 R

aa

आविल असंखभागं तीद भविस्सं च कालदो अवरं । ओही जामदि भावे काल असंखेजजभागं तु ॥३८३॥

आवल्यसंख्यभागं अतीतं भविष्यं तं च कालतोवराविषज्जौनाति भावे कालासंख्येय भागं तः।

कालदिवं जधन्याविधज्ञानं अतीत भविष्यत्कालमनावल्यसंख्यातभागमात्रमनरिग्

स्वविषयैकद्रध्यगतव्यांजनपर्यायंगळनावत्यसंख्यातैकभागमात्रपृष्वो 'तरंगळ निरगुमें बुदार्थं। एकें -दोडे व्यवहारकालक द्रव्यद पर्यायस्वरूपमल्लदन्यत् स्वरूपांतराभावमणुर्वीरदं। भावे भाववोळ् तु मत्ते कालासंख्याभागं तज्ज्ञप्रत्यावधिविषयकालावत्यसंख्यातेकभागव असंख्याभागमात्रमन-रिग् । दंतु जध्ययदेशाविषानाविषयद्वव्यकेषकोत्रकालभावं गळगं सीमाविभागमं पेळ्बु तहेशाविष्नान- १० विकत्यंगळं चतुर्विषयिवयमेवृद्यिदं पेळवं ।

भागमात्रमेव भवति । तद्भुजकोटिबेघाः सूच्यङ्गुलासंख्यातिकभागमात्रा ज्ञातव्याः २ २ ॥३८२॥ að að

कालेन जवन्याविधन्नान अतीतभविष्यत्कालमावल्यसंख्यातभागमात्रं जानाति ८ । स्वविषयैकद्रव्यगत-

ष्यञ्जनपर्यायान् पूर्वोत्तरान् तावतो जानातीत्ययः । व्यवहारकालस्य द्रव्यस्य पर्यायसक्यं विनाञ्चयसक्पान्त-राभावात् । भावे तज्ज्ञघन्यद्रव्यगतवर्तमानपर्याये तु पुनः कालासंस्येयभागं तज्ज्ञचन्यावधिविषयकालस्यावस्य-सस्यातंत्रभागस्य असंस्थातंकभागमात्रं जानाति ८ । एवं ज्ञयन्यदेशावधिज्ञानविषयवञ्यक्षेत्रकालभावानां सो- १५

माविभाग प्ररूपेदानी द्वितीयादीन् देशाविषज्ञानविकल्पान् चतुर्विधविषयभेदानाह---

होता है। तथापि घनांगुलके असंख्यातवें भाग मात्र ही होता है। उसके मुजा, कोटि और

वेध सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भागमात्र हैं ॥३८२॥

कांडकी अपेक्षा जमन्य अवधिज्ञान आवडीके असंख्यातवें भागमात्र अतीत और अनागतकांडको जानता है। अर्थान् अपने विषयमृत एक द्वन्यकी अतीत और अनागत दे अर्थान्त प्रतिक्रेत अर्थकार्यक और अर्थकार्यक भागमात्र जानता है क्योंकि अर्थकार्यक और द्वन्यके पर्याय स्वक्ष्म कि ना अन्य स्वक्ष्म तमाना नाता है। भावकी अपेक्षा उस जपन्य द्वन्यात वर्तमान पर्यायोंको कांडके असंख्यातवें भाग जानता है अर्थात् जपन्य अवधिका विषय जो आवडीके असंख्यातवें भागमात्र कांड है उसके असंख्यातवें भागमात्र अर्थप्यायोंको जानता है। शेर रा।

इस प्रकार जघन्य देशावधिक्षानके विषय द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावकी सीमाका विमाग कहकर अब देशावधिक्षानके द्वितीय आदि विकल्पोंके विषयभूय द्रव्यादिको कहते हैं—

### अवरद्दव्वादुवरिमद्व्ववियप्पाय होदि धुवहारो । सिद्धाणंतिमभागो अभव्वसिद्धादणंतगुणो ॥३८४॥

सिद्धाणंतिमभागो अभव्वसिद्धादणंतगुणो ॥३८४॥ अवरद्वस्याद्वपरितनद्रव्यविकल्पाय भवति ध्रु बहारः। सिद्धानंतैकभागोऽभव्यसिद्धादनंत-

गुणः ।। ज्ञाचन्यदेशावधिज्ञानविषयद्रव्यदिदं मेलणनंतरदेशावधिज्ञानविकल्पविषयद्रव्यविकल्पर्म तर-

त्वेडि सिद्धानंतैकभागमुमभव्यसिद्धानंतगुणमुमप्य ध्रुवभागद्वारमरियल्पकृष् ।

धुवहारकम्मवग्गणगुणगारं कम्मवग्गणं गुणिदे । समयपबद्धपमाणं जाणिज्जो ओहिवसयम्मि ॥३८५॥

ध्रुवहारकाम्मंशवार्गणागुणकारं कार्म्भणवार्गणां गुणिते । समयप्रबद्धप्रमाणं ज्ञातव्यमवधि-१० विषये ॥

कास्मंणवर्माणाया गुणकाराः कोस्मंणवर्गाणागुणकाराः ध्रुवहाराःवेते कास्मंणवर्माणा-गुणकाराइष्व ध्रुवहारकास्मंणवर्मणागुणकारास्तान् । कास्मंणवर्माणां च गुणितेऽविधिवये समय-प्रवद्भमाणं भवतीति जातस्यं । गुणकष्पविनित्रं कास्मंणवर्माणे गुणकारक्षाविन्दं ध्रुवहारगळं कास्मंणवर्मणेणुमं गृणियुत्तिरुष्ठ अविधिवययसमयप्रवद्भमाणमककुतं द् जातव्यमकक्

१५ जवस्यदेशाविश्विषयद्रव्यान् उपरितनद्वितीयाद्यविष्ठज्ञानविकल्पविषयद्रव्याणि आनेत् सिद्धानन्तकभागः, अभव्यसिद्धेभ्योऽनन्तगुणः ध्रृत्रभागहारः स्यान् ॥३८४॥

द्विष्पोनदेशावधिविकस्पमात्रश्चत्रहाराद् गत्युत्पक्षेत्र कार्मणवर्गणागुणकारेण दिक्शाधिकरारमार्याय-ज्ञानविकस्पमात्रश्चत्रहारसवर्गसमृतप्तकार्मणयर्गणा गुणिता सती अवधिविषये समयत्रबद्धमात्रप्रमाण स्यादिति

जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यसे उत्तर द्वितीय आदि अवधिक्षानके भेदीके २० विषयभूत द्रव्योंको लानेके लिए सिद्ध राशिका अनन्तवाँ भाग और अभव्य राशिसे अनन्त-गुणा भ्रवभागदार होता है॥

चिशेषार्थ — पूर्वपूर्व द्रव्यमें जिस भागहारका भाग देनेसे आगेके भेरके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण आता है वह श्रुव भागहार हैं। जैसे जमन्य देताविधानके विषयभूत द्रव्यमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है वह उसके दूसरे भेरके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण होता २५ है। १२८॥।

देशाविधज्ञानके विकल्पोंमें दो घटानेपर जितना प्रमाण रहे जतनी जगह ध्रवहारोंको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जितना प्रमाण होता है उतना कार्मण वर्गणाका गुणकार होता है। और परमाविधज्ञानके विकल्पोंमें दो अधिक करनेपर जितना प्रमाण हो वह ना जगह ध्रवहारोंको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो वह कार्मणवर्गणा होती है। कार्मणवर्गणाके गुणकारसे कार्मणवर्गणा होती है। कार्मणवर्गणाके गुणकारसे कार्मणवर्गणा होती है। कार्मणवर्गणाके गुणकारसे कार्मणवर्गणा को गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वह अवधिज्ञानका विपय समयप्रवृद्ध जानना। अर्थान जो जवन्य देशाविधका विपय

मृबहारस्के सर्धि नवालं तत्प्रमाण गृदे पेळल्बहुगुगीग पेळ्वुदेके दोडे देशाविषय चरमहळ्याविकल्पगळं बिट्टु त्रिचरमहोळ्तीडींग प्रथमिकल्पपर्यातमैकावयेकोत्तरक्रमादिनिळिदिळिटु बहु प्रथमिकल्पपदोळ तावनमात्रध्नु बहारगळि काम्मणचर्मणियं गुणियिसिट लळ्यप्रमाणसानान प्रथमहत्युमें बुदर्खं ॥

विशेषविदं ध्रृबहारप्रमाणमं केळवरं :— मणदञ्बसगणाण वियप्पाणंतिमसमं खु धुवहारो । अवरुक्कस्सविसेसा रूवहिया तन्त्रियप्पा हु ॥३८६॥

मनोद्रव्यवर्गाणानां विकल्पानामनंतैकभागसमः स्फुट<sup>®</sup>ध्रवहारः । अवरोत्कृष्टविशेषाः रूपाधिकास्तद्विकल्पाः खलु ॥

ध्रुवहारप्रमाणमरियल्पडुगुमदे ते दोडे मनोद्रव्यवर्गाणगळ विकल्पगळिनितोळविनि ज १ स्र

त्तवनंतैकभागवोडने ज १ समानमक्कुं। खलु स्फुटमागि। अंताबोडा मनोद्रव्यवर्गणाविकल्पं-स स

गळतामेनितप्त्रुवंदोडे येळत्पड्डुगं । अवरोत्कृष्टविज्ञेषाः रूपाधिकास्तद्विकल्पाः खलु जघन्यमनो-द्वथ्यवर्गागेयनुत्कृष्टमनोद्रय्यवर्गाणयोज्ञकळेबुळिद ज्ञेषदोळेकरूपं कृड्तिरस्य मनोद्रय्यवर्गणा-

विकल्पंगळप्षुबु। आ दी। जा। अन्ते जर्ससुद्धे ज १ विद्विहिदे ज १ रूबसंजुदे ठाणा <sub>१०</sub> स्र स्वर

्र ज ई स्थानविकल्पंगळनंतैकभागवोडने ज समानं ध्रुवहारप्रमाणमक्कुमें बुदर्वमंतादोडा ख ख जाध्योक्कप्रमानदृक्ष्यवर्गाणगळ प्रमाणमेनिते बोडे पेळवपं :—

नाइच्यवगणगळ प्रमाणमानत दाड पळ्दपः— अवरं होदि अणंतं अणंतभागेण अहियम्रक्ससं ।

अवर हादि अभेते अभेतमागण आह्यमुक्कस्स । इदि मणभेदाणंतिमभागो दन्वस्मि धवहारो ॥३८७॥

अवरो भवत्यनंतोऽनंतभागेनाधिक उत्कृष्ट, इति मनोभेदानामनंतैकभागो ब्रव्ये ध्रुवहारः ॥ १५

ज्ञातव्यम ॥३८५॥ विशेषेण ध्र<u>वहारप्रमाणमाह</u>—

मनोद्रध्यवर्गणाया यावन्तो विकल्पास्तेपामनन्तैकभागेन सम संख्यया समानं खलु ध्रुबहारप्रमाणं

स्यात् । ते च विकल्पा कति ? मनोवर्गणाजधन्य ज तदुत्कुष्टे ज ख विशोध्य शेपे ज रूपाधिकीक्कते एतावन्तः

ज खलु स्युः ॥३८६॥ ते जवन्योत्क्रुब्टे प्रमाणयति—

मृत द्रव्य कहा था उसे हो यहाँ समयप्रबद्धके रूपमें स्थापित किया है। इसमें ही ध्रुवहारका २० भाग दे-देकर आगेके विकल्पोंके विषयभूत द्रव्य आयेंगे।।३८५।।

सामान्य रूपसे प्रुवहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तवें भाग कहा। अब विशेष रूपसे ध्रवहारका प्रमाण कहते हैं—

मनोद्रस्यवर्गणाके जितने भेद हैं उनके अनन्तर्वे भागकी संख्याके बराबर ध्रुवहारका प्रमाण है। मनोवर्गणाके जवन्यको मनोवर्गणाके उत्कृष्टमें से घटाकर जो प्रमाण क्षेप रहे २५ इसमें एक जोड़नेपर मनोवर्गणाके भेदोंका प्रमाण होता है॥३८६॥

आगे मनोवर्गणाके जघन्य और चत्कुष्ट भेदका प्रमाण कहते हैं-

जधन्यमनोडव्यवगणाप्रमाणमनंत भवर । ज । अनंतेकभागविनधिकमुक्तृष्टमनो-इत्यवगणाप्रमाणमक्तु ज ल मितु मुंपेळ्ड कर्मावदमावियंते सुढे इत्याविवधानीवंदं तरत्यदुट

मनोद्रव्यवर्गाणाविकरुपंगळ ज १ वर्गतेकभागवोडने ज १ व्यवधिविषयद्रव्यविकरुपंगळोळू पुगुव स स्व अवहारप्रमाणं समानमें द निक्वियमुद्ध ॥ व्यवा :—

धुवहारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि । समयपबद्धणिमित्तं कम्मणवग्गणगुणादो दु ॥३८८॥

समयप्रवासय प्रमाणं सिद्धानंतैकभागप्रमाणमात्रमपि । समयप्रबद्धनिमत्तं काम्मंणवर्माणाः गुणातः ॥

> होदि अणंतिममागो तग्गुणगारीवि देसओहिस्स । दोऊणदव्वमेदपमाणं धुवहारसंवग्गो ॥३८९॥

भवत्यनंतैकभागस्तद्गुणकारोपि देशावधेर्द्वरूपोनद्रव्यभेदप्रमाणध्रुवहारसंवर्गः ॥

प्र-वहारप्रमाणं सिद्धानंतैकभागप्रमाणमात्रमादोडमबधितवयसमयप्रबद्धनिश्चयनिर्मातं काम्मणबर्मणागुणकारमं नोडळ तु मते अनंतैकभागमक्कुमा काम्मणबर्मणागुणकारमुं देशावधि-मानद्विक्योनद्रव्यविकल्पप्रमितप्र्यकृतिग् असंवर्णमक्कुमा वेशावधिज्ञानद्रव्यविकल्पंगळेनितं वोडे १९ वैकल्पज्ञ ।

वैशावधिद्रव्यविकल्परचनेयोळु त्रिचरमदेशावधिद्रव्यविकल्पदोळु गुण्यरूपकाम्मंणवर्गाणेगे

मनोद्रव्यवर्गणाजवन्यं अनन्तो भवति । तदनन्तैकभागेनाधिकमुत्कृष्ट भवति इत्वेवमुक्तरीस्या मनोद्रव्य-

अ
 वर्गणाविकल्यानामनन्तैकमागः ख ल अवधिविषयहव्यविकल्येषु घृ,बहारप्रमाणं जातव्यम् । अथवा—
 धृ,बहारप्रमाणं विद्धानन्तैकमागमात्रमपि अवधिविषयसमयप्रबद्धप्रमाणमानेतुं उत्तरम्य कामणवर्गणा गुणकारस्य अनन्तैकमागमात्र स्थान । स च गणकारोऽपि कियान् ! देशाविध्वातस्य द्विष्योनहव्यमेदमात्र-

मनोवर्गणाका जधन्य भेद अनन्त प्रमाण है। अर्थात् अनन्त परमाणुओंक स्कन्ध-क्ष जधन्य मनोवर्गणा है। उसमें अनन्तका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उसे उस जधन्य भेदमें जोड़नेपर उसीके उत्कृष्ट- भेदका प्रमाण होता है। इस प्रकार सनोद्रव्य वर्गणाके विकल्पोके अनन्तर्वे भाग अवधिज्ञानके विषयभृत द्रत्योंके विकल्पोमें ध्रुवहारका प्रमाण १५ है। १८८आ

यथि ध्रवहारका प्रमाण सिद्ध राशिके अनन्ववें भाग है किन्तु अविधन्नानके विषयभूत समयभवद्यका प्रमाण कानेके लिए पहले कहे कार्यणवर्गणाके गुणकारका अनन्तवों भाग है। और वह गुणकार देशावधिजानके द्वयकी अपेता भेदोंमें दो घटाकर जो प्रमाण होप रहे उतनी कार प्रवहारोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना है।

• इतना प्रमाण कैसे कहा, सी कहते हैं—देशावधिज्ञानके विषयभृत हव्यकी रचनामें उत्कर्ष्टर

पोक्कश्चवहारगृणकारमो दु तबनंतरीँबंस्तनिकल्पबोळेरड् श्रृबहारगृणकारंगळप्पुबी क्रमविवसिळ-विळिद्ध देशावधिजघन्यव्रध्यपय्यंतप्रविच्छिन्नकपविनेकाछेकोत्तरकमविदे योक्क श्रृबहारगृणकारंगळ् सर्व्यज्ञचन्यदेशावधिकानविवयव्रध्यविकल्पदिल् कार्म्मगदम्गेणेगे पोक्क श्रृबहारगृणकारंगळेनि-तप्पुचेदोडे देशावधिव्रध्यसर्व्यविकल्पसंस्थेयोळ् ज्ञ−६।२ द्विकपहोनमात्रगळपुखु संदृष्टि—

```
च अवितितुमं परस्परसंबर्ग्य माडिबोडे गुष्यरूपकाम्मणवःगंणेय गुणकारप्रमाण-
च व ९
व ९ ९ ९
व ९ ९ ९
० २
० २
० २
```

सक्कुमो कार्म्मणवर्गणागुणकारवनंतैकभागं ध्रृवहारप्रमाणमें बुदर्श्यमा गुण्यरूपकाःमणवर्गणयुमसो कार्म्मणवर्गाणागुणकारमुमं गुणिमुत्तिरलु जघन्यवेजावधिज्ञानविवयत्ववि वेळत्पट्ट नोकम्मीवारिकः

```
ध्र्यहारसंबर्गमात्र स्यान् । कुतः ? तदुरुव्यरचनायामस्या—
व विवरमविकल्पादेकाचेकोत्तरक्रमेण अधोऽधो गत्या प्रयमविकल्पे कार्मणवर्गणायाः तानतां ध्रुवहाराणा ९
व व १९।
व १९९।
व १९९।
व १९९।
व १९९।
व १९९९।
० ० ० १ — २
य ॼ — ६ । २९
```

गुणकारत्वेत सद्भावात् । गृण्यगुणकारे गुणिते प्रागुक्तो लोकविभवतैकवण्डमात्रनोकर्मौदारिकसंचय एव १०

अन्तिम भेदका विषय कार्मणवर्गणामें एक बार ध्रुवहारका भाग देनेसे जो प्रमाण आवे वतना है। वसके नीचे द्विचरम भेदका विषय कार्मणवर्गणा प्रमाण है। वनके नीचे त्रिचरम भेदका विषय कार्मणवर्गणाको एक बार ध्रुवहारसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो वतना है। वसके नीचे चतुर्थ चरम भेदका विषय दो बार ध्रुवहारसे कार्मणवर्गणाको गुणा करतेपर जो प्रमाण हो वतना है। इस प्रकार एक बार अधिक ध्रुवहारसे कार्मणवर्गणाको गुणा करते-करते १५ दो कम देशाविषके हच्यमेद प्रमाण ध्रुवहारोंको परप्यमें गुणा करतेस जो गुणकारका प्रमाण हुआ वससे कार्मणवर्गणाको गुणा करतेपर जो प्रमाण होता है वहीं जचन्य देशाविधिज्ञानके संचयलोकविभवतेलंडप्रमाणमेयवकुमें दु निश्चियमुबुदु स ३१२—१६ ल इन्तु वेशाविधिवयय-सर्व्यवस्थालकरपाले निर्ने वेडि पेळवर्प :—

अंगुल असंखगुणिदा खेत्तवियप्पा य दन्वभेदा हु ।

खेत्तवियप्पा अवरुक्कस्मविसेसं हवे एत्थ ॥३९०॥

अंगुलासंख्यातगुणिताः क्षेत्रविकल्पाश्च द्रव्यमेदाः खलु । क्षेत्रविकल्पा अवरोत्कृष्टविशेषो भवेदत्र ।

सूच्यंगुलासंख्यातेकभागगुणितक्षेत्रविकरूपंगज्ञु वैशाविधज्ञानविवयसव्यंद्रव्यभेदंगज्ञपुत्र। खलु स्कुटमागि। अंतावोडा क्षेत्रविकरपंगज्ञाभीनतं वेषे अत्र इल्लि अवधिविययवोज्ञ क्षेत्रविकरपाः क्षेत्रविकरपंगज्ञु अवरोल्कृष्टविशेषो भवेत् । ज्ञाय्यवेशाविधज्ञानविष्य सूरुर्मानगोदलःध्यप्यय्यामन् १० ज्ञाव्यावागुह्रमित्तज्ञप्यक्षेत्रमनिव ६ । ८ । २२ नपर्वात्ततमं घनांगुल्यासंख्या-

### प १९ । ८९ । ८ । २२ । ७९

तैकसाममात्रम ६ नुरहृष्ट्वेशावधिज्ञानविषयक्षेत्रंलोकप्रमित ≇ मवरोळकळेबुळिबुबेनितोळवनि-प

विकल्पं गळपुषु 🗃 – ६।२ एकं बोडे देशावधि जघन्यद्रव्य विकल्पं मोदल्गों डु ध्रवहारभक्तै-प a

स्यात् । -- स व १२--१६ स्व ३।८ ॥३८९॥ देशावधिव व्यविकल्पान् प्रमाणयति--

५ सुच्यञ्जलसंस्थातैकभागगुणितदेवावधिविषयसबंक्षेत्रविकल्याः ऋतु तद्विययस्थ्यिकल्या भवन्ति, ते च क्षेत्रविकल्याः अत्र देवावधिविषये अवरे जनस्यक्षेत्रे ६ तद्विरायोत्कृष्टक्षेत्रे ≔ विरोधिते रोषमात्रा भवन्तिः ≕-६

विषयभूत द्रव्यका प्रमाण है जो लोकसे भाजित नोकर्म औदारिक शरीरका संचय प्रमाण है। विशेषार्थ—यहाँ उत्कृष्ट भेदसे लेकर जघन्य भेद पर्यन्त रचना कही है इससे इस

ावश्याय —यहा उत्कृष्ट सदस करूर जमन्य मद पयन्त रचना कहा ह इसस इस प्रकार गुणकारका प्रमाण कहा है। यदि जघन्यसे छेकर उत्कृष्ट भेदरयन्त रचनाकी जावे २. तो कमसे भुवहारका भाग देते जाइए। अन्तिम भेदमें कामणवर्गणाको एक बार भुवहारसे माग देनेपर द्रव्यका प्रमाण आ जाता है ॥३८८-३८९॥

अब देशावधिके द्रव्यको अपेक्षा विकल्प कहते हैं--

देशाविषके विषयभूत क्षेत्रकी अपेक्षा जितने विकल्प है उनको सूच्यंगुरूके असंख्यातर्वे भागसे गुणा करनेपर देशाविषके विषयभृत द्रव्यकी अपेक्षा भेद होते हैं। कैकभागमात्रद्रव्यविकल्पंगळु सूच्यंगुलासंख्यातैकभागमात्रंगळु नडेनडदेकैकप्रवेशक्षेत्रवृद्धियागुसं पोगियुक्तृष्टवेशाविषय सर्व्योक्तृष्टद्रव्यक्षेत्रविकल्यं पुट्टिवागळ् तदुरक्तृष्टक्षेत्रं संपूर्णलोकमादुवद् कारण-विदं । आदिक्षेत्रमनंत्पक्षेत्रवोळकळे बु सूच्यंगुलासंख्यातविदं गुणिसि लब्धवीळी दु रूपं कृडिदोडे ब्रव्यविकल्पंगळ्मप्युविवक्कंकसंदृष्टिदेशाविध्युत्कृष्टद्रव्यक्षेत्रंगळ् इल्लि वेजावधिज्ञानविकल्वंगळं जघन्यक्षेत्रमनुत्कृष्टक्षेत्रबोळकळेड् शेषम ४ नंगलासंख्यातकांडकमेर-

| 8       | 6       |
|---------|---------|
| 2       | U       |
| x       |         |
| 83      | 9       |
| ४२२     | Ę       |
| ४२२२    | Ę       |
| ४२२२२   | ٩       |
| ४२२२२   | 4       |
| ४२२२२२  | ¥       |
| ४२२२२२२ | 8       |
| द्रव्य  | क्षेत्र |

| ४२२           | Ę   | 1 |
|---------------|-----|---|
| 8444<br>82222 | - 4 |   |
| ४२२२२         | 4   | i |
| ४२२२२२        | ¥   |   |
| ४२२२२२२       | 8   | • |
|               |     |   |

९। 'आवी अंते व्याख्यानं विरोध-मागि बक्कुंमें देनत्वे डेकें दोडिल्लि चराब्दमनर्र्थक वचनमप्पुदरिनल्लि कि चिदिष्टज्ञापनमक्कुमदें-तेंदोडे ग्रंथकारं 'खेलवियप्पा अवरुक्कस्सविसेसं हवे एत्थ' एंदु जघन्योत्कृष्टंगळं दोषेसुलिरलेल्ल क्षेत्रविकल्पंगळे दु पेळ्दोडल्लि कूडुबेकरूपं बेरिरिसि सूच्यंगुलासंख्यातिंदवं गुणिसि लब्धदोळारूपं कडिदोडे द्रव्यविकल्पंगळ प्रमाणमप्युदं बी विशेषस्चकमक्कूं।

रूपप्रतक्षेत्रविकल्पंगळं सुच्यंगुलासंख्यातींदवं गुणिसिदोडे दुष्टेष्टविरोधमक्कूमदेतेंदोडे

अंकसंदृष्टियोळु रूपयुतक्षेत्रविकल्पंगळय्दु ४ इवं कांडकमप्पेरडॉरदं गुणिसिदोडे पत्तु १०। इत्

एते एव सूच्यड्गृलासव्यातेन गुणियत्वा एकव्ययुनाः देशाविधनवीत्रव्यविकल्पाः स्यु ळ=-६ । २ कृतः?

जघन्यद्रव्यं ध्रुवहारेण भक्तवा भक्तवा सूच्यङ्गुलासंख्येयभागमात्रद्रव्यविकल्पेषु गतेषु जघन्यक्षेत्रस्योपर्येकप्रदेशी

और वे क्षेत्रकी अपेक्षा विकल्प इस प्रकार हैं - देशावधिक उत्कृष्ट क्षेत्रमें जघन्य क्षेत्रको घटानेपर जो प्रदेशका प्रमाण शेष रहता है उतने क्षेत्रकी अपेक्षा विकल्प हैं। उनको हो सुच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करके एक जोडनेपर देशावधिके दृश्यकी अपेक्षा विकल्प होते हैं। वह कैसे यह कहते हैं-जघन्य द्रव्यको भ वहारसे भाग देते-देते स्वयंगल-के असंख्यातवें भाग मात्र द्रव्यके भेद बीतनेपर जवन्य क्षेत्रक उपर एक प्रदेश बढता है। इसी प्रकार छोकप्रमाण उत्कृष्ट देशावधिक्षेत्र पर्यन्त जानना । इसका आशय यह है कि सुच्यगुरुके असंख्यातवें भागपर्यन्त द्रव्यके विकल्प होने तक क्षेत्र वही रहता है जो जघन्य भेदका विषय था। इतने विकल्प बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेशकी बृद्धि होती है। पुनः स्क्यंगुलके असंख्यातवें

ब्रष्यिकरूपंगळलु हिरूपहोनब्रष्यिकरूपमात्रध्रवहारसंवामी वर्गाणागुणकारमें बल्लि येळ् मावें टक्के प्रसंगमक्कुमंतुमल्लवेयं क्यपुतमल्लव क्षेत्रविकरूपमं । ४। कोडकविवं गुणिसि लब्बवोळेक-रूपं कूडिबोडे । ४। २। अबु वेशावधिवव्यविकरूपप्रमाणमन्तु । हिरूपोगब्रष्यिकरूपमात्र ध्रवहार-संवर्गासे वर्गाणागुणकारमें बल्लि एळ्मावारके प्रसंगमक्कुंमप्युवीरवमनुगन्तु वृष्टविरोधसुमाग्म-( वरोश्रमुमपुर्वारं कृष्युमसल्लब्ध क्षेत्रविकरूपमं कांडकविवं गुणिसि लब्बवेळो दु रूपं कृडिबोडे वेशावधिव्यविकरूपमें भलेयपुरिवृद्धिकार्यक्षेत्रविकर्यमं कांडकविवं गुणिसि लब्बवेळो दु रूपं कृडिबोडे वेशावधिव्यविकरूपमें भलेयपुरिवृद्धिकार्यक्षेत्रविकर्यमा

अंगुलअसंखभागं अवरं उनकस्सयं हवे लोगो ।

इदि वग्गणगुणगारो असंख ध्वहारसंवग्गी ॥३९१॥

- अंगुलासंस्थातआगोऽवरः उत्कृष्टो अवेल्लोकः । इतिवार्गणागुणकारोऽसंस्थ्यभूवहारसंबर्गः । अंगुलासंस्थातआणः मुंपेळ्व घनांगुलासंस्थातिकआगमप्य लब्ध्ययर्थाप्तकज्ञघ्ययावाहप्रमाणमे अवरः ज्ञघ्ययेलेत्रविकत्यप्रमाणामकुपुत्कृष्टो अवेल्लोकः । उत्कृष्टित्रविकत्यं संपूर्णलोकप्रमाण-मक्कु-। मितु वर्गणागुणकारमसंस्थ अ्वहारसंवर्गप्रमितावककुं । दिल्ल्पोनवेद्याविध्वानविवयसस्व-इव्यविकत्य प्रमित प्रवृत्तरसंवर्गाजीनतल्बव्यप्रसितं वर्गणागुणकारप्रमाणमं बदस्य ।
- १५ वर्धते अनेन क्रमेण लोकमात्रक्षेत्रोत्यत्तिपर्यन्तं गमनिकासञ्ज्ञावान् अवशिष्टप्रथमद्रव्यविकल्पस्य परचानि-क्षेपान ॥३९०॥ ते जयस्योत्कष्टक्षेत्रे संस्थाति—

अवरं जघन्यदेशावधित्रिषयक्षेत्रं सुक्ष्मिनगोदलकः यूपर्याप्तक जघन्यावगाहप्रमाणिमदं-

```
६।८।२२

व१-

प१९।८।९।८।२२।१।९
```

अपर्याततं घनाङ्गुलासंख्यातभागमात्र भवति ६ उत्कृष्ट लोक जगच्छ्केणिघनो भवति इत्येवं द्विरूपोनदेशाविष-प

२० सर्वेद्रव्यविकल्पमात्रासम्बद्धः बहारसवर्ग एव कार्मणवर्गणागुणकार. स्थात् ॥३९१॥ अत्र क्रमप्राप्तं वर्गणा-प्रमाणमाह---

भाग द्रव्यके विकल्प होने तक क्षेत्र एक प्रदेश अधिक उतना ही रहता है। उसके परचान् क्षेत्रमें पुनः एक प्रदेश बढता है। इस तरह प्रत्येक स्च्यांनुके असंख्यातवें भाग द्रव्यके विकल्प होनेपर क्षेत्रमें पक्ष-एक प्रदेशकी बृद्धि उत्कृष्ट क्षेत्र लोक प्यन्त प्राप्त होने तक होती २५ है। इसीसे क्षेत्रकी अपेक्षा विकल्पोंको सूर्च्यातुके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर द्रव्यकी अपेक्षा विकल्प कहें हैं। इनमें पहला द्रव्यको भेद पीछेसे मिलाया वह अवशेष था अतः एकको मिलाम कहा। १९०॥

अब देशावधिके उन जघन्य और उत्कृष्ट क्षेत्रोंको कहते हैं--

जघन्य देशावधिका विषयभूत क्षेत्र सुक्ष्म निगोद लब्ब्यपयीमककी जघन्य अवगाहना ३० प्रमाण घनांगुलका असंख्यातवें भाग भात्र होता है। उत्कृष्ट क्षेत्र जगन् अंणिका घनरूप लोक-प्रमाण है। इस प्रकार देशावधिके समस्त दृष्यकी अपेक्षा विकल्पीमें दो कम करके

२५

## वग्गणरासिपमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तंपि । दुगसहियपरममेदपमाणवहाराणसंवग्गो ॥३९२॥

वर्गणाराधिप्रमाणं सिद्धानंतैकभागप्रमाणमात्रमपि । द्विकसहितपरमभेदप्रमाणावहाराणां संवर्गः ।।

वर्गणाराज्ञिप्रमाणं इन्ता काम्मंण वर्गणाराज्ञिप्रमाणं ताने तुटे वोडे सिद्धानंतैक भागप्रमाण-मात्रमणि सिद्धराद्यनंतैक भागप्रमाणमणुदेताबोर्ड दिकसीहृतपरसभेवप्रमाणावहाराणां संवर्णः द्विरूपयुक्तपरमावधिज्ञानसञ्जीवकृत्येग्द्रनितु ध्रुवहारंगद्य संवर्गसंज्ञानतल्ब्व्यप्रमित्तमक्कुमंताबोडा परमावधिज्ञानविकृत्येगद्धताविति वोडे पेत्र्वयं :—

> परमावहिस्स मेदा सगओगाहणवियप्पहदतेऊ । इदि धुवहारं वग्गणगुणगारं वग्गणं जाणे ॥३९३॥

परमावधेर्भेवाः स्वावगाहनविकल्पहततैजसाः । इति घ्रृबहारं वर्ग्णगागुणकारं वर्ग्णगं जानीति ॥

परमावधेर्भेदाः परमावधिज्ञानविकल्पंगळुं स्वावगाहनविकल्पहततैज्ञाः गुन्नं जीवसमासा-धिकारदोळ्पेळल्पट्ट स्वकीयावगाहनविकल्पंगीळवं गुणिसल्पट्ट तेजस्कायिकजीवंगळ संख्यातराजियु तदवगाहनविकल्पंगळोळु सर्स्वजपन्यावगाहनमिद्र ६।८।२२ तदुत्कृष्टाः

पश्रार्था ८।२२।१९

कार्मणयर्मणाराणिप्रमाण सिद्धराध्यनन्तैकभागमात्रमणि दिरूपाधिकपरमावधिसर्वभेदमात्रध्रुवहार-सर्वामात्र स्यात व ॥३९२॥ ते भेदाः कति ? इति खेदाह—

परमावधिज्ञानस्य भेदा तेजस्कायिकावगाहनविकल्पैग्णिततेजस्कायिकजीवराशिऋ a मात्रा भवन्ति

a। ६ । aो ते अवगाहनविकल्पा प्राग्मत्स्यरचनाया तज्जधन्यमिदं ६।८।२२

प १९ । ८ । ७ । ८ । २२ १९ ।

उतनी बार ध्रुवहारोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वहीं कार्मण वर्गणाका २० गुणकार होता है।।३९१॥

अब कमानुसार वर्गणाका प्रमाण कहते हैं--

कार्मण वर्गणा राशिका प्रमाण सिद्ध राशिके अनन्तवें भाग है तथापि परमावधिके समस्त भेदींमें दो भिछानेपर जितना प्रमाण हो खतनी बार ध्रुवहारोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण हो बतना है ॥३९२॥

वे परमावधिके भेद कितने हैं, वह कहते हैं--

तैजस्कायिककी अवगाहनाके विकल्पोंसे तैजस्कायिक जीवराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने परमावधिके भेद हैं। तथा अग्निकायिककी जघन्य अवगाहनाके प्रमाण-

वगाहमिदु६।८।८ आदी अंते सुद्धे इ

आदी अंते सुद्धे इत्यादि सूत्राभिप्रायदिषं तरल्पट्टपर्वात्ततलब्धाव-

9 6 6 6 1 9 9

a a गाह्विकल्पंगळिनितप्पुबु ६ व ई तेजस्कायिक सब्बोबगाहनविकल्पराज्ञियिदं गुणिसुत्तिरलावु-

गाहबिकल्पंगळिनितप्पुत्र ६ व ई तेजस्कायिक सध्यविगाहनविकल्पराधियिये गुणिपुत्तिरलाबुः प ठ

दों बु लब्धं तल्लब्धमात्रं परमावधिज्ञानविकल्पंगळपुत्रु ङ ६० ई परमावधिज्ञानविकल्पराशियं प

द्विरूपयुक्तं माडि विरक्तिस् प्रतिरूप घृ.बहारमितन् वाँगतसंवर्गं मार्ड्तिरल् आयुर्वे दु रूब्यम् काम्मणवर्गणाराज्यवर्षु । व । इदि इंतु ध्रवहारप्रमाणमुं वर्गणागुणकारप्रमाणमुं वर्गणाप्रमाणमुं व्यक्तमाणि मूर्व राजिगार्जु वेळल्पट्टुवर्व नीतु जानीहि अस्यि दु जिष्यसंबोधनं माडल्पट्टुदु ।

> देसोहि अवरदव्वं धुवहारेणवहिदे हवे विदियं। तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारोत्ति एस कमी ॥३९४॥

वैज्ञावभेरतरद्वव्यं ध्रुवहारेणायहृते अवेद्दितीयं । तृतीयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवारपर्यंत-१० मेष क्रमः॥

देशावधिज्ञानविषयज्ञधन्यद्रव्यमं स ३१२।१६ ख घ्रुवभागहारदिदं भागिसिदेक-

भागं वैज्ञाविधिज्ञानविषयद्वितीयद्रव्यविकल्पमक्कुं स ० व १ २ । १ ६ ख तृतीयविकल्पंगळोळमी

तदुत्तुष्टे ६।८।८ विशोध्य शेषश्यवर्ष ६। a एकस्पे निशिसे एतावन्तः ६। a। इत्यंवं प प ६।८८। १९ a a a a

ध्रुवहारप्रमाणं वर्गणागुणकारप्रमाण वर्गणाप्रमाण च जानीहि ॥३९३॥

यत्प्रागुक्त देशाविधज्ञानविषयज्ञवन्यद्रव्य-स a १२-१६ र्ख । ध्रुवहारेण एकेन भक्त द्वितीयदेशाविध-

को अग्निकायिककी उत्कृष्ट अवगाहनाके प्रसाणमें से घटाकर जो प्रेष वर्ष वसमें एक जोड़ने-पर अग्निकायकी अवगाहनाके भेद होते हैं। इस प्रकार अवहारका प्रमाण, वर्गणाके गुणकारका प्रमाण और वर्गणाका प्रमाण जानना॥३९३॥

जो देशावधिक्षानका विषय जधन्य द्रव्य पहले कहा था, उसकी धुवहारसे एक बार २° भाग देनेपर देशावधिक दूसरे भेदका विषयभूत द्रव्य होता है। इसी प्रकार धुवहारका

20

कर्माववससंस्थातबारंगळिरयल्पडुबुबु । इतसंस्थातबारं घ्रुवहारभक्तैकैकभागंगळागुत्तं पोपुधंतु पोगल्के:—

देसोहिमज्झभेदे सबिस्ससीवचयतेजकम्मंगं।

तेजोभासमणाणं वग्गणयं केवलं जत्य ॥३९५ ।

बेशावधिमध्यभेदे सविस्रसोपचयतेजः कार्म्मणांगं । तेजोभावामनसां वर्गणां केवलां यत्र ॥ ५ पस्मदि ओही तत्य असंखेजजाओ हवंति दोउवही ।

वासाणि असंखेज्जा होति असंखेज्जगुणिदकमा ॥३९६॥

पश्यत्यविभस्तत्रासंख्येया भवंति द्वोपोदघयः । वर्षाण्यसंख्येयानि भवंत्यसंख्येयगुणित-कमाणि ॥

देजावधिमध्यभेदे देजावधिज्ञानमध्यमिकरुपदोज्ञु यत्र आवुदानुमो देउँगोज्ञु विस्रसोप्चय- १० सहितमप्य तैजसग्ररीरस्कंधमुमं काम्मंणजरीरस्कंधमुमं विस्रसोपचयरहित केवलं तैजसवर्गाणेयुमं मावावर्गाणेयुमं मतोवर्गाणेयुमं पद्मत्यवधिः अवधिज्ञानं प्रत्यक्षमागरिद्वमा पडेगळोज्ञु लेजगळ-संख्यातद्वीपोदधिगळपुषु । कालंगळुमा येडेगळोज्ञु असंस्थावधीगळपुषा द्वीपोदधिगळु वर्षाण्युम-संख्यातनंग्राणम् तैजसवरीरस्कंधस्यानं मोदलो इत्तरीत्तरंगळसंस्थातिकानगळमणुषु ।

तत्तो कम्मइयस्सिगिसम्यपनदं विविस्ससोपचयं।

धुवहारस्स विभज्जं सञ्बोही जाव ताव हवे ॥३९७॥

ततः कार्म्मणस्यैकसमयप्रबद्धं विविश्वसोपचयं । घ्रुवहारस्य विभाज्यं सञ्वविधिव्यक्षित्ताः बद्धवेतु ॥

विषयद्रब्यं भवति—स a १२─१६ स्त्र । एवं तृतीयादिविकल्पेष्वपि असस्यातबारपर्यन्तमेष एव क्रमः ≕ ९

कर्तव्यः ॥३९४॥ तथा सति कि स्यादिति चेदाह---

देशावधिज्ञानमध्यमविकल्पेषु यत्र सविस्रसीपचर्य तैजसशरीरस्कन्ध तद्ये यत्र तादृश कार्माणशरीर-स्कन्धं तद्ये यत्र केवला विक्रिणेषच्या तैजस्वगंणा तद्ये यत्र केवला भाषावर्यणा तद्ये केवला मनोवर्यणा क अवधिज्ञानं जानाति । तत्र पञ्चमु न्थानेपु क्षेत्रणि असंस्थातद्वीपोदघयः काला असस्यातवर्षाणि क्ष भवन्ति तथापि जनरोत्तरसस्यातगणिकक्रमाणि ॥३९५-३९६॥

भाग दूसरे भेदके विषयभूत द्रव्यमें देनेपर तीसरे भेदके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण आता है। २५ ऐसा ही क्रम असंख्यात बार पर्यन्त करना चाहिए ॥३९४॥

ऐसा करनेसे क्या होता है यह कहते हैं-

देशावधिज्ञानके मध्यम भेदोंमेंसे जहाँ देशावधिज्ञान विस्तसोपचय सहित तैजसशरीररूप स्कन्धको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्तसोपचय सहित कार्मणस्कन्धको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्तसोपचय रहित तैजस वर्गणको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्तसोपचय रहित तेजस वर्गणको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्तसोपचयरित मनोवर्गणको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्तसोपचयरित मनोवर्गणको जानता है वहाँ हम गाँचों स्थानोमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र और काल असंख्यात वर्ष होता है। तथापि उत्तरोत्तर असंख्यात वर्ष होता है। तथापि उत्तरोत्तर असंख्यात गणितकम होता है। अर्थात पहलेसे

30

ततः परचात् बळिकमा मनोबगोणेयं ध्रवहारविदं भागिमुत्त योगलु केवलं विकासोपचय-रहितमप्प काम्मंगैकसमयप्रबद्धमाबुदो देडेयोळ्युट्टुगुर्माल्ठवत्तला काम्मंगसमयप्रबद्धं ध्रवहारक्के भाज्यराशियककुमन्तेवरमें दोडे सर्खाविधन्नानमन्तेवरमन्तेवरं ।

एदम्मि विभन्नते दुचरिमदेसावहिम्मि वग्गणयं । चरिमे कम्महयस्सिमिवग्गणमिगिवारमनिदं तु ॥३९८॥

एतस्मिन् विभाज्यंते हिंबरमदेशावयो वर्गाणां । चरमे काम्मँगस्येकवर्गाणामेकवारभक्तां तु । हं काम्मंगसम्प्रश्रवह दोजू सम्बर्गाविषय्यंतमवस्थितभाज्यदोजू पुग्रवहार पुग्रुतं पोगजू हिंबरमवेदाविषयोजु काम्मंगवर्गाणयकुरमा कार्मणवर्गाणयं तु सत् एकवार भक्तां ओं दु वारि प्रवहारभक्तज्ञमात्रमं चरमे कडेयोजु सर्व्योत्कृष्टदेशाविष्मानं पत्यति प्रत्यक्षमाणि काण्प्रसिर्ण्। द

अंगुल असंखभागे दन्त्रवियप्पे गरे दु खेत्तस्मि । एगागासपदेसो बङ्ढदि संपुण्णलोगीत्ति ॥३९९॥

अंगुलाऽपंख्यभागे इत्यविकल्पे गते तु पुनः क्षेत्रे । एकाकाष्ठायदेशो बद्धते संपूर्णलोकपर्यातं । सृच्यंपुलासंस्थातेकभागमात्रद्रव्यविकल्पंगळ् सल्ह्सं विर्क्तः क्षेत्रवोळेकाकाष्ठायदेशं पेण्चुंपुमी प्रकारादियमे सर्व्योत्कृष्टवेशाविधकानविषयं सर्व्योत्कृष्टक्षेत्रं संपूर्णलोकमक्कुमेश्रवरमम्मेवरं पेण्चुंगु ।

आविल असंखमागी जहण्णकाली कमेण समयेण ।

· वह्दि देसोहिवरं पण्लं समऊणयं जाव ।।४००।।

आवल्यसंख्येयभागो जघन्यकालः क्रमेण समयेन वर्डते । देशावधिवरः पल्यं समयोनं यावत् ।

ततः पश्चान् ता मनोवर्गणा ध्रु बहारेण पनः पूनर्भक्त्वा यत्र विकल्पे विविक्तशोषचयः कार्मणैकससय-<sup>२०</sup> प्रबद्ध उत्पन्नते, नतं उपरि स एव ध्रु बहारस्य भाज्यं भवेत् यावरसर्वाविधज्ञानं तावन् ॥३९७॥

एतस्मिन् कार्मणसमयप्रयद्धे विभाग्यमाने सति दिचरमे देशावधिविकल्पे कार्मणवर्गणैवाविराप्यने, तु-पनः, चरमे प्रवहारेण एकवारभक्तैव अविज्यते ॥३९८॥

सच्चर्गुलासस्येयभागमात्रेषु हव्यविकल्पेषु गतेषु जवन्यक्षेत्रस्योपर्येकाकाशप्रदेशो वर्षते इत्यय क्रमः ताबद्विषेय यावन सर्वोरकुष्टदेशावधिवययक्षेत्र सम्प्रणलोको भवति ⊒॥३९९॥

२५ दूसरे, दसरेसे तीसरे, तीसरेसे चौथे और चौथेसे पाँचर्वे भेद सम्बन्धी क्षेत्र कालका परिमाण असंख्यात गुणा है ।।३९५-३९६।।

ज्सके परचात बस मनोवर्गणाको धुवहारसे बार-बार भाजित करते-करते जिस भेव्सें जिससोपवयरहित कार्मणशरीरका एक समयप्रबद्ध उत्पन्न होता है। उसीमें आगे भी धुवहारका माग् तवतक दिया जाता है जबतक सर्वाविधज्ञानका विषय आता है॥३९७॥

इस कार्मण समयशबद्धमें ध्रुवहारसे भाग देनेपर देशावधिके द्विचरम भेदमें कार्मणवर्गणारूप द्वय उसका विषय होता है। और अन्तिम भेदमें ध्रुवहारसे एक बार भाजित कार्मणवर्गणा द्वय होता है।।३९८।।

सूर्व्यगुळके असंख्यातर्वे भागमात्र द्रव्यकी अपेक्षा भेदोंके होनेपर जघन्य क्षेत्रके ऊपर एक आकाशका प्रदेश बढ़ता है। यह क्रम तबतक करना जबतक सर्वेत्कुष्ट देशावधिज्ञानका <sup>१५</sup> विषयभूत क्षेत्र सम्पूर्ण लोक हो ॥३९९॥

# जघन्यदेशाविधिज्ञानविषयमप्प अधन्यकारुमावत्यसंख्येयभागमात्रमक्कु ८ मी जघन्यकारुं

क्रमॉबर मेकैकसमर्वोद्दर्थ पेर्ज्युनं पोकुमेन्नेवरं पुत्कृष्टदेशावधिकानविषयमप्प कालं समयोनपत्यमात्र-सक्कुमेन्नेवरं । प=१ । इल्लि जघन्यकालद मेलेकैकसमयनृद्धिक्रममं तोरिवप ।

अंगुरू असंखभागं धुबरूवेण य असंख वारं तु । असंखसंखं भागं असंखवारं तु अव्धुवगे ॥४०१॥ धुवअव्धुबरूवेण य अवरे खेत्तिम बिह्ददे खेत्ते । अवरे कारुम्मि पुणो एक्केक्कं वहृददे समयं ॥४०२॥

अंगुलासंख्यभागं ध्रुबरूपेण च बसंख्यवारं तु । बसंख्यसंख्यभागं बसंख्यवारं तु अध्रुवके । ध्रवाधवरूपेणावरे क्षेत्रे बद्धिते क्षेत्रे । अवरस्मिन काले पुनरेकैको बद्धैते समयः ।

मुंदे वरममाणकांद्रकगळं कटाक्षिति कालवृद्धिविद्योषमं घृवाघुवरूपविदं येज्वयना कांद्रकंग- १० ळोळो मोवल कांडकदोळ् अंगुलासंख्याता छ वरूयेण च षतांगुलासंख्यातेकशागमात्रप्रदांगळू प्रवस्पतिंद्व अमययोजव मेले कार्सदिव रिजिच लिक्च समयस्यक्त मेलो दो हु समय पेचर्चूत पंज्यूत्ते पंज्यूत्ते पंज्यूत्वे प्रयसकांडकचरमविकल्पपय्यंत असंख्यवा रं तु असंख्यातवारं येच्चित्र वेद्यातसम्यान्त्र पेचर्चूत् । मदेते दोडे प्रयमकांडकदोळ् जषन्यक्षेत्रसिद्ध ६ तत्कांडकोत्कृष्टक्षेत्रसिद्ध ६ आदियनंतदोळ्

कळेदाडा शेषमा कांडकदोळु जघन्यक्षेत्रदमेळे पेन्चिद प्रदेशंगळ प्रमाणंगळप्पुबु ६३-७ मतमाकां- १५ ७०

जबन्यदेशाविधविषयकालः आवन्यमंख्येयभागः ८ सोऽय क्रमेण ध्रुवाध्रुववृद्धिरूपेण एकैकसमयेन

तायद्वर्धते याबदुत्कृष्टदेशाविधिवषयः समयोग पत्यं भवेत् प---१ ॥४००॥ अयः तावेव क्रमौ एकान्नविद्यादि-काण्डकेषु वक्तमनास्तावस्त्रयमकाण्डके गाषासार्थद्वयेनाह----

थु वस्तुमनास्तावस्त्रयमकाण्डक गामाताबद्वयमाह—— घनाइगुलासंस्यातैकमागं आविलिभक्तघनाङ्गुलमात्र ध्रुवरूपेण वृद्धिप्रमाणं स्यात् सा च वृद्धिः

जधन्य देशाविधका विषयम् तकाल आवलीका असंस्थातवा भाग है। यह कमसे २० भुजपृद्धि और अभुजपृद्धिके रूपसे एक-एक समय करके तबतक बढ़ता है जबतक उत्कृष्ट देशाविधिका विषय एक समय कम पत्य होता है।।४००।।

आगे क्षेत्र और कालका कम उन्नीस काण्डकोंमें कहनेकी भावनासे शास्त्रकार प्रथम

काण्डकको अड़ाई गाथासे कहते हैं-

घनांगुङको आवळीसे भाग देनेपर घनांगुङका असंख्यातवाँ भाग होता है। उतना ही इस् ध्रुवक्तसे बृद्धिका प्रमाण होता है। यह बृद्धि प्रथमकाण्डके अन्तिम भेद पर्यन्त असंख्यातवार होती है। पुनः उसी प्रथम काण्डकमें अध्र बृबुद्धिकी विवक्षा होनेपर उस बृद्धिका प्रमाण चनांगुङका असंख्यातवाँ भाग और संख्यातवाँ भाग होता है। अध्रुव बृद्धि भी प्रथम काण्डकके अन्तिम भेद पर्यन्त असंख्यातवार होती है।।४०१॥

उक्त धुववृद्धिके प्रमाणसे या अधुववृद्धिके प्रमाणसे जघन्य देशावधिके विषयभृत ३०

क्षेत्रके ऊपर क्षेत्रके बढ़नेपर जघन्यकालके ऊपर एक-एक समय बढ़ता है।

विशेषार्थ-पहले कहा था कि दृष्यकी अपेक्षा सूच्यंगुलके असंस्थातवें भाग भेद बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेश बहता है। यहाँ कहते हैं कि जवन्य ज्ञानके विषयभ्त क्षेत्रके ऊपर

डकदोळे जघन्यकालमितु ८ तत्कांडकोत्कृष्टकालमितु ८ आदियनंतवोळ्कळे दोडे होषं तत्कांडक-बोळु जघन्यकालद मेले पेच्चिद समयंगळ प्रमाणमप्पुदु ८०१ ई कालविशेषाँववं क्षेत्रविशेषमं भागिसुबुदेके दोडे जवन्यकालद मेले इतितु समयंगळु पेच्विदागळा जवन्यक्षेत्रद मेलेनितु प्रदेशंगळु पेक्टिबद वो दूसमयं पेक्टिबदागळेनितु प्रदेशगळ पेर्च्चुमुमें दितु औराशिकं माडि प्रकाल ५ फलप्रदेश ६ व ७ इच्छाकालसमय १ लब्बक्षे त्रप्रदेशंगळु ६ इंतावलिभक्तघनांगुलप्रमितक्षेत्र विकल्पंगळ ध्रुवरूपंदिदं नडेदु नडेदो दो दु समयवृद्धियागुत्तं पोगि प्रथमकांडकचरमविकल्पदोळ् जघन्यकालद मेले पेन्चिद समयंगळिनितप्पुतु ८०७ इवं तज्जघन्यकालदोळु कूडुवागळु समच्छेदं माडि ८७ आवळिगावळियं तोरि संख्यातरूपुगळं कूडिदोडिदु ८० अत्रत्यासंख्यातto भाज्यभागहारंगळं सरिगळिद शेषं संख्यातभक्तावलिप्रमितमक्कु मत्तमों इ समयवृद्धि-याबागळ् क्षेत्रबोळ् आवलिभक्तधनांगुलप्रमितप्रदेशंगळ् क्षेत्रदोळ् पेर्क्वुतं विरलागळिनितु समयंगळ् पेक्सिबल्लिगेनित् प्रदेशंगळ क्षेत्रदोल् पेर्ज्ज्ववे बित् श्रॅराशिकमं माडि प्र = का स १। फ। = प्रदेश ६ इ=का स ८ व-७ लब्बक्षेत्रप्रदेशंगळु ६ व-७ इवं जघन्यक्षेत्रदोळु कुडुवागळु संख्यातरूपु-र्गीळवं समच्छेदं माडि ६७ घनांगुलक्के घनांगुलमं तोरि संख्यातरूपुगळं कूडिदोडिदु ६० अत्र-त्यासंख्यातभाज्यभागहारंगळनपर्वातसिव शेषं संख्यातभक्तघनांगुलप्रमितं चरमक्षेत्रविकल्प-मक्कुं ६

हन्तु प्रृवश्यवृद्धि विवक्षीय सर्व्यकांडकदोळं परिपाटिक्रमवरियल्पडुगुमिन्तु ध्रृबबृद्धि-विवक्षीयत तदप्रयमकांडकदोळ् वसंव्यं संव्यं नाणं असंव्यवारं तु चनांगुकालंब्यातेकभागमाञ्चलेत्र प्रदेशांगळ् जयप्यक्षेत्रत मेले पीक्चदागळो दो हु समयं ज्ञळ्याकाळ्व मेले चर्च्युग्नीत पागुकालंब्या तेकभागमाग्रेलेत्रप्रदेशांगळ् पीक्चदागळो हुं समयं क्षेत्रण कालद्वसेले पेक्चुंग्नीत ध्रृवाध्यवृद्धि-गळ् क्षेत्रदोळ् तद्योग्यासंख्यातवारंगळागुन्तं विरक् कालदोळ् मुपेक्टिब्रतिस्तु सम्बयाळ् ८ ७-७

प्रयमकाण्डकचरमिकरूपर्यन्त असस्यातवार भवति । तु-पुन , तत्रैय काण्डकं अध्युवनृद्धिविक्साया तृद्वृद्धि-प्रमाण पनार्ग्लस्यातक्यातैकमागमात्रं संस्थातैकभागमात्रं च स्थात् साथि तज्वरमपर्यन्तमसंस्थातवारं भवति ॥४०१॥

तेन उक्तर्वश्विप्रमाणेन अञ्चवद्विप्रमाणेन वा अपन्यदेशावधिवययक्षेत्रस्योपरि क्षेत्र विधिते एक-एक प्रदेश बढ़ते-बढ़ते चर्नागुळके असंख्यातवं भाग प्रदेश बढ़तेपर जाघन्य देशावधिक विषयम्त काळमें एक समयकी द्वाद्वि होती है। इस प्रकार क्षेत्रमें इतनी द्वद्वि होतेपर काळमें एक समयकी द्वद्वि होते है। इस प्रकार क्षेत्रमें इतनी द्वद्वि होतेपर काळमें एक समयकी द्वद्वि काला स्वाप्ति होते हैं। और पूर्वोक्त प्रकारसे ही कभी

जधन्यकालदोळ पेन्ह्यंवयी प्रथमकांडक्केपरिपार्टिपियं ज्रुवाज्य बृद्धिगळ् वेजाविजय सन्वंक्षेत्रकाल-कांडकंगळोळ तत् क्षेत्रकालगुतारार्द्यं संभविगुववल्कि क्षेत्रवृद्धिगळ् ज्रुवस्पित्वक्षीयं तत्तत्-कांडकंगळोळ्यस्यत्वस्पत्यक्षममुक्राग्यं वृद्धविववक्षीयं तत्त्वकांडकंगळ्य प्रथमकांडकं मोडलागि क्षेत्रान्-सारमागि केलवेडयोळ् घनांगुलसंक्थातेकभागमात्रं केलवेडयोळ् घनांगुलसंक्यातेकभागमात्रं केलवेडयोळ्य घनांगुलसात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातधनांगुलसात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातधनांगुलमात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातशिक्षात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातधनांगुलमात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातधनांगुलमात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातशिक्षात्रं केलवेडयोळ्य संस्थातधनात्रक्षात्रमात्रं केलवेडयोळ्य प्रतराऽसंस्थायभागमात्रं केलवेडयोळ्य प्रतरांसंस्थायभागमात्रं केलवेडयोळ्य प्रतरामात्रं केलवेडयोळ्य प्रतराधनात्रक्षतरमात्रं केलवेडयोळ्य प्रदेशांगळ्यक्षेत्रदाळ्य पेन्व्यताळ्ये वो चुस्तमयस्यस्तनकालकः केलवेडयोळ्याच्यात्रक्षतरमात्रं केन्द्र

### संखातीदा समया पढमे पन्वम्मि उभयदो बङ्ढी।

खेतं कालं अस्सिय पदमादी कंडये बोच्छं ॥४०३॥

संख्यातीताः समयाः प्रथमे पर्व्याण उभयतो वृद्धिः । क्षेत्रं कालमाश्रित्य प्रथमादिकांडकानि वस्यामि ।।

प्रथमे पर्ख्यणि मोदलकांडकदोळु संस्थातीताः समयाः असंस्थातसमयंगळु पूर्व्योक्तप्रमितं- १५ गळु ८०१ उभयतो वृद्धिः घृडाधृवरूपींददं वृद्धियरियत्पडुगुं। क्षेत्रमुमं कालमुमनाश्रयिसि

जघन्यकालस्योपरि एकैक समयो वर्षते ॥४०२॥

एव मति प्रथमे गर्वणि काण्डर उभयतः ध्रवहगनोऽभ्रवह्म्पतो वा वृद्धिः क्षेत्रवृद्धिः संस्थातीनाः ममयाः जयस्यकालोननतुरकुष्टकालमात्राः स्य ८। व–१ क्षेत्रवृद्धिस्तु तज्वषम्यक्षेत्रोनतदुरकुष्टक्षेत्रमात्री ६। व–१ ६मौ २०

वृद्धिक्षेत्रकाली जघन्यक्षेत्रकालाम्या—६।८ समच्छेदेन ६।१।८।१ मेलवित्वा ६।८।८ अपवर्तितौ

। ६ । ८ प्रथमकाण्डकचरमिवकल्पविषयौ क्षेत्रकालौ स्थाता । इतः परं क्षेत्रं कालः चाश्चित्य प्रथमादीनि एकान्न-9 । 9

घनांगुलके असंख्यातवें भाग और कभी घनांगुलके संख्यातवें भाग प्रदेशोंकी बृद्धि होनेपर कालमें एक समयकी बृद्धिके होनेको अध्रवबृद्धि कहते हैं ॥४०२॥

इस प्रकार पहले काण्डकमें ध्रुवक्षप और अधुवक्षपसे एक-एक समय बहते-बहते १५ असंस्थात समयकी वृद्धि होती है। सो प्रथमकाण्डक के उन्क्रष्टकालके समयोंमें से जबन्यकाल- के समयोंको घटानेपर जो शेष रहे उतने असंस्थात समयोंको घटानेपर को शेष रहे उतने असंस्थात समयोंको ध्रुद्धि प्रथम काण्डकमें होती हैं। इसी तरह प्रथमकाण्डकके उन्क्रष्ट क्षेत्रके प्रदेशोंमेंसे उसके जबन्य क्षेत्रके प्रदेशोंको घटानेपर जो शेष रहे उतने प्रदेशप्रमाण प्रथम काण्डकमें क्षेत्र बुद्धि होती है। इन वृद्धिक्षप क्षेत्र और कालको जवन्य क्षेत्र और जबन्य कालमें जोडनेपर प्रथम काण्डकके अन्तिम विकल्पके क्षेत्र ३० और काल होते हैं। अर्थात वृद्धिक्ष प्रदेशोंके परिमाणको जबन्य क्षेत्र घनागुलके असंस्थातवें आगमें क्षित्र प्रथम काण्डकके अनितम मेन्नके क्षेत्रका प्रमाण होता है। इसी प्रकार वृद्धिक्ष समर्थों के स्वर्थायतवें आगमें जोडनेपर प्रथम काण्डकके अनितम मेन्नके क्षेत्रका प्रमाण होता है। इसी प्रकार वृद्धिक्ष समर्थों के परिमाणको जबन्य काल आवलीके असंस्थातवें आगमें जोडनेपर प्रथम काण्डकक

प्रथमाविकांबकाळ वेळ्यपेने बुवाबार्यन प्रतिकेयक्तं । अंगुलमावलियाए मागमसंखेजबदो वि संखेजबा ।

अंगुलमावलियंतो आवलियं चांगुलपुधत्तं ॥४०४॥

अंगुलमाबस्यो मीगोऽसंख्येयतोपि संख्येयः । अंगुलमाबस्यंतः आवलिकं चांगुलपृषक्दं ॥ प्रथमकांडकदोळु जघन्यक्षेत्र कालंगळु घनांगुलावळिगळ असंख्यातेकभागमार्शीवर्वं मेले संख्येयो भागः क्षेत्रमुं कालमुं यथासंख्यमागि घनांगुलसंख्येयभागमुमावळि संख्येयभागमुमक्कु ६ ८

द्वितीयकांडकदोळु क्षेत्रं घनांगुलमक्तुं कालमावत्यंतमेयक्कुं । किबिबूनावलि येंबुदर्थं । ६ । ८–। तृतीयकांडकदोळु आवलिरंगुलपृषक्त्यं घनांगुलपृषक्त्वमुमावलियमक्कुं । पृथक्त्व । ६८ ।

आवलियपुधत्तं पुण इत्थं तह गाउयं सुहृत्तं तु । जोयणभिण्णसहुत्तं दिवसंतो पण्णुवीसं तु ॥४०५॥

आवलिपृथवस्यं पुनर्हस्तस्तथा गथ्यूतिस्मुंहत्तंस्तु । योजनं जिन्नमुहत्तंः विवसांतः पंच-विकातिस्तु ॥

चतुर्यकांडकवीलु पृथक्तवावलियुनेकहत्तमुमककुं। हस्त १।८।प्। पंचमकांडकवीलु तथा गय्यूतिनर्युह्ततीत: एकक्रोडायुर्वतस्युह्तत्तेमुमक्कुं। को १। का २७-। यथलांडकवोलू योजनिभन्त-१५ मुहुत्तं: एक्योजनमुं भिन्नयुहुत्तंमुमक्कुं। यो १। का = भिन्नयु १॥ सप्तमकांडकवोलु विवसांतः पर्याव्यतिस्तु किंत्वदुत्तविवसयुं पर्याव्यतित्याजनंगलुमकक्,। यो २५ का = वि १।

विश्वतिकाण्डकानि वस्ये इत्याचार्यप्रतिज्ञा ॥४०३॥

प्रथमकाण्डके क्षेत्रकाली जधन्यौ धनाड्गुलावत्योरसंस्थानकभागौ ६। ८ उत्कृष्टी तयोः संख्येयभागी

६ । ८ द्विनीयकाण्डके क्षेत्रं घनाङ्गुलम् । कालः आवल्यन्तः-किंचिद्रनावलिरित्यर्थः ६ । ८ – । तृतीयकाण्डके ९ । ९

<sup>२०</sup> क्षेत्रं घनाङ्गुलपृथक्त्वं कालः आवलिपृथक्त्वं पृ६ । ८ ॥४०४॥

चतुर्धकोण्डके कालः आवल्यियनत्व । हो त एकहरतः । हु १ । ८ प् । गञ्चमकाण्डके होत्रं ग्रककोणः । कालः अस्तर्महुतः । को १ । का २ ३ । यष्टकाण्डके होत्रमेकयोजन, कालः मिलमुहुतः । मो १ का भिन्न मु॰ १-। सप्तमकाण्डके कालः किंपिदुनदिवमः क्षेत्रं पञ्चविदातियोजनानि यो २५ का दि १- ॥४०५॥

के अन्तिम भेदमें कालका प्रमाण होता है। आगे क्षेत्र और कालको लेकर उन्नीस काण्डक २५ कहेंगे ऐसी प्रतिक्का आचार्यने की हैं॥४०३॥

प्रथम काण्डकमें जवन्य क्षेत्र घनांगुळके असंख्यातवें भाग और जवन्य काल आवलीका असंख्यातवों भाग है। उत्कृष्ट क्षेत्र घनांगुळका संख्यातवों भाग और उत्कृष्ट काल आवलीका संख्यातवों भाग है। दितीयकाण्डकमें क्षेत्र घनांगुळ प्रमाण और काल कुछ कम आवली है। सिंदेशी के प्रकार के कि चानांगुळ प्रथम्त प्रभाण है। क्षेत्र भाग के कि चानांगुळ प्रथम्त प्रभाण है। क्षेत्र भाग के चानांगुळ प्रथम्त प्रभाण है। क्षेत्र भाग के क्षेत्र के काण्डकमें काल आवली प्रथम्त और कोल स्वाच्या प्रमाण है। पाँचवें काण्डकमें के क्षेत्र के काल सम्बन्ध के क्षेत्र के काल सम्बन्ध के स्वाच्या काल अन्तर्गहर्त है। हुटे काण्डकमें क्षेत्र एक चीस प्रभाण काल अन्तर्गहर्त है। हुटे काण्डकमें क्षेत्र एक चोजन और काल सिम्न

म क्षेत्र एक कांस प्रमाण काल अन्तमुहूत है। छठे काण्डकमें क्षेत्र एक योजन और काल भि मुहुत है। सप्तम काण्डकमें काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र पत्तीस योजन है।।४०५॥

भरहम्मि अद्धमासं साहियमासं च जंबुदीवम्मि । वासं च मणुवलोए वासपुषत्तं च रुवामिह ॥४०६॥

भरतेर्द्धमासः साधिकमासक्त्व जंबूद्वीपे । वर्षं च मनुजलोके वर्षपृथक्तवं च रचके ।।

अष्टमकांडकबोळु भरतक्षेत्रमुमर्खमासम्बक्तं। भर। अर्द्धमा । नवमकांडकबोळु जंबूद्दीपसं साधिकमासमुमककुं। जंमा. १। वर्ष १। एकादशकांडकवोळ रुचकद्वीपमं च वर्षप्यक्त्यमुमकक् । रा.व प्।

> संखेजजपमे वासे दीवसग्रहा हवंति संखेजजा । वासम्मि असंखेजजे दीवसग्रहा असंखेजजा ॥४०७॥

संख्येयप्रमे वर्षे द्वीपसमुद्रा भवंति संख्येयाः । वर्षे असंख्येये द्वीपसमुद्रा असंख्येयाः ॥

हादशकांडकदोळ् संख्येयमात्र होपसशुद्रंगळ् संख्यातवर्षगळूमपुत्रु । हो = स = १ ॥ वर्ष १० १ । मेळे त्रयोवशादि कांडकंगळोळ् तेजसशरीरादि इध्यविकल्पंगळेडेयोळ् युं पेळ्वऽसंख्यातढीप-समुद्रंगळ् तत्कालंगळूमसंख्यातवर्षगळूमसंख्यातगुणितकमंगळपुत्रु । इंतु देशाविधज्ञानविषयंगळप्प इट्यक्षेत्रकालं भावंगळ एकान्यविशतिकांडकगळोळ् चरमकांडक चरमद्रब्यक्षेत्रकालभावंगळ् युं पेळव ध्रृबहारैकवारभक्तकाम्मंणवर्गाणेयुं व संपूर्णकर्मुः=समयोनैकपत्यमुं ॥ प १३३। ययाक्रम-

#### विदमप्पूर्वमारादेशावधिज्ञानविषय द्रव्यक्षेत्रकालभावंगळगे सदिष्ट--

अष्टमकाण्डके क्षेत्र—प्रतालेत्रं, काल अर्थमात , भर अर्थमा = । तबमकाण्डके क्षेत्रं जम्बूद्वीप , कालः साधिकमातः, जं = । मा १ । दशमकाण्डके क्षेत्रं मनुष्यलेकः कालः एकवर्षः, ४५ ल वर्षः १ । एकादक्षे काण्डके क्षेत्रं रुक्तद्वीरः, काल वर्षप्यक्त्य र । व पु ॥४०६॥

द्वारको काण्डके क्षो में मक्खेयद्वीगसमुद्वाः । कालः सस्यातवर्षाणि द्वी = स = १ वर्ष १ । उपरिमयोदया-दिषु काण्डकेषु तैजसञ्चरीरादिद्वव्यविकल्पस्यानेषु क्षोत्राणि असंस्थातद्वीपसमुदाः कालः असंस्थातवर्षाणि २० उमयेऽपि असस्यातपृणितक्रमेण भवन्ति । चरमकाण्डकचरमे दृश्यं झृबङ्कारभक्तकार्यणवर्षणा व क्षेत्रं संपूर्ण-

लोक: ≅काल: समयोनपत्यं प---१ ॥४०७॥

अष्टमकाण्डकमें क्षेत्र भरतक्षेत्र और काल आधामास है। नीवें काण्डकमें क्षेत्र जन्यू-द्वीप काल कुछ अधिक एक मास है। दसवें काण्डकमें क्षेत्र मनुष्य लोक, काल एक वर्ष है। ग्यारहवें काण्डकमें क्षेत्र रुचकद्वीप काल वर्षप्रयक्तव है।।४०६॥

बारहवें काण्डकमें क्षेत्र संख्यात द्वीप-समुद्र और काळ संख्यात वर्ष है। आगे तेरहवे आदि काण्डकों ने जो तेजस शरीर आदि द्वित्यकी अपेक्षा स्थान कहे हैं, उनमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र हैं और काळ असंख्यात वर्ष है। दोनों ही आगे-आगे क्रमसे असंख्यातगुने असंख्यातगुने होते हैं। अन्तक उन्नोसवें काण्डकमें द्वव्य तो कामणावर्गणामें प्रवहारका माग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। क्षेत्र सम्पूर्ण लोक है और काल एक समय कम पल्य क्षेत्र प्रमाण है। श्रित्र सम्पूर्ण लोक है और काल एक समय कम पल्य क्षेत्र प्रमाण है। श्रित्र सम्पूर्ण लोक है और काल एक समय कम पल्य क्षेत्र प्रमाण है। श्रित्र सम्पूर्ण लोक है और काल एक समय कम पल्य क्षेत्र प्रमाण है।

| i  |                          | वेशावधि सं  |            |                     |
|----|--------------------------|-------------|------------|---------------------|
| ١  | व                        | 3           | प१         | Œa                  |
|    | ٩                        | 0           | 0          | 0                   |
|    | व९                       | ٥           | 0          | 0                   |
|    | व                        | 0           | 0          | 0                   |
|    | ब९९                      |             |            |                     |
|    | काम्मंसम                 | 00          | 000        | 0000                |
|    | काम्मंसम                 | द्वीप व ६   | वर्ष ३६    |                     |
|    | है<br>मणव                | 000         | 000        | 0000                |
|    | मणव                      | द्वीप ८ ५   | ৰঘঁ∂ ৭     |                     |
|    | 0                        | 000         | 000        | 0                   |
| 4  | भाषा प                   |             |            | 0000                |
|    | भाषो प                   | द्वीप a ४   | वर्षa४     | _                   |
|    | हे<br>तेज वर्ग           | 000         | 000        | 0000                |
|    | तेज वेग्गं               | द्वीप a ३   | वर्ष ३ ३   | 1                   |
|    | ह<br>काम्मण श            | 00          | 000        | 0000                |
|    | काम्मण श                 | द्वीप a २   | वर्षa२     |                     |
|    | 0                        | 00          | 000        | 0000                |
|    | तेज्ञः शरीर<br>तेजः शरीर | द्वीप स ७   | वर्षa१     | ĺ                   |
|    |                          | 0           | 6          | 000                 |
|    | 00                       |             | वर्ष स ७   | 1                   |
| 9  | 000                      | रुचक        | वर्षप      | 000                 |
|    |                          | 8           | 8          | 000                 |
|    | 000                      | मानसक्षे.४५ | वर्ष १     |                     |
|    | 000                      | जंब द्वीप   | ह<br>मास १ | 000                 |
|    |                          | 0 814       | - 0        |                     |
|    | 8                        | भरत         | विन १५     | 000                 |
|    | 00                       | यो २५       | हिन १      | 000                 |
|    |                          | - 8         | 0          | 000                 |
| 84 | 000                      | यो १        | भिन्न १–   | 0                   |
|    | 000                      | क्रोश १     | २३ इत १ –  | 0000 0000 0000 0000 |
|    | 0                        | 8           | ô          | 000                 |
|    |                          | हस्त १      | 9 6        | o o                 |
|    | 0                        | पु६         | 8          | 9000                |
|    | 000                      | * è Ę       | 8          | 0                   |
| -  | ŏ                        |             | 6          | 8                   |

|                                                                   |                                 | с<br>a a | a | a |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|---|---|
| で 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>11 0 0 0 0 | 2 2<br>2 3<br>2 4<br>3 6<br>6 6 | с<br>a a | a |   |
| で 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>0 0 0 0<br>11 0 0 0 0 | 3 3<br>6 6<br>5 3               | с<br>a a | a |   |
|                                                                   | 6 6<br>6 6                      | с<br>a a | a |   |
| 0 0 0 0                                                           | 6 6                             | 6        | a |   |
| 0 0 0                                                             | 66                              | 6        | a |   |
| 0 0 0                                                             |                                 |          | а |   |
|                                                                   | e a                             | аа       | а |   |
|                                                                   |                                 |          |   | 0 |
| 0 0 0                                                             |                                 |          |   |   |
| ه و و ه                                                           | 33                              | 66       |   | ٥ |
| ०६८                                                               |                                 |          |   | 0 |
| 0 0                                                               |                                 |          |   | 0 |
| 0 0                                                               |                                 |          |   |   |

# काल विसेसेणवहिदखेत्तविसेसो धुवा हवे वहढी।

अद्धुववड्ढीवि पुणो अविरुद्धं इट्ठकंडिम्म ॥४०८॥

कालविशेषेणापहृतक्षेत्रविशेषो भवेत् घृषा वृद्धिः । अध्यववृद्धिरपि पुनरविरुद्धामध्काङके । कालविशेशेणापहृतः क्षेत्रविशेषो घृषा वृद्धिःभवेत् । प्रथमकाङकरोळु जघन्यकालमं ८

तन्तुत्कृष्टकालबोळ् ८ विशेषिसि ८०-१ अवर्रियं भागसल्पट्ट क्षेत्रविशेषं जघन्यक्षेत्रमं १ १ १ १

तन्तुसङ्ख्लेत्रबोळु ६ त्रोविसिदुर्दानद ६०–३ मागिसिद छड्य ६०–३ मगर्वीस्ततिमिदु ६ १०८०३ १०

ध्रुवा भवेत् वृद्धिः। प्रथमकांडकदोत्रु ध्रृवरूपक्षेत्रवृद्धिप्रमाणमक्ष्ठुं। सुच्यंगुलासंस्यातभागमात्र-द्वव्यविकरुपंगञ्चस्यितरूपदिवं नडदो दु प्रदेशं क्षेत्रवोज्यु पेण्कुंगुमी ≇मविदमीयाविल भक्तघनांगुरू-प्रमित्तप्रदेशांग्ळु जघन्यका त्रवोज्यु पेण्कि कालदोळो दु समयं जघन्यकालद मेले पेच्कुंगुमितु तत्कांडक चरमपर्य्यतं ध्रुवरूपविदं जघन्यकालद मेले पेण्किद समयंगिळिनितप्युवु ८०१ इबं जघन्य-१०

कालदोळु ८ समच्छेदं माडि कूडिदोडे प्रथमकांडक चरमदोळू आविल संख्येयभागमक्कुमें बुदर्ष ८ १ अधन्य क्षेत्रद मेले ६ पेक्चिय प्रदेशंगळुमिनितल्पुबु ६०१ विवं जघन्यक्षेत्रदोळु कूडिदोडे १ ६ प्रथमकांडकचरमदोळु घनांगुरुसंख्येयभागमात्रमक्कुं ६ इंतेल्ला कांडकंगळोळं छुववृद्धियं

विवधितकाण्यकं जपन्यक्षंत्रं स्वोत्कृष्टश्येत्रं जवन्यकालः च स्वोत्कृष्टकाले विद्योध्यः येपराशी क्षेत्र-कालविदोपी स्थाताम्।तत्र प्रथमकाण्डके कालविदोपेण ८। ७–३ क्षंत्रविषेषः ६। ७–३ भक्तवा ६ ७–३ १। ७ १० ८०–३ १५

अवबत्तित ६ ध्रुवावृद्धिर्भवेत् । सून्यत्गुलासन्धंयभाषमात्रद्रव्यविकल्पेषु अवस्थितरूपेण गतेषु एकप्रदेशा क्षंत्रे ८ वर्षते । अनेकक्रमेण आवालिभक्तप्रनार्गुलप्रमितप्रदेशाः जधन्यक्षेत्रसम्प्रीपरि वर्धन्ते । तदा जधन्यकात्रस्योपरि एकः समयो वर्षते । एव तत्काण्डक्चरमप्यंन्त ध्रुवरूपेण जधन्यकात्रस्योपरि वर्षितसमयप्रमाणमिदम् । ८ ०-५

विविश्त काण्डक अपने उत्कृष्ट क्षेत्र में जघन्य क्षेत्रकों और अपने उत्कृष्ट कालमें। जघन्य कालको घटानेपर जो होग राजि रहती है उसको क्षेत्र विहोध और काल विहोध कहते हैं। प्रथम काण्डक कालविधेपरो क्षेत्रविहोधों भाग देनेपर घूनवृद्धिका प्रमाण होता है। मुख्यंगुलके असंख्यातवें भागमात्र इव्यंक विकल्पोंक बीननेपर क्षेत्रमें एक प्रदेश बद्दता है। इस कससे जघन्य क्षेत्रके ऊपर आवलीसे भाजित घनांगुल प्रमाणप्रदेश जघन्य क्षेत्रके ऊपर बद्दते हैं। इतने प्रदेश जघन्य क्षेत्रके ऊपर बद्दते हैं। इतने प्रदेश जघन्य क्षेत्रके उत्पर बद्दते हैं। इतने प्रदेश जघन्य क्षेत्रके उत्पर बद्दते हैं। इतने प्रदेश जघन्य क्षेत्रके उत्पर व्यव्यक्षित्र क्षेत्रके उत्पर व्यव्यक्षित्र क्षेत्रके प्रमाण काण्यक क्षेत्रके उत्पर व्यव्यक्षित्र क्षेत्रके प्रमाण काण्यक क्षेत्रके उत्पर द्वित्र क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर व्यव्यक्षित्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर विवारके विवारके विवारके विवारके विवारक क्षेत्रके उत्पर विवारके विवारके विवारके विवारक क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर विवारके विवारक क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके विवारक विवारक क्षेत्रके उत्पर प्रदेश क्षेत्रके उत्पर क्षेत्रके उत्पर क्षेत्रके उत्पर विवारक वि

साथिमुबुडु । अध्रुववृद्धिरपि पुनरविरुद्धमिष्टकांडके अध्रुववृद्धियुं तन्न विवक्षितकांडकवोळ विरुद्धमागि ।

> अंगुल असंखभागं संखं वा अंगुलं च तस्सेव । संखमसंखं एवं सेढीपदरस्स अद्धुवगे ॥४०९॥

५ अंगुलासंस्थातभार्या संस्थं वा अंगुलं च तस्येच । संस्थमसंस्थं एवं श्रेणीप्रतरस्या घृवके ।।

अप्र वृव्विविवक्षितमादोडे तत्कांडक क्षेत्रकालंगळप्रविवद्वणांग घनांगुलासंस्थातंकभागमात्रम्ं ६ सेण् धनांगुल संस्थातंकभागभात्रम्ं ६ सेण् धनांगुलमात्रम्ं ६ संस्थातघनांगुलमात्रम्ं
६१ । असंस्थातघनांगुलमात्रम्ं । ६० । एवं इंतु अणिगं प्रतरक्ष्कारियल्पङ्गुमचंते वोडे अण्यसंस्थायभागमात्रम्ं अणिय संस्थेयभागममात्रमुं अणिमात्रमुं, संस्थातअणिमात्रमुं ॥— ॥ असंस्थात
१० अणिमात्रमुं ।— ० । असंस्थ्यभागप्रतरसात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च ।
१० अणिमात्रमुं ।— ० । असंस्थ्यभागप्रतरमात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च प्रतरसात्रमुं च ।

कम्मइयवग्गणं धुवहारेणिगिवारमाजिदे दव्वं । उक्कस्सं खेत्रं पुण लोगो संपुण्णओ होदि ॥४१०॥

कार्स्मणवर्माणा प्रृ**बहारेणैकवारभाजिते द्रव्यमुद्धर्टः** क्षेत्रं पुनर्होकः संपूर्णो भवति ॥ अत्र न जमन्यकाले ८ समच्छेदेन ६ । ९ । मिलिते प्रवमकाण्डकचरमे धनाहनुलसंख्येयभागो भवति ६ एव ० १ १ सर्वकाण्डकेतु प्रृववृद्धि साध्येत् । अग्रुववृद्धिरणि विवक्षितकाण्डकेन तत्तत्वो त्रकालाविरोधेन वक्तन्या ॥४०८॥ तक्यमा—

धनाङ्गुलास**रूयातैकभागमात्राः ६ वा धनाङ्गुलस**स्येयभागमात्राः ६ वा धनाङ्गुलमात्राः ६ वा

२० संस्थातपनाहगुलमात्राः ६ ३ वा असंस्थातघनाहगुलमात्रा ६ ३ एव श्रेणीप्रतरयोरिष, नयाहि-श्रेष्यसस्येय-मागमात्राः ३ वा श्रीष्मसस्येयनगमात्राः ३ वा श्रीष्मात्राः—वाः संस्थातश्रीषमात्राः—9 वा श्रतस्थात-श्रीषमात्राः—३ वा प्रतरसंस्येयमात्राः ३ वा प्रतरसंस्थेयभागमात्रा =वा सस्थातप्रतरसात्राः = १ वा

असंस्थानप्रतरमात्राः = ० प्रदेशा विधित्या विधित्या काल एकैन्समयो वर्धते इत्यप्रु वृद्धिक्षमः ॥४०९॥
भागप्रमाण बत्कृष्टक्षेत्र प्रथमकाण्डकका होता है। इसी प्रकार सब काण्डकोमें ध्रुवृद्धिका
२५
प्रमाण लाना चाहिए। अध्रुवृद्धि भी विवक्षित काण्डकमें उस-उस क्षेत्रकालका विरोध न
२५
रुत् करते हुए लानी चाहिए॥४०८॥

वहीं कहते हैं-

पनापुळके असंख्यातवें भागमात्र अथवा घनापुळके संख्यातवे भागमात्र, अथवा घनापुळमात्र, अथवा संख्यात घनापुळमात्र, अथवा असंख्यात घनापुळमात्र, अथवा अर्थाके संख्यात असंख्यात भागमात्र, अथवा अर्थाके संख्यातवे भागमात्र, अथवा अर्थाके संख्यातवे भागमात्र, अथवा अर्थाके संख्यातवे भागमात्र, अथवा अर्थाके संख्यातवे भागमात्र, अथवा अर्थाके असंख्यातवे भाग, अथवा अर्थाके असंख्यातवे भाग, अथवा अर्थाके संख्यातवे भाग अथवा अर्थाक अर्याक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्याक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्थाक अर्

1.

कार्म्मणवर्गणेयनोर्मे ध्रवहारविदं भागिसिदोडे देशावधिज्ञानदस्कृष्टद्रव्यमक्कं

तदरकृष्टं क्षेत्रं मत्ते लोकबोळेनुं कोरतेयिल्लवं संपूर्णलोकमात्रमक्कुं। पन्ल समऊणकाले भावेण असंख्लोगमेत्ता है।

दन्वस्स य पञ्जाया बरदेसोहिस्स विसया ह ॥४११॥

पत्यं समयोनं काले भावेन असंख्य लोकमात्राः खलु । द्वव्यस्य च पर्यायाः वरदेशावधे- ५ व्विषयाः खल् ॥

कालदोळ वेज्ञाबिषगुत्कृष्टं समयोनपत्यमात्रमक्कं । प १ । भावदिवमसंख्यातलोकमात्रंगळ स्फूटमागि काल भाव जन्दद्वयवाच्यंगळुमा द्रव्यंपय्याँयंगळ् वरवेजावधिज्ञानक्के विषयंगळण्यु । स्फूटमागि ।= a ॥

> काले चउण्ह उड़दी काली भजिदन्य खेत्तउड़दी य। उड्ढीए दव्वपज्जय भजिद्वा खेत्रकाला हु ॥४१२॥

काले चतुर्णा वृद्धिः कालो भजनीयः क्षेत्रवृद्धिश्च । द्रव्यपर्याययोवृद्धौ भक्तव्यौ क्षेत्रकालौ ॥ आवागळोम्में कालवृद्धियक्कुमागळु ब्रव्यक्षेत्रकालभावंगळ्नाल्कर वृद्धिगळक्कं क्षेत्रवद्धिया-गुत्तं विरल कालमो दे भजनीयमक्कं । द्रव्यभावंगळ बद्धियोळ क्षेत्रकालद्वयवद्धिगळ विकल्पनीयं-गळपुवे बुदु युक्तियुक्तमेयक्कं।

कार्मणवर्गणा एकवार घ्रवहारेण भक्ता देशावध्युत्कृष्टद्रव्य भवति व तदुत्कृष्टक्षेत्र पुनः सपूर्णलोको भवति ः ।।४१०।।

काले देशाबधेरुतकृष्ट समयोनपत्यं भवति प--१। भावेन पनः असल्यातलोकमात्रं भवति ऋव कालभावशब्दद्वयवाच्यास्ते द्रव्यस्य पर्याया वरदेशायधिज्ञानस्य स्फट विषया भवन्ति ॥४११॥

यदा कालवद्भिस्तदा द्रव्यादीना चतर्णा बद्धयो भवन्ति । यदा क्षेत्रबद्धिस्तदा कालबद्धि स्यादा न वेति भजनीया । यदा द्रव्यभाववदी तदा क्षेत्रकालवदी अपि भजनीये इत्येतत्सवै युक्तियुक्तमेव ॥४१२॥ अय २० परमावधिज्ञानप्र रूपणमाह—

कार्मणवर्गणाको एक बार ध वहारसे भाजित करनेपर देशावधिका उत्कृष्ट द्रव्य होता है और उत्कृष्ट क्षेत्र सम्पूर्ण लोक है ॥४१०॥

देशावधिका उत्कृष्ट काल एक समयहीन पत्य है और भाव असंख्यात लोकप्रमाण है। काल और भावशब्दसे द्रव्यकी पर्याय उत्कृष्टदेशावधिज्ञानके विषय होती हैं। ऐसा जानना । २५

विशेषार्थ-एक समयहीन एक पत्य प्रमाण अतीतकालमें हुई और उतने ही प्रमाण आगामी कालमें होनेवाली दन्यकी पर्यायोंको उत्कृष्ट देशावधि जानता है। भावसे असंख्यात लोकप्रमाण पर्यायोंको जानता है ॥४११॥

अवधिज्ञानके विषयमें जब कालकी वृद्धि होती है तब द्रन्य, क्षेत्र, काल, भाव चारोंकी बृद्धि होती है। जब अने त्रकी बृद्धि होती है तब कालकी बृद्धि भजनीय है, हो या न हां। जब द्वन्य और भावकी बृद्धि होती है तब क्षेत्र और कालकी बृद्धि भजनीय है। यह सब यक्ति यक्त ही है ॥४१२॥

१. स्वविषयस्कंघगतानंतवर्णादिविकल्पो भाव इति राजवात्तिके उक्तत्वात प्रव्यस्य पर्याया एव कालभाव-शब्दबाच्या भत्तभावि पर्व्यायाणा वर्त्तमानपर्व्यायाणा च कालभावत्वस्थापनान इति टिप्पण ।

१५

अनंतरं परमावधिज्ञान प्ररूपणमं वेळदपं :--

देसावहिवरदन्वं धुबहारेणवहिदे हवे णियमा ।

परमावहिस्स अवरं दन्वपमाणं त जिणदिद्रं ।।४१३॥

देशावधिवरद्रव्यं प्रवहारेणापहृते भवेन्नियमात् । परमावधेरवरद्रव्यप्रमाणं तु जिनविष्टं ॥ सर्व्यात्कृष्टदेशावधिज्ञानविषयोत्कृष्टद्रवयमं पुर्व्यातः प्रवृत्वरादेकवार भक्तकाम्मणवर्गाणा-प्रमाणमं व प्रवहारविदं भागिमुत्तिरत् व तु मन्ते परमावधिविषयज्ञघन्यद्रव्यप्रमाणं नियमविद-०००

मक्कुमें हु जिनर्राळवं पेळल्पट्डु । हत्ना परमाविष्युत्कृष्टव्वयप्रमाणमं पेळवपं :— परमाविहस्स भेदा सग ओगाहणवियष्पहदतेऊ । चरिमे हारपमाणं जेह्नस्स य होदि दव्वं तु ॥४१४॥

परमावधेर्भेदाः स्वकावगाहनविकल्पहततेजसः । चरमे हारप्रमाणं ज्येप्रस्य भवेत् इष्यं तु ॥ परमावधिज्ञानविकल्पंगळेनितप्पर्वे दोडे स्वावगाहनविकल्पंगीळंदं गूणिसल्पट्ट तेजःस्कायिक-

जीवंगळ संख्ये यावतावत्प्रमाणंगळप्युवुं 🗷 व ६ व े ई परमावधिज्ञानसर्व्वविकल्पंगळोळू सर्व्वो-प

त्कृब्टवरमविकत्यबोज् तु मले ब्रव्यमुर्वृब्दयरमाविध्ये झृबहारप्रमाणमेयवर्षुः ॥ ९ ॥ सञ्वाविहस्स एक्को परमाणू होदि णिन्वियप्पो सो । गंगामहाणइस्स पवाहोन्व धुवो हवे हारो ॥४१५॥ सर्व्वावधरेकः गरमाणः भवेन्निव्यकत्यः । सः गंगामहानद्याः प्रवाहवत झ वो भवेद्वारः ॥

देशाबधेरुक्,ष्टद्रश्यमिद व तु-पूनः ध्रुवहारेण भक्त तदा व प्रमावधिविषयजधन्यद्रव्यं नियमेन भव-০

तीति जिनैरुक्त ॥४१३॥ इदानी परमावधेरुक्तप्रद्रव्यवमाणमाह-

प्न. सर्वोत्कृष्टचरमविकल्पेषु पुन. द्रव्य ध्रुवहारप्रमाणमेव ९ भवेन् ॥४१४॥

अन परमावधिज्ञानका कथन करते हैं-

देशायिक उत्कृष्ट इन्यको ध्रुवहारसे भाग देनेपर परमाविषके विषयभूत जधन्य द्रव्यका प्रमाण होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥४१३॥

अब परमावधिक उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण कहते हैं-

तेजस्कायिक जीवोंको अवगाहनाके भेदोंसे तेजस्कायिक जीवोंको संख्याको गुणा <sup>२५</sup> करनेपर जो प्रमाण आता है उतने परमावधिक्षानके भेद हैं। उतमें-से सबसे उद्धुष्ट अन्तिम भेदके विषयभ्त इब्य धुबहार प्रमाण ही होता है। अर्थात् धृवहारका जितना परिमाण है उतने परमागुओंके समृहरूप सुक्ष्म स्कन्यको जानता है।।४९४।। सत्तमा परमावधिसञ्जांस्त्रव्यद्भव्यमं प्रृ बहारप्रमितमं । ९ । तु मसं प्रृ बहारदिवं भागिसि-बोडो वे परमाणवस्त्रमा द्वयं सम्बंबधिकानिववयद्भव्यमक्त्रमा सम्बंबधिकानमुं निष्करूपनेयस्त्र-मिन्तु देशावधिकानिवयसम्प चन्यवद्भव्यपतिद्योग्न मध्यमयोगाजिकतनिकस्त्रीयारिकरपरेरस्वय-सविक्रसोग्ययक्षेत्रकिवभन्तप्रमितदृश्यक्तंपवोन्त्र देशावधिकानद्वितीयविकरूपं मोदागो द्व परमा-वधिकानतन्त्रवांक्रप्यद्भवयपर्यंतस्वयमोन्न पोग्तु गंगानदीमहाभवाह्नं तु हिमाचलबोन्द्रपृष्टु पुत्रवांदिय-पर्यंतसिविक्तनक्ष्यांव्यं परितृ पोगि तदुर्वधिप्रविष्यादुर्वते प्रृ बहारपुमविक्तिक्रनक्ष्यांवदं प्रवेशिसि प्रवेशिसि परमाणुद्धव्यप्यंवसानमागि निवृदेकं बोडे विवयभूतपरमाणुवं विवयियप्यस्ववाविध्वानम् निविकरुपक्रमाळपूर्वरिव ।

परमोहिदव्यमेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होति । तस्सेव खेत्तकालवियणा विसया असंखगणिदकमा ॥४१६॥

परमावधिकव्यभेदाः यावन्मात्राः सलु तावन्मात्रा भवंति । तस्यैव क्षेत्रकालविकल्पाः विषया असंस्थराणितकमाः ॥

परमावधिक्षानविषयद्वध्यविकल्पंगळ् यावन्मात्रंगळ् तावन्मात्रंगळ्यप्पुत्रु । परमावधिक्षान-विषयंगळप्य क्षेत्रविकल्पंगळ् काळविकल्पंगळ् तावन्मात्रविकल्पंगळागुत्तर्ज्ञ तेतस्य अध्ययविकल्पं मोवला। डु तंतस्युत्कुष्टपर्यंतमसंस्थातगुणितक्रमंगळप्युवेतस्यःसंस्थातगुणितक्रमंगळप्युवे बोडे १५ एळवरं।

पुनस्तरपः साविषस्वांत्कृष्टं द्रस्यं ९ धृबहारणैकवारं भवतः एकपरसाणुमावः सर्वाविषतानिवययं द्रस्यं भवति । तज्जानं निविकल्पकसेव स्थान् । स व धृबहारः गञ्जामहानद्याः प्रवाहवद्भवित्यया गञ्जामहानदी-प्रनाहः हितावलादिविष्ठमं प्रवह्म पुर्वोदधौ गरवा स्थितस्त्वयायंहा रोऽपि देशाविषयिवयज्ञधन्यद्रध्यास्तरसाविध-सर्वात्त्रष्टुङ्ययपर्यन्त प्रवह्म परमाणुपर्यवसाने स्थितः विषयस्य परमाणोः, विषयिषः परमाववेश्च निविकल्पक- २० स्वात् ॥४९पः

परमार्वाधकानविषयदञ्यविकरुग यावन्मात्राः तावन्मात्रा एव भवन्ति तस्य विषयमूतक्षेत्रकाल-त्रिकत्याः। तावन्मात्रा अपि स्वस्पत्रजन्यान् स्वस्वोत्कृष्टार्यन्तं असंख्यातगुणितकमा भवन्ति ॥४१६॥ कीदृग-संख्यातगुणितकमाः ? इत्युक्ते प्राष्ट्र—

उस परमाविषके सर्वोक्तष्ट द्रव्यको एक बार ध्रुवहारसे भाग देनेपर एक परमाणु मात्र १५ सर्वोविधिकानका विषयभूत द्रव्य होता है। यह क्षान निर्विकत्य ही होता है इसमें जयन्य-उत्कृष्ट भेद नहीं है। वह ध्रुवहार गंगा महानदीके प्रवाहको तरह है। जैसे गंगा महानदीका प्रवाह हिमाचळसे अविच्छिन्न निरन्तर बहता हुआ पूर्व समुद्रमें जाकर ठहरता है वैसे ही यह ध्रुवहार भी देशाविषके विषयभूत जयन्य द्रव्यसे सर्वोविषके उत्कृष्ट द्रव्य पर्यन्त बहता हुआ परमाणुपर आकर ठहरवा है। सर्वोविषका विषय परमाणु और सर्वोविष ये दोनों ही ३० निर्विकत्य हैं ॥४९५॥

परमावधिमानके विषयभूत द्रव्यकी अपेका जितने भेर कहे हैं उतने ही भेर उसके विषयभूत क्षेत्र और कालकी अपेक्षा होते हैं। फिर भी अपने-अपने जघन्यसे अपने-अपने उसकृष्ट पर्यन्त कमसे असंख्यात गुणित क्षेत्र व काल होते हैं॥४१६॥

किस प्रकार असंख्यात गुणित होते हैं यह कहते हैं-

# आवल्जिसंखभागा इच्छिदगच्छधणमाणमेत्रात्रो ।

देसावहिस्स खेरो काले वि य होति संवग्गे 1,8१७.1

**कावल्यसंख्यभागा इंप्सितगच्छधनमानमात्राः । देशावधेः क्षेत्रे कालेऽपि च भवंति संवर्गे ।।** परमावधिज्ञानविवयंगळप्प क्षेत्रकालंगळ तंतम्म जघन्यं मोदल्गो ह असंख्यातगणित-५ क्रमहिदं परमावधिज्ञानसन्बारिकुष्टपर्यंतमविच्छिन्नरूपहिदं नडेववंत नडेव क्षेत्रकालविकरपंगला-वेडेयोळ् विवक्षितंगळप्यविल्ल देशावधिक्षानविषयोत्कृष्टक्षेत्रकालमात्रगुण्यंगळगे आवल्यसंख्यात-भागगुणकारंगळ् तद्विवक्षितगच्छधनमानमात्रंगळ् संवर्गंगळाग्त्तिरस् तावन्मात्राऽसंख्यातगणित-क्रमंगळ दिरयल्पडवदे ते दोडे परमाविधज्ञानप्रथमविकल्पदोळ आवस्यसंख्यातभागगुणकारंगळ् तदगच्छमो बदर संकलितधनमात्रंगळ १२ अप्पर्व बल्लियो बो वे गुणकारमक्कू ≡८ प− । ८ १० मंते विवक्षितद्वितीयविकल्पदोळ् तद्गाच्छसंकलनधनमानमात्रंगळप्पुषु २१। गळण्युव अब८८८ । प-१८८८ अंते विवक्षितततीयविकल्पबोळ तद्गच्छसंकलनथनमानमात्रंगळ-

प्पुतु ३।४ वेंदारारप्पुतु ≡८८८८८८। प–१८८८८८८ मी प्रकारविंदं विवक्षितचतुरर्थविकल्प-

तदगच्छसंकलनधनमानमात्रंगळ पुवू ×14 बेंद्र पत्तं पत्तं गुणकारंगळप्पव

**≡८।१० च−१।८।१० मिते पंचमविकत्पदो**ळ् तद्गच्छसंकलनधनमात्रंगळप्पू а

28 परमावधेविवक्षितक्षेत्रविकलो विवक्षितकालविकल्पे च तद्विकल्पस्य यावत्संकलित्वनं तावत्प्रमाणमात्रा आवल्यसंख्येयभागाः परस्पर संवर्गे देशावधेरुक्रप्टक्षेत्रे उत्कष्टकालेऽपि च गणकारा भवन्ति । ततस्ते गणकाराः प्रथमिकत्ये एकः । द्वितीयविकल्ये त्रयः । ततीयविकल्ये वट् । चतुर्धिकल्पे दश् । पञ्चमविकल्ये पञ्चदश एवं

परमावधिके विवक्षित क्षेत्र और विवक्षित कालके भेदमें उस भेदका जितना संक-लित घन हो, उतने प्रमाण आवलीके असंख्यातवें भागोंको परस्परमें गुणा करनेपर जो २° प्रमाण आवे उतना देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालमें गणकार होते हैं। वे गणकार प्रथम भेदमें एक. इसरे भेदमें तीन, तीसरे भेदमें छह, चतुर्थ भेदमें दस, पंचम भेदमें पन्द्रह इस प्रकार अन्तिम भेद पर्यन्त जानना।

विशेषार्थ-जिस नम्बरके भेदकी विवक्षा हो, एकसे लगाकर उस भेद पर्यन्तके एक-एक अधिक अंकोंको जोडनेसे जो प्रमाण भावे उतना ही उसका संकलित धन होता है। जैसे २५ प्रथम भेदमें एक ही अंक है अतः उसका संकल्पित धन एक जानना । दसरे भेदमें एक और दोको जोड़नेपर संकलित बन तीन होता है। तीसरे भेदमें एक, दो तीनको जोड़नेसे संक-लित धन छह होता है। चौथे भेदमें उसमें चार जोड़नेसे संकलित धन दस होता है। पाँचनें भेटमें पाँचका अंक और जोड़नेसे संकलित धन पनद्रह होता है। सो पनद्रह जगह आवलीके असंख्यातवें भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो परिमाण हो वही पाँचवें ३० भेदका गणकार होता है। इस गणकारसे उत्कृष्ट देशावधिक क्षेत्र लोकको गणा करनेपर जो

पदिनेतु पविनेतुं गुणकारंगळप्युच् व्य८ । १५ प-१ । ८ । १५ ई प्रकारविदं चट्टाविपरमावधि-ठ ठ चरमविकत्यपर्ध्यतं सेकपबाहतपक्रजब्याहतमात्रगुणकारंगळावत्यसंस्थातंगळ् पूर्व्वोक्तगुण्यंगळ्गे गुणकारंगळप्युच्वे बी व्याप्तियरियत्मदुर्ग् ।

मत्तमी गुणकारंगळुत्पत्तिक्रममं प्रकारांतर्रावर्वे केळ्यपरः :--गच्छसमा तक्कालियतीदे रूऊणगच्छभणमेता । उमये वि य गच्छस्स य धणमेत्ता होति गुणगारा ।।७१८।।

गच्छसमा तात्कालिकातीते रूपोनगच्छधनमात्राः। उभयस्मिन्नपि गच्छस्य च धनमात्राः भवंति गुणकाराः।।

अयया गच्छसमासगुणकाराः विवक्षितपदमात्रा गुणकारंगळ् तात्कालिकातीते तद्विवक्षित-स्थानानंतराधस्तनविकल्योळ् क्योनगच्छयनमात्राः तद्विवक्षितक्योनगच्छथनमात्रंगळ् उभय- १० स्मिन् निलेते ई स्थोनगच्छयनमात्रंगळ् विवक्षितराच्छयात्रंगळ्यं कृड्वितःस्त् गच्छस्य च वनसात्रा भवति सुं पेठ्यते विवक्षितराच्छयममात्रंगळपुषु । बवेते देश्वे विवक्षितस्त्वतुर्ध्योकस्त्यत्रोळ्या गुण-काराः गुणकारंगळ् गच्छसमाः विवक्षितगच्छयमानंगळ् ४ तात्कालिकातीते तद्विवक्षितस्यानानंत-

राधस्तनविकल्पदोळु रूपोनगच्छधनमात्राः तद्विविक्षितरूपोनगच्छधन ४।४ मात्रंगळु६ उभ-२१

यस्मिन्मिलितीप च ई कपोनगण्डायनमात्रंगळ विवक्षितगण्डामाञ्चमं ४ क्इतिरलु गण्डाय १५ धनमात्रा भवति मुंपेळवंते विवक्षितगण्डायनमात्रंगळु पत्तु गुणकारंगळप्युवु ≅८।१०।व−१।८।१०

अंते पंचमविकल्पबोळु गुणकाराः गुणकारंगळु गच्छसमाः विवक्षितगच्छसमानंगळु ५ तात्कालिका-तीते तिद्ववित्ततस्यानानंतराक्ष्सतनविकल्यवोळु क्योनगच्छवनमात्राः तद्विवक्षितरूयोनगच्छवन

मात्रंगळमं ५ कूडुत्तिरलु गच्छस्य च धनमात्रा भवंति मुंघेळवंते विवक्षितगच्छधनमात्रंगळु पदिनैदु २०

पद्घादिचरमपर्यन्तं नेतव्यम् ॥४१७॥ पुनः प्रकारान्तरेण तानेव गुणकारान् उत्पादयति— गच्छममाः—गच्छमात्राः यथा चतुर्यविकल्पे चत्वारः, तात्कात्रिकातीते च ततीयविकल्पे क्यांनगच्छ-

प्रमाण आवे उतना परमावधिके पाँचवें भेदके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण होता है। तथा इसी गुणकारसे देशावधिके विषयभूत उत्क्रष्ट काल एक समय हीन एक पल्यमें गुणा करनेपर पाँचवें भेदमें कालका परिमाण होता है। इसी तरह सब भेदोंमें जानना ॥४१७॥

पुनः प्रकारान्तरसे चन्हीं गुणकारोंको कहते हैं-

गच्छके समान धन और गच्छमे तस्काल अतीत को विवक्षित भेदसे पहला भेद, सो विवक्षित गच्छमे एक कम गच्छका जो संकलित धन, इन दोनोंको मिलानेसे गच्छका संकलित धन प्रमाण गुणकार होता है। बदाइरण कहते हैं—जितनेवाँ भेद विवक्षित हो

गुणकारंगळप्पुतु ब्रट । १५ । प−१ । ८ । १५ । इतिल्ळेडेयोळं व्यामियरियल्पहुगुं ।

परमावहिवरखेरोणवहिदउनकस्स ओहिखेरां तु । सञ्वावहिगुणगारो काले वि असंखलोगो दु ॥४१९॥

परमावधिवरक्षेत्रेणापहृतोत्कृष्टावधिक्षेत्रं तु । सर्वावधिगुणकारः कालेप्यसंख्यातलोकस्तु । परमावधिकानविषयोत्कृष्टलेत्रप्रमाणविवं .अवधिनिबद्धोत्कृष्टलेत्रमं भागिसुनिरलावुवो दु स्वस्यमृतु तु मत्ते सर्व्वविध्वानविषयकोत्रगुणकारमक्कुमावगुण्यन्तिकृतुणकारमक्कुमं वेदि परमाव-धिक्षानविषयसर्व्यात्कृष्टलेत्रकक्कुमा गुण्यगुणकारगळ गुणिसिद लक्ष्यं सर्व्वविधिज्ञानविषयलेत्र-मक्कुमं बृत्यः । अंतावोडा अविधिनवद्योत्कृष्ट लेत्रप्रमाणमनितं वेदि ।

> घणळोत्तमुणसळागा बनाट्टाणा कमेण छेवणया । तेजनकायस्स ठिवी बोहिणिबढं चं खेतं ॥ अञ्जवसाणणिपोवसरीरे तेसु वि य कायठिवी जोगा । अविभागपडिच्छेबो ळोगेवन्गे असंखेवजे ।

एंबी ँद्यागमप्रमाणींबर्व घनघनाचारियोळ्येळल्यहु अवधिनिबढोरक्कष्टमसंस्थातलोक-संबग्गंसंजनितलक्ष्यराशियस्कुमी राशियं परमावधिज्ञानिवयसभ्वॉत्कृष्टलेत्रविवं भागिमुतिरल् १५ ﷺ = ठ ⋑ ठ ⋑ ठ ⋑ ठ लब्बं यावताबत्प्रमाणं ≅ ठ औ ठ गुणकारप्रमाणमस्कुमी ≡ ≋ ठ औ ठ ጅ ठ

गुणकाराँवर्वं परमावधित्रानिवयसर्थ्वोत्कृष्टलेत्रमं ﷺ ३३००० ३५ गुणिसिवोडे सर्वावधि-क्षानिवयक्षेत्रमे अवधिनिबद्धोत्कृष्टक्षेत्रमक्कुमें बुवर्थं ﷺ ३०००० ३०००० ॥ ३। तु मते

बसके प्रमाणको गच्छ कहते हैं। जैसे विचक्षित भेद चौथा सो गच्छका प्रमाण चार हुआ। और तक्काल अतीत तीसरा भेद तीन, उसका गच्छ घन छह हुआ। पहला गच्छ चार और यह छह भिक्कर दस होते हैं। इतना ही विचति गच्छ चारका संक्रलित धन होता है। २५ यही चतुर्ध भैदका गुणकार होता है। इसी प्रकार सब भेदों में जानना ॥४४८॥

चत्कृष्ट अविश्वानका क्षेत्र कहते हैं। द्विरूपयनायनधारामें लोक, गुणकारतलाका, वर्धसलाका, अधिकेदराला, अधिकारविश्वान स्वितिका परिमाण और अवधिज्ञानके चत्कृष्ट क्षेत्रका परिमाण, ये स्थान असंस्थात-असंस्थात वर्गस्थान जानेपर चरनन होते हैं। इसलिए पौच वार असंस्थात लोक प्रमाण परिमाणसे लोकको गुणा करनेपर सर्वाविश्वानके । विषयभूत चत्कृष्ट क्षेत्रका परिमाण आता है। उसमें उत्कृष्ट परमाविश्वानके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण आते वह सर्वाविश्वानके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण लोनेके लिए गुणकार होते हैं। इससे परमाविश्वानके विषयभूत खत्कृष्ट क्षेत्रका परिमाण लोनेके लिए गुणकार होता है। इससे परमाविश्वानके विषयभूत खत्कृष्ट क्षेत्रका परिमाण पर सर्वाविश्वानके विषयभूत खत्कृष्ट क्षेत्रका परिमाण

सर्ध्वांविधज्ञानविषयकालवोळ् परमाविधज्ञानविषयोत्कृष्टकालगुण्यक्त्रेयुमसंस्थातलोकं । 😑 a गुणकारमस्कुमा परमाविधज्ञानविषयसर्ध्वात्कृष्टक्षेत्रकालंगळ प्रमाणंगळ्ता मेनितं बोडे तवानयन-विधानकरणसुत्रद्वयमं पेळवपं ।

इच्छिदरासिच्छेदं दिण्णच्छेदेहि भाजिदे तत्थ ।

सद्धमिददिण्णरासीणन्मासे इन्छिदो रासी ॥४२०॥

ईप्सितराशिष्केवं वेयक्केवैर्भाजिते तत्र । लव्यमितवेयराञीनामस्यासे ईप्सितो राशिः ।

इदु साधारणसूत्रमन्पुर्वारदमिल्लियंकसंदृष्टिः ग्रुन्नं तोरिसल्पङ्गुमवं ते दोडे परमावधिज्ञान-विषयक्षेत्रकालंगळोळ्यबल्यसंस्थातभागगुणकारंगळु पृथ्वीक्तक्रमविदं विवक्षितगच्छथनप्रमितंगळं ब ब्याप्तियुंटपुर्वारदं परमावधिज्ञान तृतीयविकल्पमं विवक्षितं माडिको हु ईन्सितराजियुमं बेसवछप्प-ण्णनं माडि २५६ अदक्के गुणकारभूतावल्यसंक्यातकके चतुःवष्टि चतुत्वादामं ६४ संदृष्टियं १०

माडिदीयावलियऽसंस्यातगुणकारंगळा तृतीयविकत्पदोळु गच्छवनप्रमितंगळपुबु ३।४ लब्थ-२।१

षिविषयक्षेत्रानयने गुणकारो भवति ≢ a ≅ a बनेन परमावधिक्षानविषयक्षवीर्कुष्टक्षेत्रे गृणिते सर्वावधि-क्षानविषयक्षेत्रं स्वात् इत्यर्थः । तु—पुनः सर्वोवधिविषयकाळानयने परमावधिविषयक्षवीर्कृष्टकालस्य प−१ ≅as≡a= a असंव्यत्तळोकः ≔a गृणकारो सर्वति ॥४१९॥ तस्परमावधिविषयोक्त्रप्टलेनकाळप्रमाणानय-नविषाने करणसुन्द्रयमाह—

अस्य नाषारणसूत्रत्वात् ईप्सितरावेः बेसदछप्पणस्य अर्घच्छेदाः अष्टी ८। एपु देवस्य आवत्यसंख्येन-भागसंदृष्टिचतु पष्टिचतुर्यांशस्य ६४ अर्धच्छेदैः भागहारार्घच्छेदस्यूनभाज्यार्घच्छेदमात्रैः ६–२ भाजितेषु

सत्सु ८ तत्र यावरलक्ष्य २ तावनमात्रदेयराशीनां ६४ ६४ खम्यासे परस्परगुणने इते सति ईप्सितराशिक्त्पवते । ६-२

२५६ एवं पत्यमुच्यड्गुलजगच्छ्के णिलोकानामपीप्सितराजीनामधंच्छेदेषु देयस्यावत्यसंख्येयभागस्यार्धच्छे-

विषयमूत काळका परिमाण ठानेके छिए असंख्यात ठोक गुणकार है। इस असंख्यात ठोक २० प्रमाण गुणकारसे परमाविषके विषयमृत सर्वोत्कृष्ट काळको गुणा करनेपर सर्वाविधिहानके विषयमत काळका परिमाण होता है।।४१९॥

अब परमावधिके विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट कालका प्रमाण लानेके लिए

दो करणसूत्र कहते हैं-

६४।६४।६४।६४।६४।६४ मिल्लि इप्सिल-भार ६। एतावन्मात्र गुणकारंगळप्पुत् राशिच्छेदं विवक्षितराशियदु बेसवछप्पन्ननवर च्छेदराशिये दु ८। इतनु देयच्छेदैः देयमावल्यसं-ख्यातक्कंसंवृष्टि ६४ इदर्श्वंचछेवंगळेनितप्युवें दोडे अज्जस्सद्धच्छेवा आज्यदर्श्वचछेवंगळाच ६। हारद्वच्छेदणाहि परिहीणा हारदर्बंच्छेदंगांळदं परिहीनंग आदोडे । ६ । २ । नाल्कु । लद्धस्सद्धंछेदा तल्लब्बराशिगर्ढंच्छेबञ्चलाक्रेगळपुचपुर्वारदमी देयराशियर्ढंच्छेबंगॉळवं भागंगोळुत्तिरलु १ ८ लब्बं यावन्मात्रं २ तावन्मात्रवेयरासीणवभासे वेयराधिगळगन्योन्यास्यासमागुत्तिरलु ६४।६४ तन्न विवक्षितराशियप्य बेसद छप्पकां पुट्दुगुमित । पत्य । सूच्यगुल । जगक्छ्रेणिलोकंगळीप्सित-राशिगळादोडं तत्तर्ज्ञच्छेवंगळना देयमप्पाबत्यसंख्यातदर्ज्ञच्छेवंगळिवं भागिसि पत्यच्छेद सुच्यंगुलच्छेद जगच्छेणीच्छेद लोकच्छेद तसम्लब्धमात्रमावल्यसंख्यातंगलं १६—४ १६—४ १६ - छे छे ३ १ । ६ --४ गुणिमुत्तिरलु तत्तत्पल्यसूच्यंगुल जगच्छेणिलोकंगळं पुटदुगुमें वरियुदु । दिण्णच्छेदेणवहिदलोगच्छेदेण पदधणे मजिदे । लद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचरमगुणगारो ॥४२१॥ देयच्छेदनापहत लोकच्छेदेन पदधने भक्ते । लब्धमितलोकगणनं परमावधिचरमगणकारः। बैयच्छेदंगीळ्वं भागिसल्पट्ट लोकच्छेदंगीळ्वं ८ प्रवधने मुन्नं विवक्षित ततीयपर १५ घनमं ३।४ भजिवे भागिसृत्तिरलु ३।४ यल्लब्धं तल्लब्धमपर्वतितं मुरु ३ । ताबन्मात्र 2816

देयच्छंदभक्तलोकच्छंदैः ८ पदवने विवक्षितनृतीयपदस्य धने ३ । ४ भक्ते ३ । ४ ६–२ २ । १ ।

२५६ उत्पन्न होती है। इसी प्रकार पत्य प्रमाण या सुच्यंगुङ प्रमाण या जगतन्नेणी प्रमाण २० अपचा लोकप्रमाण जो भी इच्छित राशि हो उसके अर्थच्छेट्रॉमें देयराशि आवलीके असंस्थातचें मागके अर्थच्छेट्रॉसे माग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका एक-एकके रूपमें विरत्न करके प्रत्येकके उपर आवलीका असंस्थातवाँ माग रखकर परस्परमें गुणा करनेपर इच्छित राशि पत्य आवि उत्पन्न होती है।।४२०।।

देयराशिके अर्धच्छेदोंका माग छोकराशिके अर्धच्छेदोंमें देनेपर जो प्रमाण आवे

बेसवछप्पण्णेतळुं संवर्गं माडिव कर्ष्यं तृतीयणवदोळु परमाविषक्षेत्रकारुंगळते गुणकारप्रमाण-मक्कु ≅ ६५ । ≆ २५६ । व---१ । ६५ = २५६ । मिते चरमवोळं वेयमावल्यसंख्यातभागमक्कु ८ ०

मी राशिगर्ढं च्छेबंगळेनितप्पुवें बोडे संस्थातरूपहोनाविज्ञ्छेबसात्रंगळपुत्र १६—४ वर्वे तें बोडे— विरक्षिकसमाणराशी विणस्सद्धच्छिबीहि संगुणिवे।

अञ्चन्छेदसळागा होति समुप्पकारासिस्स ।

एरिंबताविक्षेत्रं बृद्धु परिभित्तासंस्थातज्ञवन्यराज्ञियं विरक्षित्र प्रतिक्ष्ममा राज्ञियने कोट्टु बिग्तत्त्वस्य माडे संजनितराज्ञियपुर्वारेवमा परिभित्तासंस्थातज्ञवप्याद्वयद्वं स्टेबंगळ् संस्थात-रूपंगीळवं गुणितस्यष्ट्व परीत्तासंस्थातज्ञवस्यराज्ञियमाणमाविष्यर्वं स्टेबंगळप्यं ह्या १९६१ — ७। गुणितिवाचे सम्बद्धारावि तद्योपयारिगळोळु परीतासंस्थातम्प्यपितत्तास्यातराज्ञियक्कुमक्कं संवृद्धि पविनावं १६ इवरोळ् हारभूतासंस्थातार्व्यच्येतम्य संस्थातस्थ्यात्वस्थात्यातराज्ञियक्कुमक्कं कोविष्यावस्थानस्यातराज्ञियक्कं स्टबंगळपुषु १६-४। इंतु जराज्ञिकं माडस्यसुषु प्रवि छे ८ वि छे

= \$14-8

छे९।फ≡। इ. ≘०६० छे८ ≊०६० ई. गैराशिकमं कटाक्रिसि पेळवपं। देवच्छेदे-प २० पा१

यन्त्रवर्धं तन्मात्र ३ वेनद्रकृष्णणाना गणने परस्परक्षंत्रगंत्रांत्रीत्तराधिः तृतीयपदे परमाविश्वित्रकालयोगुणकार-प्रमाण अवति = ६५ = २५६ । व-१ । ६५ = २५६ एवं चरमेऽपि वेयमावत्यसंस्थेयभागः तस्य अर्घच्छेदाः मागद्वाराष्ट्रचेदणूनमाञ्चापंच्छेदमावत्वात् सस्यातकमञ्जूनगरीतासंख्यातसम्यमवेदमात्राः संदृष्ट्रपा एता-वन्त १६-४ एपि. देवार्षच्छेदैर्मक्तेन लोकापंच्छेदराधान्य परवमे—परमाविध्वान्त्य स्वित्रकृत्वसंवर्धने भक्ते तित यन्त्रकथं तन्मात्रकोकाना परस्परगुणने परमाविध्वरसगृणकारो भवति । यद्येतावता देवस्यमुण्यसन्य-संब्येयभागाना दे ८ परस्परणुणने लोक जल्वत्वते कः = तदा एतावता देवस्यमुण्यसंवर्धम

> a प्र। विछे छे ९ १६—४

उससे विविद्यत पदके संकलित धनमें भाग दें। उससे जो प्रमाण आवे उतनी जगह लोक-राशिको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे वह विविधित पद सम्बन्धी क्षेत्र २० या कालका गुणकार होता है। इसी प्रकार परमाविष्के अन्तित भेदमें गुणकार जानता। जैसे देवराशि चौंसठका चौया भाग अर्थात् सोलह, उसके अर्थच्छेद चार, उसका भाग दो सी छप्पनके अर्थच्छेद आठमें देनेपर दो लच्च जाया। उसका भाग विविधित पद तीनकें संकलित धन छहमें देनेसे तीन आया। सो तीन जगह दो सी छप्पन रखकर परस्वरमें गुणा करनेसे जो प्रमाण होता है वही तीसरे स्थानमें गुणकार जानना। इसी तरह यथार्थेमें २५ देयराशि आवर्जीका अर्सच्यातवी भाग, उसके अर्थच्छेद आवर्जीके अर्थच्छेदोंमें से भाजक अर्सस्यातके क्ष्यच्छेदोंको घटानेपर जो प्रमाण रहे, उतने हैं। सो वे संच्यातहोत परीता-संख्यातके सम्थमभेद प्रमाण होते हैं। इनका माग लोकराशिके अर्थच्छेदोंमें देनेपर जो प्रमाण आवे, स्वस्का भाग परमाचिषके विविद्यत भेदके संकलित चनमें देनेसे जो प्रमाण

नापहुतलोकच्छेवेन प्रवधने असते । देपच्छेवंपाँळवं भाषितस्पट्ट लोकच्छेवरा शिर्मियं प्रमाणराधि-यप्पुर्वारंतं प्रवधने असते इन्छाराशियप्प प्रवधनमं भागिषुत्तिरकु लब्धं प्रावताबरमामतलोकंगळ वर्षिमतसंवर्षां मार्डुनिरलु संजनितल्रकराशिययु ≅ ⇒ ⇒ ⇒ परमाविवतानविवयमप्प पुण्यानार्षित् लाक्ष्यां क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र क्षांत्र मार्थिक च ⇒ ⇒ ⇒ च ⇒ कालवोळं पत्य—१ ५ अ ⇒ अ ⇒ अ च इतितक् ।

> आविल असंख्यामा जहण्णदन्वस्स होति पज्जाया । कालस्स जहण्णादो असंख्यणहीनमेत्रा हु ॥४२२॥

आवस्यमंख्यभागाः अधन्यब्रध्यस्य भवंति पर्व्यायाः । कालस्य जधन्यावसंख्यगुणहीनमात्राः खलु ॥

१० आवस्यसंस्थातभागमात्रंगळु देशावधिम्नानकघन्यद्रध्यव पर्य्यायंगळपुंवावोडमा जधन्यभागानां—रे ८ परस्यरगणने कियन्तो छोका उत्पवन्ते इति तैराशिकलभ्यमात्राणां

T = a € a = a € a = q € q €

लोकानां ः a अ a ≥ a परमाविधिवययपरमक्षेत्रकालानयने लोकसमयोनपल्ययोर्गुणकारो भवति ।ः । ः a । अ a । ः a प—१। अ a अ a a sa a ।४२१॥

आवल्यसंख्यातभागमात्राः देशाविधजधन्यद्रव्यस्य पर्यायाः भवन्ति तथापि तद्विषयजधन्यकालात् ८

१५ आवे, वतनी जगह लोकराशिको स्थापित करके परस्परमें गूणा करनेपर जो प्रमाण आवे सो वस मेंद्र में गुणकार होता है। वस गूणकार से देशाविषेक उत्कृष्ट क्षेत्रक लोकप्रमाणको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे वता वस भेदमें लेका पिरेस होता है। तथा इसी गुणकार देशाविषेक उत्कृष्ट के उत्कृष्ट काल समयहीन परवर्ण गुणा करनेपर वसी भेदसम्बन्ध कालका परिस्माणा आता है। इसी तरह परमाविष्ठज्ञानके अन्तिम भेदमें आवलीके असंख्यातवें भागके उत्कृष्ट को अवंच्छेदोंमें देनेसे जो प्रमाण आवे वसका भाग परमाविष्ठज्ञानके अनित्म भेदने संकित्य पर्में देनेपर जो लब्ध आवे वतनी जगह कोकराशिको रसकर परस्पर गुणा करनेपर परमाविष्ठजानके अनित्म भेदने संकित्य वाल के अवंच्छेदोंमें देनेसे जो प्रमाण आता है वतने आवलीके असंख्यातवें भागके अर्थच्छेदोंमें मा देनेसे जो प्रमाण आता है वतने आवलीके असंख्यातवें भागके (सकर परस्परमें गुणा करनेप परमाविष्ठ अस्ति वाल परमाण आवालीके असंख्यातवें भागोंको एसकर परस्पर गुणा करनेपर जितना भूमाण आत्र की अर्थच्छेदोंमें भाग देनेसे जो प्रमाण आता है वतने आवलीके असंख्यातवें भागोंको एसकर परस्पर गुणा करनेपर जितना भागाण आवे वतने लोकप्रमाण अनित्म मेदका गुणकार होता है। इससे देशाविषेक वत्छष्ट क्षेत्र लोकको अथवा वत्कृष्टकाल समयहीन परव्यक्त गुणकार होता है। इससे देशाविषके वत्छष्ट क्षेत्र लोकको अथवा वत्कृष्टकाल समयहीन परव्यक्त गुणा करनेपर परमाविक वत्कृष्ट क्षेत्र लोकको अथवा वत्कृष्टकाल समयहीन परव्यक्त गुणकार होता है। इससे देशाविक वत्कृष्ट क्षेत्र लोकको अथवा वत्कृष्टकाल समयहीन परव्यक्त गुणा करनेपर परमाविक वत्कृष्ट क्षेत्र और लोकका परिमाण होता है। ॥४२१॥

जवन्य देशाविष ज्ञानके विषयभूत द्रव्यकी पर्याय आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण

वैशाविधज्ञानविषयज्ञचन्यकालमं नोडलु ८ मसंस्थातगुणहोनमात्रंगळप्पृषु ८ स्फुटमागि । a

सन्वोहित्तिय कमसो आवल्यिसंखभागगुणिदकमा । दन्वाणं भावाणं पदसंखा सरिसगा होति ॥४२३॥

सर्व्यविज्ञानपर्यंतं क्रमञः व्रावस्यसंख्यभागगणितकमाः । ब्रव्याणां भावानां पदसंख्याः

सक्वविभिन्नानप्रयतं क्रमञः आवत्यसंख्यभागगुणितकमाः । ब्रव्याणां भावानां पदसंख्या सद्भाः भवंति ।।

देशावधिज्ञानविषयजधन्यद्रथ्यद्रपर्यायंगळप्य भावंगळ जधन्यदेशावधिज्ञानं मोदल्गो ह सर्व्यवधिज्ञानपटर्यंतं कर्मादवं आवल्यसंख्यातगुणितकमंगळप्युवदु कारणमागि द्रव्यंगळगं भावंगलगं स्थानसंख्येगळ समानंगळेयप्युव् ।

अनंतरं नरकगतियोळ् नारकगांवधिविषयक्षत्रमं वेळवपर---सत्तमखिदिम्मि कोसं कोसस्सद्धं पवडढदे ताव ।

जाव य पढमे णिरये जीयणमेक्कं हवे पुण्णं ॥४२४॥

सप्तमिशती क्रोधः क्रोशस्यावाँ प्रवहते तावत् । यावत्प्रयमे नरके योजनमेकं भवेत्यूणं ॥ सप्तमिशितमायिवयोज् नारकग्गंविधिवयसम्प्य क्षेत्रमेकक्रोशमात्रमवक् । वष्टिक्षितियोज् क्रोधाद्यं पंच्युं । प्रवमिशितयोज् मत्तमवं नोडं क्रोशाद्यं पंच्युंगं। चतुर्विशितयोज्हर मेले क्रोशाद्यं पंच्युंगं । त्तीयक्षेत्रकेवर मेले क्रोशाद्धं पंच्युंगं। दितीयपृष्टिवयोज्जमंत क्रोशाद्धं १५ पंच्युंगं। प्रयमिशितयोज् क्रोडाद्धं पंच्या मेले क्रोशाद्धं। माक्रोश १। माक्रोश १। म २। ज। क्रोश २। अंक्रोश ५। मेलिश २। वंक्रो ७। चक्रो४।

अमंख्यातगुणहीनभावाः स्फुटं भवन्ति ८ ॥४२२॥

देशावधिजण्यदृश्यस्य पर्यायस्थाभावाः जघन्यदेशावधितः सर्वावधिज्ञानपर्यन्तं क्रमेण **बाव**स्यसंस्थातः गृणितकमाः स्यु । तेन द्रव्याणा भावाना च स्यानसंस्था समाना एव ॥४२३॥ अघ नरकगताववधिविषयः २० क्षेत्रमारः—

सप्तमक्षिती अवधिविषयक्षेत्र एकक्रोशः । तत उपरि प्रतिपृथ्वि तावत् क्रोशस्यार्थार्थं प्रवर्धते यावत्त्रयमे

हैं। तथापि उसके विषयभूत जघन्य कालसे असंख्यातगुणा हीन हैं ॥४२२॥

देशाविषके विषयभून द्रव्यके पर्यायक्ष भाव जवन्य देशाविष्ठ सर्वाविष्ठ । त्रवंति क्रमसे आवलीके असंख्यातवं भाग प्रमाणसे गुणित हैं। अर्थात् देशाविष्ठे विषयभ्त द्रव्यक्ष अर्थाल वेशाविष्ठे विषयभ्त द्रव्यक्ष आवलीके अर्थाल वर्षा जवन्य भेद है वहाँ ही द्रव्यके पर्यायक्ष भावकी अपेक्षा अर्वाल के अर्थाल प्रमाण भावको जाननेक्ष जवन्य भेद है। जहाँ द्रव्यकी अपेक्षा दृसरा भेद है वहीं भावकी अपेक्षा उस प्रथम भेदको आवलीके असंख्यातवं भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उस प्रमाण भावको जानने रूप दृसरा भेद है। इसी प्रकार सर्वाविष्ययंत्र जानना। इस तरह अविष्ठा विष्ठा है। उसी प्रकार सर्वाविष्ययंत्र अताना। इस तरह अविष्ठा स्थास के जितने भेद द्रव्यकी अपेक्षा हैं उतने ही भावकी अपेक्षा हैं। अता द्रव्य और भावकी अपेक्षा स्थान संख्या समान है। ।।१२२।।।

अब नरकगतिमें अवधिज्ञानका विषयक्षेत्र कहते हैं-

सातवीं पृथ्वीमें अवधिज्ञानका विषयभूत क्षेत्र एक कोस है। उससे ऊपर प्रत्येक ८३ ٠,

24

अनंतरं तिर्ध्यंग्मनुष्यगतिगळोळविषिवयक्षेत्रमं पेळवपं ।

तिरिए अवरं ओघो तेजालंबे (तेजोयंते) होदि उक्सस्सं । मणए ओघं देवे जहाकमं सुणुह बोच्छामि ॥४२५॥

तिर्ध्यदच्यवरमोघः तेजोऽवलंबे च भवत्युत्कृष्टं। मनुजे ओघः देवे ययाक्रमं श्रृणुत ५ वक्ष्यामि ॥

तिर्यंगातिय तिर्व्यंवरोळ् देशाविकान जघन्यमक्कुं । मेल्रे तेजः शरीरपर्व्यंतं सामान्योक्त ब्रथ्यक्षेत्रकालभावंगळक्कव्यंवदमिल्लपर्व्यंतं विषयमप्पवु ।

मनुजरोळु बेजावधिजधन्यं भोवल्गों डु सर्व्यावधिज्ञानपर्य्यंतं सामान्योक्तसर्व्यमुमप्पुत्रु । वेवपतियोळ वेवक्कंळ्यं यणाक्रमदिवं पेळवें केळि:—

> पणुवीसजीयणाइं दिवसंतं च म कुमारभोम्माणं। संखेजजगणं खेत्रं बहुगं कालं त जोइसिगे ॥४२६॥

पंचविकातिय्योजनानि विवसस्यांतदच कुमारभौमानां । संख्येयगुणं क्षेत्रं बहुकःकालस्तु ज्योतिष्के ।।

भावनरोळं ब्यंतरोळं जघन्यविविधापत्तेषु योजनंगळुमोडु विनवोळचे विवयसक्कुं। १५ ज्योतिकरोळु भवनवासिब्यंतररुगळ जघन्यविवयक्षेत्रमं नोडलु संख्यातगृणितं क्षेत्रमक्कुं बहुः कालमक्कुं।

नरके योजनं सपूर्णं भवति ॥४२४॥ अथ तिर्यग्मनुष्यगत्योराह-

निर्यन्त्रोवे देशाविधज्ञान जमन्यादारम्य उत्कृष्टतः तेजःशरीरिवयविकल्पपर्यन्तमेव सामान्योभततदूर-व्यादिविषयं भवति । मनुजे देशाविधजमन्यादारम्य सर्वावधिज्ञानपर्यन्तं मामान्योकतं सर्वं भवति ॥४२५॥ २॰ देवगतौ यषाक्रम बस्यामि श्रृणतः—

भावनव्यन्तरयोजीयन्येन पञ्चविशतियोजनानि किचिद्रनदिवसञ्च विषयो भवति । ज्योतिष्के क्षत्रं ततः संस्थातगुण, कालस्तु बहुकः ।।४२६।।

पृथिवीमें आधा-आधा कोस बढ़ता जाता है। इस तरह प्रथम नरकमें सम्पूर्ण योजन क्षेत्र होता है।।४२४॥

अब तिर्यंचगति और मनुष्यगतिमें कहते हैं-

तियंचजीवमें देशाविधान जधन्यसे लेकर उत्कृष्टसे तेजसहारीर जिस भेदका विषय है उस भेद पर्यन्त होता है। सामान्य अविधानके वर्णनमें वहाँ तक इत्यादि विषय जो कहे हैं वे सब होते हैं। सनुष्यमें देशाविधके जधन्यसे लेकर सर्वाविधिक्वान पर्यन्त जो सामान्य कथन किया है वह सब होता है। आगे यथाकम देवगति में कहूँगा। उसे ३० सनो ॥४९॥

अब देवगतिमें कहते हैं-

भवनवासी और व्यन्तरोंमें अवधिक्षानका विषयभूत क्षेत्र जघन्यसे पत्रीस योजन हैं और काल कुछ कम एक दिन हैं। तथा ज्योतिषी देवोंमें क्षेत्र तो इससे संख्यातगुणा है और काल बहुत हैं॥४२६॥

### असुराणमसंखेन्जा कोडीओ सेसजोइसंताणं । संखातीदसहस्सा उक्कस्सोहीण विसओ दु ॥४२७॥

असुराणामसंख्येया कोटघः शेषज्योतिष्कातानां । ' संख्यातीतसहस्रमृत्कृष्टावधीनां विषयस्तु ॥

बसुरशाक्षिमुक्कृष्टक्षेत्रसमः स्यातकोटिगळक्कुं । शेषनवविषभावनदेवक्केळं व्यंतरज्योतिष्क-देवक्कंळगु असंस्थातसहस्रमुक्कृशविषत्तानविषयमक्कुं ।

> असुराणमसंखेज्जा वरिसा पुण सेसजोइसंताणं । तस्संखेज्जदिभागं कालेण य होदि णियमेण ॥४२८॥

असुराणामसंस्थेयानि वर्षाणि पूनः डोचज्योतिष्कांतानां । तत्संस्थेयभागः कालेन च भवति नियमेत ॥

असुरकुल्ड भवनामररिग्कुल्डकालमसंख्येयवर्षगळत्पृत् । तु मत्ते तेषनविषभावनदेवक्कंळगं व्यंतरक्योतिक्कवेवक्कंळगं असुरकुलसंभूतगर्पे पेळवकालमं नोडलु संख्यातैकभागमक्कुमुक्कृष्टकालं । व ०।

> भवणतियाणमधोधो थोवं तिरिएण होदि बहुगं तु । उड्डेण भवणवासी सुरगिरिसिहरोत्ति पस्संति ॥४२९॥

भवनत्रयाणामघोषः स्तोकं तिर्ध्यंबहुकं भवति तु क्रव्यंतो भवनवासिनः सुरगिरिशिखर- १५ पर्ध्यंत पश्यंति ॥

भवनत्रयामरगॉल्लं केळ्गे केळगे अवधिविषयक्षेत्रं स्तोकस्तोकमक्कुं । तिर्ध्यकाणि बहुक्षेत्रं विषयमक्कुं । तु मत्ते भवनवासिदेवक्कळु तम्मिहेंडेयिवंवि मेगे सुरगिरिडाखरपर्ध्यंतम-

असुराणा उत्कृष्टविषयक्षेत्रं असस्यातकोटियोजनमात्रम् । शेषनविषधभावनव्यन्तरज्योतिष्काणा च असस्यातसहस्रयोजनानि ॥४२७॥

अमुरकुलस्योरक्रष्टकालः असंख्येयवर्षाणि पुनः शेषनविषधभावनव्यन्तरज्योतिष्काणा तस्य संख्यातैक-भागः व a ॥४२८॥

भवनत्रयामराणामधोषोऽवधिविषयक्षेत्रं स्तोक भवति । तिर्ययूपेण बहुकं भवति । तु-पुनः, भवनवासिनः

असुरकुमार जाविके भवनवासी देवोंके अविषक्षानका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात कोटि योजन प्रमाण है। शेष नौ प्रकारके भवनवासी, ज्यन्तर और ज्योतिवीदेवोंके असंख्यात २५ इजार योजन है॥४२७॥

असुरकुमारोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात वर्ष है । शेष नौ प्रकारके भवनवासी ध्यन्तर और ज्योतिषी देवोंके उत्कृष्ट अवधिक्कानका काल उक्त कालके संख्यातवें भाग है ॥४२८॥

भवनवासी, व्यन्तरों और ज्योतिषी देवोंके नीचेकी ओर अवधिक्कानका विषयक्षेत्र योड़ा है किन्तु तिर्यक् रूपसे बहुत है। भवनवासी अपने निवासस्थानसे ऊपर मेरुपर्यतके ३०

24

₹0

#### विधवर्शनविवं काण्यरं।

| जघन्य     | जघन्य  | उ    | उ            |  |  |
|-----------|--------|------|--------------|--|--|
| भवनब्यंतर | जोयिसि | असुर | भ ९। ह्यं। ज |  |  |
| यो २५     | २५१    | को a | 8000 la      |  |  |
| वि १      | बहुकाल | व a  | व ә          |  |  |

# सक्कीसाणा पढमं विदियं तु सणक्कुमारमाहिदा।

तदियं त बम्ह लांतव सुक्कसहस्सारया तुरियं ॥४३०॥

शकेशानो प्रथमां द्वितीयां तु सनत्कुमारमाहेंब्रो । तृतीयां तु ब्रह्मलांतवौ शुक्रसहलारजी ५ तस्यो ॥

सीधम्मॅझानकल्पजराळ् प्रथमपृथ्वीपय्यंतं काण्यवः। सनत्कुमारमाहेंद्रकल्पसंभूतवः तु मत्ते द्वितीयपृथ्वीपय्यंतं काण्यवः। बह्मछातयकल्पजवः तृतीयपृथ्वीपय्यंतं काण्यवः। शुक्रशतारकल्पजवः चतुर्थपृथ्वीपर्यंतं काण्यवः।

आणदपाणदवासी आरण तह अच्चुदा य पस्संति । पंचमस्विदिपेरंतं छद्टिं गेवेज्जगा देवा ॥४३१॥

आनतप्राणतवासिनः आरणास्तपाऽच्युतास्च प्रश्नंति पंचमक्षितिपर्यंतं विष्ठि ग्रेवेयका देवाः ॥ आनतप्राणतवासिगळु आरणाच्युतकल्पजदमंते पंचमक्षितिपर्यंतं काण्वदः। नवग्रँवेयकदृः मित्रदः प्रभुपत्रोपर्यंतं काण्यदः।

> सन्वं च लोयनालिं परसंति अणुत्तरेसु जे देवा । सक्सेते य सकम्मे स्वगदमणंतभागं च ॥४३२॥

सर्वा च लोकनाडीं पश्यंत्यनुत्तरेषु ये देवाः । स्वक्षेत्रे स्वकम्मीण रूपगतमनंतभागं च ॥

स्वकीयावस्थितस्थानादुपरि सुरगिरिशिखरपर्यन्तं अवधिदर्शनेन पश्यन्ति ॥४२९॥

सीधर्मेशानजाः प्रथमपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । सनत्कुमारमाहेन्द्रजाः पुनद्वितीयपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । ब्रह्मछान्तवजास्तुतीयपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । गुक्रशतारजाः चतुर्थपृथ्वीपर्यन्त पश्यन्ति ॥४३०॥

आनतप्राणतवासिनः तथा आरणाच्युतवासिनश्च पञ्चमपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति, नवप्रैवेयकजा देवाः षष्ठपुरवीपर्यन्तं पश्यन्ति ॥४३१॥

शिखरपर्यन्त अवधिदर्शनके द्वारा देखते है ॥४२९॥

सीधर्म और ऐशान स्वर्गोंक देव अवधिजानके द्वारा प्रथम नरक पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं। सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गोंक देव दूसरी पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर और ब्रान्तव-कापिष्ठ स्वर्गोंके देव तीसरी पृथ्वी पर्यन्त देखते हैं। शुक्र-महाशुक्र और शतार-सहसार स्वर्गोंके देव चतुर्थ पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं। शुश्च-।

आनत-प्राणत तथा आरण-अच्युत स्वर्गोंके वासी देव पाँचवी पृथ्वीपर्यन्त देखते हैं तथा नौ प्रैवेयकोंके देव छठी प्रथ्वीपर्यन्त देखते हैं ॥४३१॥

नवानुदिशयश्चानुत्तरेषु ये देवाः, ते सवाँ लोकनालि पश्यन्ति श्यमर्थः । सीधर्मादिदेवाः उपरि स्वस्व-स्वर्गीयानाञ्चवरण्यदित्वपृत्त्वपृत्ते प्रधानि । नवानुदिशयञ्चानुत्तरेबास्तु उपरि स्वस्वविधानशिक्तरमधो यावस्व-द्विविद्यावस्य तावस्य साधिकत्रयोदशरञ्ज्ञायदा पञ्चविरात्त्वस्य । इदं लेक्यरिमाणनियामकं न किन्तु वत्रवत्रप्रस्थानियामकं प्रविक्तारा स्वर्णाक्तायात् । स्वस्वेने पर्णाक्तारा सर्वलोकनालि पश्चन्ति ज्ञात्वस्य । इदं लेक्यरिमाणनियामकं न किन्तु वत्रवत्रप्रस्थानाता । स्वस्वेने यामकं भवित बुताः ? कण्युतान्ताना बिद्धारमागेण अस्थव तत्राना वित्रैव क्षेत्रे तद्वस्पूत्रस्यम्पुरमातात् । स्वस्वेने स्वस्वविद्यपक्षेत्रप्रदेशप्रयवे एकप्रदेशीअतेत्वस्य । इदंशिक्तायात्रस्य स्वस्वविध्यात्रात्रस्य एकप्रस्य पृत्वारा ।

नौ अनुदिशों और पाँच अनुत्तरोंमें जो देव हैं वे समस्त छोकनाछी अर्थात् त्रसनाछी-को देखते हैं। सौधर्म आदिके देव अपने-अपने स्वर्गके विमानके ध्वजादण्डके शिखरपर्यन्त देखते हैं। नौ अनुदिश और पाँच अनुत्तरोंके देव ऊपर अपने-अपने विमानके शिखरपर्यन्त और नीचे बाह्य तनवातवलयपर्यन्त देखते हैं। सो अनुदिश विमानवाले तो कुछ अधिक तेरह राजु लम्बी एक राजु चौडी समस्त लोकनालीको देखते हैं और अनुत्तर विमानवाले चार सी पचीस धनुष कम इक्कीस योजनसे हीन चौदह राजू लम्बी एक राजू चौड़ी समस्त त्रसनालीको देखते हैं। यह कथन क्षेत्रके परिमाणका नियामक नहीं है किन्त उस-उस स्थानका नियासक है। क्योंकि अच्यत स्वर्ग तकके देव विहार करके जब अन्यत्र जाते हैं तो उतने ही क्षेत्रमें उनके अवधिक्षानकी उत्पत्ति मानी गयी है। अर्थाम अन्यत्र जानेपर भी अवधिज्ञान उसी स्थान तक जानता है जिस स्थान तक उसके जाननेकी सीमा है। जैसे अच्यत स्वर्गका देव अच्यत स्वर्गमें रहते हुए पांचवी प्रथ्वी पर्यन्त जानता है वह यदि विहार करके नीचे तीसरे नरक जावे तो भी वह पाँचवीं प्रध्वीपर्यन्त ही जानता है उससे आगे नहीं जानता । अस्तु, अपने क्षेत्रमें अर्थात् अपने-अपने विषयभूत क्षेत्रके प्रदेशसमृहमें-से एक प्रदेश घटाना चाहिए और अपने-अपने अवधिक्वानावरण कमेंद्रव्यमें एक बार ध्रव-हारका भाग देना चाहिए। ऐसा तबतक करना चाहिए जबतक प्रदेशसमहकी समाप्ति हो । इससे देवोंमें अवधिज्ञानके विषयभत द्वयमें भेद सचित किया है अर्थात सब देवोंके अवधिज्ञानके विषयभत दृज्य समान नहीं हैं ॥४३२॥

कप्पसुराणं सगसग बोहीखेतं विविस्ससोवचयं। ओहीदन्वपमाणं संठाविय धुवहारेण हरे।।४३३।। सगसगखेत्तपदेससलायपमाणं समप्पदे जाव । तत्थतणचरिमाखंडं तत्थतणोहिस्स दव्वं तु॥४३४॥

कल्पसुराणां स्वकस्वकावधिक्षेत्रं विविश्वसोपचय—मवधिद्रव्यप्रमाणं संस्थाप्य ध्रुवहारेण हरेत ॥

स्वस्वक्षेत्रप्रदेशकाकाप्रमाणं समाप्यते यावत् । तत्रतनवरमखंडं तत्रतनावपेर्द्रव्यं तु । कत्पजरप्य वेवक्कंळ स्वस्वावधिक्षेत्रमुमं विगतविन्नसोपचयाविषक्षानावरणद्रव्यपुमं स्थापित-

| æक्षेत्र३<br>३४३।२ | ऊ४क्षेत्र<br>३४३। | ₹<br>₹<br>₹<br>₹<br>₹ | <b>≅६</b><br>३४३ | ≅१५<br>३४३।२ | ₹851<br>₹84 | ≡१९<br>३४३।२ | =<br>₹४३ | ≅११<br>≅४३ | ऋ१३<br>≅४३    | ≅ १४ <b>−</b><br>≅ १४− |   |
|--------------------|-------------------|-----------------------|------------------|--------------|-------------|--------------|----------|------------|---------------|------------------------|---|
| सa१२               | सa१२              | सव१-२                 | सव१-२            | सः१-२        | सa१-५       | सa१-२        | सव१-२    | स ३१-३     | स <b>ब१</b> − | २ सa१ - २              | _ |
| 018                | ७१४               | अष                    |                  | 810          | 918         | ७१४          | ७१४      | 918        |               | 810                    |   |
| द्रवय              | द्रव्य            |                       |                  |              | 1           | l            |          |            | <u> </u>      |                        |   |

अमुमेवाथं विशदयति—

करुपवासिनां स्वस्वावधिक्षेत्रं विगर्तावस्रसोपचयावधिज्ञानावरणद्वव्य च सस्याप्य---

| <b>₹</b> 8315 | <b>ま</b> え針<br>  運名 | ≡११<br>३४३।२   | ३४३।<br>≆६   | ≅१५<br>३४३१२ | 38£1<br>≅<   | ≅ १९<br>३४३।२   | = <b>१</b> ०<br>३४३ | =११<br>३४३।  | ≆१३।<br>३४३  | 38±<br>≡68-  |  |
|---------------|---------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| सa १२-<br>७।४ | सव१२-               | संबर्श-<br>७१४ | सa१२-<br>७।४ | सa१२-        | सa१२-<br>७।४ | मa१२-:<br>७।४ । | सa१२-<br>७।४        | सa१२-<br>७।४ | सa१२-<br>७१४ | सव१२-<br>७१४ |  |

इसी बातको आगे स्पष्ट करते हैं---

कल्पवासी देवोंके अपने-अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रको और अपने-अपने विस्नसोपचय-रिहत अवधिक्षानावरण द्रव्यको स्थापित करके क्षेत्रमें से एक प्रदेश कम करना और द्रव्यमें १५ एक बार प्रवृहारका भाग देना। ऐसा तवतक करना चाहिए जवतक अपने-अपने अविध-ज्ञानके क्षेत्र सम्बन्धी प्रदेशोंका परिमाण समाप्त हो। ऐसा करनेसे जो अवधिज्ञानावरण कर्मद्रव्यका अनितम खण्ड शेप रहता है उतना ही उस अवधिज्ञानके विषयभृत द्रव्यका परिमाण होता है।

विशेषार्थ जैसे सौधर्म ऐशान स्वर्गवालोंका क्षेत्र प्रथम नरक पृथ्वीपयेन्त कहा है। २० सो पहले नरकसे पहला दूसरा स्वर्ग डेढ़ राज् ऊँचा है। अतः अवधिज्ञानका क्षेत्र उनका एक राज् लम्बा-बोडा और डेढ़ राज् ऊँचा हुआ। इस धनरूप डेढ़ राज् क्षेत्र के जितने प्रदेश हों उन्हें एक जगह स्थापित करें। और जिस देवका जानना हो उस देवके अवधि- ज्ञानावरण कमंद्रव्यके एक जगह स्थापित करें। इसमें विकसोपचयके परमाणु नहीं मिलाना। इस अवधिज्ञानावरण कमंद्रव्यके परमाणु अवोधिक स्थापित करें। इसमें विकसोपचयके परमाणु नहीं मिलाना। इस अवधिज्ञानावरण कमंद्रव्यके परमाणु आंधी एक बार धुवहारका भाग वें और १५ प्रदेशों में से एक कम कर दें। भाग देनेसे जो प्रमाण आया उसमें दुवारा प्रवृहारका भाग दें

स्वविषयक्षेत्रदोत्रुं ब्रों हु प्रवेशमं तेगबोम्मं ध्रुवहार्रादवं आगिसुबुद् । स्वस्वाविविषयक्षेत्र-प्रवेशप्रमाणं परिसासाप्तयब्कुमेन्तेवरमन्वेवरं ध्रुवहार्रादवं द्वय्यमं आगिसुबुदंतु आगिसुन्तिरकु तत्र-तत्त चरमखंडं तत्रतनाविष्वताविषयद्वय्यप्रमाणमक्षुं । स्वस्वाविविषक्षेत्रप्रदेशप्रचयप्रमित ध्रुवहा-रंगाँकदं स्वस्वविध्वानावरणद्रव्यमं विक्रसोणवयमं आगिसुन्तिरकु स्वस्वाविध्यानविषयद्रव्यमक्कु-में बुदु तास्प्रयार्थं ।

सोइम्मीसाणाणमसंखेज्जा जो हु वस्सकोडीओ । उवरिमकप्पचउक्के पन्लासंखेज्जभागो दु ॥४३५॥ सोधम्मेंजानानां असंख्येयाः खळु वर्षकोट्यः । उपरितनकत्पज्जुष्के पत्यासंख्यातभागस्तु । तचो ळांतवकप्पप्पहुढी सन्वट्ठसिद्धिपेरंतं । किंचणपन्लमेचं कालपमाणं जहाजोगां ॥४३६॥

ततो लांतवकल्पप्रभृति सध्वात्यीसिद्धिपर्ध्यतं । किचिद्भनपत्यमात्रं कालप्रमाणं यवायोग्यं । सौधम्मेग्नानकल्पनग्वयिज्ञानविवयकालमसंख्यात वर्षकीटिण्डप्युषु । वयं को । सङ् स्फुटमागि । तु भत्ते उपरितनकल्पचुलके सनत्कुमार-माहेंद्र-बद्धा-बद्धाोत्तर-कल्पचनुष्टप्रवासिदेव-कर्कज्ञों काल्यं ययायोग्यमप्परच्यासंख्यातभागात्रममुक् प मेगे लांतककर्पं मोदल्गो ३ सम्बन्धि-

## सिद्धिपर्यंतं कल्पजर्गं कल्पातीतजर्गं कालं यथायोग्यमप्प किचिद्रनपल्यप्रमाणमक्कुं।

क्षेत्रे एकप्रवेशमपतीय दृश्यमेकवारं ध्रुबहारेण प्रजेत् यावस्त्रस्वावधिक्षेत्रप्रदेशमपाणं परिसमाप्यते तावत् । तत्रतनचरमावण्डं तत्रतनावधिज्ञानविषयद्वयप्रमाणं भवति । स्वस्वावधिवययकोत्रप्रवेशप्रवयप्रमितध्रुबहारमस्त विविक्तमीपचयन्वस्वावधिज्ञानावरणद्वय्य स्वस्वावधिवयद्वय्यं स्वादित्यर्थं ॥४३३–४३४॥

सौधर्मेशानजानामविधिवषयकालः असंस्थातवर्षकोट्यः खलु वर्षको a । तु-पुनः, उपरितनकत्मचतुष्क-

सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंके अवधिज्ञानका विषयभूत काळ असंख्यात वर्ष कोटी है। उनसे ऊपर चार कल्पोंमें अर्थात् सानतकुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वर्गोंके

### जोइसियंताणोही खेता उत्ता ण होंति घणपदरा । कप्पसराणं च पुणो विसरित्यं आयदं होदि ॥४३७॥

ज्योतिष्कांतानामविधिक्षेत्राण्युक्तानि न भवंति घनप्रतराणि । कल्पसुराणां च पुर्नीव्वसदृश-मायतं भवति ॥

ज्योतिषिकांतानामुक्तान्यबिक्षेत्रशाणि भावनब्यंतरज्योतिष्करिगेल्लगाँ पेरगे वैळल्यट्टबिक-विषयक्षेत्रगळु समबनुरत्व घनक्षेत्रगळलु एकं दोक्षे अवग्गळबिविषयक्षेत्रगळ्यो सुत्रदोळु विसद्-सत्वक्यनमुंट्रपुर्वार । इद्दार पारिकेट्यांद तक्षोत्त्यस्थानदोळु नारकतिर्ध्यंचराळबिविषयक्षेत्रभे समघनक्षेत्रमं बुद्ध्यं । कल्यानग्रां ल्लं पुनः मत्ते तंतम्मविष्णानविषयक्षेत्रं विसद्दामायतमक्कुं । अग्यत्वतुरुक्षत्रेत्रमं बुद्ध्यंवविष्णानं समाग्रमाप्तु ।

चितियमचितियं वा अदं चितियमणेयभेयगयं ।

मणपञ्जवं ति उच्चइ जं जाणइ तं खु णरलीए ॥४३८॥

चितितमचितितं वा अर्ढे चितितमनेकभेदगतं । मनःपर्थ्यं इत्युच्यते यत् जानाति तत्खलु नरलोके ।

िंबतितं पेरिंदरं चितिसल्पट्ट्रं । अचितितं वा धुंदे चितिसल्पड्वुदं । मेणु अर्द्धीचितितं १९ चिताविषयमं संपूर्णमागि चितिसदे अर्द्धं चितिसल्प ड्वुदुमं । अनेकभेदगतं इंतनेकप्रकारींदर्व पेरर मनदोळिददुंदुं यत् आबुदो हुं झानं जानाति बरिगुमा ज्ञानं खलु स्फुटमागि मनःपर्ययज्ञानमें विंतु

जाना यवायोग्य पन्यासक्यातभागः प तत उपरि लान्तव।दिसर्वार्थसिद्धपर्यन्ताना यथायोग्य किंचिदूनगरुयं य-॥४३५-४३६॥

ज्योतिकान्तिविषदेवाना उक्ताविधिवस्यक्षेत्राणि समचतुरस्रधनरूपणि न भवन्ति, सूत्रे तेपा २० विसद्शस्त्रक्ष्यनान् । अनेन पारिशेष्यात् तद्योग्यस्थाने नरनारकृतिर्यगविधिवस्यक्षेत्रभेव समधनिस्त्यर्थः । कृत्यामराणा पर्नविसदशमायातं आयतचतुरस्तिस्यर्थः ॥४३७॥

बिन्तितं—चिन्ताविषयीकृतं, अचिन्तितं—चिन्तयिष्यमाणं, अर्धविन्तित्—असपूर्णेविन्तित् वा इत्यनेक-भेदगत् अर्थं परमनस्यबस्थितं यज्ज्ञानं जानाति तत् खलु मनःपर्यय इत्युच्यते । तस्योशाचिप्रवृत्ती नरलोके

देवोंके अविधिन्नान्का विषयभूत काल यदायोग्य पत्यके असंख्यातवें भाग हैं। उनसे २५ अपर लान्तव स्वासे लेकर सर्वाधिसिद्धिपर्यन्त देवोंके यथायोग्य कुछ कम पत्य प्रमाण हैं। 1934-9951।

ज्योतिषी देव पर्यन्त तीन प्रकारके देवोंके अर्थात् भवनवासी ज्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंके जो अवधिज्ञानका विषयमृत क्षेत्र कहा है वह समज्वुरस्न अर्थात् वरावर चौकोर सनस्प नहीं हे क्योंकि आगममें वसकी ज्याहे चीहाई ऊँचाई वरावर एक समान नहीं कही है । इससे रोप रहे जो मनुष्य नारक, तिर्येच उनके अवधिज्ञानका विषयभृत क्षेत्र समान चौकोर घनरूप है यह अर्थ निकळता है। करुपवासी देवोंके अवधिज्ञानका विषयक्षेत्र विसद्ग्र आयत है अर्थात् ज्या बहुत और चौड़ा कम है।।४२७।

॥ अवधिज्ञान प्ररूपणा समाप्र ॥

चिन्तित—जिसका पूर्वेमें चिन्तन किया था । अचिन्तित—जिसका आगामी काल्में १५ चिन्तन करेगा, अर्घचिन्तित—जिसका पूर्णरूपसे चिन्तन नहीं किया, इत्यादि अनेक प्रकार- पेळल्पट्टुतु । नरलोके सबुत्पत्तिप्रवृत्तिगळेरडुं मनुष्यक्षेत्रदोळेयक्कुं। मनुष्यक्षेत्रदिवं पोरगे मनःपर्य-

यज्ञानककुत्पत्तियुं प्रवृत्तियुमिल्ले बुबरबं । परकीयमनसि स्थानियनोऽत्थाः मन ब्रह्मक्यते । मनः

परकोयमनसि व्यवस्थितोऽस्थः सन इर्थुच्यते । मनः पर्यति गच्छति जानातीति मनः पर्ययः एवितु परमनोगतास्थैग्राहकं मनःपर्ययक्षाननककुमा परमनोगतात्थैमु चिततमर्विततमर्वे-चितितमे वितनेकसेवमप्पूददं मनुष्यक्षेत्रदोळु मनःपर्ययक्षानमरिपुमे बुदं तात्पर्यः ।

मणपज्जवं च दुविहं उज्जविउरुमदिसि उजुमदी तिविहा ।

उजु मणवयणे काये गदत्यविसयत्ति णियमेण ॥४३९॥

मनः पर्य्यश्च द्विविषः ऋजुविपुरुमती इति । ऋजुमतिस्त्रिविषः ऋजु मनोवचने काये गतार्त्यविषय इति नियमेन ।

मनुष्यक्षेत्र एव न तद्वहिः। परकीयमनसि ब्यवस्थितोऽर्थः मनः तत् पर्येति गच्छति जानातीति मनः-पर्ययः॥४३८॥

स मनःपर्ययः सामान्येनैकोऽपि भेदिविवशया ऋजुमितिमनःपर्ययः विपुल्मितमनःपर्ययव्येति द्विविधः। तत्र ऋज्यो-ऋजुकायवाङ्गनसङ्गासंस्य-चरकीयमनोगतस्य विज्ञानार्यस्य निर्देशस्य ऋजुमितः स २० वामो मन पर्ययदः ऋजित्तिसः पर्ययः। विपुल्ज कायवाग्मन ऋतासंस्य—परकीयमनोगतस्य विज्ञानारित्रविता कानार्याप्रवित्ता अत्रित्रवा विज्ञानित्रवार्यस्यः। विपुल्ज कायवाग्मन ऋतासंस्य—परकीयमनोगतस्य विज्ञानारित्रविता अत्रिविता कृटिला च मतिसंस्य विपुल्पनितमः स वासी मनःपर्ययस्य विपुल्पनितमःपर्ययः। अपवा ऋजुक्ष विपुल्प व ऋजुक्षियुल्ज ते मती ययोक्तो ऋजुक्षिपुल्पती तो व तो मनःपर्ययो च ऋजुक्षपुल्मतिमनःपर्ययो । तत्र ऋजुक्षिपुल्पति स्वर्थाः ऋजुक्षप्रवित्ता स्वर्थाः ऋजुक्षप्रतिमनःपर्ययो । स्वर्षानित्रवार्यस्य

का जो अर्थ दूसरेके मनमें स्थित है, उसको जो ज्ञान जानता है वह मनःपर्यय कहा जाता २५ है। दूसरेके मनमें स्थित अर्थ मन हुआ, उसे जो जानता है वह मनःपर्यय है। इस जानकी उत्पत्ति और प्रवृत्ति मनुष्यक्षेत्रमें ही होती है, उसके बाहर नहीं ।।४३८।।

वह मनापर्यय सामान्यसे एक होनेपर भी भेदिववद्वासे ऋजुमतिमनःपर्यय विपुक-मित्तमःपर्यय इस तरह दो प्रकार है। सरल काय, वचन और सनके द्वारा किया गया जो कथं दूसरेक मनमें स्थित है चसको जाननेसे निष्पन्न हुई मित जिसकी है वह ऋजुमित है के और ऋजुमति और सन्तपर्यव ऋजुमतिमनःपर्यय है। तथा सरल अथवा कुटिल काय-चचन-मनके द्वारा किया गया जो कथं दूसरेक मनमें स्थित है चसको जाननेसे निष्पन्न या अनिष्पन्न मिति जिसकी है वह विपुक्तमति है। विपुक्तमति और मन्तपर्यय विप्रक्रमति मनः-पर्यय है। अथवा ऋजु और विपुक्त सति जिनकी है वे ऋजुमति, विपुक्तमति मनः-पर्यय है। ऋजुमतिमनःपर्यय नियससे तीन प्रकारका है—सरल प्रनक्ते द्वारा चिन्तित मनोगत ३५ दिवं त्रिविषमक्कुं।

विउलमदीवि य छदा उजुगाणुजुवयणकायचित्तगयं। अत्थं जाणदि जम्हा सहत्थगया हु ताणत्था ॥४४०॥

विपुलमितरिप च षड्घा ऋज्वनृजुवचनकायिकतगतमत्यै जानाति यस्मात् झब्दार्थगताः

५ खलु तयोरर्ह्याः ।

त्रिविघ: ॥४३९॥

विषुक्रमतिसमः गर्ययोऽपि यस्मान् ऋण्वनृजुपनोवचनकायगतार्थं जानाति तस्मात्कारणात् ऋणुमनो२० गतार्थिवयः ऋणुवचनमतार्थिययः ऋणुक्यमतार्थिवयः अनृजुक्यनोत्तार्थिवयः अनृजुक्यनगतार्थिवयः अनृजुक्यनगतार्थिवयः अनृजुक्यनगतार्थिवयः अन्ति । वद्याः ऋणुक्यनगतार्थिवयः अवितः विद्याः विद्याः अर्थाः —विषया शब्दताः अर्थगतास्व स्कृटं भवितः । तद्याः —किण्यन्यः । वद्याः ऋणुक्यनेतः । वद्याः ऋण्यन्यः । वद्याः ऋण्यन्यः । वद्याः वद्याः । वद्याः । वद्याः वद्याः । वद

२५ अर्थको जाननेवाला, सरल वचनके द्वारा कहे गये मनोगत अर्थको जाननेवाला और सरलकायसे किये गये मनोगत अर्थको जाननेवाला ॥४३९॥

विपुत्रमित यनःपर्यय छह प्रकारका है—क्यों कि वह सरछ और कुटिछ मन-वचन-कायसे किये गये मनोगत अर्थको जानता है। अतः ऋजु मनोगत अर्थको विषय करनेवाला, ऋजु बचनता अर्थको विषय करनेवाला, ऋजुकायगत अर्थको विषय करनेवाला, कु कुटिछ मनोगत अर्थको विषय करनेवाला, कुटिछ वचनगत अर्थको विषय करनेवाला, कु कुटिछ कायगत अर्थको विषय करनेवाला इस तरह छह प्रकारका है। वन ऋजुमति और विपुत्रमित मनःपर्ययके विषय हान्दरात और अर्थगत होते हैं। यथा—किसी सरस्मतसे निष्पन्न व्यक्तिने त्रिकालवर्ती पदार्थों के विषयत्त किया, सरस्न चनसे निष्पन्न होते हुए वन पदार्थों का कथन किया और सरस्कायसे निष्पन्न होतर उनको किया। किर मूख वृत्त होते विकालवर्ती पत्रपर्यक्षान जान छैता है। तथा सरस्स पा इटिङ सन-चचन-वैठता है। तथ ऋजुमति मनःपर्ययक्षान जान छैता है। वथा सरस्य पा इटिङ सन-चचन-

१५

24

34

डोर्ड बेसगोळविद्देडि वियुक्तमतिमनःपर्ययक्तानमरियुमे वितिल्छियुं ञब्दगतारथैगळुमर्त्यगतारथैगळु-मेवितु द्विमकारांगळप्युषु ।

तियकालविसयह्नवि चितंतं बहुमाणजीवेण ।

उज्जमदिणाणं जाणदि भूदभविस्सं च विउलमदी । ४४१॥

त्रिकालविषयरूपिणं जित्यमानं वर्तमानजीवेन । ऋजुमतिज्ञानं जानाति भूतभविष्यतौ च विपुलमतिः ।

त्रिकालविषयपुर्वणक्रक्यमं वर्त्तमानजीवींनवं चितिसत्यडुत्तिवर्दुवं ऋजुमतिमनःपर्य्ययज्ञान-मरिषु । भूतभविष्यद्वत्त्रसानकालविषयंगळप्प चितितमं चिन्तयिष्यमाणमं चित्यमानमं विदुलमतिः मनःपर्य्यक्षानमरिषु ॥

सन्वंगअंगसंभवचिण्हादुष्पज्जदे.जहा ओही ।

मणपन्जनं च दन्नमणादी उप्पन्जदे णियमा ॥४४२॥

सन्वीगांगसंभविज्ञानुत्पद्यते यथावधिः । मनःपर्ध्ययन्त्र ब्रध्यमनसः उत्पद्यते नियमात् ॥ सन्वागदोळसंगसंभवांबाविद्युगीबन्न गळोळ यथा येतीगळविष्रतानं वृददुपुमेते मनःपर्य-यज्ञानमुं ब्रब्यमनीवर्वं युददुर्यु नियमविदं । नियमजन्तं ब्रब्यमनवोळल्लवे मत्तिल्लपुमंगप्रदेशदोळु मनःपर्य्यं पृद्वेबवथात्त्रात्यमम्हः॥

हिदि होदि हु दन्त्रमणं नियसिय अहुच्छदारविंदं वा । अंगोनंगुद्यादो मणवग्गणखंददो णियमा ॥४४३॥

हृदि अवति खलु द्रव्यमनो विकसिताष्टच्छदारविन्ववत् । अंगोपांगोदयात् मनोवर्गणा-स्कत्वतो नियमात् ॥

त्रिकालविषयपदार्याम् बिन्तितवान् वा उक्तवान् वा क्रुतवान् विस्मृत्य कालान्तरेण स्मर्तुमशक्तः आगस्य २० पञ्छति वा तण्गी तिप्रति तदा विगलमतिमनःपर्ययज्ञानं जानाति ॥४४०॥

त्रिकोलियपयपुर्गलद्रव्यं बर्तमानजीवेन चिन्त्यमानं ऋजुमतिमन.पर्ययञ्चानं जानाति । भूतभविष्यद्वतै-मानकालियपं चिन्तित चिन्तिपृष्यमाणं चिन्त्यमानं च विपुलमत्तिमन'पर्ययज्ञानं जानाति ॥४११॥

सर्वाङ्कि अङ्गसंभवशङ्कादिशुनिच्छ्नं च यथा अवधिज्ञानमुत्यवते तथा मनःपर्ययज्ञानं इञ्चमनसि एवोत्पवते नियमेन नान्यत्राङ्कप्रदेशेषु ॥४४२॥

कायसे किये गये त्रिकालवर्ती पदार्थीको विचार किया कहा या शरीरसे किया। पीछे भूल गया और समय बीतनेपर स्मरण नहीं कर सका। आकर पूछता है या चुप चैठता है तब विपुलमति मनः पर्ययज्ञानी जानता है।।४४०॥

त्रिकालवर्ती पुरागल द्रव्य वर्तमान जीवके द्वारा चिन्तनवन किया गया हो तो उसे ऋजुमति मत-पर्ययक्षान जानता है। और त्रिकालवर्ती पुरागलद्रव्य भूतकालमें चिन्तवन ६० किया गया हो, भविष्यन् कालमें चिन्तवन किया जानेवाला हो या वर्तमानमें चिन्तवन किया जानेवाला हो या वर्तमानमें चिन्तवन किया जाता है। तो उसे चिलुक्षमतिमनम्पर्यवज्ञान जातता है। ॥४४१॥

जैसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान सर्वागसे उत्पन्न होता है और गुणप्रत्यय अवधिज्ञान शरीरमें प्रकट हुए शंख आदि गुभ चिह्नांसे खरान्न होता है बैसे ही सनापर्ययक्षान इत्यमनसे ही बरान्न होता है ऐसा नियम है, शरीरके अन्य प्रदेशोंमें खरान्न नहीं होता ॥४४२॥ अंगोपांगोवयात्कारणात् अंगोपांगनामकर्म्मावयकारणीवर्वं मनोवर्गाणास्कर्षगाळिवं विक-सिताष्टच्छवारीवववंते ब्रम्यमनं हृवयवोळच्युत् खलु स्कुटमागि ।

णोइंदियत्ति सण्णा तस्स इवे सेसइंदियाणं वा ।

वत्तत्तामावादो मण मणपञ्जं च तत्य हवे ॥४४४॥

नो इंडियमिति सज्ञा तस्य भवेत् शेवेंद्रियाणामिव व्यक्तत्वाभावात् मनो मनःपर्ययश्च तत्र भवेतः।

मनः आ ब्रध्यमनं दोषेडियाणामिव स्पर्शनार्वीडियोण्डमें तु संस्थाननिव्वेतंगळणे व्यक्तस्य-मुद्रेते । तस्य आ ब्रध्यमनके व्यक्तस्याभावात् कर्णनंत्रीपुरान्तवात्त्रीव्य व्यक्तस्याभावादं नोइंडिय-मित संत्रा भवेत् । ईवादिद्रयं नोइंडियमें स्त्रियं क्यूवनमुं । तत्र आ ब्रध्यमनवोळ् मनः भावमनो-१० ज्ञानमुं मनःपर्ययक्ष भवेतु मनःपर्ययक्षानं पृदद्यं ।

> मणपज्जवं च णाणं सत्तमु विरदेसु सत्तह्रद्धीणं । एगादिजुदेसु इवे वडढंतविसिङ्गचरणेसु ॥४४५॥

मनःपर्ययक्तानं सप्तमु विरतेषु सप्तर्भीनामेकावियुतेषु भवेद वर्द्धमानविशिष्टाचरणेषु ॥

सामग्रु बिरतेषु प्रभन्तसंयताविक्षीणकवायांतमाव सामग्राक्स्यानवृत्तिगळप्प विरतरोळ् १५ सामद्रांनामेकारियुतेषु बुद्धितयोवेकुकंषाचिष्यस्वकाक्षीणमं व साम्बद्धिराळाळेक दिख्याविषुतरीळ् वद्यांनाविद्याचरणेषु पेण्युत्तिष्यं विद्याष्टासमुळळ महासुनिगळोळ् मतःपर्यययस्व ज्ञानं अनेत् मनःपर्ययवानं युद्धे बुद्धं तारपर्यं

इंदियणोइंदियजोगादि पेक्खिनु उज्जमदी होदि ।

णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ॥४४६॥

२॰ इंद्रियनोइंद्रिययोगावीनपेक्य तु ऋजुमितर्भवति । निरपेक्य च विपुलमितरविधवःद्भवति नियमेन ॥

अङ्गोपाञ्जनामकर्मोदयकारणात् मनोवर्गणास्कन्धेविकसिताष्टच्छदारविन्दसदृशः द्रव्यमनो हृदये उत्पद्यते स्फटम ॥४४३॥

तस्य इञ्यमनसः शेवस्पर्शनादीन्द्रियाणामित्र स्थाननिर्देशास्या व्यक्तत्वाभावात् ईपदिन्द्रियत्वेन २५ नोइन्द्रियमित्यन्वर्थनाम भवेत् । तत्र द्रव्यमनसि भावमनो मनःपर्ययक्वोत्पद्यते ॥४४४॥

प्रमत्तादिससगुणस्यानेषु बृद्धितपोविकुर्वाणीयवरसवलाक्षीणनामसप्तर्थियमध्ये एकट्टिय्यादिशुतेश्वेव वर्धमानविक्षिष्टाचरणेषु मन.पर्यस्कानं भवति, नान्यत्र ।।४४५।।

अंगोपांग नामकर्मके उदयसे मनोवगंगारूप स्कन्धोंके द्वारा हृदयस्थानमें मनकी उत्पत्ति होती है। वह खिले हुए आठ पाँखड़ीके कमलके समान होता है।।४४३॥

बस द्रव्यमनका नो इन्द्रिय नाम सार्थक है क्योंकि जैसे स्पर्धन आदि इन्द्रियोंका स्थान और विषय प्रकट है वैसा मनका नहीं है। इसलिए ईषन् अर्थात् किंचिन् इन्द्रिय होनेसे उसका नाम नोइन्द्रिय है। उस द्रव्यमनमें भावमन और मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न होते हैं। १४४४॥

प्रमत्त संयतसे क्षीणकषाय पर्यन्त सात गुणस्थानों में, बृद्धि-तप-विक्रिया-औपध-रस-बळ और अक्षीण नामक सात ऋद्वियों में से एक-दो-तीन आदि ऋद्वियों के घारी तथा जिनका ६५ विशिष्ट चारित वर्षमान होता है उन महामुनियों में हो मनःपर्ययज्ञान होता है, अन्यत्र नहीं 11884॥

स्पर्शनार्वोद्वियंगळ्मं नोइद्वियपुमं मनोषचनकाययोगपुमे दिवं तन्त पेरर संबंधिगळ्मन-पेक्षितिये ऋजुमतिमनःपर्य्यक्षानं संजनिषुगुं। तु मत्ते इंद्वियनोइद्विययोगादिनळं स्वपरसंबंधि-गळनपेक्षित्तयं विपुठमतिमनःपर्य्यक्षानं चकुरिरद्वियमोगळे तु रसाविगळं परिहरिसि रूपमो वने परिच्छेदिसुगुमंते मनःपर्य्यक्षानम् भवविषयाशेषानंतपर्य्यांगळं परिहरिसि आवुदो हु कारण-विदं सवस्तितद्वित्रिध्यंजनपर्यायांगळं परिच्छेदिसुगुमतु कारणविदंमिदविष्क्षानदंते नियमीदर्ध संजनितृगुं।

पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु होदि विदिया हु । सुद्धो पढमो बोहो सुद्धतरो विदियवोहो दु ॥४४७॥

प्रतिपाती पुनः प्रथमोऽप्रतिपाती खलु भवति द्वितीयः। गुद्धः प्रथमो बोघः गुद्धतरो द्वितीय-

क्षेथस्तु ।। प्रथमः मोवल ऋजुमतिमनःपर्ध्यायं प्रतिपातो प्रतिपातिषक्षुं । प्रतिपतनं प्रतिपातः उपजातकवायंगे वारिजमोहोद्देकविंदं प्रज्युतसंध्यमिकालरंते प्रतिपातमक्षुं । श्रतिपतनं प्रतिपात-कारणाभावविंदं क्रप्रतिपातमक्षुं । त्वरोकोपियं प्रतिपातोप्रद्यास्तीति प्रतिपाती । पुनः मत्ते द्वितीयः विष्णुक्षमित्रमन्पर्ध्यं अप्रतिपाती क्ष्णु प्रतिपातरहित्सक्षुं । न प्रतिपाती अप्रतिपाती । पुदः अप्रतिपाती । पुदः प्रदेश विष्णुक्षमित्रमन्पर्ध्यं अप्रतिपाती । पुदः प्रतिपात प्रतिपात । न प्रतिपाती । पुदः प्रविपात । त्वस्यास्ती । पुदः प्रतिपात । त्वस्यास्ति । त्वस्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यास्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्यस्ति । त्वस्य

परमणसिद्धियमद्वं ईद्दामदिणा उज्जद्धियं रुद्दिय । पच्छा पच्चक्खेण य उज्जमदिणा जाणदे णियमा ॥४४८॥

विदं विश्रद्धमक्कं विपुलमतिमनःपर्ययं।

परमनित |स्थितमस्यं इहामत्या ऋजुस्थितं लब्ध्वा। पश्चात्प्रत्यक्षेण च ऋजुसितना जानीते नियमात्॥

ऋजुमतिमन पर्ययः स्पर्शनादीन्द्रयाणि नोद्दन्द्रयं मनोव चनकाययोगास्च स्वपरसंबन्धिनोऽपेक्ष्यैवीत्पचते । विदुक्तमतिमनःपर्ययस्नु अवधिज्ञानमिव ताननपेदयै गोरचचते नियमेन ॥४४६॥

प्रया. ऋजुमतिमन पर्ययः प्रतिपाती भवति । शीणक्पायस्याप्यप्रतिपातेर्जप, उपशान्तकयायस्य चारिवमोहोद्रेकासस्यभवात् । पुनः वितोयो विष्ठभतिमन.पर्ययः अप्रतिपातो सङ् । ऋजुमतिमन पर्ययो विकृद्धः, प्रतिपक्षकसंयोपश्यमे तति आत्मप्रसादस्यिन्तिद्धेः सभवात् । तु पुनः विषुक्रमतिमनःपर्ययः अतिशयेन २५ विषुद्धो भवति ।।४४७।।

ऋ जुमतिमनः पर्यय अपने और अन्य जीवांके स्पर्शन आदि इन्द्रियाँ, मन, और मन-वचन-काय योगोंकी अपेक्षासे ही उत्पन्न होता है। और विपुल्जमतिमनः पर्यय अवधिज्ञानकी तरह उनकी अपेक्षाके बिना ही उत्पन्न होता है। ४४६॥

प्रथम ऋजुमित मनःपर्यय प्रतिपाती होता है। जो ऋजुमित मनःपर्ययक्षानी क्षपक- ३० क्षेणीपर आरोहण करके क्षीणकपाय हो जाता है यदापि वह वहींचे गिरता नहीं है किन्तु जो उपसम क्षेणीपर आरोहण करके चप्रशान्त कपाय नामक स्वारह्य गुणस्थानवर्ती होता है, चारिक्रमोहका उदेक होनेसे उसका प्रतिपात होता है। किन्तु दूसरा विपुठमितमः।पर्यय अप्रतिपाती है। ऋजुमित मनःपर्यय अप्रतिपाती है। ऋजुमित मनःपर्यय

80

पेरर मनवोळिईर्चमं ऋजुस्थतं ऋजु यथा भवति तथा स्थितं इहामविणा ईहामितज्ञान-विदं मुन्नं लब्ध्या पडेंडु पदचात् बळिकं ऋजुमितना ऋजुमितमनःपर्य्यक्षानिदं प्रत्यक्षण च प्रत्यक्षमागि मनःपर्य्यकानो जानीते अरिगुं नियमात् नियमविदं ।

चितियमचितियं वा अद्धं चितियमणेयमेयगयं।

ओहिं वा विउलमदी लहिऊण विजाणए पच्छा ॥४४९॥

चितितमचितितं वा अर्द्धौचितितमनेकभेदगतं । अवधिवद्विपुरुमितिरुर्रुङ्खा विजानाति परचात् ॥

चितितमुमांचितितमुमं मेणद्वींचितितमुमांन्तनेकभेववोळिई परकीयमनोगतारर्थमं मुन्नं पढद बळिकं विपुलमितमनःपर्ययज्ञानमधीजानमंतंत प्रत्यक्षमागरिगुं।

दव्वं खेत्तं कालं भावं पडि जीवलिक्खयं रूपिं।

उज्विउलमदी जाणदि अवरवरं मज्झिमं च तहा ।।४५०।।

द्रक्यं क्षेत्रं कालं भावं प्रति जीवलक्षितं रूपिणं। ऋजु-विपुलमती जानीतः अवरवरं मध्यमं च तथा।।

दृष्टयं प्रति क्षेत्रं प्रति कालं प्रति भावं प्रति प्रत्येकं जीवलक्षितं जीवनिर्दं चितिसल्पट्टुवं १५ रूपिणं पूद्गलं पूद्गलब्ब्यमं तत्सवेधिजीबङ्गव्यमं । अवरवरं जघन्यमुमनृत्कृष्टम्मं । तथा अते मध्यमं च मध्यमम्मं ऋजुविषुरुमती ऋजुविषुरुमतिमनःपर्ययंगळेर हुं ज्ञानीतःअरिवयु ।

परस्य मर्नास ऋजुनया स्थितमर्थं ईहामितिज्ञानेन पूर्वं लब्ब्बा पश्चात् ऋजुमितिज्ञानेन प्रत्यक्षतया मनःपर्ययज्ञानी जानीते नियमात ॥४४८॥

चिन्तित अचिन्तित अथवा अर्थीचन्तितं इत्यनेकभेदगतं परमनोगतार्थं पूर्वं लब्ध्वा पञ्चाद्विपुलमतिमनः-२० पर्ययः अवधिन्ति प्रत्यक्ष जानाति ॥४४९॥

इब्य प्रति क्षेत्रं प्रति कालं प्रति भावं प्रति प्रत्येकं जीवलक्षितं—जीवचिन्तित, रूपि-गुद्गलद्रव्यं तसंबद्गिवजोगद्रव्य च जपन्य उत्कृष्ट तथा मध्यमं च ऋजुविष्कप्रतिमन पर्ययौ जानीतः ॥४५०॥

आत्माकी निर्मळता रूप विशुद्धिसे उत्पन्न होता है। किन्तु विपुळमतिमनःपर्यय अतिशय विशुद्ध होता है ॥४४७॥

२५ दूसरेके मनमें सरलता रूपसे विचार किया गया जो अर्थ स्थित है उसे पहले ईहामविज्ञानके द्वारा प्राप्त करके पीछे ऋजुमितज्ञानसे मनःपर्ययज्ञानी नियमसे प्रत्यक्ष जानता है ॥४४८॥

चिन्तित, अचिन्तित, अयवा अर्घचिन्तित इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरेके मनोगत अर्थको पहले प्राप्त करके पीछे विपुल मति मनःपर्यय अवधिक्कानको तरह प्रत्यक्ष जानता ३० हैं ॥४४९॥

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको लेकर जीवके द्वारा चिन्तित पुद्रगळ द्रव्य और उससे सम्बद्ध जीवद्वव्यको जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदको लिए हुए ऋजुमित और विपुलमित मनः-पर्यय जानते हैं ॥४५०॥

# अवरं दव्वप्ररालियसरीरणिविजण्णसमयवद्धं त ।

चक्किदियणिज्जिण्णं उक्कस्सं उज्जमदिस्स हवे ॥४५१॥

अवरं द्रव्यमौदारिकशरीरनिङजींग्णैसमयप्रबद्धस्त । चर्क्षारद्रियनिङजींग्णैमुत्कृष्टं ऋजु-मते भीवेत ।

ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानकके विषयमप्प जघन्यव्रव्यमौदारिकशरीरनिज्जींण्णंसमयप्रबद्ध

मक्कुं। सुरुरि६ खातुमत्तो। उत्कृष्टं द्वव्यं चक्ष्रीरिद्रियनिण्जीर्णादव्यमक्कुं। प्रमाणमेनिलं दोडे श्रेराशिकदिवं साधिसल्पडगं ।

का हैराशिकविधानमेनितेदोडे संख्यातधनांगुरुप्रमितमौदारिकशरीरावगाहनप्रदेशंगळीळे ल्लमेत्तलानुं सविस्रसोपचयौदारिक शरीरसमयप्रबद्धंगळीळेल्लमेत्तलानुं सविस्रसोपचयौदारिक-इारोरसमयप्रबद्धंगळेयिसवागळ चक्षारिद्वियाम्यंतरनिःवैत्तिप्रदेशप्रचयमिनितरोळिनित् द्रव्यंगळेयिस्- 🚜 😼

गुर्मोदित औराज्ञिकमं, माडि प्र६। १। फ स ० १६ लाइ६ प आसंतज्ञहर्श औराज्ञिकं

मध्यम नाम फर्ज भन्नेत् एंद् बंद लब्बं चक्ष्रीरद्वियनिज्जीर्णद्वव्यमिद् ऋजुमतिमनःपर्ययक्कुरहृष्ट-

तत्र ऋजुमितिमनःपर्ययः जघन्यद्रव्य औदारिकशरीरनिर्जीर्णसमयप्रबद्ध जानाति स a १६ ख । तु-पुनः, उत्कृष्टरूच्यं चर्धारिन्द्रयनिर्जीर्णमात्र जानाति। तिकयत् ? औदारिकशरीरावगाहने मंख्यातघनाञ्जले सविस्रसोप-चयौदारिकशरीरसमयप्रवद्धो गलति तदा चक्ष्रिनिद्धयाम्यन्तरनिर्वृत्तिप्रदेशप्रचये कियदिति त्रैराशिकेन १५

ऋजुमति मनःपर्यय औदारिक शरीरके निर्जीर्ण समय प्रबद्धक्य जघन्य दृव्यको जानता है और उत्कृष्टद्रव्यके रूपमें चक्षु इन्द्रियके निर्जीर्णद्रव्यको जानता है। वह कितना है सो कहते हैं-औदारिक शरीरकी अवगाहना संख्यात घनागुरु है। उसके विस्नसोपचय सहित औदारिक शरीरके समय प्रबद्ध परमाणुओंकी निर्जरा होती है। तब चक्ष इन्द्रियकी अभ्यन्तर निर्धृतिके प्रदेश प्रवयमें कितनी निर्जरा हुई, ऐसा त्रैराशिक करनेपर जितना परिमाण आवे उतने परमाणुओंके स्कन्धको ऋजुमति उत्कृष्ट रूपसे जानता है।।४५१॥

#### मणद्व्ववगणाणमणंतिवभागेण उजुगउक्कस्सं । खंडिदमेचं होदि ह विजलमदिस्सावरं दव्वं ॥४५२॥

मनोद्रव्यवर्गाणानामनंतैकभागेन ऋजुमतेक्त्कृष्टं । खंडितमात्रं भवति खलु विपुल-मतेरवरं दुरुषं ॥

मनोद्रव्यवर्गाणेगळनंतेकभागं घ्रुवहारप्रमाणमक्ष्कु ज १ मी घ्रुवहार भागाँववं ऋजुमति-ल ल पर्ययज्ञानविवयोरकृष्टद्रव्यमं लंडिसुत्तिरलाबुदो देकलंडं तावन्मात्रं ललु स्फुटमागि विगुलमतिमनः पर्ययज्ञानविवयज्ञचन्यस्वस्कं सर्व १६ ल ६ प

अट्टण्डं कम्माणं समयपबद्धं विविस्ससीवचर्यः । धुवहारेणिगिवारं मजिदे विदियं हवे दव्वं ॥४५३॥

अष्टानां कम्मेणां समयप्रवढो विविश्नसोपचयो। ध्रवहारेणैकवारं भाजिबं द्वितीयं भवेव्द्रव्यं। ज्ञानावरणाष्ट्रविश्वकम्मेंसामान्यसमयप्रवढं विगतविश्नसोपचयमदेकवारं ध्रवहार्रावदं मागिसल्यबुतिरलेकबंडमाभ्रं वियुक्तमतिमनःपर्ध्यमानविषयद्वितीयद्वव्यविकल्पमण्कुं स ८-ख ॥

मनोडध्ययमंशायिकत्यानामनत्तेकमामेन ध्रुबहारेण ज रे ख्रुच्यतिविषयोत्कृष्टडव्ये खण्डिते यानन्मात्र — स स तस्कुटं निपुत्रमतिविषयत्रप्रन्यदृश्ये भनति स a १६ स । १ प ॥४५२॥ a

१५ अष्टकर्मसामध्यममपत्रवद्धे विकिन्सरोपचये प्र्युवहारेण एकवारं अनते यदेकलण्डं तिहपुरुमतिविषय-द्वितीयदर्ज्यं भवति— स *o* ठल ल ॥४५३॥

मनोद्रत्य वर्गणाके विकल्पोंके अनन्तर्वे भागरूप ध्रवहारसे ऋजुमतिके विषय उत्कृष्ट-द्रत्यमें भाग देनेपर जो प्रमाण आता है उतना विपुत्रमतिके विषयभूत जघन्यद्रव्यका परि-माण होता है ॥४५२॥

२० आठों कमें कि विस्नसोपचय रहित सामान्य समय प्रवद्वमें ध्रुवहारसे एक बार भाग देनेपर जो एक खण्ड आता है वह विपुलमितका विषय द्वितीयहुळ्य होता है।।४५३॥

## तब्बिदियं कप्पाणमसंखेजजाणं च समयसंखसमं। धुबहारेणवहरिदे होदि हु उक्कस्सयं दव्वं ॥४५४॥

तबृद्धितीयं कल्पानामसंख्यातानां च समयसंख्यासमं ध्रुवहारेणापद्वते भवति सलूल्कुष्टं द्रव्यं । तं द्वितीयं विष्ठुकमनःपन्येयज्ञानविषयद्वितीयद्वयविकल्पमं आस्थातकल्पांग्रज्ञ समयंग्रज्ञ संख्यासमानप्रवृद्धारंगीज्यं भागिसुनं विरकु याबरप्रमाणं कथ्यं ताबस्प्रमाणं विप्रक्रमतिमनःपर्यय- १ ज्ञानविषयसक्ष्यांकृष्टद्वयविकल्पमक्कुं सल् एक्टमागि स ३ स स

९ क व ९९९

गाउपपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुधत्तं । विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुधत्तं वरं खु णरलोयं ॥४५५॥

गब्यूतिपृयक्त्वमवरमुक्हुष्टं भवति योजनपृथक्तः । विपुलमतेरवरं तस्य पृथकःवं खलु नरलोकः।।

त्र जुमितमनःपर्धयत्रानिवयवज्ञप्यक्षेत्रं गव्यूतिपृषक्तवमेरङ्गपूर क्रोशंगळखुडु। क्रो २। ३ १ मवरुक्ट्रट्रेशं योजनपुषस्वसमाय्येजनप्रमाणमक्ष् । यो ७। ८। विपुक्रमतिमनःपर्धयत्रान वियजज्ञप्यक्षेत्रं तस्य पृषक्तमा योजनाळ पृषक्तवमप्रयोजनन्वयोजनप्राणमक्षुं। ८।९। तदुक्त्रच्यानिवयोक्ट्रप्टेशं वस्तु स्कुटमागि । नरकोकः सनुष्यकोकमेनितनिवु प्रमाणनक्षुं।

> णरलोएति य वयणं विक्खंभणियामयं ण बहुस्स । जम्हा तम्बणपदरं मणपन्जवखेनमृहिङ् ॥४५६॥

न रही जनने विकर्कभित्यामकं न वृत्तस्य । यस्मात्तद्वयनप्रतरं मनःपर्यायक्षेत्रप्रृहिष्टं ॥ विपुक्रमतिमनःपर्ययक्षानविषयसर्वात्कृष्टलेत्रप्रमाणबोळ् नरलोक इति वचनं नरलोकमं सी शब्दं तन्मनृष्यक्षेत्रयुत्तविष्कंभनियासकमलोकं बोडे यस्मात् आबुदों द्रकारणबिर्वं तद्धनप्रतरमा

तस्मिन विगलमतिविषयदितीयद्रक्ये असंस्थातकल्पसमयसंस्थिधं वहारैभेक्ते विगुलमतिविषयं सर्वोत्कृष्ट- २०

द्रव्यभवति— स a a a ख खा।४५४॥ ९। क a ९९९

ऋजुमतिविषयजवन्यक्षेत्रं गर्व्यातपृथवस्य द्वित्रिकोशाः २। ३। उस्कृष्टं योजनपृथवस्यं सप्ताष्ट्योज-नानि ७।८। विष्कृतमतिविषयजवस्यक्षेत्रं योजनपृषवस्य अष्टनवयोजनानि ।८।९।उस्कृष्टं स्फुटं नरकोकः ॥४५५॥

यद्विपुलमतिविषयोत्कृष्टक्षेत्रप्ररूपणे नरलीक इति वचनमुक्तै तत् तद्गतविष्कम्भस्य नियामकं निश्चायकं २५

विपुल्मितिके विषयभूत उस दूसरे इन्यमें असंख्यात कल्पकालके समयोंकी संख्या जितनी है उतनी बार ध्रुवहारसे भाग देनेपर विपुल्मितिके विषयभूत सर्व उत्कुष्टद्रव्य आता है ॥४५॥।

च्छाज्ञमतिका विषयभृत जाचन्य क्षेत्र गर्ल्यूनि प्रथमक्ष अर्थात् दोन्तीन कोस है। और उत्कृष्ट क्षेत्र योजन पृथमक्त अर्थात् सात-आठ योजन है। विग्रुकातिका विषयभूत जाचन्य ३० क्षेत्र योजन पृथमक्त अर्थात् आठनी योजन है और उत्कृष्टतोत्र मनुष्यछोक् है ॥४५५॥

विपुलमतिका विषय उत्कृष्टमौत्रका कथन करते हुए जो मनुष्यलोक कहा है वह

मनुष्यक्षेत्रव समचतुरस्रधनप्रतरप्रमितं विष्कष्रतिसनःपर्ययक्कानविषयसर्व्योत्कृष्टक्षेत्रप्रमाणमे वृ समुद्दिष्टं अनाविनिधनार्षवीज् पेळल्यट्ड्वप्पुवे कारणमाणि मानुषोत्तरप्रवेतास्थतरविष्कर्भ नाल्वतय्बुलक्षयोजनप्रमाणमवर समचतुरस्रक्षेत्रधनप्रतरप्रमाणं कैकोळल्पड्डुड्वेक वोडे वा मानुषो-त्तरपर्व्यतिबं पोरगण नाल्कुं कार्णग्जीळाई तिर्व्यंचरममर्श्वे चितिसदुवं विपुलमतिमनःपर्ययः

५ ज्ञानमरिगुमप्पदे कारणमागि।



# दुगतिगभवा हु अवरं सत्तद्वभवा हवंति उक्कस्सं।

अडणवभवा हु अवरमसंखेज्जं विउल्डक्कस्सं ॥४५७॥

द्वित्रिभवाः खलु जघन्यं सप्ताष्ट भवा भवंति उत्कृष्टं । अष्टनवभवाः खलु जघन्यमसंस्यातं विषुकोत्कृष्टं ॥

कालं प्रति ऋजुमतिमनःपर्ययञ्जानविषयज्ञघन्यं हिन्निभवंगळ् खल् स्कुटमागि अप्पुत् उत्कृष्टिविषं सप्रष्टभवंगळप्पुत् । विषुत्रमतिमनःपर्ययक्षके जघन्यमष्टनवभवंगळ्विषयमप्पुत् उत्कृष्टिमसंबयातसमयमप्पुत्रमादोढं पत्यासंख्यातैकभागमात्रमक्कुं प

भवति न तु बृतस्य । कृत <sup>?</sup> यतस्ताःश्चवलारिशःलक्षयोजनप्रमाणं समवतुरस्वनप्रतरं मन पर्ययविषयोक्षः । क्षेत्रं सपृद्धिः ततः कारणात् तदपि कृतः ? मानुवीतः।तृबहिश्वनुःकोणस्थितिययेमराणा परविन्तिताना । १९ तत्काष्टियालससीः परिकाता



४५ ल

कालं प्रति ऋजुमतैर्विषयज्ञचन्य द्वित्रभवाः स्युः । उत्क्रष्ट सप्ताष्टभवाः स्युः । विपुलमतैर्विषयज्ञचन्यं अष्टनवभवाः स्यु । उत्कृष्टं पन्यासक्यार्वकभागः स्यात् प ॥४५७॥

मनुष्यकोकके विष्क्रम्भका निश्चायक है गोलाईका नहीं। अर्थात् सनुष्यकोक तो गोलाकार है। वह नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पैतालीस लाख योजन प्रमाण समचतुरस्त्र पनप्रतर २० अर्थात् समान चौकोर पनप्रतर रूप प्रत्यप्रयका वल्कष्ट विषयक्षम कहा है। अर्थात् पैतालीस लाख योजन लम्बा जनना हो चौड़ा लेना। क्योंकि मानुपोत्तर पर्वतके बाहर चारों कोनोंसे स्थित देवों और तिर्यचोंके द्वारा चिन्तित अर्थको भी चल्कष्ट विपुळसति जानता है।।४५६॥

कालकी अपेक्षा ऋजुमितका अधन्य विषय दो तीन भव होते हैं। और उत्कृष्ट मात-क्षाठ भव होते हैं। विपुत्त्मतिका जधन्य विषय क्षाठ-नौ भव होते हैं और उत्कृष्ट पत्यका २५ असंस्थातवा भाग है।।४५७॥

## आवलिअसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलमदी ॥४५८॥

कावल्यसंख्यभागो अवरङ्च बरङ्च वरोऽसंख्यगुणः ततोऽसंख्यगुणितः असंख्यलोकस्तु विपुलमतेः ॥

भावं प्रति वक्ति । ऋजुमितमनःपर्ययज्ञानविषयज्ञघन्यमावस्यसंस्थातैकभागमककुमुत्-कृष्टमुमंते आवस्यसंख्यभागमककुमावोडे जधन्यमं नोडलसंख्यातगुणमक्कुं। ततः आ ऋजुमित-मनःपर्ययज्ञानविषयोत्कृष्टभावप्रमाणमं नोडलु विपुलमितमनःपर्ययज्ञानविषयज्ञघन्यभावम-संख्यातगुणितमककुमा विपुलमितमनःपर्ययज्ञानविषयोत्कृष्टभावं तु मत्ते असंख्यातलोकः असंख्यात-लोकमात्रमकृते । ≅ ।

> मिन्झमदव्वं खेतं कालं भावं च मिन्झमं णाणं। जाणदि इदि मणपन्जयणाणं कहिदं समासेण ॥४५९॥

मध्यमद्रव्यं क्षेत्रं कालं भावं च मध्यमद्वानं जानाति । इतिमनःपर्ययक्वानं कथितं समासेन ।। ऋजुनितमनःपर्ययक्वानज्ञघन्योस्कृष्टकानंगळुं विष्कृमतिमनःपर्ययक्वाच्योस्कृष्टकानंगळुं ई पैळल्पट्ट तंतम्मज्ञवन्योत्कृष्टद्रव्यक्षेत्रकालभावंगळनरिववुमा मध्यमक्वानविकल्पंगळुं तंतम्म मध्यमद्वयक्षेत्रकालं भावंगळनरिवविद्यु मनपर्ययक्वानं संक्षेपविदं पैळल्पट्टुडु । तद्बष्यक्षेत्रकाल- १९ भावंगळ्ये संवृष्टि :—

भाव प्रति ऋजुमतेर्विषयज्ञथन्य आवल्यसंख्यातैकभागः ८ । उत्कृष्टं तदालापमपि जघन्यादसंख्यात-

गुणं ८ a। ततः विपुरुमतैर्विषयजधन्यमसस्यातगुणं ८a a उत्कृष्टं तु पुनः असस्यातलोकः ।ऋa॥४५८॥ aaa

ऋजुविष्ठमत्योः जघन्योत्कृष्टीबक्त्यो जक्तस्यस्वजपन्योत्कृष्टद्वयक्षेत्रकालभावान् जानीतः। मध्यम-विकत्पास्तु स्वस्वमध्यमद्वयक्षेत्रकालभावान् जानन्ति इत्येवं मनःपर्ययज्ञान सक्षेपणीनतम् ॥४५९॥

भावकी अपेक्षा ऋजुमतिका जघन्य विषय आवळीका असंख्यातवाँ भाग है। उत्कृष्ट भी बतना ही हैं किन्तु जघन्यसे असंख्यातगुणा है। उससे विपुळमतिका जघन्य विषय असंख्यातगुणा है और उत्कृष्ट असंख्यात लोक है।।४५८।।

ऋषुमित और वियुक्तमिक जपन्य और उत्कृष्ट भेद अपने-अपने जपन्य और उत्कृष्ट इत्यस्त्रि-काल और भावोंको जानते हैं। तथा मध्यमनेद अपने-अपने मध्यम क्षेत्र-काल-भाव- २५ को जानते हैं। इस प्रकार मान्यर्पयानाका संविष्क्त क्षेत्र निवा ।।४२५।

| 6 FF     | ल ल         | 8400000      | q          | भा= व | उत्कृष्ट  |
|----------|-------------|--------------|------------|-------|-----------|
| 98081    | 66          | 0            | o a        | 0     | विपुलमति  |
| 0 0      | ,           |              | 0          |       | 14404101  |
| P 0      |             |              | . 0        |       |           |
|          | -           |              |            |       | 1         |
|          |             | ۰            |            |       |           |
| स ८      | ख ख         |              |            |       |           |
|          |             |              |            |       |           |
| स a १६ ख | ६प          | जोयण । ८।९   | मव । ८ । ९ | 683   | जघन्य     |
|          | a           |              |            | 999   |           |
|          | -           |              |            |       |           |
| ६।१।प१   | १।प ९       |              |            |       |           |
| ъ        | а           |              |            |       | 1         |
| ,        |             | _            |            |       | ļ         |
| सं ३१६ ख | ६प          | जोयण । ७ । ८ | भव।७।८     | 63    | उत्कृष्ट  |
|          | a           | 0            |            | 8 8 8 | ऋजुमित    |
|          | -           | 0            | 0          | 0     |           |
| ६।१।प।   | 99 <b>a</b> | 0            |            |       |           |
| а        | o a         | •            |            | . 0   |           |
| 1        | 0           | 0            | 0          | 6     | जघन्य ॥ ० |
| l        | 0           | 0            | 1          |       | 1         |
|          |             | 1            |            |       | 1         |
| स व १६   | ख           | गाउय।२।३     | भव २।३     | 888   |           |
| द्रब्य   |             | क्षेत्र      | काल        | भाव   | 11011011  |

संपुष्णं तु समग्गं केवलमसवत्त सन्वभावगयं।

लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं मुणेदव्वं ॥४३०॥

संपूर्ण तु समग्रं केवलमसपत्नसम्बंभावगतं । लोकालोकवितिमरं केवलज्ञानं मंतरधं ॥ जीवद्रव्यव वाक्तिगतज्ञानाविक्षगाग्रतिच्छेवगळ्गनितोळवितितुं व्यक्तिगे बंदु (भू) वरणुवे कारणमाणि संपूर्णमुं मोहनीयवीष्याँतरायनिरवजेवकपावँदमप्रतिहतक्षिक्तव्यव्यवस्याँदं मित्रकल्प्य-१५ विंदमं समग्रमुं इद्वियसहायनिरचेवकप्युवाँदं केवलमुं । सपतनंगळप्प धातिचतुष्ट्यप्रक्षप्रांदं क्रम-करणव्यवकातराहृतमाणि सकल्पवार्थगतमप्युवु कारणविद्यमसपत्ममुं लोकालोकंगळोळिवयत्त-तिमिरमामितप्पुव केवलज्ञानमं दुं मतश्रमुं बागयस्यवुवु ।

जीनद्रस्यस्य शक्तिगतसर्वज्ञानाविभागप्रतिष्क्षेद्धाना व्यक्तिगतस्यासपूर्णम् । मोह्तीयसीर्यान्तरायितस्य शेषक्षयादप्रतिहतशक्तिगुक्तस्यात् निरम्जलवाण्य समग्रम् । इन्द्रियसहायनिरपेक्षल्यान् केवलम् । घाति स्तुष्टपप्रकायात् २ • क्षमकरणव्यवधानरहितस्त्रेन मकलपदार्यगतस्यान् असंपत्तम् । लोकालोकयोविगतिसिमरं तदिद् केवलज्ञान

जीवद्रव्यके शिक्तिए जो सब झानके अविभाग प्रतिच्छेद है वे सब ब्यक हो जानेसे केवळझान सन्पूर्ण है। मोहनीय और वीर्योन्तरायका सन्पूर्ण झव होनेसे केवळजानकी शिक्त वेरोक और निश्चल है इसिळिए वह समग्र है। इन्द्रियोकी सहायता न छेनेसे केवल है। चार पारिया कर्मोका लय्बन तथा हो जानेसे तथा क्रम और इन्द्रियोंके व्यवधानसे रहित होनेके प कारण समस्त पदार्थोंको जाननेसे असपत्न है। खोक और अडोकको प्रकाशित करनेवाळा पेसा यह केवळजान जानता। 1950।

अनंतरं ज्ञानमार्गणेयोळु जीवसंख्येयं पेळवरं । चदुगदिमदिसुदबोहा पन्छासंखेज्जया हु मणपज्जा ।

संखेज्जा केवलिणो सिद्धादो होंति अदिश्चा ॥४६१॥

चतुरगैतिमतिश्रुतबोधाः पल्यासंख्येयमात्राः खलु मनःपर्ययज्ञानिनः संख्येयाः केविलनः सिद्धेम्यो भवंत्यतिरिक्ताः ॥

बतुः<sup>श</sup>तिय मतिज्ञानिगळुं शृतज्ञानिगळुं प्रत्येकं पल्यासंख्यातभागप्रमितद स्कुटमािंग । म । प । श्रु । प । मनःपर्य्यक्रानिगळुं संख्यातप्रमितरेयपुत्रु । १ । केवलज्ञानिगळु सिद्धरं नोडे

जिनर संख्येयिवं साधिकरप्पर १।

ओहिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणि असंखमागगा मणुवा । संखेजजा ह तदणा मदिणाणी ओहिपरिमाणं ॥४६२॥

अवधिरहितास्तियं ची सतिज्ञान्यसंख्यभागप्रमिता मानवाः। संख्येयाः खलु तद्भना मति-ज्ञानिनो अवधिज्ञानितः परिमाणे ॥

अवधिज्ञानरहिततिय्येंचरु मतिज्ञानिगळ संख्येयं नोडलसंख्यातभागप्रमितरप्पर प १ अवधि-० ठ

रहितमनुष्यर संस्थातप्रमितरप्पर-। १। मी यरडु राश्चिर्गाळ्डं प १ होनमप्प मतिज्ञानिगळ ०१

# संख्ये अवधिज्ञानिगळ परिमाणमक्कु प

१५

20

मन्तव्यम् ॥४६०॥ अथ ज्ञानमार्गणायां जीवसंस्यामाह—

चतुर्गतेमंतिज्ञानिनः श्रुतज्ञानिनश्च प्रत्येक पत्यासंख्यातंकभागमात्राः स्त्रुः स्फुट म प श्रु प । मन-पर्यय-

ज्ञानिन सल्याताः १। केवलज्ञानिनः जिनसल्यया समधिकमिद्धराशि ३ ॥४६१॥

अवधिज्ञानरहिततियञ्ज मतिज्ञानिसस्याया असंस्थेयभाग प १ । अवधिरहितमनुष्याः संस्थाताः १

एतद्राशिद्वयोना मतिज्ञानसंस्थैव चतुर्गत्यविज्ञानपरिमाणं भवति प a-१ ॥४६२॥

अब ज्ञानमार्गणामें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

चारों ग्रतियों में मित्रज्ञानी पल्यके असंख्यातवें भाग हैं और श्रुतज्ञानी भी पल्यके असंख्यातवें भाग हैं। भनग्ययञ्ज्ञानी संख्यात हैं। और केवलज्ञानी सिद्धराशिमें तेरहवें और चौदहवें गणस्थानके जिनीकी संख्या मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने हैं।।४६१॥

अवधिज्ञानसे रहित तिर्यंच मतिज्ञानियोंकी संख्यासे असंख्यातवे भाग हैं। अवधि- २५ क्षानसे रहित मतुष्य संख्यात हैं। मतिज्ञानियोंकी संख्यामें ये दोनों राशि घटा देनेपर चारों गतिके अवधिज्ञानियोंका प्रमाण होता है।।४६२।।

## पन्लासंखपणंगुलहदसेढितिरिक्खगदिविभंगजुहा । णरसिहदा किंचुणाचदुगदीवेभंगपरिमाणं ॥४६३॥

पल्यासंख्यातघनांगुलहृतश्रेणितिय्यंगाति विभंगयुताः । नरसिहृताःॄाकचिदूना चतुगतिविभंग-क्रानिवरिमाणं ।।

पत्थासंस्थातधनांगुलगुणित १ जगच्छेणिमात्रं तिर्ध्यंचित्रभंगज्ञानिगळपर -६ प नर-सहिता ई तिर्ध्यंचित्रभंगज्ञानिगळोळु मनुष्यविश्रंगज्ञानिगळु संस्थातप्रमितरप्प १ रवगळ संस्थयं साधिकं माढि - १ प वी राशियमं सम्यग्हिष्टगळिवं किचित्रनयनांगुळद्वितीयमूळगुणितजा-६ ० च्छेणिप्रमितसामान्यनारकर संस्थेयमं ।-२-। सम्यग्विष्टगळिवं किचित्रन ज्योतिष्कर संस्थेयं नोडि साधिकयुष्य देवगतिजर संस्थेयुमीनतुं नाल्कुं गतिगळ विभंगज्ञानिगळ संस्थेयं कृडिवोडे १० चतुर्गनिससम्तविभंगज्ञातिगळ संस्थेयुम्ब = १

> ४। ६५-५ सण्णाणरासिपंचयपरिहोणो सन्वजीवरासी हु । महिसुद अण्णाणीणं पचेयं होदि परिमाणं ।।४६४॥

सद्ज्ञानराशियंचकपरिहोनः सर्थ्वजोवराशिः खलु । मतिश्रुताज्ञानिनां प्रत्येकं भवति परिमाणं।।

पल्यासस्यातघनाङ्गुलहतजगच्छे णिमात्रतियञ्जः-६ पः संस्यातमनुष्याः 🗣 सम्यप्दृष्टचूनघनाङ्गुलद्वितीय-

मूलगुणितजगच्छे णिमात्रनारकाः—--२ —सम्यन्दृष्ट्यूर्गेज्ज्योतिकतांस्थासाधिकदेवा १ — मिलस्वा चतुः = १-४। ६५ = १

गैतिविभञ्जज्ञानिसंख्या भवति १—— = व—— ।।४६३॥ ४। ६५ = व

पत्यके असंख्यातमें भागसे गुणित घनांगृङसे जगतश्रेणको गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो उतने तियंव, संख्यात सहुष्य तथा घनांगृङके द्वितीय मुख्से जाताव्यणिको गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो उतने नारिकांगेंक प्रमाण में सम्बन्धां नारिकांगेंका प्रमाण घटानेसे जो शेव रहे उतने नारको तथा व्योतिषी देवोंके परिमाणमें भवनवासी, उपतर और वैमानिक देवोंका प्रमाण मिळानेपर जो सामान्यदेव राशिका प्रमाण होता है उसमें सम्बन्ध हृष्टि देवोंका परमाण परानेपर जो होर रहे उतने देव। इन सब दियंव, मनुष्य, नारको और देवोंक परमाणको जोड़नेपर चारों गतिके विभंगकानियोंकी संख्या होती है। ॥४६३॥

२५ १. व न साधिकज्यातिष्कसंख्यदेवाः ।

मतिश्रतावधिमनःपर्ययकेवलज्ञानिगळ संस्येगळनम्ब राजिगळं कडिबोडे केवलज्ञानिगळ संख्येय मेले साधिकमक्कु 🤞 मी राशियं सम्बंजीवराशियोजु १६ कलेयुत्तिरलुळिद शेषं १३– प्रत्येकं मत्यज्ञानिगळ संख्येयुं श्रुताऽज्ञानिगळ संख्येयुमक्कु १३।१३ । मितु वेळल्पट्ट संख्येगळ संदृष्टि चतुर्गातियक्कु । मतिज्ञानिगळ् १३-। चतुर्गितियक्कु शृतज्ञानिगळ १३-। चतुर्गतिय विभंगञ्जानिगळ चतुरगंतियमतिज्ञानिगळ् प चतुर्गंतिय श्रुतज्ञानिगळ् प चतुर्गंतिय अवधिज्ञानिगळ् ५ प<sup>°</sup> a मनुष्यगतियमनःपर्ययज्ञानिगळु १ केवलज्ञानिगळु सिद्धरं जिनरं १ तिर्यंगातिय विभंग-ज्ञानिगळु ६ प मनुष्यगतिय विभंगज्ञानिगळु १ नारकविभंगज्ञानिगळु—२—। देवविभंगज्ञानि-

इंत भगवदर्हत्परमेश्वरचारचरणार्रविदद्वंद्ववंदनानंदित पुष्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजगुरु-मंडलाचार्य्यमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रवित्रशीमदभयसूरिसिद्धांतचक-र्वीत श्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवण्यविरचितमप्य गोम्मटसारकणौटकवत्ति जीव-तत्त्वप्रदीपिकेयोळ् जीवकांडविंशतिप्रक्रपणंगळोळ द्वादशज्ञानमार्गणामहाधिकारं समाप्तमाय्तु ॥

मत्यादिसम्यक्तानराशिपञ्चकेन साधिककेविलराशिमात्रेण १ सर्वजीवराशिः १६ हीनस्तदा १३-प्रत्येकं 🚜 मतिश्रताज्ञानिपरिमाण स्यात ॥४६४॥

मति आदि पाँच सम्यग्ज्ञानियोंकी संख्या केवलज्ञानियोंके संख्यासे कुछ अधिक है। इसको सर्वजीवराशिमें-से घटानेपर मतिअज्ञानी और श्रतअज्ञानी जीवका परिमाण होता है ॥४६४॥

गंभीररचतेगळ परिरंभणेयं बिडिसि निरिसिबुबनेबुद प्रा-। रंभिसि गोम्मटवृत्ति सुघाभो-ळियिनोडिंगे मोहबज्जाचलमं ॥

इत्याचार्यश्रीनेमिबन्द्ररिवताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृतौ जीवतत्त्वप्रदीपिकाक्ष्याया जीवकाण्डे र्विशानिप्ररूपणामु ज्ञानमार्गणाप्ररूपणानाम द्वादशोऽधिकार. ॥१२॥

् इस प्रकार आवार्य श्री नेभिनन्द्र विरक्षित गोम्मदसार अपर नाम पंचसंमहकी अगवान् अहँन्त देव परमेहदरके सुन्दर चरणकमजोकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजरककर राजाहु मण्डळावार्य महावादों श्री अभवनन्द्री सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमजोकी पृक्षिसे सोभित कळादवाळे श्री केदावरवर्णीके हारा रचित्र गोम्मदस्सार कर्णाहचित्र वीवतत्त्व प्रदीपिकाकी अनुनारिणी संस्कृतदोका तथा उद्यक्ती अनुसारिणी पै. डोडरमळहचित्र सम्बन्धानचन्द्रिका नामक माष्टादीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माषा टीकाम जोवकाण्यकी सीस सम्बन्धानिक जानामाणा प्रकृषणा नामक चाहर्जा क्षीयकार सम्बन्ध कृष्णा १३६॥

# संयममार्गणा ॥१३॥

ज्ञानमार्गणाः स्वरूपमं पेळवनंतरं संयममार्गणात्यरूपमं पेळव्वेष्ठि मृंदण सूत्रमं पेळवपं— वदसमिदिकसायाणां दंडाण तर्हिदियाण पंचण्डं । धारण-पारुणणिगगडचागजत्रो संजमो मणियो ।।४६५॥

क्रतसमितिकषायाणां वंडानां तर्जेद्रियाणां पंचानां । वारणपालनिनप्रहत्यागजयः संयमो भणितः ॥

त्रतसिमितिकवायवंडेंद्रियंग्रें बी बय्दु ययासंस्थमागि बारणपालनित्प्रहृत्यागजयं संयम-में बुदु परमागमदोळ्येळ्लपट्टुबु । व्रतथारणं सिमितिपालनं कवायनिष्रहं बंडत्यागॉमिद्रियजयमें बी पंचारकारमनुळ्ळुदु संयममें बुदश्यं । सम् सम्यग्यमनं संयमः एविती निरक्तिगनुरूपलक्षणं संयमक्के पेळलपट्टुबे बुद्दु ताल्ययं ।

बादरसंजलणुदए सुहुमुदए समखए य मोहस्स ।

संजमभानो णियमा होदित्ति जिणेहि णिदिहुं ॥४६६॥

बादरसंज्वलनोदये सुक्ष्मोदये उपशमे क्षये च मोहस्य । संयमभावो नियमात् भवतीति जिनैर्स्तिहरूटः ॥

बादरसंज्वलतोहयदोळं सुक्ष्मलोभोहयदोळं मोहनीयकम्मोंपशमदोळं क्षयदोळं नियमॉदर्व संयमभावमक्कुमें दु अहंदादिगॉळदं पेळल्यट्टुदु ।

> विश्वं विमलयन्स्वीर्येर्गुणैविश्वातिशायिभिः । चिमलस्तीर्थकर्ता यो बन्दे तं तत्पदासये ॥१३॥

अय ज्ञानमार्गणा प्ररूपेदानी सयममार्गणामाह-

त्रतसिमितिकपायदण्डेन्द्रियाणा पञ्चाना यवासरूयं धारणपाछननिग्रहस्यागजयाः संयमो भणितः। प्रतभारण समितिपालन कपायनिग्रहः दण्डस्यागः इन्द्रियजय इति पञ्च वा संयम इत्यर्थः। सं-मम्यक्, यमन २० संयमः॥४६५॥

बादरमञ्चलनोदये सूक्ष्मलोभोदये मोहनीयोपशमे क्षये च नियमेन संयमभावः स्यात् । तथा हि-प्रमत्ता-

क्कानमार्गणाकी प्ररूपणा करके अब संयममार्गणाकी प्ररूपणा करते हैं.—व्रत, सिसित, कषाय, मन-वचन कायरूप वृष्ड और इन्द्रियोंका यथाक्रम धारण, पालन, निम्रह, त्याग और जयको संयम कहा है। अर्थान व्रतोंका धारण, सिमितियोंका पालन, कषायोंका निम्रह, रूण्डॉ- वृष्का त्याग और इन्द्रियोंका जय इस प्रकार पाँच प्रकारका संयम है। 'सं' अर्थान सम्यक्रूपसे यसको संयम कहते हैं। ॥४६५॥

बादर संब्वलन कषायका बदय होते, पूक्ष्म लोमकवायका ध्वय रहते तथा मोहनीय-का वपशम और क्षय होनेपर नियमसे संयमभाव होता है ऐसा जिनदेवने कहा है। इसका ŧ۰

प्रमत्ताप्रमत्तरोज् संज्वलनकवार्यगळ्ये सर्वधातिस्पर्द्धकंगळ्य्वाभावलक्षणकायमुं उवय-निषेकव उपरितानिक्षणेळ्यपामाक्ष्यलमुप्यामपुतितु बारियमोहतीयल्योपकासमुं बादरतंत्र्य-लनवेत्राधातिस्पर्द्धकक्कं संयमाबिरोधविंवनुवार्यकाळं सामाधिकछेवोपस्थापनसंयमंगळपुत्रुसा गुल-स्यानद्वयवे ळे परिहारपुद्धिसंयममुमस्कुः । सुक्षमकृष्टिकरणानिवृत्तिपदर्यतं बादरसंज्वलनोवर्यविवस-५ पूर्व्यानिवृत्तिकरणबोळं सामाधिकक्छेवोपस्थापनसंयमंगळपुत्रु । सुक्ष्मकृष्टिकरे एवित्रस्यानिवृत्तिकर्यात्रस्यानिवृत्त्यक्रिक् लोभोवर्योव सुक्ष्मसापरायसंयममस्कुः । बारित्रमोहनीयसक्वीप्रभाववर्यम् प्रवापतिवार्यमस्कुः । बारिक्मोहन्योत्तिपत्रवेशकायस्यविवं याव्याल्यात्रसंयमं कीणकवायावित्रणस्यानत्रस्यके नियमविवसमकु-मं वित्र अर्ह्यविवार्यिव निक्सिपसत्यदुवे बुतस्यंमीयर्थमने मृवणगायानुत्रद्वयविदं विदारं साडिवयर ।

बादरसंजलणुदए बादरसंजमतियं खु परिहारी।

पमदिदरे सहग्रदए सहमी संजमगुणी होदि ॥४६७॥

बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रयं ललु परिहारः । प्रमलेतरयोः सूक्ष्मोदये सूक्ष्मः संयम-गणो भवति ॥

बाबरसंज्वलनसंयमाविरोधिदेशघातिस्पर्धकोवयदोळ् बाबरंगळप्य सामायिकच्छेदोप-स्यापनपरिहारविद्युद्धिसंयमंगळे ब संयमत्रयमक्कुमल्लि परिहारविद्युद्धिसंयमं प्रमत्ताप्रमतरोळेयक्कं १५ उळिबरद्रमनिवृत्तिपर्यंतमप्युच् । मुरुमक्कृष्टिरूपसंज्वलनलोभोदयमागुन्तिरल् सुक्षमसोपरायसंवय-

प्रमत्तयो. सज्बलनकपायाणा सर्वचातिस्त्यकंतानामृदयामावलकणे क्षये उदयनिवेकादुवरितननिवेकाणा उदया-भावलकणे उपग्रमे बादरसञ्बलनदेशचातिस्त्यकंत्रस्य संयमाविरोधेनोदये सित सामायनक्षेद्रोपस्वापनयिहार-विचुद्धिसयमा भवन्ति, सुस्मकृष्ठिकरणानिवृत्तिपर्यस्यं बादरसंज्वलनोदयेनापुवनिवृत्तिकरणेऽपि सामायिनक्षेद्रो-स्त्यापनसंयमी भवतः । सुदमकृष्टिगतसंज्वलनलोभोदयेन सुरुमसापरायसंयम चारित्रमोहनोदसर्वोद्ययेन उप-स्वापनसंयमी भवतः । सुदमकृष्टिगतसंज्वलनलोभोदयेन सुरुमसापरायसंयम चारित्रमोहनोदसर्वोद्ययेन उप-कममेवायं नावाद्ययेनाह—

बादरसञ्बलनसंयमानिरोधिदेशधातिस्पर्धकोदये बादरं सामायिकछेदोपस्यापनपरिहारविवृद्धिसंयमत्रयं भवति । तत्र परिहारविवृद्धिः प्रमत्ताप्रमत्तयोरेव, शेषद्वयं अनिवृत्तिपर्यन्तं भवति । मुश्मकृष्टिगृतसंख्वलनलोभोदय

स्पष्टीकरण इस प्रकार है—प्रमन्त और अप्रमन्त गुणस्थानमें संज्वलन कपायोंके सर्ववातीरूप स्पर्धकोंक उदयका अभावरूप काव, तथा उदयक्त निवेकोंसे उत्तरके निवेकोंक। उद्दरका
अभावरूप उप्तान तथा बादर संज्वलनके दोवाती स्पर्द्धकोंक। संयमका विरोध न करते हुए
उदय होनेपर सामायिक, डेटोपस्थापना और परिहारिवजुद्धि संयम होते हैं। किन्तु सुस्मकृष्टि करनेरूप अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पर्यन्त बादर संज्वलन कपायका उदय होनेसे
अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें भी सामायिक और डेटोपस्थापना संयम होते हैं। सूक्ष्मकृष्टि कार्यका अपेत अनिवृत्तिकरणमें भी सामायिक और डेटोपस्थापना संयम होते हैं। सूक्ष्ममेहका उदाम होनेपर अप्तान्तिकष्यामें और क्षय होनेपर झीणकवाय, सयोगकेवर्ज और
अयोगकेवर्ज गुणस्थानोंमें यदाखातसंयम होता है।।४६॥।

इसी अर्थको दो गाथाओंसे कहते हैं-

बादर सञ्बलन कथायके देशघाती स्पर्धकोंका, जो संयमके विरोधी नहीं हैं, उदय ३५ होते हुए सामायिक, छेदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि ये तीन सयम होते हैं। इनमें से परिहारविशुद्धि तो प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें ही होता है। रोप दोनों अनिवृत्तिकरण

गुणमक्कु ।

जहस्वादसंजमी पुण उवसमदो होदि मोहणीयस्स । स्वयदो वि य सो णियमा होदि सि जिणेहि णिवि्दहुं ॥४६८॥

यवास्यातसंयमः पुनरपरामाः द्भवति मोहनीयस्य । क्षयतोपि च स नियमाद् भवति इति जिनैन्निहिष्टं ।।

यथाल्यातसंयमं मसे मोहनीयनुपत्रमविबमक्कुं। मोहनीयनिरक्तोषक्षयविवमुं आ यथा-ल्यातसंयमं नियमविबमक्कुमें वितु जिनकर्पाळवं पेळल्यदुदु ।

तदियकसायुदयेण य विरदाविरदो गुणो हवे जुगवं ।

बिदियकसायुदयेण य असंजमी होदि णियमेण ॥४६९॥

नृतीयकवायोवयेन च विरताविरतगुणो भवेचुगपत् । द्वितीयकवायोवयेन च असंयमो भवति ।• नियमेन ॥

प्रत्यास्यानावरणतृतीयकवायोदयर्विबं विरताविरतगुणमोम्मो वलोळयक्कुं। संयमुमसंयममु-मोम्मो वलोळयक्कुमदुकारणमापि सम्यग्निम्यावृष्टियं तते देशसंयतपुमिश्रसंयमियक्कुमेंबुदरर्थं। द्वितीयकवायोदयवोळप्रत्यास्यानकवायोदयदोळसंयमं नियमिंददं मक्कुः।

संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तरं दुरवगम्मं।

जीवो सम्रव्यहंतो सामाइयसंजदो होदि ॥४७०॥

संगृह्य सकलसंयममेकयममनुतरं दुरवगम्यं । जीवःशुमुद्धहृन् सामायिकसंयमो भवति ॥ संगृह्य सकलसंयमं व्रतथारणाविषंजविषमप्पसंयममं युगपस्पर्वसावद्याद्विरतोस्मि येवितु संग्रहिसि संक्षेपिसि एकयमं भेवरहितसकलसावद्यनिवृत्तिस्वरूपमप्प एकयमुमं अनुतरं असदृशं

सुक्ष्मसापरायसयमगुणो भवति ॥४६७॥

स यवास्यातसयमः पुनः मोहनीयस्योपशमतः निरबशेषश्रयतश्च नियमेन भवतीति जिनेरुक्तम् ॥४६८॥ प्रत्यास्यानकवायोदयेन विरत्नाविरतगुणो युगपद् भवति, संयमासंयमयोर्थ्वगरसभवात् । सम्यग्मिष्यान् दष्टिवर्वरुप्तन्तवर्तार्शप मिश्रसंयमीरथर्वः । अत्रत्यास्यानकायोदये असयमो नियमेन भवति ॥४६९॥

पर्यन्त होते है। सूक्ष्मकृष्टिको प्राप्त संज्वलन लोभका बद्य होते हुए सूक्ष्म साम्पराय नामक २५ संयमगुण होता है।।४६७॥

यथाख्यात संयम नियमसे मोहनीयके उपशमसे अथवा सम्पूर्ण क्षयसे होता है ऐस

जिनदेवने कहा है ॥४६८॥

तीसरी प्रत्याख्यान कथायके जदयसे एक साथ विरतअविरतरूप गुण होता है क्योंकि संयम और असंयम एक साथ होते हैं। अर्थात् जैसे तीसरे गुणस्थानमें सम्यक्त्व ३० क्योंत प्रत्यात्व मिळे-जुळे होते हैं वैसे ही देशसंयत नामक पंचम गुणस्थानमें संयम और असंयम मिळा हुआ होता है। दूसरी अप्रत्याख्यान कथायके जदयमें नियमसे असंयम होता है।। इसरी अप्रत्याख्यान कथायके जदयमें नियमसे असंयम होता है।। इसरी अप्रत्याख्यान कथायके जदयमें नियमसे असंयम

व्रतधारण आदि रूप पाँच प्रकारके सकळ संयमको एक साथ 'मैं समस्त सावधारे विरत हुँ' इस प्रकार संगृहीत करके एक यम रूपसे धारण करना सामायिक संयम है। ३५ मिगिलिनिल्लबुदं बुगस्यं बुःखेन महता कच्टेन गस्यं प्राप्यं एवंविषमप्य सामायिकमं समृद्रहन् जीवः कैकोंड् नबमुवंतप्यासन्नभव्यश्रीवं सामायिकसंयमो भवति । सामायिकः संयमोऽस्यास्मिन्दा सामायिकसंयमः सामायिकसंयममनुक्रक्र सामायिकसंयमनेवनकः ।

> छेत्तृष य परियायं पोराणं जो ठवेइ अप्पाणं । पंचजमे धम्मे सो छेदोवड्रावगो जीवो ॥४७१॥

छित्वा च पर्व्यायं पुराणं यः स्थापयित आस्मानं । पंचयमे यस्मं स च्छेदोपस्थापको जीवः ।।
छित्वा पुराणं पर्व्यायं सामायिकसंयतनागित्रतुं बिळिच सावद्यव्यापारंगळणे संदिद्धंतप्पजीवं
प्राक्तसमावद्यव्यापारप्प्यायमं प्राविक्ष्यतंगीळतुं छित्वा च्छेदिसि यः आवनोळ्यं आस्मानं तत्नं पंचयमे
यस्मं तत्यारणाविपंच्यकारसंयमच्ययमस्वीलु स्थापयित लेळोगीळसुणुं सः जीवः आ जीवं च्छेदोप्
र स्थापकः च्छेदोपस्थापनात्यतनक्कं । च्छेदोनोपस्थापनं च्छेदोपस्थापनं । प्राविक्ष्यावरणेनोपस्थापनं च्छेदोपस्थापनं यस्य स च्छेदोपस्थापकः एवित् निक्तिलक्षणाविद्यमनकः । अथवा प्राविच्यानं
गाळितं ता माविव दोषं पोगदोडे मून्तं ता माविव तप्मनावोवक्कतक्षुतं च्छेदिसि किरियनागि
तनमं मत्ता निरव्यवस्यमविद्यापकः एवितिल्य अधिकरणव्युपत्तित्यकुतं । स्वतपित च्छेदे सति
उपस्थापनं यस्यानी च्छेदोपस्थापनस्थापकः एवितिल्य अधिकरणव्युपत्तित्यकुतं ।
र पंचमितिते निकाचो परिकास सदा वि जो हः सावञ्जं ।

पंचसिनदो तिगुचो परिहरह सदा वि जो हु सावज्जं । पंचेक्कजमो पुरिसो परिहारयसंजदो सो हु ॥४७२॥ पचसिनतिस्त्रगुतः परिहरति सवापि यः ललु सावद्यं। पंचेकयमः पुरुषः परिहारसंयतः स क्रलु ॥

सकलसावद्यनिवृत्तिकयं, अनुत्तरं-असद्वां, संवूर्णं, दुरवगम्यं-दुःखेन प्राप्यं तत्सामाधिकं समुद्रहन् जीव-२० सामाधिकसयमः-सामाधिकसयमसंयक्तो प्रवति ॥४७०॥

सामयिकसंपती भूरता प्रचाय सावव्यापारश्रिपश्री यो जीत. पुराण-प्रान्तनं सावव्यापारपर्याय
प्राप्तिवसंविक्ष्यस्या बात्यानं व्रत्यारणात्पिश्चम्रकारसंवयनस्ययः स्थापयति स छेरोपस्यापनसंवतः स्यात् ।
छेरेत प्राप्तिवत्ताचरका उत्तरमापन प्रस्य स छेरोपस्यापन होत निरुक्तः। अयदा प्राप्तिवत्तेन स्वकृतदोपपरिहाराय पूर्वकृतसन्तरोपानुवारिण छिस्ता बात्यान तन्निरवत्तर्ययमे स्थापयित स छेरोपस्यापनकायतः , स्वतर्पास
२५ छेरे सति उत्तरमापनं सस्य स छेटोपस्थापन इत्याविकरणस्थायने ॥४५४॥

अर्थात सामायिक संयम भेदरहित सकड पापोंसे निवृत्तिक्व है। यह अनुत्तर है अर्थात् इसके समान अन्य नहीं है, सम्पूर्ण है और दुरवान्य है अर्थात् बड़े कष्टसे यह प्राप्त होता हैं। उस सामायिकको धारण करनेवाला जीव सामायिक संयमी होता है।।४५०।।

सामायिक संयमको धारण करनेके पश्चात् उससे ज्युत होकर सावध कियामें लगा ३० जो जीव इस पुराने सावधाव्यापाररूप पर्यायका प्रायद्विचक्त द्वारा छेदन करके अपनेको झतथारण आदि पाँच प्रकृतिक संक स्वायत्यापाररूप पर्यायक करता है वह छेदी-पश्यापना संयम्नावाल होता है। छेद अर्थात् प्रायद्विचक करनेके द्वारा जिसका उपस्थापन होता है वह छेदी-पस्थापन है ऐसी निक्षिक है। अथवा प्रायद्विचक हारा अपने किये हुए दोषोंको दूर करनेके लिए पूर्वकृत तपको जसके दोषोंके अनुसार छेदन करके जो आत्माकोनिदाय संयममें स्थापित ३५ करता है वह छेदी-पस्थापक संयमों है। अथने तपका छेद होनेपर जिसका उपस्थापन होता है वह छेदी-पस्थापक है। इस प्रकृत अधिक स्थापत है। इस्त प्रकृत उपस्थापन होता है वह छेदी-पस्थापन है। इस प्रकृत अधिक स्थापत है। इस प्रकृत अधिक स्थापत है। इस प्रकृत अधिक स्थापत है। इस प्रकृत स्थापत है। इस प्रकृत स्थापत है। इस प्रकृत स्थापत है। इस स्थापत है। इ

पंचसित्रत्योऽस्पसंतीति पंचसित्रतः। पंचसितिपुक्तनुं तिल्ली गुप्रयोऽस्मिन्तिति त्रिगुप्तः त्रिगुप्तित्योऽक्ल्इिबनु सदापि सर्व्वतिष एल्ला कालम् सावयं प्राणवश्यमं परिदृरित परितृरिसुपुं। यः वायनोष्टमं पंचेक्तयमः पंचेक्तयमनुष्टळ पुष्वः पुष्यमु सः वातं परिहारकसंग्रतः सल् परिहार-विज्ञुद्विसंयतनक्कुं स्कुटमिप।

> तीसं वासो जम्मे वासपुधत्तं खु तित्थयरमूळे । पच्चक्खाणं पढिदो संझुणदुगाउयविद्यारो ॥४७३॥

त्रिशद्वर्षो जन्मनि वर्षपृथक्त्वं सालु तीत्र्यंकरमुले । प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनद्विगव्यूति-

विहारः ॥

जन्मबोळ् त्रिशाद्ववंमगुळ्ळं सर्ववा सुखियणं बहु वीक्षेमोड् वर्षपृथक्तवं बरं तीत्यंकर श्रीपावमुश्वतेळ् प्रत्यास्थानमं बे भत्तन्त पृथ्वं पिर्ठियितिवातं परिहारिकद्विद्वायममं केलोड् १० संध्यात्र्यप्रसुत्तकं काल्योळर को को त्रमाणविद्यात्रम् केलोड् १० संध्यात्र्यप्रसुत्तकं काल्योळर को को त्रमाणविद्यात्रम् केलोड् १० संध्यात्र्यप्रसुत्तकं परिहारिकद्विद्वाद्वाय्यस्यकं । परिहरणं परिहारः प्राणिक्यानिवृद्धिसंयमः एवितृ एरिहारिकद्विद्वाद्वायस्य एवितृ परिहारिकद्वाद्वायस्य कालपर्यविद्यात्रम् विद्वाद्वायस्य परिहारिकद्वाद्वायस्य परिहारिकद्वाद्वायस्य कालपर्यक्विद्वायस्य क्ष्यात्वायस्य परिहारिकद्वाद्वायस्य परिहारिकद्वाद्वायस्य विद्वाद्वायस्य विद्वाद्व

पञ्चसमितसमेतः त्रिगुतियुतः सदापि प्राणिवध परिहर्रात, यः पञ्चाना सामायिकादीनां मध्ये परिहार-विजुद्धिनामैकसयम पुरुष सः परिहारिविशृद्धिसयत स्फट भवति ॥४७२॥

जन्मनि विश्वद्वाषिक सर्वदा मुखी सन्नागत्य दोक्षा गृहीत्वा वर्षपृषक्तवर्यम्तं तीर्यकरश्रीपादम्के २० प्रत्याख्यानं नवमृत्वं पठित स परिद्वारविवृद्धिस्यसं स्वीकृत्य संध्यात्र्योतस्वकेताले द्विकाशप्रमाणविवृद्धि रात्री विद्वाररिद्धित प्रावृद्धकालनियमरिद्धित परिद्वारर्ते, प्रावृद्धकालनियमरिद्धित परिद्वारर्ते, प्रावृद्धकालनियमरिद्धित परिद्वारर्ते, प्रावृद्धकालनियमरिद्धित स्वार्धित स्वार्थित परिद्वार्त्य परिद्वार्थित स्वार्धित स्वार्य स्वार्धित स्वार्धित स्वार्धित स्वार्धित स्वार्धित स्वार

जो पाँच समिति और तीन गुप्तियांसे युक्त होकर सदा ही प्राणिवधसे दूर रहता है २५ वह सामायिक आदि पांच संयमोंमें-से परिहारविशुद्धि नामक एक संयमको धारण करनेसे परिहारविशुद्धि संयमी होता है।।४०२॥

जन्म से तीस वर्ष तक सर्वदा सुखपूर्वक रहते हुए उसे त्याग दीक्षा महण करके वर्षप्रकरत्वपरंग्न तीयं करके पाइमूळमें जिससे प्रत्याक्ष्यान नामक नीवं पूर्वको पढ़ा है वह परिहारिश्यक्ति संयमको त्वीकार करके सदा काळ तीनों सम्ब्याओं को छोड़कर दो कोस ३० प्रमाण विहार करता है, रात्रिमें विहार नहीं करता, वर्षाकालमें उसके विहार न करनेका नियम नहीं रहता, वह परिहारिश्युद्धि संयमी होता है। परिहरण अर्थान् प्राणिहिंसासे निवृत्तिको परिहार कहते हैं। उनसे विश्व शुद्धि जिसमें है वह परिहारिश्युद्धि हैं। वह संयम जिसके होता है वह परिहारिश्युद्धि संयमी है। उसका जवन्य काळ अन्तर्युद्धित है स्वयंकि कमसे कम इतने काळ पर्यन्त हो उस संयम से रहकर अन्य गुणस्थानों में चळा जाता १९ है। उसका क्यान्य क्रांक जन्तर्युद्धित है । उसका क्यान्य केल करते होता है। उसका क्यान्य क्रांक क्याने होता है। उसका क्यान्य काळ जाता १९ है। उसका क्यान्य छोल करते ही स्वयं स्वयं स्वयं से रहकर अन्य गुणस्थानों में चळा जाता १९ है। उसका क्याने क्याने क्याने स्वयं काल करते ही वर्ष स्वयं स्वयं क्याने हैं। उसका क्याने से क्याने स्वयं काल करते ही स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं हि उस्ति हमसे केल करते ही स्वयं स्वयं से स्वयं स्वयं हि उस्ति हमसे केल करति स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं हम स्वयं हि उस्ति हमसे केल करती हमसे क्या स्वयं स्वयं स्वयं हम स्वयं हम

मनों भतनेय पूर्व्यमं पठियिसि मत्ते परिहारिबद्वाद्वसंयममं पोर्हिबंगे तदुरकृष्टकालं संभविसुगु-मप्पुर्वारंदं। 'परिहारिद्वसमेतः षड्जीवनिकायसंकुले विहरन्। पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पाप-निवहेन'।

अणुलोहं वेदंतो जीवो उवसामगो व खवगो वा ।

सो सुहुमसंपराओ जहस्वाएणुणवो किंचि ।।४७४॥

अणुलोभं वेदयमानो जीवः उपभावको वा क्षपको वा । स सूक्ष्मसांपरायो यथास्यातेनोनः किचित ।।

्रमुद्दमलोभक्वध्यित्तत्र्गुजाममामानोज्यंनन् भविषुत्तं जीवन् उपदामकनागिल मेणु क्षपक-नागिल मेणु सः ज्ञा जीवे सुरुससांपरायने वनकत् । पुरुसः सांपरायः कायाये प्रस्य स सुरुससांपरायः १० एवं यन्त्रस्थनामविशिय्यमहामृति ययात्यातसंयिमस्कोत्रने किसिवृत्तनकत्।

> उवसंते खीणे वा असुहे कम्मिम्म मोहणीयम्मि । छद्रमद्दो व जिणो वा जहखादो संजदो सो दु ॥४७५॥

उपशांते क्षीणे वा अशुभे कर्माण मोहनाये छत्त्रस्थो वा जिनो वा यथास्यातसंयतः स तु ॥ अशुभमप्प मोहनोयकर्म्प्युश्चातंत्तागुत्तित्त्वः मेणु क्षीणमागुत्तं विरायनार्थ्य छत्रस्यं १५ उपशांतकश्चायनागिर्व मेणु क्षीणकवायख्यस्यनार्गितः मेशु जिनते वा सयोगकेविष्ठपुर्ययोगक्ष्यार्थ्यः मेणागिर्व सः आजि वु सन्ते यथाख्यातसंयतने बनकर् । मोहस्य नित्वशैक्योगकामास्त्र्याच्या

दिवसादारम्य त्रिशद्वर्षाणि सर्वदा मुखेन नीत्वा सयम प्राप्य वर्षपृषक्त्वं नीर्यकरपादमूले प्रत्याक्यान पिटनस्य सदक्कीकरणात ॥

उक्तं च~

२०

परिहार्राधसमेतः षड्जीवनिकायसकुळे विहरन् । पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पापनिवहेन ॥४७३॥

सूरमलोमकृष्टिगतानुमागमनुभवन् य उपशमकः धापको वा स जीवः सूरमसापरायः स्यात् । सूरमः-सापरायः कथायो यस्येत्यन्वर्थनामा महामनिः यथान्यातसयमिष्ट्यः किविन्त्ययो भवति ॥४७४॥

अनुभमोहनीयकर्मणि उपशान्ते क्षीणे वा यः उपशान्तक्षीणकपायख्यस्यः सयोगायोगजिनो वा, सः, तु-पुनः, यथाव्यातमयतो भवति । मोहस्य निरवशेषस्य उपशमात् क्षयाद्वा आत्मस्वभावावस्यापेकालकाणे

२५ सदा सुखसे विवाकर संयम भारण करके वर्षप्रथक्तव तक तीर्थंकरके पादमूलमें प्रश्वाच्यान पढ़नेके पत्त्वात परिहारविशुद्धि संयम स्वोकार करना होता है। कहा है—'परिहारविशुद्धि म्ह्यद्विसे संयुक्त जीव छह कायके जीवांसे मरे स्वानमें विहार करते हुए भी पाप समृहसे वैसे ही छिन नहीं होता जैसे कमलका पता पानीमें रहते हुए भी पानीसे छिन नहीं होता'।।४३॥। सुहम कृष्टिको प्राप्त छोम कथायके अनुमागको अनुभव करनेवाला उपसमक या

पूर्व हाएका नात कान कानका कानुसावका कर्युस्ताका कर्युस्त हाएका नात्त्वका कान्यकार्य के अपने जीव सूक्त साम्प्राय होता है। सूक्त साम्प्राय अर्थोत् क्याय जिसकी है वह सार्यक नामवाला महासूनि यथाल्यात संयमियांसे किंचित् ही हीन होता है।।४७४॥

अशुभ मोहनीय कर्मके जपशान्त या ख्रय हो जानेपर उपशान्त कथाय और सीण कथाय गुणस्थानवर्ती छद्मस्थ अथवा सयोगी और अयोगी जिन यथाख्यात संयमी होते हैं।

१. क<sup>°</sup>गलिटं किं।

24

20

त्मस्वभावावस्थापेक्षालक्षणं यथाख्यातं चारित्रमित्याख्यायते ।

पंचतिहिचउविहेहि य अणुगुणसिक्खावएहि संजुता । उच्चंति देयविरया सम्माइदी झलियकम्मा ॥४७६॥

पंचत्रिचतुर्क्विवेश्च अणुगुणशिक्षाव्रतेः संयुक्ताः । उच्यते वेशविरतः सम्यग्वृष्टयो झटित-कम्माणः ॥

पंचविधाणुवर्तगळिदं त्रिविधगुणवर्तगळिदं चतुर्विवधशिक्षावर्तगळिदं संयुक्तरप्प सम्यव्दृष्टि-गळु कर्म्मानिज्जेरेयोळकुडिववर्गाळ् देशविरत्तरें दु परमागमदोळ्येळल्पटूरु ।

दंसणवदसामायियपोसहसचित्तराहमत्ते य ।

बम्हारंभपरिग्गह अणुमणसुविदद्व देसविरदेदे ॥४७७॥

दर्शनिकवितकसामायिकप्रोषधोपवाससचित्तविरत-रात्रिभक्तविरतब्रह्मचार्ध्यारंभविरतपरि- १० प्रहविरतानुमतिविरतोहिष्टविरताः वैशविरता एते ॥

द्दल्लि नामैकदेशो नाम्नि बत्ति एंबी न्यायविदं छाये माडल्पट्डुद् । आ देशविरतभेवंगळ्यंनो दण्युवदं ते बोडे दर्शनिकनुं बतिकनुं सामायिकनुं प्रोवधोयवासनुं सिक्तविरतनुं रात्रिभक्तविर तन् ब्रह्मचारिषु आरंभविरतनुं परिग्रहविरतनुमनुमतिविरतनुमुहिष्टविरतनुमें वितिल्लि वर्शनिकनेवं ।

> "पंजुंबरसहियाइं सत्तइ वसणाइ जो विवज्जेइ । सम्मत्तविसद्धमई सो वंसणसावयो भणियो ॥" [ वस. था ५७ ]

यथारूयातचारित्रमित्यास्यायते ॥४७५॥

पञ्चित्रचतुरणुगुणशिक्षावतैः सयुक्तपम्यग्दृष्टयः कर्मनिर्जरायन्तः ते देशविरताः इति परमागमे उच्चन्ते ॥४७६॥

अत्र नार्मेकदेशो नाम्नि वर्तते इति नियमाद् गायाचीं व्याख्यायते । दर्शनिको, वृतिकः, सामापिकः, प्रोपपोपवासः, मिक्तिदत्त, रात्रिमक्तिदतः, ब्रह्माक्तिः, आरम्मविदतः, परिव्रहृतिदतः, कृत्रतिविदतः, उद्दिश्चिदत्त्रक्षेयोकादत्त्रीते विद्यप्रेदाः। तत्र-"पञ्चुवरसहियार्धं सतद्द वसमाणि नो विवर्णके । सम्मतिवसुद्धमई सो दंगपासावको भणिको ।" वस् आ '५०) इत्यादिन्त्रवानि ज्ञयन्तर्यक्षणत्त्रवान्त्रामि ।।।।

समस्त मोहनीय कर्मके उपराम अथवा क्ष्यसे आत्मस्वभावकी अवस्थारूप लक्षणवाला २५ यथाल्यात चारित्र कहलाता है॥४५५॥

पाँच अणुत्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षाव्रतोंसे संयुक्त सम्यग्दृष्टी जो कर्मोंकी निर्जरा करते हैं उन्हें परमागममें देशविरत कहते हैं ॥४०६॥

यहाँ नामका एकदेश नामका वाचक होता है इस नियमके अनुसार गाथाका अर्थ कहते हैं—दर्शनिक, त्रतिक, सामायिक, प्रोपयोपवास, सचित्तविरत, रात्रिभक्तविरत, ३० न्न्रज्ञाचारी, आरम्भविरत, परिमहविरत, अनुमतिविरत और उदिष्टिविरत ये ग्यारह देश-विरत्त भेद हैं। पाँच चहुन्दादिक साथ सात व्यसनोंको जो छोड़ता है उस विगुद्ध सम्यक्तव्यारीको दर्शनिक आवक कहते हैं। इत्यादि इन मेहाँके लक्षण अन्य प्रत्योंसे जाना। ॥१९००॥

इत्यादिलक्षणंगळु देशविरतरुगळगे ग्रंथांतरदोळरियस्पडुवुबु ।

जीवा चोद्दसभेया इंदियविसया तहद्ववीसं तु ।

जे तेस जेव विरया असंजदा ते मुजेयन्वा ॥४७८॥

जीवाइचतुर्द्धाभेवाः इंद्रिथविषयास्तथाष्टाविधातिः तु । ये तेषु नैव विरताः असंयतास्ते ५ मंतव्याः ॥

पविनाल्कं जीवभेदंगळोळं तु मत्ते इंद्रियनिषयंगळ्पितें दुभेदं गळोळमार्क्केलंबर विरतरल-दवर्गळ असंयतरे दरियल्पड्वर ।

पंचरस पंचवण्णा दो गंधा अहुफाससत्तसरा।

मणसहिदटठावीसा इंदियविसया मुणेदन्वा ॥४७९॥

पंचरसा पचवर्णाः द्वौ गंधौ अध्टस्पर्शाः सप्तस्वराः । मनः सहिताध्टाँवशितारिद्रियविषया
मंतस्याः ।।

तिनतकटुकवायास्त्रमधुरमें व पंचरसंगळुं श्वेतपीतहरितारणकुष्णमें व पंचवणैगळुं सुगंध-दुर्गाचमें बरहु गंधपु पृष्ठुककर्कापुरुक्तप्रशितीण्णानित्यस्क्रमें व अल्टस्परांगजुं वहक्ष्वप्रमाधार सम्प्रम पंचमधेवतिनवावमें व सरितमस्य निगळप्पसम्बद्धान्तुं कृष्टिवितिहर्वातिव्यानिक्यानेत्रुं १५ मनीविषयमों वितु होवियानेष्टिवितिवयंगळट्यांकानित्रमितकें व संतर्थगळकः

अनंतरं संयममार्गणयोळु जीवसंख्येयं पेळवपं :---

पमदादिचउण्हजूदी सामाइयदुगं कमेण सेसतियं।

सत्तसहस्सा णवसय णवलक्खा तीहि परिहीणा ॥४८०॥

प्रमत्ताबिचतुर्णौ युतिः सामायिकद्विकं क्रमेण शेषत्रयं । सप्तसहर्त्ने नवशतं नवलक्षं त्रिभिः २० परिहीनानि ।।

चतुर्वशजीवभेदा', नु-पुन. इन्द्रियविषयाः अष्टाविशति तेषु ये नैव विरतास्ते असयता इति सन्तरुषाः।।४७८/॥

रसा.-तिनकर्ककवायान्त्रमध्या पञ्च । वर्षाः-व्वेतपीतहारितारणकृष्णाः पञ्च । गन्धौ सुगन्धदुर्गन्धो द्वौ । स्पराः- सृदुककवामुक्तपुर्वातोताणस्तियस्याः अष्टो । स्वराः-यहण-क्रप्य-गान्धार-मध्यम-सञ्चम-स्वयन-द्वं निष्पाय सरिरामप्रधीनस्याः सप्त एते द्विन्दर्यावस्याः सप्तविशतिः । मनोविषय एकः, एवमष्टाविद्यतिर्य-त्तस्यः ।।४९९॥ अत्र सयमार्गणाया जीवरणनामाद्व-

चौदह प्रकारके जीव और अठाईस इन्द्रियोंके विषय, इनमें जो विरत नहीं हैं वे असंयमी जानना ॥१९०८॥

तीता. कटुक, कसैला, खट्टा, मीठा ये पाँच रस हैं। इवेत, पीला, हरा, लाल, काला ये है॰ पाँच वर्ण हैं। सुगन्य, दुर्गन्य ये दो गन्य हैं। कोसल, कठोर आरी, हल्का, शीत, उच्चा, चिकता, रूखा ये आठ स्पर्श हैं। यहज, ऋष्यभ, गान्यार, मध्यम, पंचम, धेवत, निषाद ये सारे गम प घ नि रूप सात स्वर हैं। ये सताईम इन्द्रियविषय हैं और एक मनका विषय है। इस प्रकार अठाईस विषय जानना।।४७९॥

अब संयम मार्गणामें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

> पन्लासंखेज्जदिमं निरदानिरदाण दन्नपरिमाणं । पुन्त्रत्तरासिहीणो संसारी अनिरदाण पमा ॥४८१॥

पल्यासंख्येयभागो विरताविरतानां द्रव्यप्रमाणं । पूब्बोक्तराशिहीनः संसारीं अविरतानां १० प्रमा ॥

पत्यासंख्यातैकभागं वे शसंयतजीवद्रव्यप्रमाणमक्कु प मी पूर्व्वोक्तवट्राशिविहीन-००४०

प्रमत्ताः ५, ९३, ९८, २०६ अप्रमत्ताः २, ९६, ९९, १०३, उपश्यमकाऽपूर्वकरणाः २९९, अपश्यम-कानिवृत्तिकरणाः २९९, धप्रकाषुर्वकरणाः ५९८, धप्यकानिवृत्तिकरणाः ५९८, एषा चतुर्णौ यृतिः प्रत्येकं सामायिकछेदोपस्थापनसर्यामसस्या भवति उभयत्र समसस्यास्यात् ८, ९०, ९९, १०३। ८, ९०, ९९, १०३। पिन्हारविजृद्धिमूक्ष्मसाराययवास्थातसर्यामसस्या क्रमेण त्रिस्पोनसस्त्रहस्यं ६९९७ त्रिस्पोननवसतं ८९७, विस्पोनसद्यक्षं ८९९९९७ भवति ॥४८०॥

पल्यासस्यानैकभागो देशसयतजीवद्रव्यप्रमाणं भवति प एतस्पूर्वोक्तवङ्गाशिविहीनससारिराशिरेव a a ४ a

प्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्षी जीवोंका जितना जोड़ है उतने हो सामायिक और छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। सो प्रमत्मयंत पाँच करोड़ तिरानवे छात, अठानवे हजार दो सी छह ५९३ ९८ २०६, अप्रमत्तसंयत दो करोड़ छियानवे छात, अठानवे हजार दो सी छह ५९३ ९८ २०६, अप्रमत्तसंयत दो करोड़ छियानवे छात, निन्यानवे १९९, उपराम प्रेणीवाछे अपूर्वकरण गुणस्थानवर्षी दो सी निन्यानवे १९९, उपराम श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्षी दो सौ निन्यानवे १९९, अपका श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण गुणस्थानवर्षी दो सौ निन्यानवे १९९, अपका श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण प्राथ्यानवर्षी दो सौ निन्यानवे १९९, अपका श्रेणिवाछे अनिवृत्तिकरण पाँचसी अठानवे १९९ इत सवका जोड़ आठ करोड़, जन्वे छात, निन्यानवे हजार एक सौ तीन ८९०९१०३ इतने जीव सामायिक संयमी और इतने हो छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। दोनोंकी संख्या समान होती है। परिहार विश्वद्वि संयतोंकी संख्या तीन कम सात हजार १९९७ है। अपसामायराय पर्यमीयोंकी संख्या तीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय पर्यमीयोंकी संख्या तीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या तीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या तीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या तीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या तीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या सीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या सीन कम नौ छात्र ८९९० है। अपसामायराय स्वर्यमीयोंकी संख्या सीन कम नौ छात्र स्वर्यमायराय स्वर्योंकी संख्या सीन कम नौ छात्र स्वर्यमायराय स्वर्योक्त स्वर्यास्थ्या सीन कम नौ छात्र स्वर्यास्थ्या सीन कम नौ छात्र स्वर्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्यास्थ्

पल्यके असंख्यातवें भाग देश संयमी जीवोंका प्रमाण है। इन छहीं राशियोंको

| सँसारिराशिव | सँसारिराशिवविरतप्रमाणमक्कुः—   |  |                     |                   |               |  |
|-------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------|--|
|             | <b>छेवोपस्थापन</b><br>८२०९९१०३ |  | <b>सूक्म</b><br>८९७ | यथास्थात<br>८९९९७ | संय =<br>१३ - |  |

इंतु भगववहृत्यरमेश्वरचारूचरणारविदहंदवंदनानंदित पुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु मंडलाचार्यमहावादवादीश्वररायवादिपितामहः सकलविद्वज्जनकवर्वोत् श्रीमदभयसुरिसिद्धांत-चकवित्तश्रीपावयंकजरजोरंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवणविरचितमप्प गोम्पटसारकर्णाटवृत्तिजीव-५ तत्वप्रवीपिकेषोश्रृ जीवकार्डविद्यातिग्ररूपणंगत्रोत् प्रयोदशं संयममान्गंणाधिकारं निगदितमाय्तु ॥

अविरत्ताना प्रमाण भवति । १३-॥४/१॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रविरचिताया गोम्मटमारापरनामगञ्जसग्रहवृत्तौ तत्त्वप्रदीपिकाख्याया जीवकाण्डे विद्यातिप्ररूपणासु सयसमार्गणापुरूपणा नाम त्रयोदगोऽधिकारः ॥१३॥

संसारी जीवोंकी राशिमें भाग देनेपर जो शंप रहे उतना ही असंयमियोंका प्रमाण १० होता है।।४८९॥

इस प्रकार आषार्ये श्री नेमिचन्त्र त्रिरिक्षा गोम्भट्यार अवर नाम पंत्रसंग्रहकी भगवान् आहेन्त देव परमेष्ठवरेक सुन्दर खन्णकम्मत्रीकी तस्त्रनाये पात प्रथवकं पृत्रस्वकः राज्ञान् सण्डलावार्ये सहाराद्यो श्री अस्परमन्दी सिजान्त चक्रकार्योकं गिलान्यक्री कृतिन होसिन त्रकाट्याते श्री केत्रवर्गाकि हारा रचित्र गोमस्ट्यार कर्णाट्यि जोकतस्य प्रदीविद्याकी अनुसारिणी संस्कृतद्योका तथा उसकी अनुसारिणी एं. टांबरसक रचित्र सम्बद्धानयन्त्रिका वासक सायटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी साया टीकार्य जीवकाण्डकी बीस प्रस्तवाक्षान्त्री स्वर्णात्राक्षान्त्रीस्त्र सम्बद्धान्त्राणा प्रस्त्वणा नासक तेरहवो अभिकार सम्बद्धां हुआ ॥१३॥

## दर्शन-मार्गणा ॥१४॥

संयसमार्गणानंतरं दर्शनमार्गणेयं पेळदपं :---

जं सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्डुमायारं । अविसेसिदण अटठे दंसणमिदि भण्णये समये ॥४८२॥

यत्सामान्यप्रहणं भावानां नैव कृत्वाऽऽकारमविद्रोध्यात्यांन्वर्गनिमिति भण्यते समये ॥ भावानां सामान्यविद्रोषात्मकबाह्यपदात्याग्य काकारं नैव कृत्वा भेदप्रहणमं माडदे यत्सामान्यप्रहणं आवुदो हु स्वरूपमात्रमं कैकोळ्वुददु दर्शनमं वितु परमागमदोळु पेळल्पटुटुटु ।

यस्सामान्यप्रहण बाधुवा बु स्वरूपमात्रम ककाळ्युवरु बरानमा वार्षु रासाभवायु भळल्पट्डुरु । सन्दुस्वरूपमात्रप्रहण ते बोडि अल्पीविरोध्य बाह्यात्र्येगळं जातिकयागुणप्रकारांगळिट विकटिपसटे स्वपरसत्तावभासनं वर्शनमें दितु पेळल्पट्डुटे बुदस्यं। मतमोयत्र्यमने विशवं माडिदपं—

भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवमेत्तं जं। वण्णणहीणग्गहण जीवेण य दंसणं होदि ॥४८३॥

भावानां सामान्यविद्येषात्मकानां स्वरूपमात्रं यद्वर्णनहोनग्रहणं जीवेन च वर्शनं भवति ।। सामान्यविद्येषात्मकंगळप्प पदार्वगळ आवुदो दु स्वरूपमात्रं विकल्परहितमागि जीर्वानदं स्वपरसत्तावभासनमद् दर्शनमें बृदश्कुं । पश्यति दृश्यतेऽनेन दर्शनमात्रं वा वर्शनमें वित् कर्तकरण-

80

24

अनन्तानन्दससारसागरोत्तारसेतुकम् । अनन्तं तीर्थकर्तार वन्देऽनन्तमदे सदा ॥१४॥

अथ सममार्गणा व्यास्थाय दर्शनमार्गणा व्यास्थाति-

भावाना सामान्यविशेषारमञ्जाहागदार्थांना आकारं-भेदप्रहुण, अकृत्या यस्तामान्यप्रहुण-स्वरूपमाशा-वभासन तद् दर्धनिमिति परमागमे भण्यते । वस्तुस्वरूपमात्रप्रहुणं कवम् ? अर्थान्-बाह्यपदार्धान् अविशेष्य-जातिक्रियाप्रहुणविकारेरविकल्यः स्वपरसत्तावभासन दर्शनमित्यर्थः ॥४८२॥ असुमेवार्थं विशदयति---

भावाना सामान्यविशेषात्मकपदार्थाना यत्स्वरूपमात्रं विकल्परहित यथा भवति तथा जीवेन स्वपर- २०

संयममार्गणाको कहकर दर्शन मार्गणाको कहते हैं-

भाव अर्थात् सामान्य विशेषात्मक पदार्थिक आकार अर्थात् भेट्महण न करके जो सामान्य महण अर्थात् स्वरूपमात्रका अवभावन है, उसे परमागममें दर्शन कहते है। वस्तु- स्वरूपमात्रका महण कैसे करता है? अर्थान् पदार्थोके जाति, किया, गुण आदि विकारों का विकल्प न करते हुए अपना और अन्यका केवल सत्तामात्रका अवमासन दर्शन २५ है। १९८२॥

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-

सामान्य विशेषात्मक पदार्थोका विकल्परहित स्वरूपमात्र जैसा है वैसा जीवके साथ स्वपर सत्ताका अवभासन दर्शन हैं। जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है या देखना t o

भावसाधनं दर्शनमरियल्पडुवुदु ।

अनंतरं चक्षुर्वर्शन अचक्षुदर्शनंगळ स्त्ररूपमं पेळदपं :---

चक्ख्ण जं पयासइ दिस्सइ तं चक्खुदंसणं वेति । सेसिंदियप्पयासो णायव्वो सो अचक्खु चि ॥४८४॥

चक्षुषा यत्प्रकाशते बृज्यते तच्चक्षुवंशीनं बृवंति । यः शेषेत्रियप्रकाशो ज्ञातव्यः सोऽचक्षु-व शंनीमति ॥

नपनंगळाखुरो दु प्रतिभासिसुतमिहंपुदु काणल्पङ्क्तिह्पुदु तद्विषयप्रकाशनमे चसुर्दर्शन-में बितु गणघरदेवाविबिब्बज्ञानिगळु पेळवर । शेषंद्रियंगळाखुदो दु तोरुक्तिहंपुददु अचसुदर्शनमें बितु ज्ञातस्यमक्कं ।

> परमाणु आदियाई अंतिमखंधंति स्नृत्तिद्व्वाई । तं ओहिदंसणं पुण जं पस्सह ताह प्रचक्खं ।।४८५)।

परमाण्वाविकार्य्यतिमस्केषपर्यंतानि मूर्त्तद्वव्याणि । तववधिवर्शनं पुनर्यत्पश्यति तानि प्रत्यक्ष ॥

परमाणुवादियागि महास्कंधपय्यंतमप्य मूत्तंद्रव्यंगळवेनिततितुमनावुदो हु दर्शनं मरो १५ प्रत्यक्षमागि काणुमदविधदर्शनमें बुदक्कुं ।

बहुविद्दबहुप्पयारा उज्जोता परिमियम्मि खेत्तम्मि । लोगालोगवितिर्मिरो जो केवलदंसणुज्जोओ ॥४८६॥

बहुविधबहुप्रकारा उद्योताः परिमिते क्षेत्रे । लोकालोकवितिमिरो यः केवलवर्शनोद्योतः ॥

सत्तावभासन तहर्शन भवति । पस्यति दुस्यते अनेन दर्शनमात्रं वा दर्शनम् ॥४८२॥ अत्र चक्षुरचक्षुर्दर्शन २० छक्षप्रति—

चलुपो:—नयमयो सबस्यि यत्कामान्यग्रहण प्रकासते पश्यति तहा दृश्यते वीवंनानेन कृत्वा तद्वा नद्वित्त्यप्रकाशनमेव तद्वा चलुर्दशंनिमति गणयरदेवाययो बुवन्ति । यत्त्व शेपेन्द्रियप्रकाशः स अचलुर्दशंन-मिति ॥४८४॥

परमाणोराज्या महास्कत्वपर्यन्त मुर्तद्रव्याणि पुनः यहर्शन प्रत्यक्ष पञ्चति तदविषदर्यन अवति ॥४८५॥ २५ सात्र दर्शन है ॥४८३॥

अब चक्षुदर्शन और अचक्षुदर्शनके लक्षण कहते हैं--

दोनों नेन सम्बन्धी सामान्य महणको जो देखता है अथवा इस जीवके द्वारा देखा जाता है अथवा सामान्य मात्रका प्रकाशन दर्शन है, यह गणधरदेव आदि कहते हैं। प्रथ इन्द्रियोंका जो प्रकाश है वह अचक्षु दर्शन है।।४८४॥

३० परमाणुसे लेकर महास्कन्य पर्यन्त सब मूर्तिक द्रव्योंको जो प्रत्यक्ष देखता है वह अवधिदर्शन है ॥४८५॥

बहुबिधंगळु बहुप्रकारंगळुमप्पबेळगुगलु चंद्रसूप्यंरत्नाविप्रकाशंगळु लोकरोळ्परिसितक्षेत्र बोळयप्पुत्राद्य बेळगुर्गाळवं पर्वाणसल्पडव लोकालोकंगळोळावुदो दु विगततिमिरमप्पुददु केवल-दर्शनोद्योतसम्कः ।

अनंतरं दर्शनमार्गणयोळ जीवसंख्येयं गायाद्वयदिवं पेळदपं :--

जोरो चउरक्खाणं पच्चक्खाणं च खीणचरिमाणं । चक्खणमोडिकेनलपरिमाणं ताण णाणं व ॥४८७॥

योगे चतुरक्षाणां पंचाक्षाणां च क्षीणकषायचरमाणां । चक्षुषामयधिकेवलपरिमाणं तयोर्जानवत ।

मिध्यादृष्टिशुणस्यानमावियागि क्षीणकवायावसानमाव गुणस्यानवित्तगळ् जाित्तवकु-दृंजीनगळे दुं व्यक्तिवकुद्ंजीनगळे दुं। चलुद्ंजीनगळुसंख्ययोळ् द्विप्रकारमप्परस्कि लब्ध्य- १० प्रयोगकवतुर्गिदिवजीवंगळ संख्येयकु । पर्यामकवतुर्गिद्यवतीवंगळ् संख्येगे संयोगमागुनिरळ् जाित्तमत्वसुर्द्जीनगळ संख्येयक्ष्ठ । पर्यामकवतुर्गिद्यवतीवंगळ्मवर्गामकरंविद्यवतीवंगळ संख्येयकुं संयोगमं माङ्गित्रळ् व्यक्तिगत्वसुर्द्जीनगळ संख्येयक्ष्ठं। तच्छक्तिक्लमीयावस्यसंख्यानमळ् संख्येयंतप्पस्कि त्रेराधिकं माङ्गस्यकुर्ववं ते दोष्ठे द्विख्युः पंचीव्रयवीवंगळोत्वस्यस्यानम्कः प्रतरांगुरूभाजितजगन्त्रस्यरसम्। फलराश्चियागृनिरळ् चलुःचित्त्यद्वयक्वितितु जीवंगळक्कुमं दु १५

बहुषिषा —तीवमन्दमस्यमादिशावेन अनेकविषा' बहुपकाराक्ष्योचातः चन्द्रमूपॅरस्नादिप्रकारा लोके— पर्रामनकोत्रे एव भवन्ति ती. प्रकारीन्तुपमेस लोकालोक्ष्योचिगतिनित्तरी य. स. केवलदर्यानीयोती भवति ॥४८६॥ अब दर्शनमार्गियाया नीवसंस्या मासादेशाहरू—

मिष्यापृष्टचादय शीणकथायान्ताः शक्तिगतचल्रदेशीननः व्यक्तिगतचल्र्यदेशीननस्य । तत्र लब्ब्यपयीत-चतुरिन्द्रियपञ्चेष्ट्रिया शक्तिगतचल्रुर्दर्शीननः, पत्रीप्तकचतुरिन्द्रियपञ्चेष्ट्रियाः व्यक्तिगतचलुर्दर्शीननः। तत्रया— २० द्वितिचतु पञ्चीन्द्रियप्रमाण तर्व यद्याचल्यस्थ्यातभक्तप्रतराञ्चलभाजितचयस्प्रतर तदा चतुः पञ्चीन्द्रयप्रमाणं

तीब, मन्द, सध्यम आदिके भेदसे अनेक प्रकारके चन्द्र, सूर्यं, रस्त आदि सम्बन्धा उद्योत परिमित्त क्षेत्रको ही प्रकाशित करनेवाले हैं। उन प्रकाशोंको उपमा जिसे नहीं दी जा सकती ऐसा जो लोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित करता है वह केवल दर्शनरूप उद्योत २५ है।।४८६॥

अब दर्शन मार्गणामें जीवोंकी संख्या दो गाथाओंसे कहते हैं-

िमध्यादृष्टिसे लंकर क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त जीव दो प्रकारके हैं, शिक्तरूप चक्षुद्रशेनबाले और ज्यक्तिक्य चक्षुद्रशेनबाले । जनमें से लब्ध्यप्योप्तक चतुरिद्विय और पंत्रीह्वय तो शिक्तरूप चक्षुद्रशेनबाले हैं और पर्योप्तक चतुरिहिय व्यक्तिरूप चक्षुद्रशेन बाले ३० हैं। यदि होइहिय, तेइहिय, चतुरिहिय और पंचिहिय जीवोक्त प्रमाण आवलीक असंख्या तर्वे भागसे भाजित अपराप्त प्रमाण है तो चतुरिहिय

भेदेनानेकप्रकारा उद्योताः प्रकाशिवधेषा लोके परिभितक्षेत्र एव प्रकाशते । यो लोकालोकयोः सर्वतामान्याकारे वितिमिरः क्रमकरणव्यवधानराहित्येन सदाबभासमानः स केवलदंशनाक्य उद्योतो भवति इतोऽग्रेज्यमि पाठो इत्यते बपुस्तके ।

वैराधिकं माडि प्र४१ ए 📁 इ । २ वंदरुब्दोजु पर्ध्याप्रकरं किचितूनं माडिदोडदु शक्तिगतचलु-४

> ₹ a a

ईंग्निनाळ संख्येषक्षु ्रा २— सिते व्यक्तिगतचक्षुर्वंग्नीनगत्नं त्रैराशिकमं माळ्यागळो'हु ४। २ ४

विशेषमुंटराबुदें वेडि फलराशिजसपय्योगराशियकुः प्र =४ प = ६ । २ । मी बंद लब्धं व्यक्तिः ४ प्र गतबसुदंशींनगळ संख्येयकुः = । २ अवधिदर्शींनगळ संख्येयवधिज्ञानिगळ प्रमाणमेनितनिते-४ । ४

यक्कुं प्र a केवलवर्शनिगळसंख्ये केवलज्ञानिगळसंख्येयेनितनितेयवकुं १। ६ a

कियन् ? इति त्रैराश्चिके कृते प्र ८१क =। इ.२ लब्यः प्रयक्तिकसंन्ययाः किलिद्दनः अक्तिगतलञ्जूर्वविनिगंख्याः ४

त भयति = । २ = द्वितीयनैराधिके फलराभिः त्रसपयोक्तकरागि प्र'४।७ ₹ । ३ २ ठवन व्यक्तिगत्रवसुर्दर्गनिसस्या ४ । ४ २

भवति = २-अर्थापदर्शनसाधिरविधवाससीक्षयत् व  $\frac{r}{0}$ — २ केवलदर्शीनगरमा के लिखानिसस्यावत् २ ॥४८७॥ ह  $\theta$ 

पंचेन्द्रियका कितना परिमाण है ऐसा त्रेराक्षिक करनेपर प्रमाण राग्नि चार, कल्टराशि है। व्यक्तीबोका प्रमाण, इच्छाराशि हो। सो इच्छाराशिको फरणिसमें गुणा करके प्रमाणशाधित से भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उत्तरी चोडिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जोवराशि है। इसमें से पर्याप्त जीवीके प्रमाणको पदानेपर जो प्रमाण आवे उत्तर्भे से ॐ पदानेपर, क्योंकि होइन्द्रिय जाविक प्रमाणको चारसे भाग देकर होसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उसमें से ॐ जविक प्रमाणको चारसे भाग देकर होसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उसमें से ॐ जविकालिक प्रमाणको चारसे भाग देकर होसे गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उसमें से ॐ जविकालिक प्रमाणक से अपने क्षार्थकों भाग के क्षार्थकों स्थापन जानना। और केवल दश्रानी जीवोका प्रमाण केवलक्षानी जीवोक प्रमाणक समान जानना। अर्थर

## एइंदियपहुडीणं खीणकसायंतणंतगसीणं । जोगो अचक्खुदंसणजीवाणं होदि परिमाणं ॥४८८॥

एकेंद्रियप्रभृतीनां क्षीणकषायांताऽनंताराक्षीनां योगो चक्षुर्दुर्शनजीवानां भवति परिमाणं । एकेंद्रियप्रभृति क्षीणकषायांताऽनंतानंतजीवंगरुयोगं अचकुर्दुर्शनजीवंगळ प्रमाणमक्कुं ।१३।

| 1 | शक्तिवक्ष | व्यक्तिचक्ष | अचक्ष | अवधिवर्शन | केवलदर्शन |
|---|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|
| ĺ | = ~       | 2           | 8 3   | q ,       | 9         |
| į | ४ २       | 8           | a     | а а       | Ę         |
|   | २४        | ٩           |       | а         |           |
|   | a         | ,           |       | 1         | 1         |

हंतु भगवबहंत्यरमेक्षवरवारुवरणार्रावबद्धंद्वयंवनात्मंबितगुष्यगुंजायमानशीमद्वायराजगुरु संड-कार्य्यसुताबवबादीक्षररायबादिषतामह् सक्छविद्वञ्जनसक्वित्तिभासभायपुरि सिद्धांतवक्रवीत् शोपावयंकजरजोरिजित छलाटपट्टं शीमस्केदावणाविर्वावत गोम्मस्सारकणाटवृत्ति जीवतस्वप्रवीधि-पिकयोज् शोवकांडविरातिस्वरूपणाञोज्ञ स्वतृद्धां वर्षानमार्गणाधिकारं निगवितसारत् ।

एकेन्द्रियप्रभृतिक्षीणकषायान्तानन्तानन्तजीवानां योगः अचलुर्दर्शनजीवप्रमाण भवति १३-॥४८८॥

एकेन्द्रियसे छकर क्षीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त अनन्त जीवोंका जो योग है उतना १० अचक्षुदर्शनी जीवोंका प्रमाण है।।४८८।।

> हम प्रकार सिद्धान्त चक्रवर्सी भाषार्थ नेमिष्यन्त्र रचित्र गोम्मस्सार अपर नाम पंचलंगहकी कंत्राववर्णी रचित्र कर्नोटक हृषि अनुमारिणी हिन्दी टीकार्मे जीवकाण्डके अन्तर्गत दर्शन मार्गेणा प्रकृषणा नामक चौदहवाँ अधिकार समाग्र हुआ ॥ १९॥

#### लेक्या-मार्गणा ॥१५॥

दश्तिमार्म्मणानंतरं लेश्यामार्गाणेयं पेजलुपक्रमिसि निरक्तिपूर्व्यकं लेश्यमें लक्षणमं पेजवर्प---

> लिपइ अप्पीकीरई एदीए णियअप्पुण्णपुण्णं च । जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्मागुणजाणयक्खादा ॥४८९॥

. छिपस्यात्मीकरोत्येतया निजाऽपुण्यं पुण्यंच जीव इति भवति छेत्र्या छेत्र्यागुणजायका-ख्याता ।

इव्यल्डरेभेयें वुं भावलंडरेयेयें बुं लेड्ये हिप्रकारमण्युवल्लि । भावलेडयापेकींयर्व लिपत्यात्मीकरोति निजापुक्यं पुष्यं च जीव एतयेति लेड्या । लेड्यागुणजायकाऽऽल्याता भवति । जीवं निजपापमुमं पुष्यपुमं लिपति तन्त्रं पोरेगुं आत्मोकरोति तन्त्रवागि माज्यनिर्वारिदमेंवितु लेड्या लेड्ये बुं लेड्या-१० गुणमनित्व शृतकातिगळप्य गणचरदेवाविर्याज्यं वेळल्यस्टुबक्कुं । जनया कम्मीभरात्मानं लिपतीति लेड्या । कवायोवयानुर्राजता योगप्रवृत्तिकां लेड्या । कवायाणामुदयेनानुर्राजता कमप्यतिहायांतरमु-पत्रीमा अवतीयवर्ष्यः । १ यत्येमने विशवसागि माडिवण्ड ।

> य सद्धर्ममुखावर्षे र्मञ्यसस्यानि प्रीणयन् । नीतवान स्वेष्टमिद्धि तं धर्मनाथधनं भजे ॥१५॥

अध लेश्यामार्गणा वक्तुमना निरुक्तिपूर्वकं लेश्यालक्षणमाह—

अरवा इत्यभावभेदाद् देषा । तत्र भावकेदम त्वर्वाद्य दूर्वम् । निम्मित-आरमीकरोति तिज्ञमपूष्यं पृष्यं च जीव गत्वेति केरा। केरवागुणजावकेर्गणवरदेवादिविगम्ब्याता । अनवा कर्वविगस्सानं त्रिम्पतीति वेदया । करायोरवानुरक्तिता योगम्ब्रुमित्वा केरवा करावाणामुद्येन अनुरक्षिता करप्यतिद्ययान्तरम्पनीता योगम्ब्रुमित्री केरवा ॥४८९॥ अम्मेवायं स्पष्टाति—

२० हेश्या मार्गणाको कहनेकी भावनासे निक्षिकपूर्वक लेश्याका छद्मण कहते हैं—
हंश्या द्रव्य और भावके भेदसे दो प्रकारकी है। उनमें-से भावलेश्याका हक्षण कहनेके
हिए यह पुत्र है। किस्पति अर्थान इसके द्वारा जीव अपने पुण्य-पापको अपनाता है, लेश्याका यह हम्रण लेश्याके गुणोंके ज्ञाना गण्यपर देव आदिने कहा है। जिसके द्वारा जीव
आत्माको कर्मोसे लिम करता है वह लेश्या है। क्यायके उदयसे अनुरंजित मन वचन
२५ कायकी प्रवृत्ति लेश्या है। अथवा कथायोंके उदयसे अनुरंजित अर्थोन् किसी भी अतिहायानिरक्ते प्राप्त योग प्रवृत्ति लेश्या है। अथवा कथायोंक उदयसे अनुरंजित अर्थोन् किसी भी अतिहायानिरक्ते प्राप्त योग प्रवृत्ति लेश्या है। अथ्या कथायोंक उदयसे अनुरंजित अर्थोन् किसी भी अतिहायानिरक्ते प्राप्त योग प्रवृत्ति लेश्या है। अथ्या अपने प्रवृत्ति लेश्या है।

इसीको स्पष्ट करते हैं-

25

जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होइ । तत्तो दोण्णं कज्जं बंधचउक्कं समुद्दिट्टं ॥४९०॥

योगप्रवृत्तिर्लंक्या कवायोवयानुरिकता भवति । ततौ द्वयोः कार्य्य बंववतुष्कं समुद्दिष्टं ॥ कायवाङ्मनः प्रवृत्तियं लेक्यं ये बुवदुबुं कवायोवयानुरिकतमक्कुं । तेतः अबु कारणवर्त्ताणवं द्वयोः कार्य्य योगकवार्यागळ कार्य्यसप्य बंववतुष्कं प्रकृतिस्थित्यमुभागस्थाक्ष्यवेष्वतुष्ट्यं लेक्य्यं कार्य्यमक्कुमें वृत्तपृद्धिर्यं रम्पार्वियं लेक्य्यं कार्य्यमक्कुमें वृत्तपृद्धिर्यं रमार्वायं कार्य्यमक्कुमें वृत्तपृद्धिर्यं रमार्वायं व्यवस्थान्य विवायं स्वत्यायं विवायं क्षेत्रपृत्वायं लेक्य्यं प्रकृति विवायं लेक्य्यं याज्यव्यक्ष्यं वृत्तियं कार्यायं विवायं वृत्तियं विवायं वृत्तियं लेक्यं याज्यक्षमेयक्क्षमें बृद्धं तात्पर्यः ।

लेश्यामारगेणगिषकारनिद्देशमं माडिदपं गायाद्वयविदं :--

णिद्देसवण्णापरिणाससंकाने कम्मलक्कणगदी य । सामी साहणसंखा खेत्तं फासं तदो कालो ।।४९१।। अंतरभावप्पबहु अहियारा सोलसा हवंतित्ति । लेस्साण साहणहुं जहाकमं तेहि बोच्छामि ।।४९२।।

निद्वेंडावर्णपरिणाससंक्रमकर्म्मेळ्शणगतयद्य । स्वामी साधनसंख्याक्षेत्रं स्पर्शं ततः कालः ।। अंतरभावाल्पबहुवीऽधिकाराः षोड्डा भवंतीति । लेड्यानां साधनात्वं यथाक्रमं तैवंड्यामि ॥ १५ निद्वेंडासं वर्णसं परिणासमं संक्रममं कस्ममं लक्षणमं गतिषु स्वामिषु साधनम् संख्येषु क्षेत्रमं स्पर्शमं बळिक्कं कालमं अंतरमं भावमं अल्पबहुत्वमुमेवितु अधिकारंगळ्यवि-

कायवार्यम्त प्रवृत्तिः नेदशा, मा च कवायोदयानुरश्चितास्ति ततः कारणात् द्वयोः-योगकणाययोः कार्य वन्यवनुक्तं प्रकृतिस्थरपुत्रमागप्रदेशकः वद् नेव्याया एव स्थापित परमागये समृष्ट्रिष्ट् । योगात् प्रकृतिप्रदेश-क्यो कारासस्योदयाज्व व्यिष्यपुत्रमावन्यो स्थाताम् । तेन कवायोदयासुरश्चितयोगप्रवृत्तिकक्षणया नेव्यया २० वतुविषयनयो गुक्तिस्तृत्वत स्वेत्यर्थः ॥४९,०॥ अस गावाद्वयेन अधिकाराशिविद्यति—

निर्देश वर्णः परिणाम सक्रमः कर्मलक्षण गतिः स्वामी साधनं संख्या क्षेत्र सार्शः ततः कालः

काय, वचन और मनकी प्रष्टुत्ति छेश्या है। वह मन, वचन, कायकी प्रष्टुत्ति कवायके चदयसे अनुर्राजित हैं। इस कारणसे दोनों योग और कपायोंका कार्य प्रकृति, स्थिति, अनु-भाग और प्रदेशरूप चार बच्च छेश्याके ही कार्य परमागममें कहें हैं। योगसे प्रकृतिबच्च, २५ प्रदेशवन्य और कषायके उदयसे स्थितिबच्च अनुमागबच्च होते हैं। इसिछए कपायके उदयसे अनुर्राजित योगप्रकृति जिसका छक्षण है उस छेश्यासे चार प्रकारका बच्च कहना युक्तियुक्त ही है।।४९०।

दो गाथाओं से अधिकारोंको कहते हैं-

निर्देश, वर्ण, परिणाम, संक्रम, कर्म, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पर्श, 30

१. म ततः आले स्पेयिदं। २ म चतुष्टयमक्कुमेंदु।

नारम्पुवेके बीडे लेड्यानां साधनात्वें लेब्यगळ भेवप्रवेशक्तं साविससस्वेडि अबुकारणमागि तैरिष-कारै: आपविनारमधिकारंगांळवं यथाक्रमं क्रममनतिक्रमिसदे लेड्येयं वश्यामि पेळवें ॥

किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य ।

लेस्साणं णिद्देसा छन्चेव इवंति णियमेण ॥४९३॥

् कृष्णा नीका कापोती तेषाः पद्मा च शुक्ललेक्या च । लेक्यानां निर्देशाः वद चैव भवंति नियमेत ।।

कृष्णलेश्यये बुं नीललेश्यये बुं कपोतलेश्यये बुं तेजोलेश्यये बुं पपलेश्यये बुं गुक्रलेश्य-ये बुमितु लेश्यगळ निहंशमजारेपपुत्र । नियमदिदं । इल्लि बट्बैब एवितु नैगमनयाभिप्रायदिवं पेक्रलबट्डुब । पत्यांवद्गत्तियिदं मत्तमसंख्येयलोकमात्रंगळ् लेश्येगळपुत्रे वितु नियमगञ्जविदं सुवि-, सल्पट्डुब । मिहंश निगवितमाप्तु ॥

> वण्णोदयेण जणिदो सरीरवण्णो दु दन्वदो लेस्सा । सा मोढा किण्डादी अणेयमेया समेयेण ॥४९४॥

वर्णोंदयेन जिनतः शरीरवर्णस्तु इञ्चतो लेड्या । सा बोडा इत्यादयोऽनेकभेदाः स्वभेदेन ।। वर्णनामकम्मोंदयविदं जिनतः पुट्टपट्ट शरीरवर्णस्तु शरीरदवर्णः द्रव्यतो लेड्या इव्यदिदं १५ लेड्ययक्कुमा इव्यक्टियुं बोडा षट्प्रकारमक्कुमा यट्प्रकार्गल्जुं कृष्णादयः कृष्णादिगळन्तुः । अनेकभेदाः स्वभेदेन स्वस्वभेदाः स्वभेदाः तैः स्वभेदैरनेकभेदाः स्युः संतम्म भेदविदमनेकभेदगळप्यु-वहे में सेके ॥

अन्तरं भावः अल्पबहुत्वं चेति पोदशाधिकारा लेद्याभेदप्रभेदसाधनार्थं भवन्तीति तैर्ययाक्रमं लेद्या वस्यामि ॥४९१–४९२॥

ङ्गण्लेख्या नोजलेक्या कपोतलेक्या तेजीलेक्या पपालेख्या शुक्ललेख्या चिति लेख्यानिर्देशाः—लेख्यानामानि वडेव भवन्ति नियमेन । जब एवकारेणैव नियमस्य अवगमात् पुनरतर्यकं नियमशब्दोगादान नैतमनयेन लेख्या पोडा पर्यायार्णिकनयेन असंस्थातलोकचेत्याचार्यस्य अभिजायं जापयति ॥४९३॥ इति निर्देशाधिकारः ।

वर्णनामकर्मोदयजनितगरीरवर्णस्तु द्रथ्यलेख्या भवति । साच पोढा-चट्प्रकारा । तेच प्रकाराः कृष्णावयः स्वस्वभेदैरनेकभेदा स्युः ॥४९४॥ तथाहि---

काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व ये सोलह अधिकार लेश्याके भेद-प्रभेदींके साधनके लिए २५ हैं। उनके द्वारा कमानुसार लेश्याको कहुँगा॥४९१–९२॥

कृष्णढेरया, नीळढेरया, कपोतळेरया, तेजोळेरया, पद्मळेरया, पुक्ळिट्या ये छह ही छेरवाओक नाम नियमित हैं। यहाँ एवकार (ही) से ही नियमका जान हो जानेसे पुनः नियम सन्दक्षा प्रकण निर्यक ही है। अतः वह नैगम नयसे छेरया छह हैं और पर्योगार्थिक-नयसे अस्वियातळोक हैं, इस आचार्यके अभिप्रायको सूचित करता है।।४९३॥ निर्देशाधिकार समाप्त हुआ।

वर्णनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न शरीरका वर्ण तो इन्य लेश्या है। उसके भी छह भेद हैं। वे कृष्ण आदि भेद अपने-अपने अवान्तर भेदोंसे अनेक भेद वाले हैं।॥४९॥।

## छप्ययणीलकवोदसुहेमंबुजसंखसंणिहा वण्णे । संखेजजाऽसंखेजजाऽणंतवियय्या य पत्तेयं ॥४९५॥

षद्भवनीलकपोतपुहेमांबुक्जांबसिक्तमा वर्णे । संस्थेयासंस्थेया अनंतिबिक्त्याश्च प्रत्येकं ।। दुविय, नील्टरत्तव, रूपोतपिक्तय, सुदेगद, अंबुक्त, शंबद सिन्नभंगकू ययाक्रमिदसम्पुत्त । कृष्णलेक्याविगक् वर्ण्योक्त विद्याद्वयक्तिगांकियं प्रत्येकं संस्थातंत्रक्रपुत्त । कृशनो ३ क १ ते १ प १ घु १ । स्कंपभेदिविदं प्रत्येकमसंस्थातंत्रकपुत्त । कृत्वील ० क ते ० प ० घु ० ॥ परमाणु-भेदविदं प्रत्येकमनंतानंतगळपुत्त । कृत्त नील क स्न ते स्व प स्न ग्रु स्त्रा

> णिरया किण्हा कप्पा भावाणुगया हु तिसुरणरितिरथे । उत्तरदेहे छक्कं भोगे रविचंदहरिदंगा ॥४९६॥

नारकाः कृष्णाः कल्पजा भावानुगता खळु त्रिपुरनरतिय्यंशु । उत्तरवेहे बट्कं भोगे <sub>१०</sub> रविश्वंद्वहरितांगाः ॥

नारकरेल्लर्षः कृष्णकाळेपपपः कल्पजरेल्लरः भावलेखानुगतरप्यरः। भवनत्रयदेषवर्षाळुं मनुष्यरं तिष्यंवरुवळुं उत्तरदेहेवळु वेवक्कंळ वेकुष्यंण शरीरंवळु अवुं वडवर्णकळपुबु यणक्रम-मृत्तममध्यमजयन्यभोवभूमिजरप्य नरतिर्ध्यंवरुक्त शरीरंवळ् रविष्वंब्रहृतिदृष्णकळपुबु ॥

कृष्णादिलेक्या वर्णे यद्श्य-जील रल-क्योत-मुद्धेम-अम्बुज-बाह्स्यिनिमा भवन्ति । पुनस्ता इन्द्रिय-१५ व्यक्तिमः प्रयोकं संख्याताः इ.१। नी १। क.१। ते १। प.१। यू.१। सक्तव्योदेनासंख्याताः इ.०। नी ० ते ते । प.०। यू.०। परमाणुमेदैन अनेन्तानसास्त्र भवन्ति । इ.स.। नी स्त्रांक स्त्रांते स्त्रा । प्रस्ता शुक्ताअप्रधा

ारकाः सर्वे कृष्णा एव, कल्पजाः सर्वे स्वस्वभावलेख्यानुगा एव । भवनत्रबदेवाः सनुष्पास्तिर्मञ्जो देवविकुर्वणदेहाश्च सर्वे यहवर्णाः । उत्तममध्यमजयन्यभोगभृतिजनरतिर्मञ्जः क्रमशः रविचन्द्रहरिद्वर्णा २० एक ॥४९६॥

वर्णके रूपमें कृष्ण आदि छेर्या भौरे, नीजम, कबूतर, स्वर्ण, कमज और शंखके समान होती हैं। अथीत भौरेके समान जिनके सरीरका रंग काछा है, उनके द्वय्वदेश्या कृष्ण है। नीजमके समान नीज रंग वार्जों की द्वय्वदेश्या निज होती है। कबूतरके समान सरीरके वर्णवार्जों की द्वय्वदेश्या पीत होती है। हान्यदेश्या पीत होती है। कमज्के समान सरीरके वर्णवार्जों की द्वय्वदेश्या पता होती है। और जिनका सरीरका रंग संखके समान सरीरके वर्णवार्जों की द्वय्वदेश्या शुक्छ होती है। और जिनका सरीरका रंग संखके समान सफेद हाता है उनकी द्वय्वदेश्या शुक्छ होती है। इन्द्रियं के द्वारा प्रतीत होते की अपका प्रयोक छेर्या के संख्यात भेद होता हैं। स्कन्धों भेदसे असंख्यात भेद है और परमाणुर्जों के भेदसे अनन्य भेद हैं। ॥४९॥

सब नारकी कृष्णवणं हो होते हैं। सब कल्पबासी देव अपनी-अपनी भावलेह्याके अनुसार हो हव्यलेह्याबाले होते हैं। अथान जीसी उनकी भावलेह्या होती है उसीके अनुसार उनके शरीरका वर्ण होता है। भवनवासी, अ्यन्तर, ज्योतिपीदेव, सनुष्य, तिर्यंव और देवोंके विक्रियासे बना शरीर ये सब छही वर्णवाले होते हैं। उत्तम, सम्यम और जमस्य

१. व अनन्तारच ।

बादरआऊतेऊ सुककातेऊ य बाउकायाणं । ग्रीम्य्रचयुग्गवण्णा कप्रसी अञ्चलवण्णा य ॥४९७॥

बादराष्कायिकतेजस्कायिकाः शुक्लास्तेजसङ्च वातकायानां । गोमूत्रमुद्गवण्णौ क्रमशोऽय्य-क्रवर्णाञ्च ॥

् आवराफायिकतेजस्कायिकंतज्ञः यथाक्रमविदं शुक्छाः शुक्छवर्णगळु तेजसहच पीतवर्णगळु-मपुत्रु । वातकायंगळ शरीरवर्णगळु धनोदधिघनानिलंगळ्गे गोमूत्रमुद्रगवर्णगळु यथाक्रमविद-मपुत्रु । तनुवातकायिकंगळ शरीरवर्णमध्यक्तवर्णमञ्जू ॥

> सञ्बेसि सुहुमाणं कावोदा सञ्बविग्गहे सुक्का । सञ्बो मिस्सो देहो कवोदवण्णो इवे णियमा ॥४९८॥

 सव्येवां सुरुमाणां कापोताः सर्व्वविग्रहे ग्रुक्लाः । सर्व्यो मिन्नो देहः कपोतवर्णो भवे-श्रियमात् ।।

सर्वसुक्षमजीवंगळ बेहंगळु कवोतवर्णबेहंगळयणुषु सर्वजीवंगळु विग्रहगतियोळु शुक्छ-वर्णगळेयणुषु । सर्वजीवंगळु शरीरपय्यांतिनेरिक्षेत्ररं कपोतवर्णरेयप्परु नियमांववं ॥ वर्णाधिकारं द्वितीयं ॥ अनंतरं लेड्यापरिणामाधिकारमं गाथापंचकांववं पेळव्यं:—

> लोगाणमसंखेज्जा उदयद्वाणा कसायमा होति । तत्थ किलिट्टा असुद्दा सुद्दा विसुद्धा तदालावा ॥४९९॥

लोकानामसंस्थेयान्युदयस्थानानि कवायगाणि भवंति । तत्र क्लिण्टान्यशुभानि शुभानि विशुद्धानि तदालापानि ।

बादरामेजस्कायिको क्रमेण णुक्लपीतवर्णावेव, वातकायिकपु घनोदांववातघनवातपराराणि क्रमेण २० गोमूत्रमुद्गवर्णानि तनुवातवरीराणि अध्यक्तवर्णानि ॥४९७॥

सर्वपृष्टमजीवदेहाः कपोतवणां एव । सर्वे जीवा विग्रहगती शुक्छवणां एव । मर्वे जीवा स्यस्वपर्धास-प्रारम्भप्रयमसम्पयाःक्षरीरपर्धाप्तिनिष्णात्तपर्यन्त कपोतवणां एव नियमेन ॥४९८॥ इति वर्णाावकारः । अय परिणामाधिकारं गामापञ्चकेनाहः—

भोगमूमिके मनुष्य और तिर्यंच क्रमसे सूर्यंक समान, चन्द्रमाके समान तथा हरित वर्णंबाले २५ होते हैं ॥४९६॥

यादर तैजस्कायिक और बादर जलकायिक क्रमसे पोतवर्ण और शुक्लवर्ण ही होते है। बादरवायुकायिकोंमें घनोदिध वातका शरीर गोमूत्रके समान वर्णवाला है। घनवातका शरीर मूँग के समान वर्णवाला है और तनुवातके शरीरका वर्ण अल्यक है।।४०॥।

सब सूत्सजीवींका शरीर कपोतके समान वर्णवाळा ही होता है। सब जीवोंका ६० विमह्मतिमें शुक्ळवर्ण ही होता है। सब जीव अपनी-अपनी पर्यामिके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयसे ळेकर शरीरपर्यामिकी पूर्णता पर्यन्त कपोतवर्ण ही नियमसे होते हैं। ।४९८।।

वर्णाधिकार समाप्त हुआ । आगे पाँच गाथाओंसे परिणामाधिकार कहते हैं-

कवायगतोवयस्थानंगज्र् बसंस्थातलोकमानंगळपुववरोज्र् संस्केशस्थानगळप्य अशुप्रलेध्या-स्थानंगज्ञ् तद्योग्यासंस्थातलोकभक्तबहुभागंगळागुत्तलृमसंस्थातलोकमानंगळपुत्रु । तदेकभागमानं गळ्पमुंडे शुभलेध्याविशुद्धिस्पानंगळ्मसंस्थातलोकमात्रंगळपुत्रु । संस्ले । ः ≤ ०। ८ विशु ≤०१।

#### तिन्वतमा तिन्वतरा तिन्वा असुद्दा सुद्दा तहा मंदा । मंदतरा मंदतमा छद्दाणगया ह पत्तेयं ॥५००॥

तोव्रतमानि तोव्रतराणि तोव्राष्यशुभानि शुभानि तथा मंदानि । मंदतराणि मंदतमानि षटस्थानगतानि खलु प्रत्येकं ।

े मुन्नं पेळ्वं असंस्थातलोकबहुभागमात्रंगळप्य अशुभलेखा संब्लेशस्थानंगळु कृष्णनील-कपोतभेबींबर्च त्रिप्रकारं गळपुर्वालल कृष्णलेख्यातीन्नतमसंब्लेशस्थानंगळु सामान्याशुभसंबलेश स्थानंगळ ﷺ ८८ निबं मत्तं तद्योग्यासंस्थातलोकिंबरं खंडिसिबल्लि बहुभागमात्रस्थानं १०

गळपुत्रु ≣०।८।८। नीलल्डेस्यातीवतरसंक्लेशस्यानंगलु तदेकभागबहुभागमात्रंगळ-९।९ पृतु ड०।८८। कपोतलेस्यातीवसंक्लेशस्यानंगलु तदेकभागमात्रंगळपुत्रु ≡०।८।१

33 १९९ मत्तं ग्रुभलेत्र्याविद्युद्धिस्थानंगळु पुंपेळव असंस्थातलोकभक्तैकभागमात्रंगळोळु ≔०१ तेजीलेश्या-

कपायमतोष्टयस्थानानि असस्यातलोकमात्राणि अवस्ति । तेषु सबकेशस्थानानि अञ्चभलेश्यास्थानानि तथोग्यासस्यातलोकभक्तज्ञद्वभागमात्राच्यपि असंस्थातलोकमात्राच्येव । तदैकभागमात्राणि शुभलेश्याविगृद्धिस्या• १५ नान्यप्यमन्यातलोकमात्राच्येव । संबले ≅ठ । ८ । विशु ७ ≔ ठ । १ ॥४९९॥

प्रागुक्तासंख्यातलोकबहुभागमात्राणि अधुभलेश्यासंक्लेशस्थानानि कृष्णनीलकपोत्तभेदास्त्रिविधानि । तत्र कृष्णलेश्यातीबतमसक्लेशस्थानानि सामान्याशुभसक्लेशस्थानेषु च a । ८ तत्राोग्यासस्थातलोकभक्तेषु बहुभाग-

मात्राणि च a । ८ । ८ । नोल्लेब्सातीव्रतरसंक्लेशस्थानानि तदेकभागबहुभागमात्राणि च a । ८ । ८ । कपोत-९ ९ ९। ९ । ९ लेब्सानीव्रसक्लेशस्थानानि तदेकभागमात्राणि च a । ८ । ९ पुन. सुम्लेब्साविशुद्धिस्थानेषु पूर्वोक्तासंस्थात-

91 919

कपायोंके अनुभागरूप उदय स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैं। उनमें यथायोग्य असंख्यात लोकसे भाग देनेपर बहुभाग प्रमाण संबद्धेत्र स्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण ही हैं। और रोप एक भाग प्रमाण विशुद्धिस्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक मात्र हैं। संवदेशस्थान तो अशुभ लेस्याओं के स्थान हैं और विशुद्धिस्थान शुभ लेस्याओं के स्थान हैं॥४९०॥

पहले कहें असंख्यात लोकके बहुआग मात्र अनुभ लेहया सम्बन्धी स्थान कृष्ण, नील. कपोतके भेदसे तीन प्रकारके हैं। उन सामान्य अनुभ लेहया सम्बन्धी स्थानोंमें यथायोग्य असंख्यातलोकसे भाग देनेपर बहुआग अमाण कृष्णलेहया सम्बन्धी तीव्रतम कथाया संब्लेहरा स्थान हैं। धोप रोट्टे एक भागमें पुनः असंख्यात लोकसे भाग देनेपर बहुआग मात्र मंबसंक्लेशस्थानंगळ् तबसंख्यातलोकभक्तमहुभागमाश्रंगळपुतु ≡०८ पद्मलेखाविशुद्धिस्थानंगळु १९ मंबतरसंक्लेशस्थानंगळ् तबेकभागबहुभागमाश्रंगळपुतु ≡०८ शुक्ललेश्याविशुद्धिस्थानंगळ् ९९९ मंबतमसंक्लेशस्थानंगळ् शेषेकभागमाश्रंगळपुतु =०१ ई कृष्णलेश्यावियावार्षं स्थानंगळोळु १९९

प्रत्येकमशुभंगळोळुत्कुष्टविदं जघन्यपरर्यंत शुभंगळोळुं जघन्यविद्युकुष्ट्यस्यंतमसंख्यातलोकमात्र-५ षट्स्यानपतितहानिवृद्धियुक्तस्यानंगळपुबु खलु निवमविदं ।

> असुद्वाणं वरमज्झिमअवरंसे किण्हणोलकाउतिए । परिणमदि कमेणप्पा परिहाणीदो किलेसस्स ॥५०१॥

अञ्चभानां वरमध्यमावरांशे कृष्णनीलकपोतत्रये परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः संक्लेशस्य ।

 कृष्णनीलकपोतित्रस्थानंगळ अशुभंगळप्युक्तृष्टमध्यमज्ञचन्यांशंगळोळु जीवं संब्लेशहानि-यिवं क्रमविवं परिणमिसुगुं।

क्षोकभक्तंकभागमावेषु ज्ञा १ तेजोक्षेरवामन्दरुक्छेश्वस्थानानि तदसस्यातकोकभक्तवहुभागमात्राण्ज्ञ ०।८ १।९ पप्पेक्रस्याविद्युद्धिस्वानांनि मन्दतस्यक्षेत्रस्थानानि तदंकभागवहुभागमात्राण्ज्ञ ०।८ शुक्केश्वराविद्युद्धिस्यानिम् स्थानानि मन्दतम्यवकेशस्थानानि शेर्षकभागमात्राण्ज्ञ ०।१।एतेषु कृष्णलेस्यादिषट्स्थानेपु प्रस्केनग्रभेषु १।१।९ १।९१९

कलु-नियमेन ॥५००॥ क्षण्रनीकलेगोतीकस्थानेषु अाुभरूगोत्कृष्टसय्यमजपन्याचेषु जीव सक्केशहानिनः क्रमेण परिण-मति ॥५०१॥

नीलंकेरया सम्बन्धी तीव्रतर संकलेश स्थान हैं। जोष रहे एक भाग प्रमाण कपोतलेश्या २० सम्बन्धी तीव्र संकेशेत स्थान हैं। उत्तले कपायोंके बदय स्थानोंकें असंस्थात लोकते भाग देकर जो एक भाग प्रमाण शुभ लेश्या सम्बन्धी स्थान कहे थे वे तेज, पदा और शुक्कके भेदसे तीन प्रकारके हैं। इनमें असंस्थात लोकते भाग देकर बहुभाग प्रमाण तोजोलेश्या सम्बन्धी मन्द संकलेश स्थान हैं। शेष बचे एक भागमें पुनः असंस्थात लोकते भाग देकर बहुभाग प्रमाण प्रोलेश सम्बन्धी मन्दतर संकलेशस्थान हैं। शेष रहे एक भाग प्रमाण ज्ञाकत लेश्या सम्बन्धी मन्दतर संकलेश स्थान हैं। इन कृष्णलेश्या आहे सम्बन्धी सहस्वामी स्थान हैं। इन कृष्णलेश्या आहे सम्बन्धी स्थान से स्थान हैं। इन कृष्णलेश्या आहे अस्थानों जे जक्ष्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त असंस्थात लोकको अस्थान स्थान हैं। इन कृष्णलेश्या लोक ह्यानों से अस्थान से उत्कृष्ट पर्यन्त असंस्थात लोक साम वितर होने हैं ॥५००॥

यदि जीवके संक्छेश परिणामोंमें हानि होती है तो वह अशुभ कृष्ण नीछ और कपोत हेश्याओंके वत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य अंशोंमें कमसे परिणयन करता है अर्थान् उस छेश्याके ३० चत्कृष्ट अंससे मध्यममें और मध्यमसे जघन्यकप परिणमन करता है। ॥५०१॥

## काऊ जीलं किण्हं परिजमदि किलेसवहिददो अप्या । एवं किलेसहाजीवहृदीहो होदि अमुहतियं ॥५०२॥

कपोतं नीलं कृष्णं परिणमति क्लेशवृद्धित आत्मा । एवं क्लेशहानिवृद्धितोऽञुभन्नयं भवति ।

संक्लेशवृद्धियिबसारमं कपोतनीलक्रुष्ण्णेश्यारूपमे तप्पुवंते परिणमवि परिणमिसुगुर्मितु संक्लेशक्षानिवृद्धिगाँखवमशुभवयरूपनक्षुः ।

तेऊ पम्मे सुकके सहाणमवरादि अंसगे अप्पा।

सुद्धिस्स य बढ्ढीदी हाणीदी अण्णहा होदि ॥५०३॥

तेजसि पद्मे शुक्ले शुभातामवराष्ट्रशके जात्मा विशुद्धेश्च वृद्धितो हानितोऽन्यथा भवति । शुभाज्यप् तेजात्पशुक्कलेश्ययज्ञ जामन्यादांशांगजोळात्मं विशुद्धिवृद्धिर्धयः भवति परिणमि- १० सुगं । हानितोऽन्यथा भवति विशुद्धिय हानिर्धियः शुक्ललेश्योत्कृष्टं मोबल्गो इ पत्यंतं भवति परिणमिसम् । सङ्गिष्टः :—

| अध्यक्षक   | ≆<br>ग्रह्थानानि ९ a ८ | सब्बंधनं ≅ a | शुभलेश्या | स्थानानि   | ≡<br>  ९ a l १ |
|------------|------------------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| तोवतमकुष्ण | तिब्बतरणीळ             | तिञ्चकओत     | मंदतेज    | मंदतरपदा   | मंदलमञुक्ल     |
| उ ०००००ज   | उ ००००००ज              | उ ००००००ज    | ज००००० उ  | ज्ञ००००० उ | ज्ञ००००० उ     |
| 30 6 C     | Fa1616                 | =a1618       | ≆a ८ l    | 3ãa €      | æa 1 8         |
| ९९         | ९९९                    | • • •        | ९९        | ९९९        | ९९९            |

परिणामाधिकारं तृतीयं समाप्तमास्तु ।

अनंतरं संक्रमणाधिकारमं गाथात्रयाँदिवं स्वस्थानपरस्थानसंक्रमणमनि परिणामपरावृत्ति-रचनेंगं कटाक्षिसिकों इ पेळवपं।

संबळेशबृद्धचात्मा कपोतनीलकृष्णलेक्यारूपेण परिणमति इति संक्लेशहानिवृद्धिस्यामशुभत्रयरूपो भवति ॥५०२॥

गुभाना तेत्रःप्यशुक्तकेष्रयानां जनन्यावंशेषु आस्मा विश्वविद्वितो भवति परिणामति, हामितोऽन्यया शुक्कोत्कृष्टालेजोजधन्यातपर्यन्तं परिणामति ॥५०३॥ इति परिणामाधिकारः। उक्तपरिणामपरावृक्तिरक्तां मनसिक्तय सक्रपणाधिकारं गाणात्रयेणाह—

तथा संक्लेश परिणामोंमें वृद्धि होनेसे कपोत, नील और कृष्ण लेश्यारूपसे परिणमन करता है। इस प्रकार संक्लेश परिणामोंमें हानि, वृद्धि होनेसे तीन अशुभ लेश्या रूपसे <sup>२५</sup> परिणमन करता है।।५०२॥

शुभ तेन, पद्म और शुक्क ठेश्याओं के जायन्य, मध्यम, उक्कष्ट अंशों में आत्मा विशुद्धि की दृद्धिसे परिणमन करता है। और विशुद्धिकी हानिसे अन्यथा अर्थात् शुक्ठ ठेश्याके उक्कष्ट अंशसे तेजोडेश्याके जायन्य अंश तक परिणमन करता है ॥५०३॥

इस प्रकार परिणामाधिकार समाप्त हुआ। चक्क परिणामोंके परिवर्तनकी रचनाको मनमें रखकर तीन गाथाओंसे संक्रमण अधिकारको कहते हैं—

# संक्रमणं सट्ठाणपरट्ठाणं होदिचि किण्हसुक्काणं । बड्ढोसु हि सङ्घाणं उमयं हाणिम्मि सेसउमयेवि ॥५०४॥

संक्रमणं स्वस्थानं परस्थानं भवति । कृष्णशुक्लयोः । वृद्धपोः खलु स्वस्थानमुभयं हानौ डोजोभयेपि ॥

संक्रमणं स्वस्थानसंक्रमणमें हुं परस्थानसंक्रमणमें हुं हित्रकारमक्कृमिल्ल कृष्णशुक्लयोः कृष्णशुक्रलेश्याद्धयव बुद्धयोः बृद्धिगळोलु स्वस्थानसंक्रमणमेयकर्तुं खलु नियमदिवं । आकृष्णशुक्ल-लेश्येगळु हानी हानियोळु उत्रयं स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमुमें बेर्डुमक्कृं । दोषोभयेषि शेवनीलपद्यक्रपोततेकोलेश्याचलुष्ट्यंगळु हानियोळं वृद्धियोळं अपि अपिशब्दविवं स्वस्थानसंक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणमुने वेर्डुमक्कृं ॥

> लेस्साणुक्कस्सादो वरहाणी अवरगादवरवड्ढी । सट्ठाणे अवरादो हाणी णियमा परट्ठाणे ॥५०५॥

लेक्यानामुत्कृष्टादवरहानिरवरस्मादवरवृद्धिः, स्वस्थाने अवरस्माद्धानिर्श्नियमात्परस्थाने ॥

संक्रमण-स्वस्वानमक्रमणं परम्यानमक्रमणं चेति द्विचियम् । तत्र कृष्णयुक्तळेखाद्वयस्य युद्धौ स्वस्थान-संक्रमणमेव ललु-निवयेन, हानौ पुनः स्वस्थानमक्रमणं परम्यानसक्रमणं चित्युमयः भवति । शेपनीन्दरप्रकर्पान-१५ तेत्रोलेख्याचतुष्टयस्य हानौ वृद्धौ च लिपान्यादुग्यसक्रमणं भवति ॥५०४॥

संक्रमणके दो प्रकार हैं—स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण। उनमें-से कुष्ण-छेट्या और गुक्त लेट्याका बृद्धिमें नियमसे स्वस्थान संक्रमण ही होता है। हानिसें स्वस्थान और परस्थान दोनों होते हैं। देश नील, क्योत, तेज, पद्म लेट्याओं में हानि और बृद्धिमें दोनों संक्रमण होते हैं। ५०%।

विशेषार्थ — एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको संक्रमण कहते हैं। यदि वह उसी लेख्यामें होता है तो स्वस्थान संक्रमण है। यदि वह उसी लेखासे होता है तो पर-स्थान संक्रमण है। वृद्धि कृष्ण और अवस्थ संक्रमण है। वृद्धि कृष्ण और अवस्थ देवामें स्वस्थान संक्रमण है। वृद्धि कृष्ण और अवस्थ एवं तही होती है वया विशुद्धिकों वृद्धि अवस्थ लेखाने उत्तर प्रवेश के उत्तर विश्व कि व्याव विशुद्धिकों वृद्धि अवस्थ लेखाने उत्तर विश्व कि वृद्धि के स्वाव कि वृद्धि के अवस्थान संक्ष्य के अपने जायेगा। किन्तु हि वह संक्ष्य या विश्व कि वृद्धि के स्वि लेखाने अवस्था संक्ष्य के व्याव होने हैं। व्याव कि क्लिप कृष्ण लेखाने संक्ष्य होने होनेपर वसी लेखाने अवस्थ के स्वाव के स्व के स्वाव क

२०

छेत्यानां कृष्णाविसम्बंकेद्रयाख उत्कृष्टात् उत्कृष्टवर्त्ताणवं अनंतरस्वलेद्रयास्यानविकत्यवे कृ कवरहानिः अनंतेकभागहानियककुं । एकं वोष्टुत्कृष्टलेद्रयोवयस्थानकमणुर्वादवमनंतरोध्वंकस्थान-बोळनंतिकभागहानियककुमणुर्वादं । अवेदस्मात् सर्वलेद्रयोगळ ज्ञान्यस्थानवर्त्ताणवं स्वस्थाने स्वस्था-नवोळ् अवरबृद्धिः अनंतभागवृद्धिये अक्कुनेकं वोष्टे लेद्रयाजयन्यस्थानंगळिनुसष्टांकंगळ्णुर्वाद्वसनं-तरस्थानंगळोल् अनंतभागवृद्धिये नियमविदमककुमेकं वोष्टा ज्ञान्यस्था खट्स्यान्यपुर्वाद्वा । उत्तरस्थानमनंतिकभागवृद्धिस्थानमक्कुमणुर्वादं । अवरस्मात् सर्व्वलेद्रयेगळ ज्ञान्यस्थानवर्त्ताण्वं यस्थाने परस्थानसंक्रमणवोळ् अनंतरस्थानवोळ् हानिः अनंतगुणहानिय नियमाद्व भवति नियमवि मक्कुमेकवोष्टे शुक्कलद्रयाज्ञकस्याव्यानवर्त्तप्रस्थानवर्त्ते ।

संक्रमणे छठ्ठाणा हाणिसु बड्ढीसु होति तण्णामा । परिमाणं च य पुन्वं उत्तक्षमं होदि सदणाणे ॥५०६॥

संक्रमणे यद्स्थानानि हानिषु वृद्धिषु भवंति तन्नामानि । परिमाणं च पूर्व्यमुक्तकमो भवति श्रुतज्ञाने ॥ र्षे संक्रमणकोळ वर्षियाचीसं वरिताचोलं स्वस्वतियालं स्वस्वतियालं स्वयंत्र । सन्वतिवर्गासास्य

ई संक्रमणदोळ हानिगळोळं बृद्धिगळोळं वड्बृद्धिगळं वड्ह्।निगळं मप्पुत्रु । तद्बृद्धिहानिगळ पेसर्गाळुमवर प्रमाणंगळुमं मुक्तं श्रुतक्षानमार्गणेयोळ्येळ्य क्रममेयक्कुमं बरिबुवदं तें दोडे अनंत- १५

कृष्णीदसर्वेलस्योत्कृष्टादनन्तरस्वलंध्यास्यानिकत्ते अवरहानिः अनन्तैकमागृहानिभंवति, कृतः ? तदनन्तरस्योवेक्कारमकत्वान् । सर्वेलस्यानां जवन्यात्पुनः स्वस्थाने अवग्वृद्धः जनन्तैकमागृबृद्धिये भवति । कृतः ? तज्जनम्यानामष्टोक्कस्यतात् । सर्वेलस्याजन्यस्यानात् परस्यानसंक्रमणेजनन्तरस्याने जनन्तगुणहानिरेव नियमाञ्चलि । कृतः ? शुक्रलेस्याजम्यादनन्त्वरस्यालेस्यानस्वलुष्णलेस्याजयन्यादनन्तरनीललेस्यास्यानेऽपि तदानिरेव मंत्रवात । एवं सर्वेलस्याना भवति ॥१०५॥

अस्मिन् सक्रमणे हानिषु वृद्धिषु च षड्वृद्धयः षड्ढानयश्च भवन्ति । तासा नामानि प्रमाणानि च पूर्व

कृष्ण आदि सब छेरयाओं के उक्कृष्ट स्थानमें जितने परिणाम होते हैं उनसे उक्कृष्ट स्थानके समीपवर्ती उसी छेरयाके स्थानमें 'अवरहानि' अर्थात् उक्कृष्ट स्थानसे अनन्त भाग हानिको लिये हुए परिणाम होते हैं क्यों कि उक्कृष्टके अनन्तरवर्ती परिणाम उनकरप होता है और अनन्त भागकी संदृष्टि उर्वक है। तथा सब छेरयाओं के जघन्य स्थानसे उसी छेरयामें २५ उसके समीपवर्ती स्थानमें अनन्तव भागकृद्धि हो होतो है क्यों कि उनके जघन्य अष्टाकरूप होते हैं। सब छेरयाओं के जघन्य स्थानसे परस्थानसक्रमण होनेपर उसके अनन्तरवर्ती स्थानमें अनन्त गुणहानि ही नियमसे होती है। क्यों कि जुक्छ छुप्यानके जघन्य स्थानके अनन्तर जो पद्मछेरथाका उक्कृष्ट स्थान है उसीको तरह कृष्णछेरयाके जघन्य स्थानके अनन्तर जो पद्मछेरथाका उक्कृष्ट स्थान है उसीको तरह कृष्णछेरयाके जघन्य स्थानके अनन्तर जो नीछछेरथाका उक्कृष्ट स्थान है उनमें भी अनन्त गुणहानि ही सम्भव है। इसी ३० प्रकार सब छेरयाओं में जानना।।।००।।

इस संक्रमणमें हानि और बुद्धिमें छह हानियाँ और छह बुद्धियाँ होती हैं। उनके

१. म अकस्मात् अवरवृद्धि स. । २. म हानिः हानिये ।

भागमसंस्थातभागं संस्थातभागं संस्थातगुणमसंस्थातगुणमनंतगुणमें व हानिवृद्धिगळ नामंगळु-मुक्तप्रसंस्थातसमुमसंस्थातलोकम्ं सम्बंजीबराजिनुमें व प्रमाणंगळु भागकमवोळं गुणितकमवोळ-भिवेयप्युवे बु श्रतज्ञानमार्गाणयोळ् पेळव क्रमिनिल्लयुमिरयस्पबृत्यमें बुबु तात्पर्ध्यं ॥ नाल्कनेय संक्रमणाधिकारतिवृद्धं ॥ वनंतर क्रम्माधिकारमं गायाद्धर्याद्वयं पेळवपं :—

५ थूतज्ञातमार्गणाया उक्तक्रमेणैव भवन्ति । तत्र अनन्तभागः असस्यातभागः संस्थातभागः संस्थातभागः असंस्थात-गुण अनन्तनुणस्थेति नामानि । उत्क्रष्टसस्थातमसंन्यातलोकः सर्वजीवराशिष्येति भागकमे गुणितकमे च प्रमाणानि अवन्ति ॥५०६॥ इति संक्रमणाधिकारण्यातुर्थः ॥ अय कर्माधिकारं गाणाद्वयेनाह----

नाम और उनका प्रमाण पहले शुवजानमार्गणामें जैसा कहा है वैसा ही जानना। उनके नाम अतन्त्रभाग, असंख्यात भाग, संल्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनन्त १ गुण हैं। उनका प्रमाण जीवराशि, असंख्यात लोक और चल्हृष्ट संख्यात क्रमसे हैं। यह भाग और गणेका प्रमाण है। १५०६॥

विद्योवार्थ—अनन्त भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात गुण, असंख्यात गुण, अनन्त गुण ये छह स्थानिक नाम हैं। इनका प्रवाण गुणकार और भागहारमें पूर्व वर्त जाना। पूर्व में बृद्धिका अनुक्रम कहा है हानिमें उससे उकटा अनुक्रम है। वहीं कहीं करें वहीं कर है। १५ करोनेलेटेशके जान्य से लगाकर कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट पर्यन्त विवक्षा हो तो क्रमसे संख्याके बुद्धि होती हैं। यदि कृष्णलेश्याके उत्कृष्टसे लगाकर क्यांतलेश्याके जान्य पर्यन्त विवक्षा हो तो संक्लेशको हानि होती है। तथा पीतके जायन्यसे लगाकर शुक्लके उत्कृष्ट पर्यन्त विवक्षा हो तो क्रमसे विश्वद्धिकी वृद्धि होती है। यदि गुक्लके उत्कृष्टसे लगाकर पीतके जायन्य पर्यन्त विवक्षा हो तो क्रमसे विश्वद्धिकी वृद्धि होती है। यदि गुक्लके उत्कृष्टसे लगाकर पीतके जायन्य पर्यन्त विवक्षा हो तो क्रमसे विश्वद्धिकी हानि होती है। सो युद्धिमें पर्म्यानपतित वृद्धि और २० हानिमें पर्म्यानपतित हानि जानना।

पूर्वेमें कहा था कि सूच्यंगुळके असंख्यातवें भाग सात्र बार अनन्त भागबृद्धि होने-पर एक बार अनन्त गुणबृद्धि होती है। उसमें अनन्त गुणबृद्धिरूप स्थान नवीन पट्स्थान पतिन बृद्धिका प्रास्थ्यकर प्रथम स्थान है। उसके पहले जो अनन्त भाग बृद्धिरूप स्थान है वह विवक्षित पट्स्थानपतिन बृद्धिका अन्तस्थान है। नवीन पट्स्थानपतिन बृद्धिके अनन्त २५ गुणबृद्धिरूप प्रथम स्थानके आगे सूच्यंगुलके आसंख्यातवें भाग मात्र अनन्त भागबृद्धिरूप स्थान होते हैं उसके आगे पूर्वोक्त अनुक्त जानना।

यहाँपर कृष्णलेख्याका वन्त्रष्ट स्थान पट्स्थानपतितका अन्त स्थानरूप होनेसे पूर्व-स्थानसे अनन्त्रभाग बृद्धिरूप है। और कृणलेख्याका जयन्य स्थान पट्स्थान पतितका प्रारम्भकर प्रथम स्थान है। वसके पूर्व गोल्लेख्याका उन्त्रक स्थान उससे अनन्त्र गुण बृद्धि-३० रूप है। तथा कृणलेख्याके जयन्यका ममीपवर्ती स्थान उस जयन्य स्थानसे अनन्त्र भाग बृद्धिरूप है। हानिकी अपेक्षा कृणलेख्याके उन्त्रकृष्टामानसे उसके समीपवर्ती स्थान अनन्त्र भाग हानिको लिखे है। कृष्णलेख्याके जन्य स्थानसे नोल्लेख्याका उन्त्रकृष्ट स्थान अनन्त्र गुण हानिको लिखे है। इसी प्रकार अन्य स्थानों भी भी जानना ॥५०६॥

चतुर्थ संक्रमण अधिकार समाप्त हुआ। अब कर्माधिकार दो गाथाओंसे कहते हैं---

पहिया जे छप्पुरिसा परिमञ्जारण्णमज्झदेसम्मि । फल्रमरियक्ष्मक्षमेर्य पेषिखत्ता ते विचित्तति ॥५०७॥ पिषका ये बद्युक्बाः परिश्रष्टाः बरण्यमध्यवेते, फल्रमरितमेकं वृक्षं प्रेक्ष्य ते विचितयंति ॥ णिम्मूलखंधसाहुवसाहं छित्तुं चिणित्तु पहिदाहं । खाउं फलाह इदि जं मणेण वपणं हवे कम्मं ॥५०८॥

निर्म्मूळस्कंघशास्त्रोपशासाविछस्वा उ<del>ज्</del>वित्य पतितानि । सावितुं फळानीति यन्मनसा वचन भक्षेत्कम्मं ॥

प्रेयळ्व पिकरवरं तोळळुनसरण्यमध्यबोळो वु फलभरितमाकंववृक्षमं कंड्र तत्फलभक्षणो-पायमं कृष्णलेक्याविपरिणासजीवर्गाळते वु चितिसिवर्ग्यः। मरनं निम्मूंलप्रप्रेयु कडिंदुं, स्कंथमने कडिंदुं, आल्यमे कडिंदुं, उपजास्थाले कडिंदुं, मरनं नोयिसवे पण्यळने तिरिद्धु इल्लि बिह्हिंद्वने मेलुबेमं विवाद्यो वु मनिवनळापमवा कृष्णलेक्यावि चद्मकारव जीवंगळ्ये यथाक्रमविंदं कम्मेमं बु-वक्ट्रं। अयिवन्यक कम्मीधिकारं तीवर्दुं ।

अजनरं लक्षणाधिकारमं गायानवकदिवं पेळवपं ॥

चंडो ण म्रुचइ वेरं भंडणसीलो य धम्मदयरहिओ। दुटठो ण य एदि वसं लक्खणमेयं तु किण्हस्स ॥५०९॥

चंडो न मुंचित वैरं भंडनशीलश्च धम्मैदयारहितः। दुष्टः न चैति वशं रूक्षणमेतत्तु कृष्णस्य।।

चंडः तोवकोपनुं न मुंचित बैरं वैरमं बिडुवनल्लं । भंडनशोलश्च युद्धशीळनुं घम्मंदयारहितः धम्मंमुं दयेप्रुमिल्लदनुं दुष्टः बृष्टनुं न चैति वशं वशवस्त्रियप्पनुमल्लं। एतल्लक्षणं द्वंतप्य लक्षणमनुळं तु

्रण्णायंकैकल्डेश्यायुक्तयर्पिकाः युक्याः पत्रः परिश्वष्टाः अरय्यमध्यदेवे कल्यरितमेक बृखं दृष्ट्वा ते २० विजन्यस्ति । तत्र आयः —जूरो निर्मृतं डिल्दा, अयः स्कल्यं डिल्दा, परः शाला डिल्दा, अयः उपयाला छिल्दा, परे वृक्षात्राभ फलान्येव डिल्दा, अय्यः पतितान्येव गृहीत्वा च कलान्यभाति यम्मन पूर्वकं वचः तत्रकारसाता कर्म भवति ॥५०-५०-८॥ इति कर्माधिकारः ॥ अय कक्षणाधिकार याणानवकेनाहः—

चण्डनस्तीव्रकोपनः वैरं न मुञ्जति, भण्डनशीलक्ष्च युद्धशीलक्ष्य धर्मदयारहितः दुष्ट निर्दयो वश नैति

हुणा आदि एक-एक छेरयावाछ छड् पथिक मार्ग भूल गये। बनके मध्यमे फलींसे २५ छदे हुए एक बुसको देखकर वे विचार करते हैं—कुष्णछेरयावाडा विचारता है कि इसको जहसे उलाइकर इसके फल खाऊँगा। नीछछेरयावाछा विचारता है कि इस बुसके स्कृथको काटकर फल खाऊँगा। कपोतेछेरयावाछा विचारता है, इसकी बड़ी डाल काटकर फल खाऊँगा। कपोतेछेरयावाछा विचारता है, इसकी बड़ी डाल काटकर फल खाऊँगा। एम. छेर्यावाछा विचारता है इसकी छोटी डाल काटकर फल खाऊँगा। एम. छेर्यावाछा विचारता है इसको होने न पहुँचाकर केवल फल ही तोड़कर खाऊँगा। गुक्क रुयावाछा विचारता है हिपरे हुप फलींको ही खाऊँगा। इस प्रकार मनपूर्वक जो यचन होता है वह कमसे उन छेरयावाँका काय होता है। आठ-५०८।

अब नी गाथाओं से लक्षणाधिकार कहते हैं— तीव कोधी हो, बैर न छोड़े, लडाई-झगडा करनेका स्वभाव हो, दया-धर्मसे रहित मत्ते कृष्णलेश्येयनुळ जीवनक्कुं॥

मंदो बुद्धिविहीणो णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य । माणी माई य तहा आलस्सो चेव मेज्जो य ॥५१०॥

मंदो बुद्धिविहोनो निष्विज्ञानी च विषयलोलस्च। मानी माग्री च तथा आलस्यश्चैव

५ भेद्यक्च ॥

10

24

संबः स्वच्छंबसीत्तकनुं क्रियोगठोजुमंदं मेणु वृद्धिवहीनः वर्तमानकाय्यांनिभन्ननुं । निर्ध्विज्ञानी च विज्ञानविहीननुं । विषयलोलञ्च विषयंगठोजु स्पर्शीविषाह्मोद्रियार्थगठोजु छंपटनुं । मानी अहंकारियुं । मायो च कुटिलज्ञ्वनियुं तथा आलस्यरचेव क्रियेगठोजु कर्त्तव्यंगठोजु कुंठनुं । भेण्यस्च पेरिरियोजगरियल्यब्बनुमें विनितुं कृष्णलेश्येय जीवलक्षणमक्कुं ।।

णिद्दावंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिन्वसणा य । लक्कणमेयं भणियं समासदो णीललेस्सस्स ॥५११॥

निद्वाबंचनाबहुलः धनथान्ये भवति तीवसंज्ञस्य । लक्षणमेतद् भणितं समासतो नीललेश्यस्य ॥ निद्वाबहुलन् बंचनाबहुलन् धनथान्यंगळोळ् तीवसंजेयनुळन् चनथान्यंगळोळ्तीवसंजेयनुळन् एर्वितती लक्षणं संसेपविदं नीललेश्यययमुळ जीवंगे पेळल्पट्डर् ॥

रूसइ णिंदइ अण्णे दूमइ बहुसो य सोयभयबहुलो । असुयइ परिभवइ परं पसंसये अप्पयं बहुसो ॥५१२॥

रोषति निदस्यन्यान् बुष्यति बहुशस्य शोकभयबहुलः । असूर्यति परिभवति परं प्रशंसये-बास्मानं बहुशः ।

एतल्लक्षणं तु-पुनः कृष्णलेश्यस्य भवति ॥५०९॥

निद्राबहुल. बञ्चनबहुलः धनधान्येषु तीव्रसज्ञरच इत्येतल्लक्षण सक्षेपेण नीललेश्यस्य भणितम् ॥५११॥

हो, दुष्ट और निर्दय हो, किसीके वशमें न आता हो, ये कृष्णलेखावालेके लक्षण २५ हैं॥५०९॥

स्वच्छन्द अथवा कार्य करनेमें मन्द हो, बुद्धिहीन हो—वर्तमान कार्यको न जानता हो, अज्ञानो हो, पर्योन आदि इत्त्रियोंक विषयमें रूपट हो, अभिमानी हो, कुटिरु वृत्तिवाहा मायाचारी हो, कर्तन्य कम्में आलसी हो, दूसरोंके द्वारा जिसका अभिप्राय न जाना जा सके ये सब भी कुष्ण देखाके दक्षण हैं।।९९०॥

बहुत सोता हो, दूसरोंको ख्व उगता हो, धन्य-धान्यकी तीव्र लालसा हो थे संक्षेपसे नीललेस्याबालेके लक्षण हैं ॥५१९॥

२० मन्द-स्वष्टव्यक्तियासु मन्दो वा, बृद्धिवतीन वर्तमानकार्यानीमक्त, निविज्ञानी च-विज्ञानरहितस्य विवयलोलस्व-पर्वादिबाहोन्द्रियार्थेपु लग्गटस्व, मानी-व्यक्तिमानी, माधी च-कुटिलवृत्तिस्य तथा आल्प्स्यस्य-क्रियासु कर्तव्येषु कुल्प्रस्येव भेकस्य परेणानवरोध्याक्षिप्रायस्य गतराचि कृष्णलेख्यस्य लक्षणं भवति ॥५१०॥

पेररं कोपिसुतुं बहुप्रकाराँबंबं पेररं निविसुतुं । बहुप्रकाराँबंबं पेररं दूषिसुतुं । शोकबहुळनुं भयबहुळनुं परनं सैरिसनुं परनं परिअबिसुतुं तन्न बहुप्रकाराँबंबं प्रशसेयं माडिकोळ्तुं ।

ण य पत्तियइ परं सो अप्पाणं यिव परं पि मण्णंतो ।

थुसइ अभित्थुवंतो ण य जाणइ हाणि वर्डिढ वा ॥५१३॥

न च विदश्वसिति परं सः आत्मानसिव परमपि मन्यमानः । तुष्यत्यभिष्टुवतो न च जानाति हानि वृद्धि वा ।

सः अंतरप जीवं परनं नंबुबनल्लं तन्नंतेये एंदु परनं बयेपुं । तन्न पोमळुत्तिरलु संतोषिसुगुं तनसं परगं हानियुमं वृद्धियुमं न जानाति जरियं ।

मरणं पत्थेइ रणे देइ सुबहुगंपि थुन्वमाणी दु ।

ण गणइ कज्जाकज्जं लक्खणमेयं तु काउस्स ॥५१४॥

मरणं प्रार्श्ययित रणे बदाति सुबहुकमपि स्तुत्रतः । न गणयित कार्य्याकार्यं लक्षणमेतत्क-पोतलेश्यस्य ।

काळगदोळ् मरणमं बयसुषुं स्तुतिमाळवंगे बहुषेनमनीषुं । कार्य्यमुमनकार्य्यमुमं गणिइसुव-नल्लानितिबु कपोतलेश्येयममुळ्ळंगे लक्षणमक्कुं ।

> जाणह कजाकज्जं सेयमसेयं च सन्वसर्मेवासी । दयदाणस्दो य मिद् लक्खणमेयं तु तेउस्स ॥५१५॥

जानाति कार्प्याकार्ण्यं सेव्यमसेव्यं च सर्व्यसमदर्शी । दयादानरतत्रच मृहुल्लंक्षणमेतत्तेजो-लेड्यस्य ।

 $\mathring{q}$ रस्में कुप्यति, बहुधा पर निन्दति, बहुधा परं दुष्यति, च बोक्बहुळ , भयबहुळ , पर न सहते परं परिभवति आसानं बहुधा प्रशसति ॥५१२॥

स परं न प्रत्येति—न विस्वसिति आत्मानीमव परमपि मन्यमान अभिन्दुवत. परस्योपरि तुर्प्यात स्वपरयोहीनिवदी न च—नैव जानाति ॥५१३॥

रणं मरणं प्रार्थयते, स्तुति कुवैतो बहुषन (स्तूयमानस्तु बहुकमपि धनं ) ददाति, कार्यमकार्यं च न गणयति इत्येतत्कपोतलेश्यस्य लक्षणं भवति ॥५१४॥

दूसरींपर बहुत कोथ करता हो, दूसरोंकी बहुत निन्दा करता हो, दूसरोंको बहुया २५ होष छनाता हो, बहुत तोक करता हो, बहुत करता हो, दूसरोंको अच्छा न देख सकता हो, अलग्वकी निन्दा और अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, दूसरोंको विश्वास न करता हो, दूसरोंको सी अपनी हो तरह अविश्वास करनेवाला मानता हो, प्रशंसा करनेवालेपर परम प्रसम्भ हो, अपनी और परकी हानि-वृद्धिकी परवाह न करता हो, युद्धमें मरनेको तैयार हो, अपनी सुति करनेवालेको बहुत कुछ दे डालता हो, कार्य-अकार्यको न जाने, ये सब कपोत- केश्याबालके छक्कण हैं ॥१५२-५१॥

१. म. घनमं कुडुगं। २. म. समदंसी। ३. व. अन्यस्मै कृष्यति।

कार-यंष्ट्रमनकार्य्यपुरं सेव्ययुमनसैब्ययुमनरिपुं । सर्व्यसमर्वाऽायुं वयेयोजं वानवोजं प्रीतिय-मुळळतुं मनोवचनकार्ययजोज् मृदुवुं एंबिबु तेनोलेऽययनुळळंगे लक्षणमम्बुः ।

चागी भव्दो चोक्खो उज्जवकम्मो य खमदि बहुगंपि । साहगुरुपुजगरदो स्रक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥५१६॥

्यागो भद्रः सौकर्व्यजीलः उद्युक्तकर्मा च क्षमते बहुकर्माप साधुगुरुपूजारतो लक्षणमेतत्पपः-लेड्यस्य ।

स्यागियुं भद्रपरिणामियुं सौक्तर्यजीलनुं शुभोञ्चक्तकर्मनुं कष्टानिष्टंगळं पलवं सैरिसुवनुं मुनिजनपुष्ठजनपुजाप्रोतनुर्कोबिबु पद्मलेऽयेयनुळ्ळंगे लक्षणमक्कुं ।

ण य कुणइ पक्खवायं णवि य णिदाणं समी य सन्वेसि । णित्थ य गयदुदोसा गेहोवि य सुक्कलेस्सस्स ॥५१७॥

न च करोति पक्षपातं नापि निवानं समझ्च सर्थ्वेषां न स्तत्रच रागद्वेषौ स्नेहोपि च शुक्ललेहयस्य ।

पक्षपातमं माडं । निदानपुर्म माडं । सर्व्यंजनंगळ्गे समनप् । रागद्वेवसे चेरडुमिण्टानिष्टंगे-ळोळिल्लदनुं । पुत्रकलत्राविगळोळू स्तेहमुमिल्लैंबनुं इडु शुक्ललेडयेय जीवंगे लक्षणमक्रुं । आरतेय १५ लक्षणाधिकारं तिबुदुंडु । जनंतरं गर्व्यधिकारमं येकावशमाचायुर्गाळिडं पेळवरं ।

कार्यमकार्यं च मेन्यमसेव्य च जानाति, सर्वसमदर्शी दयायां दाने च प्रीतिमान्, मनोवचनकार्यपु मृदुः इस्पेततेजीकेश्यस्य व्यक्षणं भवति ॥५१५॥

स्यागी अद्रपिण्णामी सौकर्यशीलः शुभोदयुक्तकमी च कष्टानिष्टांपदर्वे न् सहते, मुनिजनगुरुजनपूजाप्रीति-मान् इत्येतस्पद्मन्देयस्य लक्षणं भवति ॥५१६॥

पक्षचात निरान व न करोति सर्वजनाना समानस्य इष्टानिष्ट्या रागद्वेगरहिन पुत्रमित्र रूलसादिषु स्नोहरहितः इत्यंतन् चुन्नजंदवस्य जलण भवति ॥५१७॥ इति अक्षणाधिकारः पद्यः॥ अप गरयधिकार एकारणभिः गायामुत्रीराह—

कार्य-अकार्यको तथा सेवनीय-असेवनीयको जानता हो, सबको समान रूपसे देखता हो, दया और दानमें प्रीति रखता हो, मन-चचन-कायसे कोमल हो ये तेजोलेक्याके १५ लक्षण है।।११९॥

त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सरङ स्वभावी हो, शुभ कार्यमें उद्यमी हो, कष्ट तथा अनिष्ट उपद्रवींको सह सकता हो, सुनिजन और गुरुजनकी पूजामें प्रीति रखता हो, ये पद्म-छेस्यावालेके लक्षण हैं।।५१६॥

न पक्षपात करता हो, न निदान करता हो, सबमें समान भाव रखता हो, इष्ट-३० अनिष्ठमें राग-द्वेप न करता हो, पुत्र, मित्र, क्षोमें रागी न हो, ये सब गुक्छ छंदयावाछेके छन्नपा है। भिरुषा

छठा रुक्षणाधिकार समाप्त ।

म गलोलेल्लवु। २, म °ल्ल यिदु। ३, ब, °निप क्षमते।

### लेस्साणं सलु अंसा छन्दीसा होति तत्य मन्त्रिमया। आउगवधणजोग्गा अट्टह्वग्रिसकालमवा।।५१८॥

केह्यानां सत्वंशाः वाँड्वशत्तिर्भवंति तत्र मध्यमगाः । आयुर्वेधनयोग्याः अष्टाऽब्टापकर्ष-कालभवाः ।

| शिला भेदसमान | पृथ्वी भेदसमान | षूळीरेखासमान | जल रेखासमान |
|--------------|----------------|--------------|-------------|
| उ ००००००० ज् | ₹ 000000000 ₹  | उ ०००००००००ज | उ ००००००० ज |
|              | कउ             | तेउ          |             |
| कु१          | શરારાજાપાદ્વા  | ६।५।४।३।२।१। | য় ং        |
| 0 18         | १।१।१।४।४।४    | ४।१।१।१।०।०। |             |
|              | રા             | ą            |             |
|              | 3              | २० इत ८      |             |

आरं लेडचेनळ्ते अंशंगळिनतुं कृष्टि बहिबशातिगळपुत्रु २६ । अबं ते हो हे कृष्णाद्याञुभलेडचा-त्रयक्तं जयस्यस्थयमोश्कृष्टराज् प्रत्येकं मुक्दुरागकोमत्रश्रावळपुत्रु । शुक्लेक्दावि गुम्लेक्टात्रय-कममेत्रो भतांग ज्युत्रु-। मा कोतलेडचेय उत्कृष्टांजीविं संदे तेन्नोलेडचेय उत्कृष्टांजीविं पिवे कवायोवस्थानंग जन्मु | केट्या विणये लेडचेराल यवासंभवेगाज्यानुवेषयोगसम्पर्यमां १०

> ४।५।६।६।५।४ ४।४।४।४।१।१ स्थिति

पङ्केश्यानामशा जयन्यमध्यमीत्जृष्टभेदारष्ट्रादशः । पुतः कपोतलेश्योत्कृष्टाशास्ये तैजीलेश्योत्कृष्टाशास्त्राक्-कृतायोरयस्यानेषु मध्यमाञा आपर्यन्थयोग्या अष्टी । एवं पङ्किशतिर्भवन्ति । तेषु—

| गिला       | पृष्टवी     | धूलि        | जल        |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| उ ७००००० ज | उ ०००००० ज  | उ ००००० ज   | 3000000 M |
| ₹ १        | 8 5 3 8 9 6 | E 4 X 3 7 8 | शु १      |
| ۰ ۶        | 666888      | 288800      | •         |
|            | 2           | 3 0         | 1         |
|            | 3           | 3           |           |
|            | 0000        |             |           |
|            | मध्य        | माशाः       |           |

मध्यमा अष्टी अष्टापर्क्वकाले संभवन्ति । तद्यथा-भुज्यमानायुरपक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्यापक्रव्य

छह छेश्याओं के उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे अठारह अंश होते हैं। पुन: १५ कपोतछेश्याके उत्कृष्ट अंशसे पहले कपायके व्यवस्थानीमें आठ मध्यम अंश हैं जो आयुक्तभके योग्य होते हैं। इस प्रकार छब्बीस अंश होते हैं। इस प्रकार छब्बीस अंश होते हैं। आठ मध्यम अंश हैं जो आयुक्तभके योग्य होते हैं। इस प्रकार छब्बीस अंश होते हैं। जो इस प्रकार हैं — सुक्यमान अधीत् वर्षमानमें क्रिसे भोग रहे हैं उस आयुक्त अपकर्षण कर-करके परभवकी आयुक्त। बन्ध

भागद्वयेऽतिकान्ते नृतीयभागस्य २१८७ प्रयमान्तर्भृद्वतं परभवायुर्वभयोग्य , तत्र न वदं तदा, तरेकभागृत्तीय-भागस्य ७२९ प्रयमान्तर्भृद्वतं । तत्रापि न वदं तदा तरेकभागृत्तीयभागस्य २४३ प्रयमान्तर्भृदृतं । एवमग्रे नैतव्यमष्टवारं यावन् । इस्यष्टेवापकर्षाः । माष्ट्रपायकंपेऽत्यायृतंत्र्यनियम् , नाप्यस्योऽपक्षाः तद्वि आयुर्वस्य कदं ? अराक्षेत्रादा भुज्यमानायुगोऽस्थावस्यमञ्जयमाय तत्रसम्बन्धित्यः आयेत्र वस्तर्मृत्रमाश्रसम्बद्धान् परभवायु-२० नियमेन वस्य्या समाजोतीति तिमाने कातस्यः—

होता है इसे ही अपकर्ष कहते हैं। अपकर्षों का स्वरूप कहते हैं—िकसी कर्मभूसिक तिर्यंच या मृत्यों की मुज्यमान आयु जमन्य अथवा मध्यम अथवा वत्कृष्ट ६५६१ पैसठ को इक्सठ वर्ष है। इसमें-से दो भाग बीवनेपर तृतीय भाग इक्कीस सी समासी २१८० का प्रथम अत्तमुक्त परमक्की आयुक्त्यके योग्य है। यदि इसमें बच्च नहीं हुआ तो उत इक्कीस सी १५ सत्तासीक दो भाग बीवनेपर तृतीय भाग सात सी उनतीस ७२९ का प्रथम अन्तगृहुत् पर-भवकी आयुक्त्यके योग्य होता है। उसमें भी यदि बच्च नहीं हुआ तो सात सी इनतीसमें-से दो भाग बीतनेपर तीसरे भाग दो सौ तैं ताळीसका प्रथम अन्तगृहुत्ं आयुक्त्यके योग्य है। इसी प्रकार आने-आगे आठ बार तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार आठ हो अपकर्ष होते हैं। आठव अपकर्ष में भी आयुक्त्य नियमसे नहीं होता और अन्य अपकर्ष भी नहीं होता। ३० तब आयुक्त्य केसे होता है? उत्तर है—'आसंक्ष्तादां' अर्थात् सुख्यमान आयुक्ते अन्तिम आवळीका असंस्थावतों भाग अबदेश रहनेसे एहले ही अन्तगृहुत् सात्र समयश्रमहांको लेकर परभवकी आप नियमसे बाँकर समाप्त करता है यह नियम जानता। यहाँ विश्लोस

१ व कर्षेणायु ।



निर्णय करते हैं। जिनका विषादिके द्वारा कदळीघातमरण होता है वे सोपक्रम आयुवाळे होते हैं। अतः देव, नारकी और भोगभूमिया निरुष्कम आयुवाळे होते हैं। सोपक्रम आयु-वाळे उक रीतिसे आयुवन्य करते हैं। उन अपकर्षोमें आयुवन्यके कारुमें आयुवन्यके योग्य परिणामोंसे कोई आठ वार, कोई सात वार, कोई छह वार, कोई पाँच वार, कोई चार वार, कोई तीन वार, कोई दो वार, कोई एक वार परिणमन करते हैं। अपकर्ष कारुमें ही जीवोंके २० आयुवन्यके योग्य परिणमन स्वभावसे होता है। इसका कोई अन्य कारण नहीं है। आयुके

| बष्टापकर्ष     |                |                 |                  |                |                 |               |               |
|----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
| ज००उ<br>८१८१८  | सप्तापकर्ष     |                 |                  |                |                 |               |               |
| জ০০ব<br>থাথাও  | ভাতাত<br>ভাতাত | वडपकर्ष         |                  |                |                 |               |               |
| ज००उ<br>टाइाइ  | ज००उ<br>७१६१६। | ज००उ<br>६।६।६।  | पंचापकर्ष        |                |                 |               |               |
| ज॰०उ<br>टापापा | ज००उ<br>७।५।५। | ज००उ<br>६१५१५।  | ज००उ<br>५१५१५१   | चतुरपकर्ष      |                 |               |               |
| জ০০ত্ত<br>ভ০০ত | अ०० <b>उ</b>   | ज००उ<br>६।४।४।  | जिंद्र<br>पारारा | ज००उ<br>शशश    | त्रिकापकर्षं    |               | ,             |
| ज००उ<br>८।३।३। | ज००उ<br>७।३।३। | ज००उ<br>६।३।३।  | ज००उ<br>५।३।३।   | ज००उ<br>४।३।३। | ज००उ<br>३।३।३।  | द्विकापकर्ष   |               |
| ख००ड<br>८।२।२। | ज००उ<br>७।२।२। | ज००उ<br>६।२।२।  | ज००उ<br>१।२।२।   | ज००उ<br>४।२।२। | ज०० उ<br>३।२।२। | ज००उ<br>शशश   | एकापकव        |
| E00E           | जि००उ<br>।१।१। | हाशशा<br>इ।११११ | ज००उ<br>५११११    | अ००उ<br>४।१।१  | ज्ञ००उ<br>३।१।१ | ज००उ<br>२।१।१ | ज००उ<br>१।१।१ |

तृतीयभागप्रयमसमयवोळावकॅलंबीरवं परभवायध्यबंघप्रारब्धमादोडवर्गाळंतरम्पूहर्तदोळे -बंधमं निष्ठापिमुवर बल्लदोडे द्वितीयवारबोळ् सर्वायुध्यदोळ् नवमांशमवशेषमादल्ळियुं परभवायुबंध-प्रायोग्यरप्यद । अथवा तृतीयवारदोळ् सर्वायुस्यितियोळ् सर्गावशितभागावशेषमादल्ळियुं परभवा-युज्बंधप्रायोग्यरप्परितु शेषिशभागत्रिभागावशेषमायुत्तिरल् परभवायुब्बंघप्रायोग्यरप्परें वितु नड-

| अष्टापकर्ष |            |             |          | ı         |            |           | 1        |
|------------|------------|-------------|----------|-----------|------------|-----------|----------|
| जउ         | सप्तापकर्ष |             |          |           |            |           |          |
| 666        | जउ         | वष्टापकर्प  |          |           | 1          | 1         |          |
| 600        | 999        | जउ          | पचायकर्ष | 1         |            |           |          |
| 1688       | ७६६        | <b>६६</b> ६ | अंड      | चतुरपकर्ष | !          | 1         |          |
| 644        | 6 4 4      | = 4 4       | 4 4 4    | ज उ       | त्र्यपकर्ष | 1         |          |
| 688        | 988        | 688         | 488      | 888       | জ. ত       | द्रघपकर्प |          |
| 4 3 3      | ७ ३ ३      | 5 3 3       | 4 3 3    | 8 3 3     | 3 3 3      | जउ        | एकापकर्ष |
| 622        | 9 2 2      | 4 2 2       | 4 2 2    | 8 2 2     | 3 2 2      | 2 2 2     | ज उ      |
| 168        | 688        | € 8 8       | 4 8 8    | 8 6 8     | 3 8 8      | 288       | 8 8 8    |

२५ मृतीयभागप्रथमसमये यैः परभवामुर्वन्यः ते अन्तर्मृहतं एव बन्धं निष्ठाप्यन्ति । अथवा द्वितीयवारे सर्वापुर्ववमासावविदेति तदबन्धप्रायोग्या अवस्ति । अथवा तृतीयवारे सर्वायःसर्तावतिभागावविदेति प्रायोग्या

तीसरे भागके प्रथम समयमें जिन्होंने परभवकी आयुके बन्धका प्रारम्भ किया वे अन्तर्गुहूते-में ही बन्धको पूर्ण करते हैं। अथवा दूसरी बार पूरी आयुका सौबों भाग शेव रहनेपर मी आयुबन्धके योग्य होते हैं। अथवा तीसरी बार पूरी आयुका सत्ताईसबाँ भाग शेव रहनेपर भी आयुबन्धके योग्य होते हैं। इस प्रकार आठ अपकथ पर्यन्त जानना। किन्तु प्रत्येक सस्यबुबु । याववण्टमापकर्षमन्तेवरं त्रिमागावजेवमागुलिरलायुष्यमं कट्टुवरे हे बेकांतमिल्लों दुं दु आ आ एडेयोळ् परभवायुर्बेषप्रायोग्यरप्परें बुं पेळल्यट्डवर्क्डं। निवयक्रमायुष्यक्लळल्पर्वात्तता-युष्यव मत्ते देवनारकर भुज्यमानायुष्यं वश्मासावजेवमागुलिरल् परभवायुर्वेषप्रायोग्यरप्पक्लिल्य्यमण्डप्यक्ष्यक्ष्यायाम्यर्प्यक्षमावसंख्याता-संख्यातवर्षायुष्यक्रपळ्ष्य । समयाधिकपुर्व्वकोटियं मोबल्माडि त्रिपलितोपमायुष्यपर्यव्यतमावसंख्याता-संख्यातवर्षायुष्यक्रपळप्य तिर्य्यमनुष्यभोगभूमिककाळ्ं निवपक्रमायुष्यरें बु कैकोळूबुवु ।

इल्लि अष्टापकर्षमं साहि परभवापुर्वंचमं माळ्य जीवंगळ् सर्वतः स्तोकंगळ् अवं तोडळ् सप्ताकर्पगळिवंमापुर्वंचमंमाळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् वदायकर्पगळिवमापुर्वंचमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्वंगळवं नोडळ् पंचायकर्पगळिवमापुर्वंचमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् क्युपकर्पगळिवमापुर्वं-मोडळ् बतुपकर्पगळिवमापुर्वंचमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं क्राञ्चकर्पगळिवमापुर्वं-समं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळवं नोडळ् द्वपणकर्पगळिवमापुर्वंचमं माळ्य जीवंगळ् संस्थात- । गूर्णगळ अवं नोडळकापकर्पविद्यापुर्व्वंचमं माळ्य जीवंगळ् संस्थातपुर्णगळपुरवक्कं संदृष्टिरवने।

| 83-3-8 | 8 =-5-8 | 8-6-8 | 8=-3-8  | 8-8-8 8-8-8 | <b>१३-9-</b> १ | 83-3-X  |
|--------|---------|-------|---------|-------------|----------------|---------|
| 9      | 3 8     | 999   | 2 2 9 9 | 2993229999  | 9999999        | 5353535 |
| 8      | 2       | 3     | 8       | ષ ૬         | 9              | 4       |

भवन्ति । एवमप्टमायकपॅपर्यन्तं ज्ञातब्यं । 'विमायित्रभाषावयेषं सत्यायुर्वध्ननित एव इत्येकान्ती मास्ति तत्र तत्र परभ्रमायुर्वस्य प्रायोक्षा भवन्तीति कपितं भवति । निश्वक्रमायुक्ताः अनयवितायुक्का वेवनारका भूज्यमायायुप्ति परमायावयेषं सति परभायुर्वस्वप्रायोग्या भवन्ति । अत्राप्यष्टापकवाः स्युः । समयाधिकपूर्वकोटिप्रभृतितिप्रपित्-तोप्तपपर्यन्तं संब्धातासंब्धातवर्षायुक्तभोगसूमितियम्नुय्या विरि निश्यक्रमायुक्ताः इति याद्यम् । अत्र च अष्टापकर्षे परभायुर्वस्य कुर्वाणा जीवाः सर्वतः स्त्योकाः, ततः सप्तापकर्षे कुर्वाणाः सख्यातगुणाः । ततः

विभागक शेष रहनेपर आयुवन्य करते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है। हो, क्रिभागों में आयुबन्धके योग्य होते हैं। निहपकम आयुवाले देव और नारकी सुज्यमान आयुमें छह सास
रोप रहनेपर परभवकी आयुवन्यक शेष्य होते हैं। यहाँ भी छह महीनेमें क्रिभाग करके
आठ अपकर्ष होते हैं। उनमें ही आयुवन्य होता है। एक समय अधिक एक पूर्व कीटिसे
लेकर तीन पत्य पर्यन्त संख्यात और असंख्यात वर्षकी आयुवाल भोगभूमिया, वियव और
मनुष्य भी निकपकम आयुवाले होते हैं। इनके आयुका नौ मास शेष रहनेपर आठ अपकर्षके
हारा परभवके आयुका बन्ध होनेके योग्य है। इतना ख्यानमें रखना चाहिए कि जिस पतिसम्बन्ध आयुका नन्य प्रथम अपकर्षमें होता है पीछे यहि द्वितीयादि अपकर्षमें आयुका
बन्ध होता है तो उसी गतिसम्बन्धी आयुक्ता बन्ध होता है। यदि प्रथम अपकर्षमें आयुका
बन्ध होता है तो उसी गतिसम्बन्धी आयुक्ता बन्ध होता है, तीसरे अपकर्षमें यदि
बन्ध होता है तो उसी आयुक्ता बन्ध होता है। इस प्रकार कितने ही आविके आयुका बन्ध
बन्ध होते सि आयुक्ता बन्ध होता है। इस प्रकार कितने ही आविके आयुका बन्ध एक
ही अपकर्षमें होता है, कितनोंके हो, तीन, चार, चाँन, छह, सात या आठ अक्स्पोर्न होता
है। यहाँ आठ अपकर्षमें होता है। हार सदल सत्तेवाले जीव सबसे थोड़े होते

SSSS

१५

सस्तेष्टपकर्षगाळितसायुर्वेषसं माळ्यंगे अस्टमापकषेतोळायुर्वेषाढि जघन्यं स्तोकसम्भु १२३। भि सर्व नोडल सत्तेषुप्रस्टापकषंगाळितसायुर्वेषसं अध्यातगुणमस्तु २३ ५ भि सर्व नोडल सत्तेषुप्रस्टापकषंगाळितसायुर्वेषसं अध्यातगुणमस्तु २३ ५ भि भि । अ । भा सं नोडल सत्तापकर्ष्यं साळ्यंगे सामापकर्षेत्र अध्यातगुणमस्तु २३ भि । अ । भा सं नोडल सत्तापकर्ष्यं साळ्यंगे सामापकर्षे अध्यातगुणमस्तु २३ । भा अ । भा अ

विडयक्षे कुर्वाणाः संक्वातगुणा । ततः पञ्चापकर्षः कुर्वाणाः संक्वातगुणाः । ततस्वतुरपकर्षः कुर्वाणाः संक्वातगुणा । ततस्वपकर्षः कुर्वाणाः संक्वातगुणाः । ततो द्वषपकर्षाम्या कुर्वाणाः संक्वातगुणाः । ततः प्रकारकर्षाम्या कुर्वाणाः संक्वातगुणाः । ततः प्रकारकर्षाम्या कुर्वाणाः संक्वातगुणाः । संदिष्टः—

| ₹ <b>३—9</b> —₹ | 183-9-8 | 888    | 23-9-2 | 38-3-8 | 23-2-8 | 83-2-8 | 8-2-3-8 |
|-----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 3333333         | 222223  | 929999 | 23333  | 9399   | 999    | 99     | 9       |
| 1               | 19      | 3      | 4      | ×      | 3      | 1 5    | 9       |

पुनरष्टापकर्षरायुर्वम्नदोऽष्टमापकर्षे आयुर्वन्यादाजयन्यं स्तोकं २ १ । ततस्तदुत्कृष्टं विशेषाधिकं २१५ । ४ ४ । तत्रश्चात्रक्ष्यं आयुर्वन्यादाजयन्यं संस्थातगुणं २ १ । ५ ४ । ततस्तदुत्कृष्टं विशेषाध्यात्रक्ष्यं संस्थातगुणं २ १ । ५ ४ । ततस्तदुत्कृष्टं विशेषायाः ४ ४ । ५ ४ । ततः सप्तापकर्षे आयुर्वन्यादा जयन्यं संस्थातगुणं २ १। ५ । ४ । ५ । ४ । ४ । जयवर्षे संस्थातगुणं २ १। ५ । ४ । ४ । ४ । ततिःश्वापकर्षे यार्यवर्षेत्रातः प्राप्तकर्षेत्राच्यात्रकृत्यः स्वर्षायाः ४ । ५ । ४ । ५ । ततिःश्वापकर्षेत्रग्वर्षमतः प्राप्तकर्षेत्राच्यात्रकृत्यः विशेषाधिकं २ १ । ५ । ४ । ५ । । ततिःश्वापकर्षेत्रग्वर्षमतः प्राप्तकर्षेत्राच्यात्रकृत्यः विशेषाधिकं २ । ५ । ४ । ५ । ततिःश्वापकर्षेत्राग्वर्षमतः प्राप्तकर्षेत्राप्तक्षेत्रतः प्राप्तकर्षेत्रस्थात्रा

हैं। सात अपकर्षोमें आयुबन्ध करतेवाले उनसे संस्थात गुणे है। छह अपकर्षोमें करतेवाले उनसे भी संस्थातगुणे हैं। पाँच अपकर्षोमें करतेवाले उनसे भी संस्थातगुणे हैं। पाँच अपकर्षोमें करतेवाले उनसे भी संस्थातगुणे हैं। वार अपकर्षोमें करतेवाले उनसे संस्थातगुणे हैं। वार अपकर्षोमें करतेवाले उनसे संस्थातगुणे हैं। आपकर्षोमें करतेवाले उनसे संस्थातगुणे हैं। अपकर्षोमें करतेवाले उनसे संस्थातगुणे हैं। आठ अपकर्षोमें आउपकर्षोमें अपकर्षमें आयुबन्धका अपकर्षोमें आयुबन्धका अपकर्षोमें आयुबन्धका अपकर्षोमें आयुबन्धका अपकर्षोमें आयुबन्धका जवन्य काल उनसे संस्थातगुणा है। उससे उनसे उनसे अपकर्षोमें आयुबन्धका अपन्य काल उनसे संस्थातगुणा है। उससे उनसे उनसे उनसे अपकर्षोमें आयुबन्धका अपन्य काल उनसे संस्थातगुणा है। उससे उनसे अपकर्षोमें अपबन्धका अपन्य काल उनसे संस्थातगुणा है। उससे उनसे अपकर्षों अपबन्धका अपन्य काल उनसे अपवन्धका अपन्य काल उनसे संस्थातगुणा है। उससे अपकर्षों अपबन्धका अपन्य काल उनसे संस्थातगुणा है। उससे अपकर्षों संस्थातगुणा है। उससे अपकर्षों अपबन्धका अपकर्षों संस्थातगुणा है। उससे अपकर्षो संस्थातगुणा है। उससे अपकर्षों संस्थातगुणा है। उससे अपकर्पों संस्थातगुणा है। उससे संस्थातगुणा है। इससे संस्थातगुणा है। उससे संस्थातगुणा है। उससे संस्थातगुणा है। इससे संस्थातगुणा है। इससे

नोडलदरुक्क व्हं विशेषाधिकमक्क २३।५।४।५।४।५।४।५।४५ मदं नोडलं वडपकर्ष-XXXXX गळिदमायखंषमं माळपन षष्ठापकर्षदोळायुर्वंचमं माळपंगे जधन्यबंघाद्वि संख्यातगुणमक्कं २१।५।४।५।४।५।४।५।४।५।४ मदं नोडलदरुक्रव्टबंघाद्धि विशेषाधिकमक्क-२१। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ५। मी प्रकार्राववमेकापकर्षवत्कृष्टपर्धतं XIXIXIXIXIXI नडसल्पडुगुमंत् नडसुत्तिरलु आयुर्बेघाद्धि विकल्पंगळेप्पत्तेरडुप्पुतु-। ७२। मितायुर्ब्बधयोग्यंगळ् जघन्यं सस्यातगणं २ ९ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ ततस्तदन्कट्टं विशेषाधिक २९।५।४।५।४।५।४ । ततः

सप्तापकर्पेरायर्वञ्चतः षष्ट्रापकर्षे आयर्बन्धाद्वाज्ञधन्यं संख्यातगणं २९।५।४।५।४।५।४।५।४ ततस्तदुत्कुष्टं विशेषाधिकं---२९।५।४।५।४।५।४।५।४।५ ततः षडपकर्परायबंध्नतः प्रापकर्पे

YIXIX

आयुर्वन्धाद्धा जघन्यं संख्यातगुणं—२९। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४। ५। ४ ततस्तद्रकृष्ट विशेषा-XIXIXIXIX

द्वारा आयुबन्ध करनेवाले जीवके छठे अपकर्षमें आयुबन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे उसका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे सात अपकर्षीके द्वारा आयुवन्ध करनेवाले जीवके लुठे अपकर्षमें आयुबन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे उसका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। उससे छह अपकर्षों हारा आयुवन्य करनेवालं जीवके छठे अपकर्षमें भागबन्धका जघन्य काल संख्यातगणा है। उससे उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है। इस प्रकार एक अपकर्षके उत्कृष्ट पर्यन्त को जानेपर बहत्तर ७२ विकल्प होते हैं ॥५१८॥

विशेषार्थ - उपर टीकामें इन बहत्तर भेदोंकी रचना दिखायी है। उसमें आठ अपकर्षी-के द्वारा आयवन्धको रचनामें पहली पंक्तिके काठोंमें जो आठ-आठका अंक रखा है वह यह बतलाता है कि यहाँ आठ अपकर्षोंके द्वारा आयु बाँधनेवालोंका प्रहण जानना। दूसरी- २० तीसरी पंक्तिमें जो आठसे लेकर एक तक अंक लिखे है, बनसे यह बतलाया है कि आठ अपकरों के द्वारा बन्ध करनेवाले जीवके आठवें आदि अपकर्षों का ग्रहण किया गया है। जिसमें से दसरी पंक्तिमें जघन्य कालको लेकर और तीसरी पंक्तिमें सत्कष्ट कालको लेकर महण किया है। इसी प्रकार सातसे लेकर एक अपकर्ष तक आयबन्धकी रचनाका अर्थ जानना । आठों रचनाओं के इसरी और तीसरी पंक्तिके सब कोठे जिनके ऊपर ज और उ २५ लिखा है बहत्तर हैं। इन बहत्तर स्थानोंमें आयुबन्धके कालका अल्पबहत्व इस प्रकार जानना। विवक्षित जधन्यमें संख्यातका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण जानना । उसको जघन्यमें जोडनेपर उत्कृष्टका प्रमाण होता है, उत्कृष्टसे आगेका जघन्य संख्यातराणा जानना । सामान्यसे सबका काल अन्तरमहत् है ।

लेक्यामध्यमाञ्चलके टप्युबच्टापकर्षपळिनवरत्पत्तिकममं पेळबर्नतरं शेषाष्टाबञाशंगळु **ब**तुर्माति-गमनकारणंगळे इ पेळवर्ष ।

सेसट्ठारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होति । सुक्कृक्कस्संसम्रुदा सन्वट्ठं जांति खलु जीवा ॥५१९॥

क्षणु जाया । आयुर्व्यथनयोग्यलेश्यामध्यमाशंगळनेटं कळेडुक्किवशावशाळ्यांगळ् चतुर्गातिगमनकारणं गळपुववरोळ् शुक्सलेश्योत्कृष्टांशब्दं मृतराव जीवंगळ् सम्बन्धिसद्धीव्रकवोळ् याति पुरदुवर खल् नियमित्रं ।

> अवरंसमुदा होति सदारदुगे मज्झिमंसगेण मुदा । आणदकप्पादवरिं सञ्बटठाइल्लगे होति ॥५२०॥

अवराजामृता भवंति ज्ञातारद्विके मध्यमांज्ञेन मृताः। बानतकल्पाबुपरि सर्ध्वात्यीविमके

शुक्ललेक्या जयन्यांशिविबं मृतराव जीवंगळ् शतारसहलारकल्पदिकवोळ् भवंति पुटटुवर । गुक्ललेक्यामध्यमांशिवं मृतराद जीवंगळ् व्यानतकल्पाँवः मेले सब्बत्विसर्वीदकक्कादियागिर्दे विजयादिविमानावसानमादुववरोळ् यथासंभवमागि भवंति पुटटुवर ।

पम्मुक्कस्तंसमुदा जीवा उवजाति खलु सहस्सारं । अवरंसमुदा जीवा सणक्कमारं च माहिदं ॥५२१॥

पद्मोत्कृष्टांशमृताः जीवा उपयाति खलु सहस्रारं। अवरांशमृता जीवाः सनत्कुमारं च २० माहेंब्रं।।

षिकं २१ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ । ४ । ५ एवमेकापकर्यस्योत्कृष्टपर्यन्तः नीते द्वासप्तति-४ । ४ । ४ । ४ । ४

विकल्पा भवन्ति ७२ एवमायुर्वन्धयोग्ये लेश्यामध्यमांशानामष्टानामष्टापकर्पेश्त्यतिक्रम उक्त. ॥५१८॥

तेम्यो मध्यमाशेम्य शेषा. अष्टादशाशा चतुर्गातगमनकरणानि भवन्ति । तेषु मध्ये शुक्छलेक्योत्कृ-ष्टांशेन मृता जीवाः सर्वार्थसिद्धोन्द्रके यान्ति—उत्स्वन्ते सङ् नियमेन ॥५१९॥

्र्युक्छळेस्याजपन्यायेन मृता जीवाः गतारसहस्रारकस्यद्विके भवन्ति-उत्स्वत्ते । शुक्छळेस्यामध्यमधिन मृता जीवाः आनतकस्यादुपरिसर्वार्थसिद्धीन्द्रकस्यादिमविजयादिविमानपर्यस्तेषु वद्यासंभवमुत्यवन्ते ॥५२०॥

इस प्रकार आयुवन्धके योग्य लेश्याके आठ सम्यम अंशोंकी आठ अपकर्षोंके द्वारा उत्पत्तिका क्रम कहा।।५१८।।

उन मध्यम अंशोंसे शेष रहे अठारह अंश चारों गतियों में गमनके कारण होते हैं। इन उनमेन्से शुक्लकेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रक विमानमें नियम-से उत्पन्न होते हैं॥५१९॥

गुवरुळेरयाके जघन्य अंशसे मरे जीव शतार सहस्नार कल्पोंमें करण होते हैं। गुक्छ-छेरयाके मध्यम अंशसे मरे जीव आनतकल्पसे उत्पर और सर्वार्थसिद्धि नामक इन्द्रकके विजयारि विमान पर्यन्त यथासम्मव उत्पन्न होते हैं॥५२०॥

20

पद्मलेक्योत्कृष्टांकांविबं मृतराव जीवंगळ् सहलारमुप्यांति सहलारकृत्यवोळ् पृटहुवत खल् स्कुटमागि । पद्मलेक्याज्यन्यांकांविबं मृतराव जीवंगळ् सनत्कुमारं च माहेंब्रमुप्यांति सनत्कुमार कल्पवोलं माहेंब्रमुप्यांति सनत्कुमार कल्पवोलं माहेंब्रमुप्यांति पुटहुवद ।

मिज्झमअंसेण ग्रुदा तम्मज्झं जांति तेउजेट्ठग्रुदा । साणनकुमारमाहिदंतिमचन्निकदसेटिम्म ॥५२२॥

मध्यमांशेन मृताः तन्मध्यं यांति तेजोज्येष्टमृताः सानत्कुमारमाहेंद्रांतिमचक्रेंद्रकश्रेण्यां ।

पचलेश्यामध्यमांर्जीवर्वं मृतराव जीवंगळ् तन्मध्यं ग्यांति सहलारकर्णीवरं केळ्ये सानुन्कुः मारमाहेंबकरुपंगळ्वं मेले यथासंभवरागि पुट्डवव । तेजोलेश्योत्कृष्टांर्जीवर्वं मृतराव जीवंगळ् सानत्कुमारमाहेंबकरुपंगळ चरमपटल्जकेंब्रकप्रणिष्मातश्रेणीबद्धविमानंगळोळ्युट्डवच ।

अवरंसग्रदा सोहस्मीसाणादिमउडुम्मि सेढिम्मि । मज्झिम अंसेण ग्रदा विमलविमानादिवलमददै ॥५२३॥

अवरांशमृताः सौषम्मॅशानादिभूतऋत्वींद्रके श्रेण्यां । मध्यमांशेन मृताः विमलविमानादि-बलभवे ।

तेजोलेश्याजधन्यांगर्धिवं सुतराव जोवंगळ् सौधर्मशानकरुपंग्लाविभूतऋर्त्वोंडकवोळं श्रेणोबद्वोळं पुरदुक्व । तेजोलेश्यामध्यमांगर्धिवं मृतराव जोवंगल सोधर्मशानकर्पाद्वतीयपदल-विद्यक्तं विभाजिमानमञ्ज मोवलागि सानन्तुमारमाहेंडकरुपंगळ द्विवरमपटलविद्यकं बलभद्रविमान-मक्कु मल्लि पर्यातं पुरदुक्व ।

पदमलेश्योत्कृष्टांशेन मृता जीवाः सहस्रारकत्पगुपयान्ति खलु स्कृटम् । पदमलेश्याजधन्यांशेन मृता जीवाः सानत्कमारं माहेन्द्रं चोपयान्ति ॥५२१॥

पद्मकेरवामध्यमाधेन मृता जीवाः सहस्रारकस्यादयः सानत्कुमारमाहेन्द्रव्यादुपरि वयासंभवमुत्रस्यन्ते । तेजोकेरवोत्कृष्टाकेन मृता जीवाः सानत्कुमारमाहेन्द्रकत्ययोश्चरमपटलचक्रेन्द्रकप्रणिधिगतश्रेणीवद्वविमाने-वराखन्ते ॥५२२॥

त्रोजेलस्यान्त्रपत्यान्त्रपत्यान्त्रपत्यान्त्रपत्रियान्त्रपत्यान्त्रपत्यान्त्रपत्रपत्रपत्रपत्रपत्रपत्रपत्रपत्र त्रोजोलस्यामध्यमानेन मृता बीबाः शीपमेशानकस्पद्वितीयपटलस्येन्द्रकं विमननामकमादि कृत्वा सानत्कुमारमा-हेन्द्रद्वित्रपरस्यकरमेक्का बलक्षमानकं तरपर्यत्तम् सत्यास्त्री पदिस्या

पद्मळेश्याके वरकुष्ट अंशसे मरे जीव सहस्रारकल्पमें उत्पन्न होते हैं। पद्मळेश्याके जघन्य अंशसे मरे जीव सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गीमें उत्पन्न होते हैं।।५२१॥

पद्मळेरयाके मध्यम अंशसे मरे जीव सहस्नारकल्यसे नीचे और सानस्क्रमार माहेन्द्रसे उत्तर यथासम्भव क्लाज होते हैं। तेजोळेश्याके बत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सानस्क्रमार माहेन्द्र कल्पके अन्तिम पटळ चक्रेन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीवद्व विमानोंमें स्त्यन्न होते हैं।।१२२।।

जिजोटेश्याके जवन्य अंशसे सरे जीव सीधर्म ऐशान कल्पके प्रथम ऋतु नामक इन्द्रको श्रेणिवद विमानोंमें उत्पक्ष होते हैं। तेजांटेश्याके मध्यम अंगसे मरे जीव सीधर्म ऐशान कल्पके दितीय पटलके विमल नामक इन्द्रकसे लेकर सानत्कुमार माईन्द्रके द्विचरम पटलके बलभद्र नामक इन्द्रक पर्यन्त उत्पक्ष होते हैं ॥५२३॥

₹•

किण्हवरंसेण ग्रुदा अवधिट्ठाणस्मि अवरअंसग्रुदा । पंचमचरिमतिमिस्से मज्झे मज्झेण जायंते॥५२४॥

कृष्णवरांक्षेत्र मृताः अविभस्याने अवरांक्षमृताः। पंचमचरमतिमिश्रे मध्ये मध्येन जायते ॥५२४॥

कृष्णलेक्योत्कृष्टांवांदिव मृतराव जीवंगज् सप्तमपुष्यियोज्ञो वे पटलमक्कुमवरविधन्यानंद्रक-विलबोज् जायंते पुदरुवर । कृष्णलेक्याजघन्यांवांदिवं मृतराव जीवंगज् पंचमपृष्विय चरमपटलव तिमिजंद्रकविलबोज् जायंते पुदरुवर । कृष्णलेक्यामच्यामांवांदिवं मृतराव जीवंगज् सममपृष्विय कविष्ट्यानंद्रकवे चतुःशिणबद्धांगजोजं जा विलविंदं मेलण वष्ठपृष्टिमघवियं बुवदर पटलक्रयं-गलोज तत्त्वांस्थमार्गा जायंते पुदरुवर ।

णीलुक्कस्संसमुदा पंचमअंधिदयम्मि अवरमुदा ।

वालकसंपज्जलिदे मज्झे मज्झेण जायंते । ५२५॥

नीलोत्कृष्टांत्रामृताः पंचम अंध्रेद्रके अवरमृताः । बालुकासंप्रण्वलिते मध्ये मध्येन जायंते ।।

नील्लेरयोत्कृष्टांत्रविदं मृतराव जीनंगलू पंचमपुन्विषपटल्पंचकदोलू द्विचरमपटल्व अंग्रॉडकबिल्बोलू जायंते पुरदुषक । पंचमपटल्बोल्ले क्लंडब पुरदुबरकु कारणसामि पंचमारिस्टेयोलू १५ चरमपटल्बोलू कुल्लेश्वराज्ञच्यांत्रिविदं नील्लेश्वरोत्कृष्टांत्रविदम्, मृतराव केल्यु नीयंगलू पुरदुबरोडी विशेषमरियस्पदुर्गु । नील्लेश्याजयपात्रिविदं मृतराव जीवंगलू वालुकाप्रभेयनवपटलं

कुष्णलेख्योत्कृष्टाचेन मृता जीवाः सप्तमपृषिच्यामेवमेव पटलं तस्यावधिस्थानेन्द्रके जायन्ते । कृष्णलेख्या-जपन्याचेन मृता जीवा पश्चमपृष्वीचरम्बरकस्य तिमिलेन्द्रके जायन्ते । कृष्णलेख्यामध्यमाचेन मृता जीवाः तदवधिस्थानेन्द्रकस्य चलु ग्रेणीवद्धेषु वष्टपृष्वीपटल्ये मुक्तमपृष्वीचरम्बरक्यं नाम्याच्याच्या जायम्ते ॥१२सा नीलकेख्योतकृष्टाचेन मृता जीवाः पञ्चमपृष्वीदिक्यस्यरुक्तमान्त्रभेनके जायन्ते । केवित् पञ्चमपटल्येपं जायन्ते । तत्तीर्शराच्यस्यरुक्ते

कुष्णलेखाके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सातवीं पृथिवीमें एक ही पटल हैं उसके अविधिश्यान नामक इन्द्रक विलमें उत्पन्न होते हैं। कृष्णलेखाके जघन्य अंशसे मरे जीव पाँचवी प्रध्वीके अनितम पटल सम्बन्धी तिमिन्न नामक इन्द्रक विलमें उत्पन्न होते हैं। २५ कृष्णलेखाके मध्यम अंशसे मरे जीव अवधिश्यान नामक इन्द्रकके चारों दिशा सम्बन्धी श्रेणीयद्व विलोमें, छठी प्रध्वीक तीनों पटलोंमें और पाँचवी पृथ्वीके अन्तिम पटलमें अपनी-अपनी योग्यतानास उत्पन्न होते हैं। १९४॥

नीठलेश्याके उक्तण्य अंत्रसे मरे जीव पाँचवीं पृथ्वीके द्विचरम पटलके आन्ध्रेन्द्रकमें जराम होते हैं। अध्य कोई कोई कोई पाँचवे पटलमें भी उत्पन्न होते हैं। अध्य प्रकार अस्ति म ३० पटलमें कृष्णलेश्याके जावन्य अंत्रसे और नीठलेश्याके उत्पन्य अंत्रसे भी मरे कोई-कोई जीव उत्पन्न होते हैं इतना विश्लेष जानना। नीठलेश्याके जावन्य अंत्रसे मरे जीव बालुकाप्रमा नामक तीसरी पृथ्वीके नौ पटलोंमें से अन्तिम पटल सम्बन्धी संग्रवालित इन्द्रकों उत्पन्न

१ म<sup>8</sup>क विलर्दिद मेळे **, प**ष्ठपृष्टिय मपवियोलु पंचमपृष्टिय, अरिष्टेयेंबुददर पटल पंचकदोलु चरमपटलर्दिदं केलगे पछ।

गळोजू चरमपटलव संप्रज्वलितंक्रकविलिबदोज् जायंते पृद्धवर । नीललेखामध्यमाञदोजू मृतराव जीवंगजू तृतीयपृष्टिनेषयनवपटलव संप्रज्वलितंक्रविलिबिबं केलमे चतुर्थपृष्टि अंजनेय पटल-सारकंगळोजू पंचमपृष्टिकारिष्टेय पटलपंचकंगळोळू चतुर्थपटलव अंधेडकविलविलीबंबं मेले मध्यवोज् ययायोग्यमामि जायंते पृद्धवर ।

> वरकाओदंसमुदा संजलिदं जाति तदियणिरयस्स । सीमंतं अवरमुदा मज्झे मज्झेण जायंते ॥५२६॥

उत्कृष्टकपोतांशमृताः संज्वलितं यांति तृतीयनरकस्य । सीमंतं अवरमृताः मध्ये मध्येन जायंते ॥

कपोतर्नेक्योत्कृष्टांकार्दर्यं मृतराद जीवंगञ्ज तृतीयपृष्टिक्षेष्रेयं नवपटलंगञ्जोज् द्विवरमा-ष्टमपटलद संज्विलितेदकदोज्युरदुवद । कलंबदगलु चरमसंप्रज्विलितेदकविलवीजे युरदुवरेबी १० विशेषमरियलपदुर्गु । कापोतलेक्याज्ञवन्यांकार्यदं मृतराद जीवंगञ्ज सीमंतं यांति घम्भेय प्रथम-पटलद सीमंतद्रकविलवोज्युरदुवदः ।

कापोतलेश्यामध्यमांशिंदवं मृतराव जीवंगळू सीमंतिंडकविंद केळगण पन्नेरड् पटलंगळोळं मेघ्य द्विचरमसंज्वलितंडकविलविंद मेलण पटलंगेळोळेळरोळु द्वितीयपृष्टिववंशेय पन्नोंडु पटलंग् गळोळं यथायोग्यमापि पुटद्ववर ।

इति विदोषो ज्ञातस्य । नीललेश्याजेषन्यायोन मृता जीवाः बालुकाप्रभानवगटलेषु चरमपटलस्य संप्रज्वलितेन्द्रके जायन्ते । नीललेश्यामध्यायेन मृताः जीवाः तृतीसपृष्वीनवभयटलस्य संप्रज्वलिनेन्द्रकादभश्यसुर्ध्यपृष्वीपटलससके पञ्चमपद्यीचनुर्धाटलस्याम्प्रेन्द्रकाद्दपरि यथायोग्यं जायन्ते ॥१२५॥

कार्योतनेदयोरह्मधानेन मृता जोवाः नृतीयपृथ्यीनवपटलेषु द्विचरमाष्ट्रपरटलस्य संत्रालितैन्दके उत्तवात्ते । केचित्त् चरमाप्रज्ञानितन्दकेशीति विशेषीऽवगत्तव्यः । कार्योतन्त्रयाज्ञयात्रीतः मृता जीवा धर्माद्रवस्यरटलस्य २० सीमन्तेन्दके उत्तरमत्ते । कार्योतनेत्रयामायान्याने मृता जीवाः सीमन्तेन्दकादथस्तनद्वादवपटलेषु मेधाया द्विचरमान्येत्रितेन्दकादुर्गारितनासम्परटलेषु द्वितीयपृथ्येकादवापटलेषु च यथायोगयम्त्यव्यतः ॥५२६॥

होते हैं। नीठ्ठरंशाके मध्यम अंत्रसे मरे जीव तीसरी पृथ्वीके नौवें पटळके संप्रव्यक्ति इन्ह्रक विलंसे नीचे और चतुर्थ पृथ्वीके सातों पटळोंमें तथा पंचम पृथ्वीके चतुर्थ पटळ सम्बन्धी आन्ध्रेन्द्रकसे ऊपर यथायोग्य उत्पन्न होते हैं ॥५२५॥

कारोतलेस्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव तीसरी पृश्वीके नौ पटलोंमें-से द्विचरम आठवें पटलके संख्वित इन्द्रक विलेमें उत्पन्न होते हैं। कोई-कोई अन्तिम संप्रव्यक्तित इन्द्रकमें भी उत्पन्न होते हैं यह विशेष जानना। कारोतलेश्याके जयन्य अंशसे मरे जीव घर्मा नामक प्रथम पृश्वीके प्रथम परळ सन्बन्धी सीमन्त इन्द्रकमें उत्पन्न होते हैं। कारोतलेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव सीमन्त इन्द्रकसे नीचेके वारह पटलोंमें मेचा नामक तीसरी प्रश्वीके कुल द्विचरम संव्वित इन्द्रकसे अरस्के सात पटलोंमें और दूसरी प्रश्वीके ग्यारह पटलोंमें बखायोगय उत्पन्न होते हैं।।श्रद्धा।

१ म<sup>°</sup>लेगलेलरोलं । २ जघन्याश्चेनापि मता, 1 म. । ३, ल, संप्रज्व<sup>°</sup> ।

## किण्डचउक्काणं पुण मज्झंसमुदा हु भवणगादितिये । पुढवी-आउवणप्कड्जीवेस हवंति स्रलु जीवा ॥५२७॥

कुष्णचतुष्काणां पुनः मध्यमोऽामृताः खलु भवनगादित्रये । पृथिव्यप्वनस्पतिजीवेषु भवति खलु जीवाः ॥

 कुरणतीलकापोततेजोलैश्याचनुष्टयव मध्यमांशंगींजवं मृतराव कामंभूमितिय्यंमनुष्यरं भोगभूमितियंममुख्यरं अवनत्रयदोज् अवंति परिणमंति प्ट्टुवर । ललु यणायोग्यमाणि भोगभूमिजतिय्यंमनुष्यमित्यावृष्टिगज् तेजोलेश्यामध्यमांशांवरं मृतराववगांजु अवनत्रयदोजु पुट्टुव कारणविदं तेजोलेश्यासंभवमुमरियरपड्युं । तु मत्ते कृष्णाविवनुलंश्यामध्यमांशांजवं मृतराव तिय्यंममुख्यरं अवनवातश्योतिविकरं सोधम्मंशानकत्यत्रकालुक्त्य मिध्यावृष्टिजोवंगजुः
 बादरपर्यामप्यविकायिकजोवंगजेजं बादरपर्यामाष्ठायिकजीवंगजेजं पेय्यामवनस्यत्ति-कायिकजोवंगजेजं अवंति—परिणमंति पुट्टुवरः । भवनत्रयावि जीवंगज्येसेहनित्लियुं

> किण्हतियाणं मज्झिमअसंग्रदा तेउवाउवियलेसु । सुरणिरया सगलेस्सहि णरतिरियं जांति सगजोगं ॥५२८॥

५ कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृताः तेजोवायुविकलेषु । सुरनारकाः स्वलेश्याभिर्न्नरतिरश्चो यांति स्वयोग्यं ॥

कृष्णाद्यशुभलेश्यात्रर्यगळ मध्यमांत्रविदं मृतराव तिर्व्यग्मनुष्परुगळु तेजस्कायिकवायु-कायिकविकलर्जय असंत्रिवरंचेद्रियसायारणवनस्पतिगळेबी जीवंगळोळु जांति जायंते पुट्टुवर ।

अत्र 'न राब्दी विशेषप्रकशकोऽस्ति। तेन कृष्णादिनिकंदयामध्यमाञ्जताः कर्मभूमितियांममुष्यमिय्यादृष्टयः

ते नेत्रोकंत्यामध्यमादामुनाः भोगभृमितियांनानृष्यांमधादृष्टयः भवनत्रते बलः उन्तयस्तै इति ज्ञातस्यम् । सु पूनः,
कृष्णानिन्तृत्वेत्यासम्यादामदार्थमानुष्यान्यत्वानियांनानियाद्वापृष्टयः वादरपर्यातपृथ्यकापिकेषु पर्यानकृष्णानिन्तृत्वेत्यासम्यादामदार्थमानुष्यान्यत्वानीयांनीयांनानियाद्वापृष्टयः वादरपर्यातपृथ्यकापिकेषु पर्यानकृष्णानिन्तृत्वे भोत्यसन्तु । भवनवयायपेशया अत्रापि तैजीलेद्यानंभत्री बोद्यस्य ॥५२॥

कृष्णाद्यनुभलेश्यात्रर्थेस्य मध्यमाशमृततिर्यग्यनुष्पाः तैजोवायुविकलत्रयासज्ञिसाधारणवनस्पतिजीवेषु

इस गाथामें 'पुनः' ज़ब्द बिशेष कथनका सूचक है। अतः कृष्ण आदि तीन छेदयाओं२५ के मध्यम अंदारी मरे कममूमिके मिण्यादृष्टि तियंष और मनुष्य तथा तोजोछेदयाके मध्यम
अंदारी मरे भोगमूमि या मिण्यादृष्टि तियंष और मनुष्य भवनवासी व्यन्तर और व्योतिषोदेवोंने उदान होते हैं यह जानना। तथा कृष्ण आदि चार छेदयाके मध्यम अंदारी मरे तियंच,
मनुष्य, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधमें पेश्नात स्वनंके देव वे सम मिण्यादृष्टि
बायर पर्योमक पृथ्वोकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिकोंने अरुन होते हैं। अवन३० जिककी अपेसा यहाँ भी तेजोठेदया सम्भव हे यह जानना।।५२।॥

कृष्ण आदि तीन अभुम लेखाओंके मध्यम अंशसे मरे तिर्यंच और मनुष्य तेज:-

१. क पर्याप्तवादरप्रत्येकवन । २. म<sup>ें</sup>त्रयंगलेबी । ३ व. अत्रापि तेजोलेश्या भवनत्रयाद्यपेक्षयैव । ४ व<sup>ें</sup>वयम<sup>ें</sup> ।

भवनत्रयं मोबलागि सम्वर्श्वसिद्धिजव्यसानमाद सुरुरं घम्में मोवलागि अवधिस्यानावसानमाद नारकरं स्वस्वढेरयानुगमप्प नरत्वमुमं तिर्व्यक्त्वमुमं यांति येण्डुवरः। एळनेय गत्यधिकारं तिद्र्युं ॥

अनंतरं स्वाम्याधिकारमं गाथासप्तकविवं पेळवपं---

काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलकिण्हा य । किण्हा य परमकिण्हा लेस्सा पढमादिप्रदर्गणं ॥५२२॥

कापोती कापोती तथा कापोती नीछे नीला च नीलकृष्णे च । कृष्णा च परमकृष्णा लेश्याः प्रथमादिपृथ्वीनां ॥

घम्माविसतपृष्टिमाळ नारकार्ये यथासंख्यमागि घम्मेय नारकार्ये कपोतलेश्याजघन्यमश्र्कु । वंशेयनारकार्ये कपोतलेश्यामध्यमांशमश्र्कु । मेधेय नारकार्ये कपोतलेश्योत्कृष्टमुं नीललेश्याजघन्यां-शमुमक्कु । अंजनेय नारकार्ये नीललेश्यामध्यमांशमक्कु । अरिष्टेय नारकार्ये नीललेश्योत्कृष्टमुं कृष्णलेश्याजघन्यांशमुमक्कु । मधविय नारकार्ये कृष्णलेश्यामध्यांशमक्कु । माधविय नारकार्ये कृष्णलेश्योत्कृष्टांशमुमक्कु ।

> णरितरियाणं ओघो इगिविगले तिष्णि चउ असष्णिस्त । सष्णि-अपुण्णगमिच्छे सासणसम्मे वि असुद्दतियं ॥५३०॥

नरतिरश्चामोघ एकविकले तिस्रः चतस्रोऽसंज्ञिनः संज्यपूर्णेमिथ्यादृष्टौ सासादनसम्यन्दृष्टा-वप्यञ्चभत्रयी ॥

नरतिरश्चामोघः नरतिर्धंचरगळ्गे प्रत्येकं सामान्योक्त बङ्लेश्येगळप्पुबक्रोळु तिरधंबरोळु एकविकलेषु एकेंद्रियजीवंगळ्गं विकलत्रयजीवंगळ्गं तिस्नः कृष्णाद्यशुभलेश्यात्रयमेयक्कुं।

उत्पद्यन्ते । भवनत्रयादि सर्वार्थमिद्वधन्तमुरा धर्माद्यविधस्थानान्तनारकाश्च स्वस्वलेश्यानुगं नरतिर्यक्तवं यान्ति ॥५२८॥ इति गत्यधिकार ॥ अय स्वास्यविकार गायासमकेनाह—

प्रयमादिषुव्वीनारकाणा च लेश्योच्यते-तत्र धर्माया कापोतज्ञचन्यादाः । वंदाया कापोतमञ्जामादाः । मेषाया कापोतोत्त्रप्रधानालज्ञपन्यायो । अजनाया नीलमञ्ज्यमात्रः । अरिष्ठाया नीलोत्त्रुष्टातकृष्णज्ञचन्याद्यौ । मपञ्जा कृष्णमञ्ज्यमातः । मापञ्जा कृष्णोत्कष्टादाः ॥५२९॥

नरतिरहचा प्रत्येक ओध मामान्योत्कृष्टवट्लेश्याः स्यः । तत्र एकेन्द्रियविकलत्रयजीवेषु तिस्र कृष्णा-

काथिक, वायुकायिक, विकल्पय, असंक्रिपेचेन्द्रिय और साधारण बनम्पति जीवोंमें उत्पन्न होते हैं। भवनित्रक्ते लेकर सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त देव और घर्मा प्रथिवीसे लेकर सातवीं पृथ्वी तकके नारकी अपनी-अपनी लेखाके अनुसार मनुष्य और विर्यव होते हैं।।५२८।।

गतिअधिकार समाप्त हुआ।

आगे सात गाथाओंसे स्वामी अधिकार कहते हैं-

प्रथम पृथ्वी आदिके नारिकांको लेखा कहते हैं— चर्मामें क्योतलेखाका जघन्य अंग्न है। वंशामें क्योतका मध्यम अंग्न है। मेचामें क्योतका उट्हाट अंग्न और नीलका जघन्य अंग्न है। अंजनामें नीलका मध्यम अंग्न है। आदिष्टामें नीलका उट्हाट अंग्न और हुण्णका जघन्य अंग्न है। मचवीमें कुष्णका मध्यम अंग्न है। माचवीमें कुष्णका उट्हाट अंग्न ही।५२९॥ मनव्यों और वियंचीमेंने प्रत्येकमें 'जोय' अयात सामान्यसे छहा लेखा होती हैं। चतकोऽसंज्ञिनः क्षसंनिर्वजेद्वियपर्यापक्षेत्रो कृष्णाद्यसुप्रकंदयात्रयमुं तेजोलेदयेयुमककुमेकं वाजा असंक्षिजीन कपोतलेदयेयिवं मृतनाणि चर्म योज्युदर्गु । तेजोलेदयेयिवं मृतनाणि भवनव्यंतरवेवगति-द्वयवोज्युदर्गुमुख्यलेदयात्रयविवं मृतनाणि नर्रतित्यंगातिद्वयवोज्युस्ट्वनण्यूवरिवं । संज्यपूर्ण-मिन्यावृष्टी संज्ञिपंत्रदिवलञ्चयपर्याप्रकानेजं सनुष्यलञ्चयपर्याप्रकानेजं अपि शब्दविवससंज्ञिनंचेद्विय-लब्ध्यपय्याप्रकानोजं सासावनसम्बग्वृष्टी नितृत्यपर्याप्रकासावननोजमासासावननु ।

िषरयं सासणसम्मो ज गच्छदित्ति य ज तस्स जिरयाजू । एंडु, "जिह सासादजी अवज्जे साहारणसहमने य तेउद्गे ॥'' एंदितु ]

सम्यप्रस्पाप्त कराज्ञे साधारणजी नेगळोळं नारकरोळं सुक्षमजीवंगळोळं तेजस्कायिकंगळळेळं वातकायिकंगळोळ संभिवताय्वरिकंगळोळं साक्षाय्य स्वाप्त कराज्ञे केवित्र स्वाप्त स

भोगापुण्णगसम्मे काउस्स जहण्णियं हवे णियमा । सम्मे वा मिच्छे वा पञ्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥५३१॥

भोगापूर्णसम्बन्दुब्दी कापोतस्य जवन्यं भवेन्नियमात् । सम्बन्दुब्दी वा सिब्धादुब्दी वा प्रम्थाप्ति तिकः शुभकेश्याः ॥

चशुभलेख्या एव । असक्षिपयमिस्य तत्त्रयं वेजीलेश्या च, कुत ? तस्य कपोतपुतस्य पर्माशा तेजीमुत-य भवनव्यन्तरयोरशुभवयमुतस्य संक्षिनरितर्यमायोशेच वस्यादात् । मालल्य-वार्धातकित्यमानुष्यीघरयातृष्टे। विवाधनायात्रिक्यप्यायोगेकं तिर्यमनुष्याभवनयानिर्वृत्यपर्यातकमातावने च कृष्णादाशुभवयमेव । विद्यमनुष्यो-२० पश्चमस्यायृष्टीमा सम्यवन्वकालाम्यन्तरे सुष्ठ संकल्पोर्जप देशसंयतवन् तत्वय नास्ति तथापि तद्विरायकमामा-दमापर्योग्धानामस्तिति क्षातव्यम् ॥५३०॥

डनमें से एकेन्द्रिय और विकल्जय जोवों में कृष्णादि तीन अगुम लेख्या ही होती है। असंब्री पंचेन्द्रिय पर्याप्तक के कृष्णादि तीन और ते नोलंख्या होती है। क्यों कि यदि वह कपांतलंख्यासे मरता है तो घमी नरक में अरवन होता है। ते नोलंख्यासे मरता है तो भवनवासी और त्यत्तरों ने अरवन होता है। और यदि तीन अगुम लेख्याओं मरता है तो मुक्त्यासी, तिर्यंच गतिमें क्ष्यत्न होता है। मंब्री लेक्ष्यवयां मति तिर्यंच और महुष्य पिष्ट्यादृष्टिमें 'आर्य' शब्दसे असंब्री लक्ष्यत्वादी ते त्या सासाइत गुणस्थानवर्ती निवृत्यपर्याप्त तिर्यंच, महुष्य और भवनित्रक में कृष्णादि तीन अगुमलेख्या ही होती हैं। उपज्ञम सम्यन्दृष्टि तिर्यंच और महुष्याके सम्यन्दकालके भीतर कार्तिमंत्रलेश में में हेरासंयतकी तरह तीन अगुम लेख्या नहीं होती है। तथापि जयशम सम्यन्दक किया कि सामाद्व सम्यन्द्रिक अपर्याप्त अवस्थामें अनुस्य लेखा लेखा होती है। स्वापि जयशम सम्यन्दक विराधक सासादन सम्यन्दृष्टिक अपर्याप्त अवस्थामें अनुस्य लेखा होती है। स्वापि जशान सामाद्व सम्यन्द्रिक क्ष्या होती है। स्वापि जशान सामाद्व सम्यन्द्रिक क्ष्या होती है। स्वापि जशान स्वर्ग स्वर्ग के विराधक सामाद्व सम्यन्द्रिक अप्रमा सम्यन्द्रिक स्वर्ग सम्बर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के लिया के स्वर्ग के लिया होती है। स्वर्ग सामाद्व सम्यन्द्र के विराधक सामाद्व सम्यन्द्र के स्वर्ग के स्वर्ग के लिया के स्वर्ग के स्वर्ग के स्वर्ग के लिया के स्वर्ग के स्

१. म प्रती कोष्ठान्तर्गतपाठो नास्ति ।

निर्वृत्यपद्यांप्रकत्य भोगन्नृत्तिकसम्पर्ग्रण्टियोज् कापोतस्य जवन्यं कापोतलेश्याजवन्यांश-मक्कुमेकं बोडं कर्ममृत्तीमजरप्प नरितिर्ध्यवरं प्राव्यवाष्ट्रव्यरः पश्चात् क्षायिकसम्यवस्त्यमनागल् वेवकसम्पर्यक्तमागल् स्वीकरिसि तबस्यजनवियं तत्रोत्पत्तिसंभवमण्युवरियं तद्योग्यसंवलेशपरि-णामपरिणतरे बुदर्खं ।

का भोगभूमियोळ् पर्व्याप्तियिवं मेले सम्यग्बृष्टियोळं मेण्मिथ्याष्ट्रष्टियोळं मेण् शुभलेश्या-त्रयमेयवक् ।

अयदोत्तिछलेस्साओ सुहतियलेस्सा हु देसविरदतिये । तत्तो सक्का लेस्सा अजीगिठाणं अलेस्सं तु ॥५३२॥

असंयतपर्यंतं चड्लेट्याः शुभन्रयलेट्याः खल् बेशिबरतत्रये ततः शुक्ललेट्याध्योगिस्यान-मलेट्य त ।

असंयतपर्यंतं बोलुं, नाल्कुं गुणस्यानंगञ्जोळा ६ लेश्येगळपुत्र । बेशविरतादित्रयबोजु शुभ- १० लेश्यात्रयमञ्जूष्टे । ततः मेले सयोगकेवलिपर्यंतमा ६ गुणस्यानंगञ्जोजु शुक्ललेश्येयो बेयक्कुं । अयोगि-गुणस्थानं लेश्यारहितसक्कुमेकं बोडे योगकवायरहितमध्युवरिटं ।

> णडुकसाये लेस्सा उच्चदि सा भृद्युव्वगदिणाया । अहवा जोगपउत्ता मुक्खोत्ति तहि हवे लेस्सा ॥५३३॥

नण्डकषाये लेह्या उच्यते सा भूतपूर्वःगितिन्यायात् । अथवा योगप्रवृत्तिनर्पुक्ष्येति तस्मिन्म-वेहलेह्या ।

भोगभूमी निर्वृत्यपर्यातकसम्यन्ष्ट्री करोतलेख्याज्ञयन्याशो भवति । कृतः ? कर्मभूमिनःतिरस्वा प्राम्बद्धायुपा साधिकनम्यन्तवे वा वेदकसम्यन्तवे वा स्वीकृते तदस्यज्ञपन्येन तत्रोत्पत्तिभवान्—चलोग्यसंबलेख-परिणामपरिणता इत्यर्थे । तस्या पर्यातेकगरि सम्यन्त्रशै मिध्यादृष्टी वा सुभलेक्ष्यात्रयमेव ॥५३१॥

असंग्रतान्त्रवर्तुणस्थानेषु पन्छेरयाः सन् । देशिदिरतादित्रयं शुग्लेस्थात्रप्रमेव । ततः उरिर <sup>२०</sup> सर्योगपर्यन्तं पङ्गुणस्थानेषु एका शुक्लकं धैव । अयोगिगुणस्थान अलेस्य लेस्यारहितं तत्र योगक्ष्याययोरभा-वात ॥५३२॥

भोगभूमिमें निर्वत्यपर्याप्तक सन्यग्दृष्टिमें कपोतलेश्याका जयन्य अंश होता है। क्योंकि जिस कर्मभूमिया तियंच अथवा मनुष्यने पहले तियंच या मनुष्य आयुका वन्य किया, पीछे क्षायिक सम्यक्त्व या वेदक सम्यक्त्वको स्वोक्तार करके मरा तो उसकी उत्पत्ति २५ वहाँ कपोतलेश्याके जयन्य अंशसे होती हैं। अथान उसके योग्य संक्लेश परिणाम होते हैं। प्यामा होतेया भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि हो अथवा मिध्यादृष्टि, तीन शुभ लेश्या ही होती हैं। १३३।।

असंबत पर्यन्त चार गुणस्थानोंमें छहो लेख्या होती हैं। देशविरत आदि तीन गुण-स्थानोंमें तीन गुम लेख्या ही होती हैं। उससे ऊपर सयोगकेक्टी पर्यन्त छह गुणस्थानोंमें ३० एक गुक्तलेख्या ही होती है। अयोगि गुणस्थानमें लेक्या नहीं होती क्योंकि वहीं योग और कपायका अमान है। 143-21।

१, ब. अनेन । 'तदत्यजन'-कर्नाटवृतौ ।

उपनातकवायाविगुणस्थानवयनोळु कवायोवयरहितसागुत्तिरलुमवरोजु पेळस्पट्ट आबुवो दु लेक्क्येयबु । तु मत्ते भूतपूर्व्यगितन्यायात् उपनातकवायवीतरागछ्यास्वनोळं झोणकवायवीतरागच्छ-सास्वनोळं सयोगिकेवलिजिननोळं भूतपुरुवंगितन्यायदिवमेयक्कुमयवा योगप्रवृत्तिस्पृत्वेयित योगप्रवृत्तिस्त्रित्या येवितु योगप्रवृत्तिप्रयानत्विदं तस्मिनभवे लेक्ष्यातवकवायरोळींमतु ५. लेक्सासंभवनक्कं ।

> तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च । एत्तो य चोददसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥६३४॥

त्रयाणां द्वयोद्देयोः, षणां द्वयोज्ञ त्रयोवज्ञानां च इतत्रचतुद्वानां लेदया भावनाविदेवानां । तेऊ तेऊ तह तेऊपम्मा पम्मा य पम्मसक्का य ।

सुक्का य परमसुका भवणतिया पुण्णमे असुहा ॥५३५॥

तेजस्तेजस्तथा तेजःपर्यो पर्याच पर्यातुक्ठेच । शुक्काच परमशुक्का भवनत्रया पूर्णके अकाभाः।

भवनत्रवद भवनादित्रिधामरणी पर्व्याप्तापेलीयि तेजो द्याजधन्यमवर्षु । सीधर्मशानद्वयद वैमानिकामो तेजोलेश्यामध्यमाशमक्ष्मे । सनस्कुमारमाहेंद्वयद कत्यजामो तेजोलेश्योःकृष्टाशमुं १५ पद्मलेश्याजधन्यमुमक्ष्म । ब्रह्मब्रह्मोत्तरलांतवकापिष्टशुक्रमहाशुक्षाजे बादकर्ल्याळ करपजामे पद्म लेश्यामध्यमाशमक्ष्मे । शतारसहस्रारकरपद्वयद वैमानिकामो पद्म शेर्याकृष्टमुं शुक्ललेश्याजधन्य-मुमक्ष्मे । बाततप्राणत स्नारणाच्युतंगळ् नवरोवेयकाण्यमे वितु पदिमुरर मुरागे शुक्ललेश्याजधन्य-माशमक्ष्मिनिल्यं मेले अनुदिशानुत्तरविमानगळ्यदिनास्कर करपातीतजागे गुक्ललेश्योक्तुष्टांश-

जपशान्तकषायादिनष्टकपायगुणस्थानत्रये कषायोदयाभावेऽपि या लेक्या उच्यते मा भृतपूर्वगतिन्या-२० यादेव । अथवा योगप्रवृत्तिर्लब्येति योगप्रवृत्तिप्राधान्येन तत्र लेक्या भवति ॥५३३॥

भवनत्रयादिदेशनाः लेरपोच्यते । तत्र गर्यासायेतयाः भवनत्रयस्य तेशोजवन्यायः । सीधर्मशानयोः तेशोमध्यमायः । सानत्कुभारमाहेन्द्रयोः तेजउत्कृष्टाशप्यजयन्यायौ । त्रह्मब्रह्मातरादियर्कस्य गद्यमध्यमायः । श्रतारसहस्रारयोः यथोत्कृष्टाशगुक्तजयम्यायौ । आनतादिवनुष्यौ नवर्षयेयकाणाः च सृवस्मध्यमायः । अतः उपरि

उपज्ञानत कपाय आदि तीन गुणस्थानोंसे यद्यपि कपायका उदय नहीं हे और बारहंच-द्रभ् तेरहबंसें तो कपाय नष्ट ही हो गयी हैं। फिर भी बही जो लेखा कही जाती हूं वह भूतपूर्व गतिन्यायसे ही कही जाती हैं। अथवा योगकी प्रवृत्तिको लेखा कहते है और योगका प्रवृत्तिकी प्रधानता है इसलिए वहाँ लेख्या है।।५३३।।

भवनत्रय आदि देवोंके छेश्या कहते हैं। पर्याप्तकी अपेक्षा भवनवासी, ज्यन्तर और क्योतिषी देवोंके तेजोछेश्याका जाज्य अंस है। सीअमे ऐहानमें तेजोछेश्याका मध्यम अंश ३० है। सानक्कमार माहेन्द्रमें तेजोछेश्याका उत्कष्ट अंस और पद्मछेश्याका जवन्य अंश है। महान्महोत्तर आदि छह स्वरोमिं पद्मछेश्याका मध्यम अंश है। त्रतार-सहस्रारमें पद्मका बत्कृष्ट अंश और शुक्का जवन्य अंश है। आनत आदि चार स्वरोमिं और तो मैदेशकॉर्स शुक्छका मध्यम अंश है। उतसे ऊगर अनुदिश और अनुत्तर सम्बन्धे चौदह विसानोंमें

मक्कुं । भवनत्रयद निर्वृत्यपर्ध्याप्तकर्यां ब्रह्मभलेक्यात्रयनेयन्कुनिर्वारक्ये शेषवैमानिकनिर्वृत्यपर्ध्यात्र-कर्यां पर्ध्याप्तकर्यां ततनम लेक्वंगळेवप्पुवें हु सुचितमरियल्पडुपुं । एंटनेय स्वान्यधिकारं तीद्र्हुंहु । अनंतरं साधनाधिकारमनो वे गाचासुम्रविवं पेळवपं ।

> वण्णोदयसंपादिद सरीरवण्णो दु दन्त्रदो लेस्सा । मोहुदयखओवसमोवसमरखयजजीवफंदणं भावो ॥५३६॥

वर्णोदयसंपादितशरीरवर्णस्यु द्वन्यतो लेश्या । मोहोदयक्षयोपशमोपशमक्षयजीवस्पंदनं भादः ॥

वर्णनामकम्माँदयसंपादितसंजितिकारीरवर्णमदु द्वव्यकेरथेयक्कं। असंयतरोक् मोहोदयदिवं देशिवरनत्रयदोठ मोहअयोपशर्मावं उपशमकरोठु मोहोपशर्मावं अपकरोठु मोहअयदिवं संजितितसंस्कारं जीवस्पंदमेंदु जेयमक्कुमदु मावलेश्य्यक्कु। मा जीवनपरिणामप्रदेशस्पंदनिवंद १० भावलेश्ये माङल्यट्टुवं बुद्ध्यं। अडु कारणींद्वं योगकवार्यगीळ्वं भावलेश्ये एप्टिंतु पेळल्यट्टु-वक्कुं। ओंभत्तनेय साधनाधिकारं तिवृद्धंदु।।

अनंतरं संख्याधिकारमं गाथा वटकविवं वेळवर्षः---

अनुविशान्तरतर्शविमानाना शुरूशोत्कृष्टाओ अविति । भवतवयदेवाः अयवित्रकाले अशुप्रतिज्ञेदया एव, अनेन वैद्यानिका अपर्याप्तिकाले स्वस्त्रलेदया एवेति सूचितं ज्ञातन्त्रम् ॥५२४–५२५॥ इति स्वास्यिकारोऽष्टमः ॥ १५ अय माधनाधिकारमाह—

वर्णनामकर्मोदयेन संपादित संजनित धारीरवर्णी इत्यालेख्या अविति । असंपतान्तगुणस्थानवसुलेक मोहत्य द्वारंग, देशांवित्वसर्व संयोगजमेन, उपधाकके उपधामेन, आगके सार्वण च संजनितसंस्कारो जीवस्त्रस्यान सत्त संभावलेख्या ओवपरिणामप्रदेशस्प्रवर्णने कृतित्यर्थः। तेन कारणेन योगकवायाम्या भावलेब्देश्युक्तम्।।५३६॥ इति साधनाधिकारो नवमः ॥ अव संख्याधिकार गाणाष्टरतेनाह—

शुक्ललेश्याका उन्कृष्ट अंश होता है। भवनित्रकके देव अपर्याप्त अवस्थामें तीन अशुभ लेश्यावाले ही होते हैं। इससे यह सूचित किया जानना कि वैमानिक देवोंके अपर्याप्रकालमें अपनी-अपनी लेश्या ही होती हैं॥५२४-५२५॥

आठवां स्वामिअधिकार समाप्त हुआ। अब साधनाधिकार कहते हैं—

वर्णनाम कमके वन्यसे उत्पन्न हुआ शरीरका वर्ण ह्रव्यलेखा है। असंयत पर्यन्त चार गुणस्थानोंमें मोहके उदयसे, देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीयके क्षयोपशम-से, अश्रम अंणीके चार गुगस्थानोंमें मोहनीयके अश्रमसे, सपक अंणीके चार गुणस्थानोंमें मोहनीयके क्षयसे जो संस्कार उत्पन्न होता है जिसे जीवका स्पन्न कहते हैं वह भावलेखा है। अर्थीत जीवके परिणामां और प्रदेशोंका चंचल होना भावलेखा है। परिणामोंका चंचल होना क्याय है और प्रदेशोंका चंचल होना योग है। इसीसे योग और क्यायसे

भावलेक्या कही है ॥५३६॥ नौवाँ साधनाधिकार समाप्त हुआ। आगे लह गाथाओंसे संख्याअधिकार कहते हैं—

₹ 0

## किण्हादिगसिमावलिअसंस्थागेण मजिय पविभन्ते । हीणकमा कालं वा अस्मिय दन्वा दु मजिदन्वा ॥५३७॥

कृष्णादिराक्षिमावल्यसंस्थातभागेन भक्त्वा प्रविभक्ते। होनक्रमात् कालं वा आश्रित्य द्रव्याणि तु भक्तव्यानि ॥

93 913 913 93-6 93-6 93-6

हुरण १३-८६४ नील १३-६७२ कपोत १३-६५१ ई मूर राशिगळ् किचिद्दनत्रिभागं ९।९।९।३ ९।९।९।३ ९।९।९।३ गळागुलं किचिद्दनक्रममणुखुं कृ १३- ं नी १३- ं कृ १३- ं हुंतु हुल्लालेड्याद्ययुभलेड्या-३। ३। ३। प्रथमीयोगळ्यो द्रव्यतः प्रमाणं पेळल्पटुदुरु । मलंबा अथवा कालंबा आधित्य द्रव्याणि भक्तव्यानि

कृत्यादानुभजेवसात्रयश्रीयमामान्यरासिः शुभकेवसाययश्रीवराशिशीनसमारिराशिमाण १३- आवल्य-संख्यातेन भक्त्या १३-वहमाग १३- ८ त्रिभिभेकः त्रिस्याने देय - १३-८, १३-८, १३-८, वर्षकभागे १ १३ १३ १३ १९३

पुनरावन्यसम्बातन भक्ते बहुमाग कृत्वन्वेश्याया देव । शोर्यक्रभागे पुनरावन्यसम्बातन भक्ते बहुमागो नीज-केश्याया देव । शेर्यक्रभागे करोतन्वेश्याया दक्ते त्रयो राजयोऽमी—१३—८, १३–८, १३–८, ९ । ३, ९ । ३,

83- C, 83- C 1 83- 8 8 1 8 1 8 1 8 1 8 9 8

समज्छेदेन मिलिताः — कृश्च – ८६४, नीश्च – ।६७२, कश्च – ।६५१, विजिद्धनकमा ९।९।९।३, ९।९।९३, ९।९।९।३,

भवन्ति कु १३ - । ती १२ - । क १३ - इति कुल्यादिविलेश्याबीयाना द्रव्यतः प्रमाणमुक्तम् । पुनः --वा अथवा । ॥ ३ - ३ - ३ -

संसारी जोवगिशमें से तीन शुभलेश्यावाले जीवोंकी राशि घटानेपर जो क्षेप रहे उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीवोंकी सामान्यराशि होती है। इस राशिकों आवलोंके असंस्थावचें भागसे भाजित करके बहुभागको तीन समान भागोंमें विभाजित करके एक-एक भाग तीनों लेश्यावालोंको दे दो। शेप एक भागमें पुनः आवलीके असंस्थाववें भागसे भाग देकर बहुभाग कुण्लेश्याको दो। शेप एक भागमें पुनः आवलीके असंस्थाववें भागसे भाग देकर बहुभाग नीललेश्याकों दो। शेप एक भाग क्योतलेश्याको दो। अपने-अपने कालसंचर्यावर्द हच्यतः प्रमाणमरियल्पबृगुमवें ते वोडे ई मुक्सजुभलेक्येगळ कालं कृष्ठि सामान्य-विवर्मतन्त्रमुहत्तेमात्रमक्तु ॥ २९ । मिवनावल्यसंल्यातिवर्द माणिस बहुभागमं समभागं माडि मूर्रारदं भागिसि कृष्णनीलकपोतंगळ्गे कोट्डु मिक्केक कालभागमं मत्तमावल्यसंख्यातिवर्द भागिसि बहुभागमं कृष्णलेक्येगे कोट्डु छोवेकभागमं मत्तमावल्यसंख्यातभार्यावर्द खंडिसि बहुभागमं नीललेक्येगे कोट्डु देवेकभागमं कपोतलेक्येगे कोट्टोडा मूर्च कालंगाळितिल्युंडु। कृ २९ । ८९४ २९६७२ २९६५१ १ । ८। १ । १ । १ । १ । १ । १

मूर्र राशिगळं कूडिदोडिदु २। श२१८७ इटर भाज्यभागहारंगळं सरियें दर्पीतिसदोडिदु २१ इंतु ९। ९। ९। ३

त्रैराशिकं साडल्पडुर्गुप्र २९ फ.१३−। इ.२.१.८६४ अंद लब्बं कृष्णलेश्याजीवंगळ प्रमाणमण्युं ९।९।९।३

१३-८६४ इदनपर्वात्तसिदोर्डे किचित्रनित्रभागमक्कुं कृ १३- | नी १३-कपो १३ इंतु काल-९९९।३ ३- | ३ ३

कर १ । ६५१, एषांयोगः र १, २१८७ अपवर्तितः २ १ । अधुनात्रैराशिकं प्रस्था ५ १ – ९ । ९ । ९ । ९ । ९ । १

इ.२. १।८६४ लब्ध कुष्णलेश्याजीवप्रमाण १३—८६४ अपवर्तिते किचिद्रतत्रिभागो भवति एवं नील-१५ ९।९।९।३

समान भागों में इन भागों को जोड़नेपर कृष्ण आदि खेरयावाले जीवों को संख्या होती है। यह क्रमसे कुछ-कुछ कम होती है। इस प्रकार कृष्ण आदि तीन खेरयावाले जीवों का द्रव्यकी अपेशा प्रमाण कहा। अथवा कालको आश्रय खेर द्रव्यों का विभाग करना चाहिए। वह इस प्रकार है—कुष्ण, नील और कपोतलेस्याको स्थापित करो। उनका काल मिलकर भी अन्तर्भाह हैं है। उस कालको आवलीक असंख्यातवे भागसे भाग देकर बहुआगको तीनसे २० विभाजित करके प्रत्येक लेरयामें एक-एक भाग हो। होत एक भागमें पुनः आवलीक असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुआग नीललेस्यामें हो। होत एक भाग क्योतलेस्याको हो। तीनोंको मिले होनो भागोंको जोड़नेपर प्रत्येक लेरयाका अपना-अपना कालका प्रमाण होता है। अब वैराहिक करो। तीनोंको मिले होनो भागोंको जोड़नेपर प्रत्येक लेरयाका अपना-अपना कालका प्रमाण होता है। अब वैराहिक करो। तीनों लेस्याओंका सम्मिलत काल तो प्रमाण पाहि। अजुभ लेरयान जीवोंका प्रमाण कुछ कम सीनारी जीवहारिक प्राण कर्णलेश्याक कालका प्रमाण कुछ कम सीनारी जीवहारिक एणा प्रमाण दिनेपर लक्ष्या कालका प्रमाण हेता ने स्थान क्षा कर कालका प्रमाण कुछ कम सीनारी जीवहारिक कर हो माने लेस्यालों के सालका सुणा करणलेस्या के लेस्यालों की राहि जानना। सो कुछ कम तीनका भाग अनुभ लेस्यावाले साल हा प्रमाण कुणलेस्यावालों की राहि जानना। सो कुछ कम तीनका भाग अनुभ लेस्यावाले

संखयमनाभविति ब्रष्यतः त्रमाणं वैळल्पट्टुव् ।

खेतादो असुहतिया अजंतलोगा कमेण परिहीणा ।

कालादोतीदादो अणंतगुणिदा कमा हीणा ॥५३८॥

क्षेत्रतोऽञ्चभत्रयाः अनंतलोकाः क्षमेण परिहोनाः । कालावतीतावनंतगुणाः क्रमाद्वीनाः ।। अन्तप्रमाणविर्व अञ्चभत्रया जीवाः अञ्चभलेष्यात्रयव जीवंगळु वर्णतळोगा अनंतलोक

प्रमितंगळागुतंक्षमिवंदं परिहीनंगळप्युवु किचिद्नतक्षमंगळप्युवु क्षेत्र कृ≔ ला नो ख− कला≕ इल्लियुं त्रेराजिकं माङल्पदुषुं प्र≕फ जा १ । इ १३ लब्ब जला । ख । प्रमा ज १ । फ≡इ ख ।

लब्ध≕व । कालावतीतात् कालप्रमाणविंवं अशुभ∂त्यात्रय जीवंगळु अतीतकालमं नोडलु अनंत-गृणिताः अनंतगुणितंगळापुत्तलुं क्रमाद्वीनाः क्रमहोनंगळप्पृतु । का । कृ । अ ल । नी अ ल − का रै॰ अ ल = इल्लियुं त्रैराशिकं माकल्पकुगुं । प्र अ । क व १ । इ १३ − लब्ध शलाका । ल । मर्ल

#### प्रज १। फ साइ। ज स्वालक्ष्य सास्त्रा

कपोतयोरपि ज्ञातव्यम् । क्र १३--। नी १३--। क १३-। इति कालसंवयमाश्रित्य ब्रव्यतः प्रमाणमुक्तम् ॥५३७॥ । ॥

क्षेत्रप्रमाणेन अञ्चलिकेयाजीयाः अनन्तरूणेका अपि क्रमेण परिहीनाः किंपिटूनकमा भयन्ति । कृ5क्ता।नी≘स-।क5क्त≡ ।अत्र वैरासिक प्र≅क्त स १ । इ १३ – जन्मयाजाकाः स । पुन. प्र । श १ ।

१५ फ.उड। इण खा लब्बं उड्डां कालप्रमाणेनाशुत्रजिल्हेया जीवा अतीतकाल।दनन्ताणिता अपि क्रमहीना भवन्ति । काङ्ग अरखानी अरख-। क अरखा = । अत्रापि नैरासिकं-प्रअर्थ फ इा। १ इ १३ - लब्ब्यलाकाः

ला। पुन प्रशः १ । फ असाइ शः सा। लब्धं अस्त ॥५३८॥

जीवंकि प्रमाणमें देनेपर जो उन्च आवे दतना है। इसी तरह नील और कापोतलेक्यावालोंका प्रमाण लाना चाहिए। इस तरह कालकी अपेक्षा अनुभलेक्यावाले जीवींका प्रमाण २० कहा।।परे आ

ŧ.

### केवलमाणाणंतिमभागा भावादु किण्हतियजीवा । तेउतियासंखेनजा संखासंखेनजभागकमा ॥५३९॥

केवळज्ञानानंतैकभागाः भावात् कृष्णत्रथजीवाः । तेजस्त्रयोऽसंख्येयाः संख्यासंख्यातभाग-क्रमाः ॥

भावप्रमाणविदं कृष्णावित्रयलेक्याजीवंगळ् प्रत्येकं केवल्जानानतेकभागमात्रगळप्यंता-गुत्तलुं किचिड्रनक्रमंगळयप्पुत्रु । भा । कृ । के । नी ख । क । के = इल्लियुं त्रैराशिकं माडत्पदृशुं

प्र १३ – फ श श इ के । लब्ब्य को मत्तंप्र के फ के । इ श १ रूब्य के । तेजो लैब्यादि-३ – १३ – ख ३ – ३ –

त्रवजीरंगञ् इश्वयप्रमाणविद्यसंस्थातंगळप्पृषुमंतागुर्तं संख्यातभागमुमशंख्यातभागकममुमण्युषु । 을 ते = ००१। प ००। गु०।

> जोइसियादो अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागो दु । सहस्स अंगुलस्स य असंखभागं तु तेउतियं ॥५४०॥

ज्योतिषिकादिषकास्तिरर्यंक्संज्ञिनः संख्यभागस्त् । सुच्यंगुरुस्य श्वासंख्यभागस्त् तेजस्त्रयः ॥

भावप्रमाणेन कृष्णादिलेखा जीवाः प्रत्येकं केवल्ज्ञानामन्तैकभागमात्राः अपि किपिबृतकमा भवन्ति । भा छ के । नी के – । क के = । अत्रापि त्रैराशिकं प्र १३ – । फ झा १ । इ के । लब्ब के अपवर्तिते ल । पुनः ल ल ल स

प्रशःखः। फके। इ.शः १ । लब्धः के। तेओलेश्यादित्रयजीवाः द्रव्यप्रमाणेन असंख्याता अपि सख्यातासंख्यात-

भागकमा भवन्ति । ते a a 🤋 । प a a । शु a ॥५३९॥

सावप्रसाणकी अपेक्षा प्रत्येक कृष्णादि लेश्याबाले जीव केबल्क्षानके अनन्तर्व भाग-सात्र होनेपर मी क्रमसे कुछ होन होते हैं। यहाँ भी त्रैराशिक करना। प्रसाणराशि अपने-अपने लेश्याबाले जीवाँका प्रमाण, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि केवलजान। ऐसा करनेपर लक्ष्यराशिसात्र अनन्त प्रमाण हुआ। पुनः इसीको प्रमाणराशि, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि केवलक्कान करनेपर केवलक्कानके अनन्तर्व भाग मात्र कृष्णादि लेश्या-वाले जीवाँका प्रमाण होता है। तैजालेश्या आदि तीन ग्रुम लेश्याबाले जीवाँका प्रमाण असंस्थात होनेपर भी तेजालेश्याबालोंके संस्थातवं भाग पद्मलेश्याबाले और पद्मलेश्या-वालोंक असंस्थातवं भाग गुक्ललेश्याबालोंक संस्थातवं भाग पद्मलेश्याबाले और पद्मलेश्या-

१५

भक्तजगत्प्रतरमात्रक्योतिहरू-=

तेजोलेश्याजीवंगळ, ज्योतिषिकजीवराशियं नोडल साधिकमप्परवं तं वोडे ज्योतिष्करं भवनवासिगळं ब्यंतररुं सौधम्मद्वयकल्पजरं संज्ञियंचेंद्रियजीवंगळोळ् केलव् जीवंगळं मनुष्यरोळ् कलबु जीवंगळ ऐवितारप्रकारव जीवराशिगळ कृडिबोड तेजोलेश्या जीवंगळप्युवल्लि ज्योतिष्कर पण्गद्वित्रमितप्रतरांगुलभक्तजगत्प्रतरप्रमितरप्परः 🖁 । ६५० भवनवासिगळ् घनांगुलप्रयममूल-५ गुणितजगच्छेणीमात्ररप्परः ।-१ । व्यंतररः त्रिशतयोजनभक्तजगतप्रतरप्रमितरप्परः । ४६५=८१=१० तौभर्माद्वयदं कल्पजर धनांपुलतुतीयमूलपुणितजगन्छेणिप्रमित (प्पर १—३॥ संज्ञिपंचेद्वियतेजी-लेश्याजीवंगळ :--

> "जोइसियवाग जोगिणितिरिक्खपुरिसा य सण्मिमो जावा। तत्तेउपम्मलेस्सा संखगुणुगा कमेणेदे ॥''

एंदित् पंचेद्रियसंतिजीव शक्तियं नोडलु संख्यातगुणहोनरप्परे ४। ६५-३ १ १ ११ मनुष्यरं र्संख्यातरप्परितीयाचं राजिगळुं कृडिदोडं ज्योतिधिकरं नोडलु साधिकमक्कू 🧮 क्षेत्रप्रमाणविदं तेजोलेश्याजीवंगळीळेपट्ट्यू । पद्मलेश्येय जीवंगळूमा तेजोलेश्याजीवंगळं नोडलुं संख्यातगुणहीतमागियुं संज्ञितेजोलेश्याजीवंगळं नोडल संख्यातगुणहोतरप्यरुमा राजियोळ पद्म-लेंड रेय कल्पजरमं मनव्यरमं साधिकं माडिदोडे प्रतरासंख्येय माग्रमेयकः । संबध्-

तेजोलेश्याजीयाः ज्योतिष्कजीयराशितः साधिका भवन्ति । = = = १ । कथ ? पण्णद्विप्रतराङ्कल-

¥184=9

धनाञ्चलप्रयममृलगुणितजगन्द्वे णिभावना.-१ 8184= ० धनाङ्गलतृतीयमूलपुणितजगच्छ्रे णिमात्रसौधर्मद्वयजाः-कृतिभक्तजगतप्रतरमात्रव्यन्तराः = 8184=28180 ३ पञ्चसंस्यातपण्णद्वीप्रतराङ्गलभक्तजगत्प्रतरमात्रतादृक्सज्ञितियाँच = तादेशसख्यातमनुष्या ¥ | ६५=99999 एतेपा मिलितत्वात् । पदालेश्याजीवा तेजीलेश्येम्य सस्यातगुणहीनैत्येऽपि सन्नितियंक्तेजीलेश्येम्योपि तेजोलंश्यावाले जीव ज्योतिषी देवोंकी राशिसे कुछ अधिक होते हैं। इसका हेतु यह 2. है कि पैसठ हजार पाँच सौ छत्तीस प्रतरांगुलका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उत्तते तो ज्योतिषी देव हैं। घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगतश्रीण प्रमाण भवनवासी देव हैं। तीन सौ योजनके वर्गका भाग जगत्प्रतरमें देनेसे जो लब्ध आवे उतने व्यन्तर देव हैं। यनांगुलके तृतीय वर्गमलसे गुणित जगतश्रेणिमात्र सौधर्म ऐशान स्वर्गके देव है। ्व पॉच बार संख्यातसे गुणित विण्णाहि ( ६५५३६ ) प्रमाण प्रतरांगुळसे भाजित जगत्प्रतर प्रमाण ते जोलेश्याबाले संज्ञी तिर्यंच हैं। तथा संख्यात ते जोलेश्याबाले मतुष्य। इन सबको जोड़नेसे जो प्रमाण हो उतने तेजोलेश्याबाले जीव हैं। पद्मलेश्याबाले जीव तेजोलेश्याबाले जीवोंसे

१. म<sup>े</sup>रोलेल्लवु । २. ब. संस्थाततादुरम<sup>े</sup> । ३. ब. हीना अपि ।

20

≝ इंतु क्षेत्रप्रभाणाँददं पद्मलेक्ष्येय जीवंगळु पेळल्पट्ट्यु । शुक्ल-४ । ६५ = १ ९ ९ ९ १ १ लेक्ष्याजीवंगळु सूच्यंगुलासंस्थातैकभागमात्रमप्पर २ सु । इंतु तेजोलेक्ष्याविगुभलेक्ष्याजीकंगळु ०

क्षेत्रप्रमाणविवं पेळल्पट्टरः ।

बेसदछप्पण्णंगुल कदिहिद पदरं तु जोइसियमाणं ।

तस्स य संखेजजादमं तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥५४१॥

षट्पंचाशदिषकद्विशतांगुलकृतिहृतप्रतरस्तु ज्योतिष्काणां मानं । तस्य च संख्येयं तिर्ध्यक्-संज्ञिनां मानं ।।

इल्लि तेजोलेड्याजीवंगळ प्रमाणमं पदालेड्याजीवंगळ प्रमाणमं पेरगणनंतरसूत्रबोळ्येळडुवं विज्ञवं माडल्वंडि ज्योतिष्कर प्रमाणुमं संज्ञिजीवंगळ प्रमाणमुमनी सूत्रब्रि पेळदपरल्लि ज्योतिष्क प्रमाणमं षट्पंचाजदुत्तरद्विज्ञतांगुलङ्कतिहृतज्ञगल्प्रतरप्रमितमक्कुं।

संज्ञिनीयळ प्रमाणमुम्बर संख्येय भागमन्तु ॥ हैं। ६५ = हैं। ६५ = १ तेउदु असंख्वरूपा पल्लासंखेज्जभागपा सुन्का । ओडि अमंबेज्जदिमा तेउतिया भावदी होति ॥५१२॥

तेजोद्वयमसंख्यकत्पाः पत्यासंख्येयभागाः शुक्लाः। अवधेरसंख्यभागास्तेजस्त्रयो भावती भवति ॥

सस्यातगुणहोता भवन्ति । पदालेक्यातिर्यप्राशी स्वकल्पयमनृष्यैः साधिकमात्रस्वात् सर्दृष्टि.== ॥ जुक्छलेक्या जीवाः सूच्यङ्गलासंस्थातैकभागमात्रा भवन्ति । ४।६५ = ९ ९ ९ ९ ९ ९

२ सूइति तेजस्त्रयजीवा क्षेत्रप्रमाणेनोक्ताः ॥५४०॥

प्रागुक्तं तेज-ग्वालेश्याजी इप्रमाणः स्वष्टीकर्तुमाह-च्योतिष्कप्रमाणः वेसदध्य्यक्षणङ्कुलकृतिभक्तजगरप्रतर-मात्रः = सक्रितियरुप्रमाणः च तर्रास्येयभागः = ॥५४१॥ ४,१६५=व

संख्यातगुणा हीन होनेपर भी तेजोलैस्थावाले संज्ञि तिथैचोंसे भी संख्यातगुणा हीन होते हैं क्योंकि पद्मालेख्यावाले तिथैचोंकी राशिमें पद्मालेख्यावाले कल्पवासीवेब और मनुष्योंका प्रमाण मिलनेसे पपलेख्यावाले जीवोंका प्रमाण होता है। शुक्ललेख्यावाले जीव सुच्यंगुलके असंख्यातवें भागमात्र होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र प्रमाणसे तीन शुक्लेख्यावाले जीवोंका प्रमाण कहा ॥४४०॥

पहले जो तेजीलेश्या और पद्मालेश्यावाले जीवोंका प्रमाण कहा उसे स्पष्ट करते हैं— अ्योतिकहेबोंका प्रमाण दो सो छप्पन अंगुलके वर्गसे अर्थात् पण्णद्वी प्रमाण प्रतर्गालुका मात्रा जगरप्रतरमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है और इनके संख्यातवें भाग संज्ञी तिर्यवों-का प्रमाण हैं ॥५४९॥ ते क्रोलेस्याक्षीबंगळ् पचालेस्याजीवंगल् प्रत्येकमसंख्येयकत्पंगळागुत्तं तेजोलेस्याजीवंगळं नोडल् पचालेस्याजीवंगळ् संख्यातगुणहीनंगळप्युत्तु । ते क १ । पचा क ० । ग्रुक्लाः गुक्ललेस्याजीवंगळ् पत्यासंख्येयभागाः पत्यासंख्यातेकभागमाभगळपुत्तु प हत्तु कालग्रमाणविदं शुभलेस्याययजीवंगळ्

पेळल्पट्डुयु । अवघेरसंस्येयभागास्तेजस्त्रयो भावतो भगंति अवधिज्ञानविकल्पंगळ असंस्येयभागंगळु ५ प्रत्येकमागुत्तमा भूरु लेश्येगळ जीवंगळु संस्थातगुणहोनंगळुमसंस्थातगुणहोनंगळुमपुतु । ते जो(१)।

प ओ (१)। शुओ (१) इंतु भावप्रमार्णीदवं शुभलेख्यात्रयजीवंगळु पेळल्पट्टुवुः—

| 1 83-      | 13-         | 83-        | ते व व १ | чаа        |                     |
|------------|-------------|------------|----------|------------|---------------------|
| 要 きー       | नी ३।       | क३।        | }        |            | গু ১                |
|            |             |            | ₩        | Ш          |                     |
| च <b>ल</b> | <b>≊ल</b> − | <b>≅ल=</b> | 9        | =          | ٦ .                 |
|            |             |            | ४६५१     | ४६५ = १।१। | ว ( ว ) ว ) ว ) ฐ อ |
| अल         | अ स         | अख≃        | 1        | <b>क</b> ∂ | q                   |
|            |             |            |          |            | a                   |
| às         | के          | के         | -        | ओ१         | ओ                   |
| ख          | ख           | ख          |          | а          | аза                 |

इंतु पत्तनेय संख्याधिकारतिदृदु दु ।

अनंतरं क्षेत्राधिकारमं पेळदपं:---

तैजोद्वयजीवाः प्रत्येकमसंस्थेयकल्पा अपि तेजोलेश्येम्यः पद्मलेश्या सस्यानगुणहीना ते क ठ ९ । १० प क ठ । शुक्ललेश्याः पल्यासंस्थातैकभागमात्रा भवन्ति प इति कालप्रमाणेन शुभलेश्यात्रयजीवा उन्ताः ।

तैज्ञस्यज्ञोत्राः प्रत्येकं अविज्ञानिकिकः।नामसक्ष्येयभागाः तथापि सक्यातास्र्यातामृणहोना भवन्ति ते औप ओ शु ओ इति भावप्रमाणेन वृगन्तेदयात्रयज्ञोत्रा उक्तः ॥५४२॥ इति मक्ष्याधिकारः ॥ ७ ०१ ०१० अप क्षेत्राधिकारणाहः—

तेजोलेस्या और पदालैस्यावाले जीव प्रत्येक असंख्यात कल्पप्रमाण हैं फिर भी तेजो-१५ लेस्यावालोंसे पदालैस्यावाले संस्वातागुणा होना हैं। गुकरलेस्यावाले पत्यके असंख्यातलें भाग भाग होते हैं। इस प्रकार काल प्रमाणसे तीन गुसलैस्यावाले जीवाँका प्रमाण कहा। तेजो-लेस्या आदि तीन लेस्यावालें जीव प्रत्येक अविज्ञानके भेदोंके असंख्यातवें भाग है तथापि तेजोलेस्यावालोंसे पदालेस्यावालें संख्यातगुणे होना हैं और पदालेस्यावालेंसे गुक्ललेस्यावालें असंख्यावगुणे होना हैं। इस प्रकार भावप्रमाणसे तीन शुभलेस्यावालें जीवोका प्रमाण २० कहा।।भप्रशा

इस प्रकार संख्याधिकार समाप्त हुआ। अब क्षेत्राधिकार कहते हैं-

### सद्दाणसञ्चग्धादे उववादे सञ्वलोयमसुद्दाणं । लोयस्सासंखेजबदिमागं खेतं त तेउतिये ॥५४३॥

सामान्यविदं समुद्द्यातमो वदं भौविसिबोडे वेदनासमुद्द्यातमे दुं कथायसमुद्द्यातमे दुं वैक्रियिकसमुद्द्यातमे दुं मारणांतिकसमुद्द्यातमे दुं तेजःसमुद्द्यातमे दुमाहारकसमुद्द्यातमे दु केदिलमद्द्र्यातमे दिन्तु समुद्द्यातं समिद्दयमकस्तृत्वपादमेकप्रकारसेयक्कुं।

विवक्षित लेश्याबाले जीव बर्तमान कालमें विवक्षित स्वस्थानादि पदसे विलिष्ट होते हुए जितने आकाशमें पाये जाते हैं उसका नाम लोब है। वह क्षेत्र स्वस्थान, समुद्दात और जपपाइमें तीन अगुम लेश्याबालेंका सर्वलोक है। तेजालेस्या आदि तीनका क्षेत्र सामान्यसे ने स्लेकका असंस्थातवाँ भाग है। विशेष रूपसे दस स्थानोंमें कहते हैं—स्वस्थानके हो मेन स्वस्थानस्वस्थान और विहासक्तरस्थान। उत्पन्न होनेके प्रायानगर आदि क्षेत्रको स्वस्थानस्वस्थान कहते हैं। और विवक्षित पर्योयसे परिणत होते हुए परिक्रमण करनेके प्रित्तिक अपने कारोरसे जीवके प्रदेशोंके उसके योग्य बाख प्रदेशमें फेलनेकां समुद्दात कहते हैं। उसके सात मेन २० हें—वेदना, कपाय, वैकिथिक, मारणानिक, तैजस, आहारक और केवली समुद्दाता । पूर्वभक्ते छोड़कर उत्तरसबके प्रथम समयमें प्रवत्तिको उपपाद कहते हैं। इस प्रकार ये दस स्थान है। उनमें-से म्वस्थानस्वस्थान, वेदना समुद्दाता, कपाय समुद्दात मारणानिक समुद्दाता कहते हैं। इस प्रकार ये समुद्दाता कहते हैं। इस प्रकार ये समुद्दाता, कपाय समुद्दात स्थार स्वाप्त कहते हैं। इस प्रकार ये समुद्दात कीर कपाय समुद्दात कीर व्यवणाह कर वार्य स्वाप्त कि का सम्मानिक समुद्दाता कीर कपाय समुद्दात कीर व्यवणाह कर वार्य समुद्दात कीर समुद्दात कीर समुद्दात कीर समुद्दात कीर समुद्दात कीर समुद्दात कीर कीर समुद्दात समुद्दात कीर समुद्दात

दंतु विशेषविं व दशपबंगळणु बल्लि स्वस्थानस्वस्थानमे बुदेने बोडे जत्यन्त्रशुरमामावि क्षेत्रं स्वस्थानस्वस्थानमे बुदु । विविद्यात्रस्यस्थानमे बुदु । विविद्यात्रस्यस्थानमे बुदु । विविद्यात्रस्यस्थानमे बुदु । विविद्यात्रस्यस्थानमे बुदु । विद्यात्रस्यस्थानस्यस्थानस्य व । विरिद्यात्रस्य व । विद्यात्रस्य व । विद्यात्यस्य व । विद्यात्रस्य व । विद्यात्यस्य व । विद्यात्यस्य व । विद्यात्यस्य व । विद्यात्य

-पापाप ३--पापपारक

तत्र कृष्णलेक्याजीवराणि १३ — संख्यातेन भक्तवा बहुभाग १३-।४ स्वस्थानस्वस्थाने देयः। दोर्पेकभागस्य ३ — ३ — १५।

१५ संख्यातभक्तबहुभागः १३- । ४ वेदनासमुद्दमाते देव. । योपेक्प्रायस्य सख्यातभक्तबहुभागः - -१३-। ४ कथा-३--५१५ ३--५१५ यसमुद्दमाते देव । शेषैकभाग फल्टराशि कृत्वा, एकिनयोदभवायुरुच्छवासाष्टादवीकभागात्ममृहते २ थ प्रमाणराणि कृत्वा एल सल्यिमिच्याराशिकृत्वा प्र २ थ फ १३-१ । इ. १ लब्बमुप्यायपदे देय १३ एतिस्मिन्व ३--५५। ५

३-५५।५५ पुनः मारणान्तिकसमृद्यातकाञान्तर्महुतँन गुणिते प्रसः १३-। इ.२.३। लब्ध मूलराग्निस्थातै-३--।५५२३

२० इन जीवोंका प्रमाण कहते हैं— कुष्णालेश्यावाले जीवोंकी पूर्वोक्त संख्यामें संस्थातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण क्रस्थानस्वस्थानवाले हैं। शेष एक भागमें संख्यातसे भाग देनेपर जो बहुभाग आवे उतने बेदना समुद्दातवाले हैं। शेष एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देनेपर जो बहुभाग आवे उतने केपाय समुद्दातवाले जीव है। शेष एक भागकों फूब्यातसे शराश बनाकर और एक निगोदियाको आयु उच्छ्वासके अत्याहर्व भाग प्रमाण अन्तग्रहर्त, असके १५ समर्थोको प्रमाणगाशि बनाकर तथा एक समयको इच्छाराशि करके फलको इच्छाराशिसे गुणा कर उत्समें प्रमाणराशि बनाकर तथा एक समयको इच्छाराशि करके फलको इच्छाराशिसे गुणा कर उत्समें प्रमाणराशि का भाग देनेसे जितना प्रमाण आवे उतने जीव उपपादवाले हैं। उपपादवाले जीवोंक इस प्रमाणको मारणानितक सगुत्वात्रको काल अन्तग्रहर्तसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने मुलराशिके संख्यातवें भी जीव सवलेकोकों पाये जाते हैं इससे इनका क्षेत्र मर्बलोक है। युनः कुष्णालेक्यावाले प्रयोगिक सग्रहर्वात्र वाले प्रयोगिक सग्रहर्वात्र वाले प्रमाण जीव सवलेकोकों पाये जाते हैं इससे इनका क्षेत्र मर्बलोक है। युनः कुष्णालेक्यावाले प्रयोगिक प्रयोगिक स्वात्र वालेकों पाये जाते हैं इससे इनका क्षेत्र मर्बलोक है। युनः कुष्णालेक्यावाले प्रयोगिक प्रयोगिक स्वत्र वालेकों पाये जाते हैं इससे इनका क्षेत्र मर्बलोक है। युनः कुष्णालेक्यावाले प्रयोगिक प्रयोगिक स्वत्र वालेक प्रयोगिक प्रयोगि

स्रोयुपपावपव कृष्णलेष्ठ्याजीवंगळ संस्थेयं कल राजियं माडि मारणांतिकसमृत्यातकालप्रमाणमंत-स्मृत्संनवनिच्छाराजियं माडि गुणियमुसं बिरलु प्र स १ क = १३ — इच्छे २७ । लब्ब-३—५ । ५५ । २१ राजियं मुलराजिय संस्थातैकभागमक्कुमा मारणांतिकसमृत्यातपदवोळ् कृष्णलेष्ठ्याजीवंगळपुवु १३ मसं कृष्णलेक्यात्रसपर्यांतराजियं संस्थातविदं भागिसि बहुभागमं =४ स्वस्थान-३—४ । ५

स्वस्थानवोळिन् होर्षेकभोगमं मत्तं संख्यातींववं भागिति बहुआगमं =४ विहारवत्त्वस्थान- ५ २—४ । ५। ५

पवर्वे कित्त होवैक भागमं ४ । २ — । ५ । ५ दोवपर्व गळीळु यपायोग्यमागि दातस्यैमणुदु । ५ १५ । ५ दोवपर्व गळीळु यपायोग्यमागि दातस्यैमणुदु । ५ १ अस्पर्य्यातमध्यमावगाहनजनितसंक्यातपानंगुलंगळं फलराजियंमाडि विहारवत्स्वस्थानकृष्णलेश्याः जीवराजियनिष्णारोज्ञयं माडि प्र १ ५ ६ इ = ४ लब्बराज्ञियनपर्वात्तासदोडे संस्थात- ३ २ ४ । ५ १ ५ १ इ १ । मत्तं पत्यासंक्यात- सुष्यंगुलगृणितजगरस्वरसामं विहारवत्स्वस्थाननोळु क्षेत्रमक्कुः । च सु २१ । मत्तं पत्यासंक्यात-

= १ वस्स्वस्थाने देय: । शैर्षकभागः ४ । ३ ९ । ५ शेषपदेषु यथायोग्यं पतितोऽस्तीति ज्ञातब्य: । त्रसपर्यासमध्य-५-

मावगाहन संस्थातधनाङ्गुलं फलराशि कृत्वा विहारवत्स्वस्थानकृष्णलेक्याजीवराशिमिच्छा कृत्वा—

प्र १। फ ६ ६ । इ = ४ ४। ३-५।५ लब्धमपर्वाततं संस्थातसूच्यञ्जलगुणितजगरप्रतरो विहारवत्स्वस्थाने क्षेत्र ५-

त्रस जीवोंके प्रमाणको संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थानवाले जीव हैं। श्रेष एक भागमें संख्यातका भाग देकर बहुभाग प्रमाण विहारवर्त्वस्थानवाले जीव १५ हैं। श्रेष एक भागमें संख्यातका भाग देकर बहुभाग प्रमाण विहारवर्त्वस्थानवाले जीव १५ हैं। श्रेष एक भाग रहा सो श्रेष स्थानों स्थय अवन्याहनाके अनेक प्रकार हैं। उसे वरावर रूरेवर एक त्रसप्यात जीवकी मध्यम अव-गाहना संख्यात चनांगुळ हैं। उसे कठराशि करके और विहारवरवस्थान की अपेक्षा कुण्णलेखाले जीवोंकी राशिको इच्छाराशि करो। तथा एक जीवको प्रमाणराशि करो। करसे इच्छाता हो। तथा एक जीवको प्रमाणराशि करो। करसे प्रमाण राशिका भाग देनेपर संख्यात सुच्यंगुळसे गुणित जगस्त्रतर २० प्रमाण विहारवरवस्थानका क्षेत्र आता है।

<sup>==</sup>४ भागः-४। ३-५। स्वस्थानस्वस्थानेऽस्तीति देयः । बोपैकभागस्य संस्थातभक्तबहुभागो ४ । ३-५।५ विहार- १० ५-

रै. म भागसंख्यात पहुमार्ग । २. म व्यंगलप्पृतु । ३. व. ेति ज्ञातव्यः ।

सात्रधनांपुरुपुणितज्ञपञ्छूंशीमात्रकृष्णलेख्यावैक्वियकराशियं ——६ प संस्थातिवर्ष भागिति । वृत्रभागमं —६ प ४ स्वस्थानस्वस्थानवोळित् मर्तामिते शेषव शेषव संख्यातव बहुभाग-३—०५ स्वहुभागंपाळं विहारवस्वस्थानवोळं —६ प ४ वेवनासमुद्यातवोळं —६ प ४ न्-५। ५६ क्षायसमृद्यातवोळं —६ त ४ स्वस्थानकपुळु शेषकभागं वेक्वियकसमृद्यातवोळ्वातव्य-

३-। ५५५५ मक्कु - ६ प १ मित्रं यदायोग्यवेकुरुवंणावगाहनोत्पन्न संख्यातघनांगुळंगाँळदं गुणिसुत्तं ३-। ५ ५ ५ ५

विरकु घनागुलबर्गागुणितासंस्थातश्रेणीमार्थं वैक्रियिकसमृद्घातपदबोळु क्षेत्रमक्कुं ।=७ ६। ६। इंती वकापदंगळ रचनासंबुष्टियं स्थापिति रचनेथिद् :

भवति = मृ २ १ । पुनः पत्यासस्यातमात्रचनाञ्चलगुणितजगच्छे णि कृष्णलेश्याविक्रियकराशि — ६ प अस्वातेत ३ – ३ । मनस्वा बहुर्भागं — ६ प ४ स्थम्यानस्वरमाने <sup>२</sup> दश्या जोपशेषस्य संस्थातवहुभागतस्था/बहुभागो विहार-

बत्स्वस्थाने—६प४ वेदनासगुद्धाते — ६प४ कषायसमुद्धाते च ६। प४ पिततोऽस्तीति ३- ०५५ २- ०५५५

ज्ञास्त्रा गोर्थकसामो वीकियकसमृद्धाते देयः—६प । १ अयमेव यदायोग्यवैगृर्वाणावगाहनोत्पन्नसस्यात-३— ७५५५

घनाङ्गुर्लेगुणितः—घनाङ्गुलवर्गगुणितासंस्यातश्रेणिमात्रं वैक्रियिकसमुद्द्याते क्षेत्र भवति—∂६।६। पुनः सामान्याथ अर्व्वतिर्यम्मनृष्यलोकान् पञ्च संस्थाप्यालापः क्रियते—

वैकियिक समुद्वातमें क्षेत्र घनांगुण्के वर्गसे गुणित असंख्यात जगतश्रेणि प्रमाण है।

वह इस प्रकार है—कण्णेरुयावाले वैकियिक शक्ति युक्त जीवोंके प्रमाणको संख्यातसे

साग दो। बहुभाग प्रमाण जीव स्वस्थानस्वस्थानमें हैं। श्रेष एक भागमें पुनः संख्यातसे

भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव विहारवर्त्वस्थानमें हैं। श्रेष एक भागमें पुनः संख्यातसे

भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव वेदना समुद्वातमें हैं। श्रेष एक भागमें संख्यातसे

भाग दो। बहुभाग प्रमाण जीव क्षाय समुद्वातमें हैं। श्रेष एक भागमाण जीव वैकियिक

र॰ समुद्वातमें हैं। इस प्रकार जो वैकियिक समुद्वातकों जीवोंका प्रमाण है उसको ही

यथायोग्य एक जीव सम्बन्धी वैकियिक समुद्वातक क्षेत्र सम्बाद चनागुल्से गुणा करनेपर

धनागुल्के वर्गसे गुणित असंख्यात श्रेणिमात्र वैकियिक समुद्वातका क्षेत्र होता है।

१ व भागः । २ व <sup>°</sup>ने अस्तीतिज्ञास्वाधे ।

| क्षे           | स्वस्थान<br>स्वस्थान | विहार        | वेदना-<br>समुद्घात | कषाय<br>समुद्घात         | वैक्रियिक<br>समुद् <b>घा</b> त | मारणांति<br>समुद्घात | तेज | भा | के | उपपाद      | सामान्यलोक ≖            |
|----------------|----------------------|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------|-----|----|----|------------|-------------------------|
|                |                      | अशह७<br>अध   | ₹84-8              | 35 6 <u>\$</u> −8        | -६ <b>पा६</b> ७                | <b>≡ १३</b> –        | -   | -  |    | १३-≡       | अघोलोक≅४                |
| Ĭ              | ३ – ५                | ४१५५<br>५-   | ३ — ५५             | 3-444                    | <b>3-4949</b>                  | 9-6                  | 0   | 0  | •  | ३–२७।७     | 9                       |
| _              | ≅6 <u>4</u> −8       | ≖४१६७        | ≅ 6 <b>á-</b> R    | ≥63-8                    | - <b>६प</b> ।६७<br>a           | ≝ <b>३</b> −         |     | -  |    | ₹३-=       | ऊर्ध्वलोक ॐ २<br>७      |
| नी             | 3 4                  | इं४।५५<br>५- | ३।५।५              | <del> </del> = 444       | a<br>७५५५५                     | ₹ ७                  |     | 0  | 0  | ३२७१७      | तिर्ध्यंग्लोक=१ :<br>४९ |
|                | = 6 ±-8              | = ४१६७       | <b>≡</b> 83-8      | æ 6 ∮-8                  | -६पा६७<br>ठ                    | <b>≖</b> १३–         |     | -  | -  | १३-≖       |                         |
| <del>e</del> n | # - 4                | 3844         | <b>ई।५५</b>        | <br>  <del> </del>  -५५५ | #<br>\$4444                    | ii<br>3 9            | 0   | 0  | 0  | ह<br>३२७।७ | मनुष्यलोक               |

मत्तं सामान्यकोकमं अधीकोकसुमनूर्वकोकसुमं तिर्धाकोकसुमं मनुष्यकोकसुमं संस्थापिति ।
बिक्रक मान्नापं माङ्गर्यसुग्रस्य ते दोड स्वस्थानस्वस्थान - बेदनाकखाय - मारणांतिकोपपार्वगर्के व 
पंचप्यतंत्राको कुष्णलेक्याजीवगक् कियतंत्रवेशिक स्वाक्तिपुर्व बोहुत्तरं कुडल्पहुर्गु सर्वकोकवीकिरुत्तिपुर्वु विहारयस्त्रस्थानवो कुङ्गर्कक्ष्याजीवगक् कियत्सेत्रवीकिस्तिपुर्वे बोहुत्तरं पेडल्पहुर्गु सामान्यवि मुर्ते कोकंगळ असंस्थातिकभागवीळ विरुद्धि सामान्यवि मुर्ते कोकंगळ असंस्थातिकभागवीळ विरुद्धि स्वाक्तिपुर्वे को बोहे 
एककस्योजनोत्सम्य नोडलेकजीवज्ञारीरोत्सेयक्कं संस्थातगुणहीतव्यविदं मनुष्यकोकमं नोडल्मस्यातगुण्येत्रविद्धिस्य क्षेत्रविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्याविद्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्धानिक्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद

त्वचा—कृष्णहेरपाजीवाः स्वस्थानस्वस्थानवेदनाकपायमारणान्तिकोणपायपयेषु कियस्त्रेते तिष्टन्ति ? सर्वजीके तिष्ठन्ति । विद्वारवस्वस्थानपये पुन सामाच्यादिकोस्नयस्थानस्यातैकभागे तिर्ययकोकस्य क्रव्याजनोः स्वेधादेकजीवदारीरोत्तेषस्य सस्यातगुण्डीनत्वात् सस्यातिकभागे मनुष्यजीकारसस्थातान्त्रेष असे तिष्ठन्ति । वैक्रियनमस्यातपरे च सामाच्यादिवकुर्वकानासस्थातिकभागे मनुष्यजोकारसस्थातान्त्रेण अत्रे

पुनः सामान्य लोक, अथोलोक, ऊष्यंलोक, तिर्थक्कोक और मनुष्यलोक इन पीचकी स्थापना करके कथन करते हूँ—कुष्णलेश्यावाले जीव स्थस्थानस्वस्थान, वेदना, कथाय, मारणान्तिक और उपपाद स्थानोंमें कितने क्षेत्रमें रहते हैं। किन्तु विहारवरन्यशानमें सामान्यलोक, अथोलोक, ऊर्ध्यलोक असंस्थातक भागमें रहते हैं। वियक्तलोक एक लाख योजन ऊँचा होनेसे तथा एक जीवक शरीरकी ऊँचाई उससे संस्थात-पूणा होन होनेसे तिर्थक्लोकके संस्थातवेश मार्में रहते हैं। तथा मनुष्यलोकसे असंस्थातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। विश्वक समुद्रावात स्थानमें जीव सामान्य आदि चार लोकों असंस्थातवें रे. म शीकियंवरेगंह।

रुतिर्प्युवेके बोडसंख्यातधनागुलवर्गामात्रजगन्छ्रेणीमात्रं तज्जीवलेत्रमप्पुवरियं । ई प्रकारींब नीरुलेक्ष्येयंगं कापोतलेक्येगं वक्तव्यमक्कुं ।

मत्तं तेओलेड्या राशियं ॥ १ (१) संख्यातविंवं भागिसि वेव बहुआगमं स्वस्थानस्य-४ ६५ = १

४६५ - १ स्थानवोळित् शेषैकभागमं मतं संस्थातदिवं भागिसि बहुभागमं विहारवत्स्वस्थानदोळित् (७) ॥ १।४ शेषैकभागमं मत्तं संस्थातदिवं भागिसि बहुभागमं वेदनासमृद्घातदोळित्त-

= ४१६५ = १५५

> (७) ॥ — = १।४ शेवैकभागमं मत्तं संस्थातींववं भागिति बहुभागमं कवायसमृद्धात वोळित्तू— ४६५ = १ ५५५ (७)

#### 🗏 १ । ४ शेषैकभागमं वैक्रियिकपरदोळीवुदु ।— ४६५=३ ५५५५

कुतः ? असंख्यातचनाञ्चलवर्गमात्रजगच्छ्रोणीना तत्क्षेत्रत्वात् । एवं नीलकपोतयोरति बक्तव्यम् । पुनस्तेजोलेश्या

||| १— जीवराशि = १ सस्यातेन भक्त्वा भक्त्वा बहुभागं स्वस्थानस्वस्थाने—
४। ६५=१

भागमें और मनुष्यछोक्रसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। क्योंकि वैक्रियिक समुद्धातवालों-का क्षेत्र असंख्यात धनांगुळके वर्गसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण है। इसी प्रकार नील और कपोतलेश्याका भी कहना चाहिए।

अब तेजोलेस्याका क्षेत्र कहते हैं. —तेजोलेस्याबाले जीवोंकी राशिमें संख्यातसे भाग १५ केर बहुभाग विहारवस्वस्थानमें जानना। श्रेष रहे एक भागमें संख्यातसे भाग देकर बहुभाग वेदना समुद्घातमें जानना। पुनः श्रेष रहे एक भागमें संख्यातसे भाग देकर बहुभाग कषाय समुद्घातमें जानना। श्रेष रहा एक भाग सो वैक्रियिक समुद्घातमें जानना। इस

```
(७)
११ इत्लिज सप्तथनुकस्तेषम् ७ तद्दशमभागमुखनिस्तारमुं ७ अप्य वेदावगाहनंगळोळु:-
११ १०
११ १५ - १५५६
"वासो तिगुणो परिहो वासचउत्याहवो दु केत्तफळं, ७।३।७।७ केत्तफळं वेहगुणं
१०।३।७।७ खावकळं होइ सव्यत्य।"
१०।३।७।७ खावकळं होइ सव्यत्य ।"
१०।१०।४
```

पूरी देवावगाहॅनमं घनारमार्काळण धनुगळंसुळेलाळं माङत्वेडि तो असारर घनारमकोवर्व गुणिस मत्तमायंगुलंगळं माणांगुलंगळं माङत्वेडि पंचारतीवर्व घनारमकोवर्व आगिसि स्वापिसि— ७।३।७।७।९६।९६।९६ अवर्वात्तसिदोडे देवावगहनं प्रमाणघनांगुलसंक्यातेकआग-१०।१०।४।५००।५००।५००

(७) ॥। - 1 मक्कुमर्वारदं स्वस्थानस्वस्थानराशियं गुणिधिसि = १।४।६। मत्तमी येकावगाहनद एकादि-४।६५। =७५७

। ॥।१ — श्रीयसमृद्धाते चटत्वा = १ ४ श्रीयकश्मामो वैक्रियिकसमृद्धाते देयः ४ ।६५ = १ ।५ ।५ ।५ ।५

प्रमाणाङ्गुलीकर्तुपञ्चशतघनभक्तेन ७ । ३ । ७ । ९६ । ९६ । ९६ । अपवर्तिते जातघनाङ्गुल-१०। १०। ४ । ५००। ५००। ५००

प्रकार जीवोंका प्रमाण कहा। स्वस्थानस्वस्थान अपेला क्षेत्रका प्रमाण लानेके लिए कहते हैं—तेजीलेख्या मुख्य रूपसे भवनत्रिक आदि देवोंमें होतो है। उनमें एक देवकी अवशाहना-का प्रमाण सात थतुय ऊँवा और सात धनुषके दसवें भाग चौड़ाई को लिगूना करनेपर पिरिष्ठ होती है क्योंकि चौड़ाईसे हुए सात धनुषके दसवें भाग चौड़ाईकी लिगूना करनेपर पिरिष्ठ होती है क्योंकि चौड़ाईसे हुए तिगुनी परिष्ठ कही है। इस परिषिको चौड़ाईके चतुर्थ भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है। इसकी ऊँचाई सात धनुषसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता है। इसकी ऊँचाई सात धनुषसे गुणा करनेपर धनक्य क्षेत्रफल होता है। धनक्य राशिके गुणकार भागहार पनक्य दी होते हैं। सो यहाँ धनांपुल करनेके लिए एक धनुषके छिणानेव अंगुल होते हैं अतः धनक्य क्षेत्रफलको छिल्यानवेंक धनसे गुणा करना। यहाँ कथन प्रमाणागुष्ठसे होते हैं अतः चनक्य क्षेत्रफल प्रमाण उत्सेधांगुलसे होता है अतः पनक्य सौक्ष्रफल प्रमाण उत्सेधांगुलसे होता है अतः पाँच सौके घनसे भाग

म<sup>°</sup>गलमनंगलं<sup>°</sup>।

प्रवेश विसप्पेणकर्मावं वृद्धियुक्तृष्टविवं त्रिगुणितविस्तार्रीवं पुट्टिव राशि मुलराशियं नोडल नवगुण-

मक्कु ६।६।६।००।६।९ मा नवगुणमूळराजियं मुलभूमि समासार्ढं मध्यफलमें —



हु पुत्रं सून्यमक्कुमेके बोडे दितोयविकल्पं मोदल्गों हु प्रदेशबृद्धिकममप्पुर्वीरत्मा सून्यमं कृष्टिव-ळिपिसिदोडे समीकरणींव पृष्टिव मध्यमावगाहनं नवार्द्धयनांगुरुसंख्यातेकभागमक्कुमर्वीरदं वेदना-

५ समुद्रघातराशियमं कवायसमुद्रघातराशियुमं गुणिसुबुदु वेद 🗢 १४६।९ कवाय ४।६५ = ५५५२

॥। - म २४६। ९ मत्तं संख्यातयोजनायाममुं सूच्यंगुलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेघमुमागि मूल-४।६५।५५५।२

संस्थेयभागेन ६ हतस्तःक्षेत्र स्यात् । वेदनाकषायराज्ञी हौ तत्समुद्घातयोर्म्ळशरीरात्प्रदेशोत्तरवृद्धघा उत्कृष्ट-

विकल्पस्य त्रिर्गुणितव्यासस्य वासो त्तिगुणां परिहीत्याद्यानीत—७। २ । २ । ७ । २ । ७ घनफुलस्य नव-१० । १०। ४

वेना। ऐसा करनेसे प्रमाणरूप धनांगुलके संख्यावर्वे भाग एक देवके शरीरकी अवगाहन हुई। इस अवगाहनासे पहले जो स्वस्थानस्वस्थानमें जीवोंका प्रमाण कहा था उसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो धतना स्वस्थानस्वस्थानका क्षेत्र जानना।

वेदना समुद्धात और कपाय समुद्धातमें आत्माक प्रदेश मूळ प्ररीरसे वाहर निकल-कर एक प्रदेश विज्ञको रोक या एक-एक प्रदेश बढ़ते-बढ़ते वस्कुष्ट विज्ञको रोक तो चौड़ाईमें मूळ प्ररीरसे तिगृते क्षेत्रको रोकते हैं और ऊँचाई मूळ प्ररीर प्रमाण हो है। इसका घनक्ष्प क्षेत्रकळ करनेपर मूळ प्ररीरके वेत्रकारुसे नीगुणा वेत्रक्क होता है। सो जयन्य एक प्रदेश और बच्छुष्ट मूळ प्ररीरसे नीगुणा क्षेत्र हुआ। इनका समीकरण करनेसे एक जीवके मूळ-इत्तरिसे साढ़े चार गुना करनेपर एक जीव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। वससे वेदना समुद्धातवाल जीवोंके प्रमाणको गुणा करनेपर वेदना समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र हाता है। वससे वेदना तथा क्याय समुद्धातवाल जीवोंके प्रमाणको स्त्री करनेपर कपात समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। जाता है। विदार करते हुए देवोंके मूळप्ररीरसे बाहर आत्माक प्रदेश स्केल तो प्रदेश एक जीवकी अपेक्षा संस्थात योजन तो करने जीर मूळ्यगुळके संस्थात के माम प्रमाण नीव कैंचे क्षेत्रको रोक्ते हैं। वसका क्षेत्रकळ संख्यात करनेपर सथा जीवांकी उत्तर स्वर्थ पूर्वे कहे विहारवस्वस्थानवाले जीवोंके प्रमाणको गुणा करनेपर सथा जीवांकी विहारवस्वस्थान

२५ १ म राशि ७।३।३।७।३।७ मृली। २ म मामूली १०।१०।४

शरीरविंदं पोरमट्टु निमिद्धांत्मप्रवेशाबष्टब्यक्षेत्रजनितः २।२ संख्यातघनागुर्लीवं विहारवस्त्व-१।२ ग्रो २

स्थान-राजियं गुणिसुबु १४।६७ स्वस्थेच्छावर्शीववंदं विगुज्यिसिब ४।६५=७५५ गजाविज्ञरीराज्याहुनोपळ्ळसंस्थातधनांगुळविदं वैक्रियिक समुद्धातराजियं गुणिसुबुदु—

्र १।६।७ इंतु गुणिमुलं विरक्षु तंतम्म क्षेत्रश्वकुं। मलं व्यंतरराशियं ४६५ = ७५५५६ एकदेवस्थितसाणालंख्यातवर्षं । १००००। झुद्धशञ्जक्षेत्रक्षणाळ्वं ० ११ मा १२ = मवरोळु । मामुलं विरक्षेकसमयवोळु न्नियमाणराशियक्कु = प्रद५ = ८१।१०।०११ ऋजगतिय जीवंगळ तेगे ४ व्हें भागिस् एकभागमं कळेबोडे बहुभागं

ऋजुगतिय जीवंगळ तेगेशन्वेडि पल्यासंख्यातैकभागविवे भागिसि एकभागर्भ कळेबोडे बहुभागं विग्रहगतिय जीवंगळणुबु ४६५=८१। १०। ३१९ प् अवरोळु मारणांतिकसमुद्र्यातरहित-

4

गुणितमात्रत्वात् सर्वविकल्पसमीकरणज्ञ्येन तदर्धमात्रेण ६ । ९ हतौ तत्क्षेत्रेस्याताम्। विहारवत्स्वस्यानराशिः

सक्यानयोजनायाममुज्यङ्गुलसक्येयभागविष्यभोत्तेषेषेतेत्र २ । २ जनितसंस्थातषमाञ्च कः ६ ३ हतस्तत्वेत्रं हु० च व व

स्यात् । विकिषिकसमुद्धातराचिः स्वेण्डावसाहिकुर्वितमजादिसरीरावगाहुनोत्पन्नसंस्थातपनाजुकैः ६ १ हतस्त-स्थेत्र स्यात् । व्यन्तरराचिः एकदैदस्यितप्रमाणसंस्यातवर्ष-१०००० शृद्धालाकाभिः  $\mathbf{0}$   $\mathbf{9}$  भक्तः एकसमये प्रयमाणराचिः स्यात् = अत्र क्रृज्यतिजीवानपनेत् पत्यसस्यातेन भन्तवैक्षभागं ४। ६५ = ८१। १० ।  $\mathbf{0}$   $\mathbf{9}$   $\mathbf{9}$ 

सम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण आता है। वैक्रियिक समुद्द्धातके सम्बन्धमें यह ज्ञातब्य है कि देवोंके मुद्धारों तो अन्य क्षेत्रमें रहते हैं और विद्वार करते हुए विक्रियारूप शरीर अन्य १५ क्षेत्रमें होते हैं। दोनोंके चोचमें आस्माके प्रदेश सुरूपंत्रके संख्यात में भागात्र ऊँचे चौड़े के हैं। शोर ऊपर सुक्यताके अपेक्षा संख्यात योजन उन्ने कहे हैं। तथा देव अपनी इच्छावश हाथी, घोड़ा इत्यादि रूप विक्रिया करते हैं। इसकी अवशाहना एक जीवकी अपेक्षा संख्यात घोजना करते होते हो विक्रिय करते हैं। इसकी अवशाहना एक जीवकी अपेक्षा संख्यात घनीगुंक प्रमाण है। इससे पूर्वों कहे वैक्रियिक समुद्धात करते वाले जीवों के प्रमाणको गुणा करते पर सर्वजीव सम्बन्धों वैक्रियिक समुद्धात करते बीका पर प्रमाण आता है। पीठोड़िया वालेंगें उपने देवोंका सरण अधिक होता है अतः प्रनकी मुक्यतासे यहीं है। पीठाइयावालों उपनरत देवोंका सरण अधिक होता है अतः प्रनकी मुक्यतासे यहीं मारणात्रवक समुद्धात सम्बन्धों कथन करते हैं। उपनरत देवोंका सरणा अधिक होता है अतः प्रनकी मुक्यतासे यहीं मारणात्रिक समुद्धात सम्बन्धों कथन करते हैं। उपनरत देवोंका सरणा अधिक होता है अतः प्रनकी मुक्यतासे यहीं मारणात्रिक समुद्धात सम्बन्धों कथन करते हैं। उपनरत देवोंका सरणा अधिक होता है अतः प्रनकी मुक्यतासे यहीं मारणात्रिक समुद्धाती सर्वों स्वार प्रवीक्ष संख्यामें एक ज्यन्तर देवकी स्वर्ण करते हैं। उपनरत देवकी संख्यामें एक ज्यन्तर देवकी

१ व. <sup>°</sup>त्सेधमूलशरीराद् बहिनिसृतात्मप्रदेशावष्टव्यक्षेत्र २ र जनितसंख्यातघनाङ्गलै ६ १ हतस्तक्षेत्रं ।

जीवंगळं तेगेयल्वेडि पल्यासंख्यातिवं भागिसि एकभागमं कळेडु बहुभागं मारणांतिकसमुद्द्यात-—

q q

सहितजीवंगळणुवु । ४।६५ = । ८१।१० । ३११ प प मर वरोळु समीपमारणांतिकसमुद्धातजीवं-३ ठ गळं कळेयल्वेडि पल्यासंस्थातांववं भागिसि बहुभागमं कळेंदु शेषेकभागं दूरमारणांतिकसमुद्धात-

ूर्पप्र जीवंगळप्युबु ४०६५ = । ८१। १०। वश्ये । व ईराशियं मारणांतिकसमुद्द्यातकालांतर्म्मुः प्रप्

५ हतंबीळू संभविसुव शुद्धकालाकेगळनिच्छाराजियं माडि मारणांतिकसमुद्घातजीवंगळं कल्रराज्ञियं माडि एकसमयमं प्रमाणराज्ञियं माडि प्रस १। फ = ० व व १ ४।६५। = ८ १।१०।३११ व व व

इ २३ बंद लब्बे त्समस्तमारगांतिकसमुद्दचातजोवंगळपुत्रु ४६५।८११रँ०। ३२२र्घ प प १७०० ३ ० प प प प प

त्यक्त्वा शेषबहुभागो विग्रहगतिजीवराशिर्भवति=

अत्र मारणान्तिकसमु-

४ | ६५ = ८१ | १० | **३ १** प

द्धातरहितानपनेतुं पत्थासंख्यातेन भक्त्यैकभाग त्यत्तवा शेषबहुभागो मारणान्तिकसमृद्धातजीवराशिभंबति—
\_\_\_\_\_\_

□ प अत्र समीपमारणान्तिकसमृद्धातजीवानपनेतुं पत्थासंख्यातेन अक्त्वा

४। ६५ =८१।१० a वृ¶ प प a a

संख्यात वर्ष—दस हजार वर्षकी स्थितिक समयोंकी संख्यासे भाग देनेपर जितना प्रमाण आवे उतने जोव एक समयमें मरते हैं। इन मरनेवाछे जीवोंकी संख्यामें पल्यके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जीवोंकी खतुर्यात होती है और होष बहुभाग प्रमाण जीवोंकी बिजुद गतिवालें हीते हैं। विप्रहगतिवालें जीवोंके प्रमाणमें एक्पके असंख्यातवें भागसे भाग हो। एक माग प्रमाण जीवोंके मारणान्तिक नहीं होता, बहुभाग प्रमाण जीवोंके मारणान्तिक समुद्यातवालें जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातवें आगे स्थाप स्थाप जीवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातवें भागसे माग हो। बहुभाग प्रमाण समीप क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्यात करने-

१ म. सर्वमा ।

ई राशियं रज्जुसंख्यातैकभागायामसुच्यंपुलसंख्यातैकभागविष्कंभोत्सेघक्षेत्रव २ २ घनफलभूतः वृ १ वृ

प्रतरांपुलसंख्यातैकभागपुणितजागच्छुणिसंख्यातैकभागविंदं गुणिषुतः विरक्षु मारणांतिकसमुद्रधातः
=

क्षेत्रमक्कुं ४। ६५ = । ८१ । १०३ । १३ व प २१–४ मत्तं इत्वत्र योजनायामनवयोजनविष्कंभ
व व

प प प १११ a a a

सुच्यंगुलसंख्यातैक भागोत्सेच २ ९ क्षेत्रधनफलमसंख्यातधनांगुलप्रमितमं संख्यातजीवंगीळदगुणि-यो १२

्राप्ति बहुआन स्यक्त्वा एकभागो दूरमारणान्तिकओवराशि अवैति—= प प १ ठ०० ४। ६५=८१। १०। ठ९ १ प प प

अस्मिन्मारणान्तिकसमुद्घातकालान्तर्भृहूर्तसंभविशुद्धशलाकाभिः a १ संगुष्य एकसमयेन भक्ते सर्वदूरमारणान्ति-

कसमृद्पातश्रीवप्रमाणं भवति ।= प प १। ३१ अस्मिन् रज्जुसक्यातैकभागायाa a० ४।६५=८१।१०।a१११प प

मयुच्यङ्गुलसन्धातैकभागविष्कम्भोरसेपञ्जेत्रस्य २ । २ गनफकेन प्रतराङ्गुलसस्याजैकभागगुणितनगण्डाेण-१ । १ ७ । १

सम्पार्नकभागेन अ गृणिते दूरमारणान्तिकसमृद्धातस्य क्षेत्र भवति — ७ । ३ । ३

वाले जीव हैं और एक भाग प्रमाण दूरवर्ता लेश्ये समुद्द्यात करनेवाले जीव हैं । मारणा- ितक समुद्द्यातका काल अन्तर्मुहृतमात्र है । दूर मारणान्तिक समुद्द्यात करनेवाले जीवोंकी राशिमें अन्तर्मुहृतके समयोंसे गुणा करनेवर सब दूर भारणान्तिक समुद्द्यात करनेवाले जीवोंका प्रमाण होता है । दूर मारणान्तिक समुद्द्यात करनेवाले एक जीवके प्रदेश हारीर से बाहर केलें तो मुख्य रूपले एक राजुके संख्यातवं भाग छन्वे और सूच्यंगुलके संख्यातवं भाग प्रमाण वीड़े व ऊँचे क्षेत्रको रोकते हैं । इसका घनलेश्वक अतरागुलके संख्यातवं भागके प्रमाण वीड़े व ऊँचे क्षेत्रको रोकते हैं । इसका घनलेश्वक अतरागुलके संख्यातवं भागके अगल हो हो करने हैं । इसका घनलेश्वक अतरागुलके संख्यातवं भागके व्यावकं भागकि प्रमाण विकास समुद्द्यात करनेवाले सब जीवों हैं एम सारणान्तिक समुद्द्यातक करनेवाले सब जीवों हैं एम सारणान्तिक समुद्द्यातका लेश बोहा होनेसे मुख्य रूपसे इसका घहण किया है । तैवस समुद्द्यातक आपका योज बोहा होनेसे मुख्य रूपसे इसका घहण किया है । तैवस समुद्द्यातकं संख्यातवं भाग प्रमाण ऊँचे क्षेत्रको वाहर वीजन कम्बे, नौ योजन चोड़े और सूच्यंगुलके संख्यातवं भाग प्रमाण ऊँचे क्षेत्रको विकास समुद्द्यात है । इसका घनक्षेत्रकल संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है । इससे तैजस समुद्द्यात

4

सुत्तिरलु तेबःसमुद्धातक्षेत्रमम्बर्धे ६२।७। मत्तं सुर्व्यगुलसंख्यातैकभागविष्कंभोत्तेषम् संख्यातः योजनायामक्षेत्रधनकलमं २ २ लब्बसंख्यातचनांगुलप्रमितमं संख्यातजीवंगळिवं गुणिपुत्तं विरलु १ १

यो १

आहारसमृद्घातक्षेत्रमक्कं ६।१।१।

मरदि असंखेज्जदिमं तस्सासंखाय विग्महे होति । तस्सासंखं द्रे उववादे तस्स खु असंखं ॥५४४॥

ई सुत्राभित्रायमें ते बीडे उपपावक्षेत्रमं तरत्वेडि सीधर्म्मैशानकल्पद्वयद जीवराशिधनांगुल-तृतीयमूलगुणितजगच्छेणिप्रमितमक्कु ३ ॥

ई राशियं पत्यासंख्यातदिदं लंडिसिदेकभागं प्रतिसमयं स्त्रियमाणराशियक्कुं -३ मत्तमदं

ू \_ \_ \_ \_ पा पाशावशा— ४ पुनर्द्धासयोजनायामनवयोजनविष्कंभसूच्यङ्गुल-व व ७।११

१• ४।६५=८१।१०।०११।पपप

संन्यानैकमागोस्सेव २।९ यो क्षेत्रपनकल सल्यातवनाङ्गुलप्रमिन ६ 🗣 संन्यानवीर्यगृणित तैजससमृद्यानक्षेत्रं 🥞। यो १२

भवति । ६ । **९ । १ ।** पुनः सूच्यङ्कुलसस्यातैकभागविष्कम्भोत्सेषमंख्यातयोजनायामक्षेत्रस्य २ । २ घनफल

यो १

संस्थातपनाङ्गलप्रमिनं ६ १ सस्थातजीवीर्गुणितः आहारकसमुद्धातक्षेत्र भवति ६ १ । १ ॥५४३॥ अस्यार्थः उपचादक्षेत्रमानेतु सौधर्मद्वयत्रीवरालौ घनाङ्गलतुतीयमुलगुणितजयच्छ्रेणिप्रमिते — ३ पल्या-

१५ करनेवालंकि प्रमाण संख्यातको गुणा करनेपर तैलाम समुद्र्यात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। आहारक समुद्र्यातमें एक जीवके प्रदेश ज़रीरसे बाहर निकलनेपर संख्यात योजन प्रमाण लग्ने और सुच्यंत्रके संख्यात्वे आग जोड़े उने क्षेत्रको रोकते हैं। इसका घनलेत्रकल संख्यात्वे आगा जोड़े उने क्षेत्रको रोकते हैं। इसका घनलेत्रकल संख्यात्व मांगुळ होता है। इससे आहारक समुद्र्यात्व गुणा करनेपर आहारक समुद्र्यात्व होता है। ११५३॥

२० इस गाथाका अभिगाय उपपादक्षेत्र लाना है। पीतलेश्याबाले सौधर्म ईशानवर्ती जीव मध्यलोकसे दूर क्षेत्रवर्ती हैं। अतः उनके कथनमें क्षेत्रका परिमाण बहुत आता है। अतः ्र पत्यासंख्यातिवं संडिसिव सहुभागं विग्रहगितयोळपुतु –३ प मत्तमिवं पल्यासंख्यातीदंवं प प ००

भागिसिद बहुआगंगळु मारणांतिकसमुद्घातमुळ्ळवप्युव – २ प प इवर पत्यासंख्यातैकभाग-० ० प प प

मात्रंगळु दूरमारणांतिकसमुद्धातजीवेगळ.प्युचु – ३ प प ई दूरमारणांतिकसमुद्धातजीव-ठ ठ प प प प

राजिय द्वितीयवीच्यंबस्थितमारणांतिकशुक्षांपपादजीवागमनारथं पत्यासंख्यातिविवं आगिसिवेक-० ० ० भागमुपपादजीवंगळखुडु - १ प प ईप्रपपादजीवराष्ट्रियं समीकरणकृततिस्यंग्जीबमुखप्रमाण-

भवति—३ प तस्मिन् पस्यागंक्यातेन अक्ते बहुआगो मारणान्तिकसमृद्घाते भवति प प a a a

—— ३ प प अस्य पत्यासस्यातैकमानो दूरमारणान्तिके जीवा भवन्ति —— ३। प प १ प प प a a पपपप a a

अस्मिन द्वितीयदीर्थदण्डस्थितमारणान्तिकपूर्वीपपादजीवानानेतुं पत्यासंख्यातेन भक्ते एकभाग उपपादजीव-

उनकी गुल्यतासे कहते हैं। सो सौधर्म और ऐशान स्वर्गके देवोंकी राशि धनांगुल्के तीसरे वनमूलसे गुणित जरातश्रीण प्रमाण है। इसमें एक्यके असंख्यातव मागासे भाग देनेपर एक मागुलसे गुणित जरातश्रीण प्रमाण हो होती है। उसमें एक्यके असंख्यातव भागासे भाग देनेपर चहुस्माण प्रमाण विषद्गातिवालों जीवोंका प्रमाण होता है। उस प्रमाणमें पत्वके असंख्यातव भागासे भाग देनेपर बहुस्माग प्रमाण मारणान्तिक समुद्धात करनेवाले जीवोंका प्रमाण होता है। उसमें पल्यके असंख्यातव भागासे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण दूर मारणान्तिक करनेवाले जीवों हो। समें पल्यके असंख्यातव भागासे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण दूर मारणान्तिक करनेवाले जीव होते हैं। इसमें द्वितीय दीर्थदण्डमें स्थित मारणान्तिक समुद्धातासे पूर्व होनेवाले उपपादसे पूर्व जीवोंका प्रमाण कानेक लिए पत्यके असंख्यातव भागासे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण उपपाद जीवोंका प्रमाण होता है। यहाँ तिथं वोंके उपमाह होने-

संख्यातसूच्यंगुलविष्कंभोत्सेषद्वधद्वरज्वायतक्षेत्र २१ २१ घनफर्लावर्द संख्यातप्रतरांगुलगुणित-३ २

ह्रच्यहेरज्जुर्गाळवं - ३१४१ गुणिसुत्त विरलु उपपावक्षेत्रमक्कं - २ प प - २१४१ पदा-७२ व व पपप परा७२

लेडरेयोळ् पदालेड्याजीवराजिय सस्यातदिवं भागिसि बहुभागमं स्वस्थानस्वस्थानपवदोळित्तु = ४ शेर्वेकभागमं मत्त सस्यातदिवं भागिसि बहुभागमं विहारवत्स्वस्थानवेळित्तुः ४।६५ = १।६।५

-४। शेषकभागमं मत्तं संख्यातींदरं भागिति बहुभागमं वेदनासमुद्रधातपद-४।६५ - १।६।५।५ दोळिनु -४ शेषकभागमं कषाधसमद्द्रधातपदवोळित्त -१

ैं ४। ६।५ -- १६।५।५।५ बळिकमल्लि प्रथमराजिय द्वितीयं द्वितीयराशियुमं क्रोशायाम तन्तवमभागमुखविष्कंभतिरुर्यंग्जीवा-

ू<u>०</u> ू<u>०</u> राशिभेत्रति—- १। प ११ अस्मिन् समीकरणकृततियंग्बीवमुखप्रमःणलंख्यातपृच्यङ्गुलविष्कम्मीरंगे-∂ 0 प्रपूर्वपूर्व

००००० । धद्रपर्यरञ्ज्वायतक्षेत्रधनफलेन २ १ । २ १ सब्बातप्रतराङ्गुलगृणितद्वधर्यरञ्जुप्रमितेन — २ । ४ । १ गृणिने — २ ७ । २

॥ स्वस्याने देयः≔ ४ अँगॅकभागस्य सस्यातभक्तबहुआगो विहारवरस्यस्याने देय — ४।६५ = १६।५

॥ ■ ४ शेर्षकभागस्य सध्यातभन,तहुनागो वेदनासमृद्षादी देयः= ४ ४।६५ = **९** ६। **५**। ५ । ५ । ५ । ५

की मुख्यतासे एक जीव सम्बन्धी प्रदेश फैठनेकी अपेक्षा बेह राजू लम्बा संस्थात सुन्धंगृल प्रमाण चौड़ा ऊँचा क्षेत्र है। इसका चनक्षेत्रफट संस्थात प्रतरांगृलसे बेह राजूको गुणा करने-१५ पर जो प्रमाण है बनना है। इससे बपराद जोनोंक प्रमाणको गुणा करनेपर वपराद सम्बन्धी सेत्र आता है। यह पौतकेव्यामें क्षेत्रका कथन किया। बख पाछवेश्यामें करते है—

पद्मलेख्याचाले जीवोंकी संख्यामें संख्यातका भाग देकर बहुआग स्वस्थानस्वस्थानमें जानना। एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुआग विहारवस्वस्थानमें जानना। शेष एक भागमें संख्यातसे भाग देकर बहुआग वेदना समुदुषातमें जानना। शेष रहा एक

```
बगाहनमं बासो तिगुणो परिहीत्यादि २००० | ३ | २००० २००० छन्धं संख्यातघनांगुलंगळिदं
गणिसि स्व = स्व =
                                          विहारबत्स्वस्थान =४।६।१
                       8154=91514
                                                           8154=915144
मसमान वार्द्धमात्रिवं ६ १ । ९ तृतीयचतुत्थैराजिगळुमं गूणियसु वेद =४६ । ७१९
                            ९ इंतु गुणिसुत्तं बिरलु स्वस्थानस्वस्थानावि चतुःपदंगळोळ्
 8154=91514141417
क्षेत्रंगळप्पृत् । मत्तं सनत्कूमारमाहेंद्र देवराशियं निजैकादशमुलभाजितजगच्छेणिप्रमितमं संख्यात-
विवं भागिति बहुबहुभागमं स्वस्थानस्वस्थानदोळित् वं विरवुदु —४ शेषैकभागमं संख्यातींववं
खंडिसिद दहुभागमं विहारवत् स्वस्थानदोळित्तुदे दिवरिवुदु - ४ शेषैकभागं संख्यातबहुभागं
शेपैकभागः कवायसमदवाते देव =
                                                तत्र प्रथमद्वितीयराशी क्रोशायामतन्नवमभाग-
                         81 44 = 9 4 1 4 1 4 1
मखविष्कम्भतिर्यस्जीवावगाहनेन वासो तिगणो परहोत्याद्या २०००। ३। २०००। २००० नीतसंख्यात-
घनाञ्जलेन ।६ ७ । गुणयेत् । स्वस्व≕ ४ ।६ ७ वि ≕ ४ ।६ ७
                        ૪ દ્રષ= ૧૬ ાષ ૪ ા દ્રષ = ૧૬ ાષાષ
तन्नत्रार्थमात्रेण ६ श्रा ९ गुणयेत् । वेद = ४ । ६ श्रा ९ कथा = ६ श्रा ९
                              ४ । ६५= ३६ । ५५५
                                                    ४।६५ = १६।५।५।५
तथा सति स्वस्थानादिचत् पदेषु क्षेत्राणि भवन्ति । पुनः सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवराशौ निजैकादशमुलभाजितजगच्छ्रे-
णिप्रमिते ११ संख्यातेन भक्तभक्तस्य बहुभागबहुभाग स्वस्थानस्वस्थाने ११ । ५ । विहारबत्स्यस्याने ११.५।५
भाग कपाय समुद्र्यातका जानना । इस प्रकार जीवोंकी संख्या जानना । पद्मलेश्याबाले
तिर्यंच जीवोंकी अवगाहना बहुत है। अतः यहाँ उनकी मुख्यतासे क्षेत्रका कथन करते हैं-- १५
स्वस्थान-स्थस्थान और विहारवत्स्वस्थानमें एक तिर्यंच जीवकी अवगाहना एक कोस लम्बी
और उसके नीवं भाग मुखका विस्तार है। इसका क्षेत्रफड 'वासोतिगुणो परिही' इत्यादि
सुत्रके अनुसार संख्यात धनांगुल होता है। इससे स्वस्थानस्वस्थानवाले जीवोंकी संख्याको
गुणा करनेपर स्वस्थानस्वस्थान सम्बन्धी क्षेत्र होता है । इसे विहारवत्स्वस्थानवाले
```

होता है। इससे पूर्वोक्त वेदना और कषाय समुद्रधातवाले जीवोंकी संख्यामें गणा करनेसे वैक्रियिक समुद्धातमें पद्मलेक्यावाले जीव सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गमें बहुत हैं इसलिए वनकी अपेक्षा कथन करते है-सानत्कुमार माहेन्द्रमें देवोंकी संख्या जगतश्रेणीके २५

वेदना और कषाय समुद्र्यातकी अपेक्षा क्षेत्र होता है।

जीवोंकी संख्यासे गुणा करनेपर विहारवत्स्वस्थानका क्षेत्र होता है। उक्त अवगाहनासे २० पूर्वोक्त प्रकारसे सार्ट चार गुना क्षेत्र एक जीवकी अपेक्षा वेदना और कषाय समुद्र्यातमें

वेबनासमृद्धातपवबोर्ळं बरिवुबु -४ शेबैकभाग संख्यातबहुभागं कथायसमुद्धातपवबोर्ळे'-१११५।५।

बरिबुदु – ४ बोर्षेक भागं वैक्रियिकसमृद्यातपदबोळक्कु – १ मा राशि-११।५ । ५ । ५ । ५

यना जीवंगळु विगुब्बिसिव गजाविशरीरराबगाहनसंख्यातघनांगुळंगाँळ गुणिमुत्तं बिरलु वैकियिक-समुद्घातपवदोळु क्षेत्रमण्डु - ६३ मो राशियने "मरदि असलेक्जियिनं तस्सासंखाय १२।५५५ ५

विषाहे होंति तस्सासंखं दूरे उववादे तस्स खु असंखं ॥" एविंतु पत्यासंख्यातभागांदियं भागिमुत्तं विरालेकभागं प्रतिसमयं भ्रियमाणजीवप्रमाणमक्कु = १ मत्तं पत्यासंख्याताँदयं भागिसिद बहुः ११। प

भागं विग्रहगतिय जीवप्रमाणमक्कुं — प मत्तीमवं पत्थासंख्यातींदवं भागिसिव बहुभागं मारणां-

११ पंप

— ४ वंदनासमृद्धाते ११। ५। ५। ५ कपायसमृद्धाते च पांततोऽस्तीति शात्वा ११। ५। ५। ५। ५ अपंकआगो

वैक्रियिकसमुद्द्याते देय ११। ५ ५ ५ अस्मिन् तज्जीवविकुर्वितगजादिशरीरावगाहनसख्यानघनाङ्गुर्छगृंणिते

१० तत्समृद्यातक्षेत्र भवति ११। ५५५५ पुनस्तिस्मन्नेय सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवराशौ—

मरदि अमंखेज्जदिम तस्सासंखा य विमाहे होति । तस्सासख दूरे उवबादे तस्स खु असख ॥

इति पत्यासम्यातभवतैकभागः प्रतिसमयं म्रियमाणजीवप्रमाण भवति ११। प । पून पत्यासस्यातभकः

बहुनामो विग्रह्मतिजीवप्रमाण स्वति — पं पूनः पत्यासस्यातभक्तस्हुभागो मारणान्ति ससमृद्धातजीवप्रमाण ११ ठ । प प ठ ठ

ग्यारहवें वर्गमूलसे जगतन्नेणिको भाग देनेपर जो प्रमाण आवे वतनी है। इस राशिमें १५ संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वय्यानस्वरानमें जीव जानना। शेव रहे एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग विहार वत्त्वस्थानमें जीव जानन। शेव रहे एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग वेदना समुद्धातमें जानना। शेव रहे एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग वेदना समुद्धातमें जानना। शेव रहे एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग कथाय समुद्धातमें जानना। शेव रहे एक भागमें पुनः विकियात माद्दात्वातमें जीव जानना। इतने-इतने वीव वाच समुद्धातमें होते है। इन वैकियिक समुद्धातमें जीव जानना। इतने-इतने वीव इतमें होते है। इन वैकियिक समुद्धातमा वाच प्रमाणको एक जीव सम्बन्धी हाथी-चोक्रेष्ण विकिया क्रियातमें अपनाहना समुद्धात जीव गुणा करनेपर वैकियिक समुद्धातका क्षेत्र आता है। मारणान्तिक समुद्धात जीर डण्यावमें भी क्षेत्र सानकुमार माहेन्द्रकी अपेक्षासे बहुत है अतः इनका कथन भी उनकी हो जयेक्षा करते हैं—

दूरमारणांतिकसमुद्द्यातजीवप्रमाणमक्कं — प्पमतं पत्यासंख्यातींददमीराशियं भागि-० १९ प प प २० २० २० १९ च प

मुत्तिविरलु तदेकभागमुपपावटंडस्थितजीवप्रमाणमक्कुं — प्पमी धेरडु राशिगऊं त्रिर-ठ ११। यपपप

ज्वायत सुच्यंगुलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेथव सनत्कुमारमाहेंद्रकल्पजदेवक्केंळिवं कियमाणमारणां-तिकदंडलेत्रयनफर्लाददं प्रतरांगलसंख्यातेकभागगणितरज्जन्नयमात्रीददं मारणातिकसमुद्र्यातजीव-

पल्यामंस्यातभक्षने क्षभाग उपपाददण्डस्थितजीवप्रमाणं— व प अत्र दूरसारणान्तिकराशी त्रिरज्ज्वा-११ a a प प प प प

यतमूच्यङ्गुलसब्यानभागविष्कम्भोत्सेथस्य सनत्कुमार<mark>द्वयदेवै क्रियमाणमारणान्तिकदण्डस्य</mark> घनफलेन प्रतराङ्गुल-

'मरिद असंखेळादिम' इत्यादि गाथासुत्रके अनुसार सानत्कुमार माहेन्द्र स्वगोंक हे बोंके प्रमाण में परिवस्त मरिद मा हो हो है। इस राशिमें भी पत्यके असंख्यातवें भागसे भाग दें। पहु भाग प्रमाण देव प्रतिसमय मरते हैं। इस राशिमें भी पत्यके असंख्यातवें भागसे भाग दें। बहुआग प्रमाण विप्रहातिवालें जीव हों। हैं। इस राशिकों परिवस्ते आसंख्यातवें भागसे भाग दें। एक भाग प्रमाण दूर मारणानिक समुद्रवात करतेवाले जीव हैं। इस राशिकों भी पत्यके असंख्यातवें भागसे भाग दें। एक भाग प्रमाण दूर मारणानिक समुद्रवात करतेवाले जीव हैं। इस राशिकों भी पत्यके असंख्यातवें भागसे भाग दें। एक भाग प्रमाण द्वार वाले भीचें का प्रमाण दें। सानत्कुमार १५ माहेन्द्रके देवांके द्वारा किये गये मारणानिक दण्डका क्षेत्र का प्रमाण के स्वर्वात के भाग वीडा व र्जवा है। उसका प्रतिक्षक प्रतरीमुलके संख्यातवें भाग तीत राजुको गुणा करतेपर जो प्रमाण हो वतना है। इस चललेजकर दें दुसाणानिक समुद्रघावालें जीवोंकी राशिमें गुणा करतेपर मारणानिक समुद्रघावालें जीवोंकी राशिमें गुणा करतेपर सारणानिक समुद्र

१. व<sup>°</sup>सति तज्वतुः ।

राशियं गुणिसिबोडे तन्मारणांतिकसमुद्धातपवबोळु क्षेत्रमनकं — प पा १०३।४ मस ११ व व प

० ० ० ० ० त्रिरज्वायतसंख्यातसुरुधंगुलविष्कंभोत्सेथद सनत्कुमारदृयमं कुरुत् तिर्वयंजीवंगलिदं मुक्तोपपादवंड-क्षेत्रधनफर्लीवं संख्यातप्रतरांगुलहतत्रिरज्जुमाशंगींळदं गृणिसिदोढे उपपादवोळ् क्षेत्रमक्क्

— पि पि। १। १। १। १ तैजससमुद्यातदोळं आहारकसमुद्यातदोळं—क्षेत्रंगळु तैजी-ठ ११पपपप

00000

५ लेक्येययोर्जु पेळ्वेते संख्यातघनांगुलगृणितसंख्यातजीवप्रमाणराजिगळपुत्रु तै १ । ६ । १ । आहार १ । ६ । १ । मत्तं घुक्ललेक्येयोळू—चुक्ललेक्याजीवराजियं पत्यासंख्यातप्रमितमं संख्यातदिव

संस्थातैकसाममुणितरज्जुत्रवेण — ३।४ गुणिते तन्तोत्रं स्थान् — पुणा १।४ गुनः उपपादरण्डरासी ५१० ० १ पुणाप पुणा aaaa

त्रिरज्ज्वायतसंख्यातसूच्यङ्गुळविष्कम्भोत्मेथस्य सनत्कुमारद्वय प्रति तिर्यग्नीवमुक्तोपपाददण्डस्य घनफलेन

संख्यातप्रतराङ्गुलङ्कतित्ररुक्षुमात्रेण— २।४९ गुणिते तत्तत्स्त्रेत्रं भवित— प्प = २।४ ७ ११। a a ७ प प प प प

तैजसाहारकममृद्यातयो. क्षेत्रं तेजोलेक्यावन्संख्यातधनाङ्गुलगुणितसस्यातजीयराधिभंवति—

९६१।१६११ पुन शुक्तकेश्याया तन्त्रीवराति पत्यासंस्थातभागं सस्यातेन भक्ता अक्ता बहुभागबहुभागं स्वस्थानस्वस्थाने प ४ विहारवस्वस्थाने प । ४ वेदनासम्द्रभा प प कृतायमपुद्धाते च प ४ दर्श संग्रेकभागं स्वस्थानस्वस्थाने प ४ विहारवस्वस्थाने । १ विहासस्वस्थाने प ४ विहासस्वस्थाने । १ विहासस्य । १ विहासस्य । १ विहासस्वस्थाने । १ विहासस्वस्थाने । १ विहासस्य । १ विहा

है। उपपादमें निर्यंच जीवोंके द्वारा सानत्कुमार माहेन्द्रमें उत्पन्न होनेके छिए किया गया उपपादरूप एण्ड तीन राजू लम्बा और संस्थात सुम्बंगुल प्रमाण चीड़ा व ऊँचा है। इसका १५ घनक्षेत्रफल संख्यात प्रतरांमुलसे गुणित तीन राजू मात्र होता है। इसके उपपादचाले जीवोंके प्रमाणको गुणा करनेपर उपपाद सम्बन्ध क्षेत्रका प्रमाण होता है। तेजस और आहारक समुद्वातमें क्षेत्र जैसे तेजीलेक्याके कथ्यामें कहा है वैसे ही यहाँ भी संस्थात पर्वापुलसे गुणित संख्यात जीव राशि प्रमाण जानना। आगे गुक्छलंदयामें क्षेत्र कहते हैं— गुक्कलंदयावाले जीवोंकी राशिमें पत्यके असंस्थातवें भागसे भाग देकर बहुभाग स्वस्थान-२० व्हायानवाले जीव हैं। उम तरह जोव रहे एक-एक भागमें पत्यके असंस्थातवें जीवोंकी विद्यालयों जीव हैं। इम तरह जोव रहे एक-एक भागमें पत्यके असंस्थातवें जीवोंकी जीव हैं। इम तरह जोव रहे एक-एक भागमें पत्यके असंस्थातवें जीवासे भाग सेकर बहुभाग प्रमाण जीव कमसे वेदना समृद्वात, क्याथ समुद्वातमें जीवाना।

भागिसि भागिसि बहुमागबहुभागंगळं स्वस्थानस्वस्थानदोळं प ४ विहारवत स्वस्थानदोळं कवायसमुद्रुषासदोळं प ४ वेषनासमुद्रधातकोळं प ४ कोटट बळिक्कमी पंचराशिगळोळ प्रथमराशियं ततीयराशियं चतर्त्थराशियमं यथासंख्यमागि त्रिहस्तोत्सेध तदृशमभागमुखव्यासर्विदं क्षेत्रफलं वेदगुणं खातफलं भवति सब्वैत्र ।" एंदी परिधिव्यासचतुर्त्याहतस्तु क्षेत्रफलम् । FIBIFIFIF जनित्तवेवावगाहनप्रमाणवंदांगुलसंख्यातैक भागविदं 8018 नवार्द्धवनांगुलसंख्यातभागविवं मत्तं ताबन्मात्रविवं स्वस्थानपरस्थानवेदनासमृद्घातकवायसमृद्घातक्षेत्रंगळण्यव् । स्व = स्व = प ४।६।९ मत्तं विहारवस्त्वस्थानद्वितीयपवजीवराशियसंख्यातa 44449 1 R योजनायामसच्यंगुलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेच २ १ २ १ क्षेत्रघनफलं संख्यातघनांगुलगींळदं गुणिसि-

वैक्रियिकसमृत्याते दशाल्— १ अत्र प्रवमरागौ त्रिहस्तोत्त्येयतदृशमभागमुक्यासेकदेवावनाहनस्य कृष् ५ ५ ५ वातो तिगुणो परिहोत्यावामीत हु । १ ह । १ ह १ चनककेन चनाहगुकसंख्यातभागेन ६ पृतस्तृतीयराशौ १ ० १० १० ४ । १ ज्ञान्य स्थापे प्रविद्यास्त्र प्रविद्यास्त प्रविद्यास्त्र प्रविद्य प्रव

प्रेष एक भाग प्रमाण जीव वैक्रियिक समृद्धातमें जानना। गुक्छलेरयावाले देवोंकी मुख्यता होनेसे एक देवकी अवगाइना तीन हाथ ऊँची और वसके दसवे भाग मुख्यी जीड़ाई है। 'बासी तिगुणो परिहां' हरयादि सुत्रके अनुसार क्षेत्रफल घनांगुलका संख्यातवाँ भाग होता है। इससे स्वस्थानस्वस्थान बोले के प्रमाणको गुणा करनेषर स्वस्थानस्वस्थान सम्बन्धा क्षेत्रका परिवाण होता है। एक जीवका मुल्झरीरको अवगाइनासे साढ़े चार गुणा क्षेत्र वेदना तथा कथा समुद्धातवाँ होता है। इस साढ़े चार गुणा वनांगुलक संख्यातवें भागसे वेदना जथा करनेषर देवना और कथाय समुद्धातवाले जीवांके प्रमाणको गुणा करनेषर देवना और कथाय समुद्धातवाले जीवांके प्रमाणको गुणा करनेषर देवना और कथाय समुद्धातवाले जीवांक अग्राणको गुणा करनेषर देवना और कथाय समुद्धातवाले जीवांके प्रमाणको गुणा करनेषर देवना और कथाय समुद्धातवाले जीवांके अग्राणको गुणा करनेषर संख्यात समुद्धातवाले जात्रक हुए अपने मुल्झरीरसे वाहर निकल उत्तर विक्रियासे उरका हुए शरीर पर्यन्त आत्राक्त प्रदेश संख्यात योजन कम्बे और सुक्यंगुलके संख्यातवें भाग चौड़ा व ऊँचा क्षेत्र रोक्त है। इसका चनल्य क्षेत्रक संख्यात वाना वन्न क्षेत्र सम्बाणको गुणा करनेषर संख्यात जाने क्षेत्र होता है। इससे विदारवत्त्वस्थान जीवांकि प्रमाणको गुणा करनेषर

बोडे डिलीयपवबोळु क्षेत्रमक्कुं प ४।६।३ वैक्रियिकसमुद्धातपंचमजीवराशियं स्वस्वयोग्य-०१५

सामिषिपुष्पिस्ति शरीरावगाहुनंगाँळवं स्रव्यसंस्थातधनांगुलंगाँळवं गुणिसिबोडे वेजियिकसमुद्धात-पवबोळ् क्षेत्रमक्कुं प ६३ मसं मारणांतिकसमुद्धातपटपवबोळ् रज्जुबट्कायामसूच्यंगुरु-७ ५५५५ संस्थातभागाविकांजोत्सेख २ २ स्वेजधनकलिये —६।४ कजीवप्रतिबद्धमक्कृमी क्षेत्रमू-

८ ४४४२ संख्यातभागविष्कंभोत्सेघ २ २ क्षेत्रघनकलमिदे —६।४ कजीवप्रतिबद्धमन्कुमी क्षेत्रमु-<u>१ १</u> ७६

५ सानताबिवेवरराज्यों सनुष्यरोळेषुत्पतिनियमसपुर्दारं च्युतकल्पवोळ् संस्थातजीवंगळे सरण-मनेप्युवुवदु कारणमाणि संस्थातजीवंगींळ्यं गुणिसिबोडे मारणांतिकसमुद्द्यातक्षेत्रपदमस्कृ १७।६।४ तैजससमुद्धातपदबोळं आहारकसमुद्धातपदबोळं पपालेहचेयोज्येकवेते क्षेत्रगळपुर्द ११ तै १।६।१।आ १।६।१ केविलसमद्धातपदबोळ अत्रं पेकल्पसुगु सर्वं तेवोडल्लि वंडसमु-

क्षेत्रधनफलसम्यातधनाड्गुर्जः ६ 🎙 गुणिते विहारवस्वस्वाने क्षेत्रं भवति प । ४ । ६ 🗣 🗓 पुनः पञ्चमराशौ a ५ ५ ।

 स्वस्त्रयोग्यतमा विकृषितासीरावनाहलक्यसस्यातधनाहमुलैः ६ १ गुणिते वीक्रियिकसमृद्यातगर्दे क्षेत्रं भवति । ६ १
 ५ । ५ । ५ ५

> पुन रज्जुषद्कायाममूच्यङ्गुळस्रक्यातभागविष्कम्भोत्सेव २ । २ क्षेत्रघनफळमेकजीवप्रतिबद्ध भवति **९**ू **९**

— ६ । ४ अस्मिन्नानतादिवेवाना मनुष्येष्वेवोत्पत्तेस्तत्र सम्यातैरैय भ्रियमाणैर्गुणिते मारणान्तिकसमुद्धातक्षेत्र ७ । **१** 

भवति १। ७६। ४ तैजसाहारकसमुद्घातक्षेत्रं पद्माळेश्यावन् ।—तै १।६१। आ १।६१ केवलि-

१९ विद्यार वस्तर स्थान सम्बन्धी क्षेत्र होता है। तथा अपने-अपने योग्य विक्रियाहए बनाये गये हाथी आदि है शरीरकी अवगाइना संख्यात घनांगुळ है। उससे वैक्रियिक समुद्धातवाळे जीवें के प्रमाणको गुणा करनेपर वैक्रियिक समुद्द्यात से क्षेत्रका प्रमाण आता है। शुक्रळेल्स्या आनातादि स्वगोँमें होती है। सो आरण अच्युनकी गुल्यतासे बहाँसे मध्यळोक छह राजू छै। अतः वहाँसे मारणानिक समुद्द्यात करनेपर एक जीवके प्रदेश छह राजू छन्डे और २० सूच्यंगुळके संख्यातव माग चौडे-ऊंचे होते हैं। उसका जो क्षेत्रफळ एक जीवको अपेक्षा हुआ उसको संख्यातसे गुणा करनेपर एक जीवको संख्यातसे गुणा करनेपर मारणानिक समुद्द्यात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। तेजम और आहारक समुद्द्यात सम्बन्धी क्षेत्र पद्यालेश्यामें जैसा कहा है बैसा ही जानना। अब केवळि समुद्द्यातमें क्षेत्र कहते हैं—

२५ १. म तपदक्षेत्रम् ।

व्यातम बुं कबाटसमुद्रातमें बुं प्रतरसमुद्यातम बुं लोकपूरणसमुद्यातमें बिंतु केबलिसमुद्र्यातं चतुः-प्रकारमङ्कमित्लि स्थितदेवमं बुद्यपिष्टश्रंबमं बुं वर्षं द्विषयमन्त्रः । पूर्व्याभिष्ट्योत्तरानिमुखसित्तकः बाटद्रयमें बु, पूर्व्याभिमुखोत्तराभिमुखोपविष्टकवाटद्रयमें बिंतु कवादसमृद्यातं चतुःप्रकारमक्त्रां प्रतरसमद्यातमेकप्रकारयेयन्त्रः । लोकपुरणसमद्यातममेकप्रकारयेयम्बन्धस्य टोटः प्रथमोन

त्ररस्त पुर्वासामाञ्ज्यस्य स्वयं । अवन्यूर्यस्य पुर्वास्य वर्त्वद्वस्य स्वर्द्वस्य स्वयं । इष्टिस्यतं वंद्वस्य स्वरं क्षात्र्यः स्वरं क्षात्रस्य स्वरं क्षात्रस्य स्वरं क्षात्रस्य स्वरं क्षात्रस्य स्वरं क्षात्रस्य स्वरं क्षात्रस्य स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं क्षात्रस्य स्वरं स्वर

जगच्छेजिमात्रमक्कु — ४। रिर्दे६ मिर्व जोवगुणकारिबर्व गुणिमुत विरल् ४० अष्टसहस्रबद्शतत्त्रत्वारितत् प्रतरांगुलसंगुणितजगच्छेजिमात्रं स्थितबंडसमुद्द्यातकोत्रमक्कुं ॥—४। ८६४०। ई क्षेत्रमने नवगुणं माडिबोडे विद्यसम्बिकसप्तशत्त्रसम्बन्धातकोत्रमक्कुणमात्रत्तरांगुलगुणितजगच्छेजिमात्र-गुपविद्य वंडसमुद्द्यातकोत्रमक्कु—४। ०७०६०। किजिबूनवग्रुव्दंशरज्वामाससररज्जविककंभद्धा-१० व्यागुलरुद्देशत्रक्षरकस्य जोवगुणकारिवरं ४० गुणिमुलं विरक् जनकात्विद्दम्बर्ग्युकगृणितजगत्रपतर-प्रमितं पुर्व्वाभिमुखस्यतकशादसम्बन्धात्रभाक्षर्कः – सू २। ९९०॥ सी क्षेत्रमे त्रिगुणित

समृद्धात दण्डकवाटप्रतरलोकपूरणभेदाञ्चनुर्धा दण्डसमृद्धातः स्थितोपविष्टमेदादृदेधा । कवाटसमृद्धातोऽपि पूर्वामिमुलोत्तरामिमुलभेदाम्या स्थितः उपिष्टप्रतेति चतुर्धा । प्रतरकोकपूरणसगृद्धातावेकैकवि । तत्र बातवलप्रराहितथात् किषद्वनचतुर्ददारञ्जूत्तग्रहाददारुगुल्द्रस्त्रसम्य बासो तिगुणो परिहीत्यागर्त १२ । २१ - १४ - वीडलाम्यायिकद्वियतप्रतराद्रगुलगृणितवनच्छ्वीणमात्रं -४ । २१६ जीवगुणकारेण ४० ४ ७

गुणितं, अष्टसहस्रबद्शत्वस्वारिशात्सत्तराङ्गुलगुणितअगच्छे णिमात्रं स्थितरण्यसमुद्धातस्रेतं —४। ८६४० एतदेव नवगुणितं समसप्ततिसहस्रसमशत्तर्यष्टिप्रतराङ्गुलहत्त्वराच्छ्रेणमात्रसृपविष्टरण्यसमुद्धातस्रेतं भवति— ४। ७७७६० किचिद्दृतचतुर्देशरञ्जवायामससरग्जृतिषकम्भद्वादद्याङ्गुलस्त्रस्रेत्रकलं जीवगुणकारेण ४० गुणितं

केविल समुद्रपात दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणके भेदसे चार प्रकारका है। व्याद्य समुद्रपात स्थित और उपविष्टके भेदसे दो प्रकारका है। कपाट समुद्रपात भी पूर्वाभिम्मुल, उत्तराभिमुलके भेदसे तथा स्थित और उपविष्टके भेदसे तथा प्रकारका है। प्रतर और लोकपूरण समुद्रपात एक एक हो है। उनमें से स्थितदण्ड समुद्रपात में एक जीवके प्रदेश वातवल्यसे रहित होनेसे कुल कम चौदह राज् ऊँचे और वारह अंगुल प्रमाण चौड़े गोलाकार होते हैं। 'बासो विगुणो परिहो' इस सुत्रके अनुसार इसका क्षेत्रफल दो सौ संलह प्रतरागुलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण होता है, क्योंकि बारह अंगुल गोल के क्षेत्रका क्षेत्रफल एक सी आठ प्रतरागुल होता है, उसको ऊँचाई दो श्रेणिसे गुणा करनेपर इतना हो होता है। एक समयमें इस समुद्धातवाले जीव चालीस होते हैं अतः इसे चालीसमे गुणा करनेपर आठ हजार ल्वह सी चालीस प्रवरागुलसे गुणित जगतश्रीण प्रमाण स्थितदण्ड समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र होता है। इसको नीसे गुणा करनेपर सतह ह्यार सात सौ साठ प्रतरागुलसे गुणित जगतश्रीणिप्रमाण व्यविष्ट हण्ड समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र होता है। इसको नीसे गुणा करनेपर सतह ह्यार सात सौ साठ प्रतरागुलसे गुणित जगतश्रीणिप्रमाण व्यविष्ट हण्ड समुद्धात श्रेत्र होता है, क्योंकि स्थित दण्ड समुद्धात वार अंगुल चोदाई होनेसे क्षेत्रकल नौगुणा होता है

१. स. प्रमितजगच्छ्रेणिमात्रमञ्कू-४ । २१६ । तिसहस्रसप्तशत्रमात्रप्रतरागुलगुणित । जग<sup>8</sup> ।

मांद्रपुवाबोब बजीत्युत्तराब्द्रअतिहस्तृत्व मुज्यंगुल गृणितजगरप्रतराजा निष्याणपूर्वाभिस्तृत्वकायः समृद्यातक्षेत्रमन्त्रकृ = सू २। २८८०। किचिह्नचतुर्द्वरज्वतियां पूर्व्वपारिविद्यं सामेकपवैकरण्यु विकलंभ हावतांगुलरहसमोह्नतक्षेत्रकलं मुख -१। भूमि-७ जोग -६ वर्ळ-३ पर-० गृणिवे =४ पवचणं होति । वपर्वात्ततं =३ इवं विद्याणिसिवोह्नप्यं होत्तवं गृणि-प्रवादे । वपर्वात्ततं =३ इवं विद्याणिसिवोह्नप्यं होत्तवं गृणि-प्रवादे । वपर्वात्ततं =३ इवं विद्याणिसिवोह्नप्यं होत्तवं गृणि-प्रवादे । वपर्वात्ततं । वपर्वात्ततं =३ इवं विद्याणिसिवोह्नप्रवाद्यान्ति । वप्रवाद्यान्ति । वपर्वात्ति स्वयंगुल-प्रवाद्यान्ति । वपर्वात्ति स्वयंगुल-प्रवाद्यान्ति । वपर्वात्ति । वप्ति । वपर्वात्ति । वपर्वात्ति । वपर्वात्ति । वपर्वात्ति । वपर्वत

नवजनपष्टिमुब्बह्मुकह्तजनस्मतरं पूर्वीभिमुब्बित्कवाटसमृद्धातलेजं भविति—— मू २ । १६० एतरेव िमुणितं हिसहस्मष्टमताशोतिसुब्बह्मुकहतजगरमतरं निपण्णपूर्विभिमुब्बक्वाटसमृद्धातस्य ं भवित मू २ । २८८० किबिहूनबनुदेशस्य पूर्वापरंगं सप्तेकपञ्चेकरज्ज्ञेतकम्भस्य मूख्य-१ भूमि—जीग—८ हले —४ पद—मुणिदे = ४ पद्यथं होदीराबोलोक्फलं = ४ मुख्य-१ भूमि—५ बीग्य—६ दले—३ पद

्ष पुणवे = २१ पदवण होदात्यवालाक्ष्मक = ३ मुक्त— ( मूल— ( पाला— ( वर्ण— ( वर्ण— ( वर्ण— ) वर्ण— ) वर्ण— ( वर्ण— ( वर्ण— ) वर्ण— वर्

०। २ त राज्यास्यास्य के स्टेण सुणितः = १२ एक-वैध्यतिसद्ध तदेव जीवम्यकारेण ४० मृणितं चतुः गतानीतिसूच्यङ्गु-लहतं नगरस्तर-मृतराभिमुखस्थितकवाटसमूचाताकेत्र भवति = प्रृ २ । ४८० एतदेव चिद्वतः एकसहस्रचर्-

इससे नौसे गुणा किया है। पूर्वाभिमुख स्थित कपाट समुद्रातमें एक जीवक प्रदेश वातवलय विना लोक प्रमाण अर्थात कुछ कम वौदह राजू उन्ने हैं। उत्तर-दक्षिण दिशामें छोककी इ॰ चौड़ाई सात राजु, सो उत्तने चोंड़े हैं। बादह अंगुल प्रमाण पुरव परिचममें जेंचे हैं। इसका अंवक्ष वात्री के स्वार्थ कर सम्प्रमें हैं। इसका अंवक्ष करनेवाले जीवोंका प्रमाण वालीस है जतः चालीससे गुणा करनेवप नो सी साठ सूच्यांकुक गृणित जगरप्रतर प्रमाण पूर्वाभिमुख स्थित कपाट समुद्रातका क्षेत्र होता है। इसका तिमाण करनेवप हो हता है। इसका तिमाण करनेवप हो हजार बाठ सी अस्सी सूच्यांकुक गृणित जगरप्रतर प्रमाण पूर्वाभिमुख स्थित कपाट समुद्रातका क्षेत्र होता है। उत्तरिभिमुख स्थित कपाट समुद्रातक प्रमाण इथ्यों कि स्वार्थ कपाट समुद्रातका क्षेत्र होता है। उत्तरिभुख स्थित कपाट समुद्रातका क्षेत्र होता है। उत्तरिभिमुख स्थित कपाट समुद्रातका क्षेत्र होता है। उत्तरिभिमुख स्थित कपाट समुद्रातमें एक जीवक प्रदेश वातवलय विना लोक प्रमाण अर्थों कुछ कम चौदह राजू प्रमाण लम्बे होते हैं। और पुरवनपिनसमें लोककी चौड़ाई प्रमाण चौड़ होते हैं। सो लोक

**१. म**• माबुवादोडे ।

सत्तासीवेचतुस्सवसहस्सतिवीविष्ठक्वजण्यीतं । चज्रवीसिषयं कोबीसहस्सगृणितं तु जनगवरं ॥ सष्टीसत्तसर्गोहं णवयसहस्सेगलक्वभिजदं तु । सक्यं वादारुद्वं गृणियं भणिवं समासेण ॥ —त्रिलोक. १३९-१४० गा. । एवी सूत्रद्वर्यीवं येळळ्यट्ट सर्व्यवातावरुद्वलेत्रयुतियं - १०१४१९८३४८७ सर्व्यकोका-

संख्यातैकभागमं = १ कळेडुळिय सब्बंलोकमेकबीवप्रतिबद्धप्रतरसमृद्घातक्षेत्रमक्कु व = — लोकपुरणसमृद्घातर्थेळमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रमं सब्बंलोकमक्कु = । मिल्लि लारोह-

शतवत्वारिकार्च्यवङ्गुळहृतजगन्न्नतरमुत्तराभिम् श्रीसीनकवाटसमुद्धातक्षेत्रं भवति = मू २। १४४० प्रतर-समुद्रवातस्य बहिबातत्रयास्थनतरे सर्वकोके व्यासत्वात् तदातक्षेत्रफलेन लोकासंब्यातिकमामेन ऋ। १ कर्न

लोकमात्रमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्र भवति ﷺ a लोकपूरणसमृद्घाते एकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रं सर्वलोको भवति ≕क्षत्र ्र

अधोलोकके नीचे सात राजू चौड़ा है। क्रमसे घटते-घटते सध्यलोकमें एक राजू चौड़ा है। इसका क्षेत्रफल निकालनेके लिए करणसूत्रके अनुसार मुख एक राजू, भूमि सात राजु दोनोंको जोड़नेपर आठ हुए। उसका आधा चारको अधोलोककी ऊँचाई सातसे गुणा करनेपर अठाईस राज अधोलोकका प्रतरहरूप क्षेत्रफल होता है। मध्यलोकमें एक राजु चौड़ा है। वहाँसे बढ़ते-बढ़ते ब्रह्मस्वर्गके निकट पाँच राजु चौड़ा है। सो यहाँ मुख एक राज, भिम पाँच राज । दोनोंको जोडनेपर छह हए। उसका आधा तीनसे मध्य छोकसे ब्रह्मस्वर्ग तक की ऊँचाई साढ़े तीन राज्से गणा करनेपर आधे ऊर्ध्व होकका क्षेत्रफल साढ़े दस राज होता है। इतना ही क्षेत्रफल जगरके आधे कव्वलोकका होता है। इसमें अधोलोक-का फल मिलानेपर जगत्प्रतर होता है। बारह अंगल प्रमाण उत्तर-दक्षिण दिशामें ऊँचा है। सो जगत्पतरको बारह सुच्यंगुलसे गुणा करनेपर एक जीव-सम्बन्धी क्षेत्र बारह अंगुल गुणित जगत्प्रतर प्रमाण होता है। इसको चालीससे गुणा करनेपर चार सौ अस्सी अंगुलसे गुणित जगतुप्रतर प्रमाण उत्तराभिमख कपाट समद्वातका क्षेत्र होता है। स्थितमें ऊँचाई बारह अंगुल कही, उपविष्टमें (बैठनेपर) उससे तिगुणी अतीस अंगुल ऊँचाई होती है। अतः उक्त प्रमाणको तीनसे गुणा करनेपर एक हजार चार सौ चालीस सुच्यंगुळसे गुणित जगत्प्रतर प्रमाण उत्तराभिमुख बैठे हुए कपाट समुद्धातसम्बन्धी क्षेत्र होता है। प्रतरसमुद्धातमें तीन वातवलयको छोड्कर सर्वलोकमें प्रदेश ज्याप्त होते हैं। सो तीन वातवलयका क्षेत्रफल लोक-का असंख्यात वाँ भाग है। इसे लोकमें घटानेपर जो शेष रहे चतना एक जीव सम्बन्धी १. व. मखस्यितक ।

कावरोहक वंडहयदोळं कवाटचलुख्टयदोळं प्रत्येकमुन्कुष्टविवं विद्यातिविदातिप्रमितजीवंगळ् घटिहसुवरंडु जीवगुणकारं ४० नात्वत्तक्कुमें वु कैकोळल्यकुबुदु ।

सुक्करस सम्रुग्वादे असंख भागा य सन्बलोगो य ॥५४४॥

एविंतु सुन्नार्द्धवेत्र्य केबलिसमृद्धातापेक्षेयिदं लोकासंख्यातबहुभागेगळूं लोकमूं शुक्ललेक्येने ६ क्षेत्रमें दु पेळल्पट्डुदु । रज्जुषट्कायामसंख्यातसून्यंगुलविष्कंभोत्सेषदुपपाव डितिय्यंत्रप्रतिबद्धमप्प संख्यातप्रतरांगुलगृणितरज्जुषट्कमात्रमेकजीवप्रतिबद्धलेत्रमक्कु मा क्षेत्रमृमण्डुतकल्पवे।ळू संख्यात-जीवंगळे साबुद्धवन्ति तिर्य्यंत्रीवंगळिल्ल पुट्डुवर्वेविंतु संख्यातजीवंगळिवं गृणिसिवोडे उपपावसर्थं-क्षेत्रमक्कुं- १—६।४१३ मत्तमी शुनलेक्यंगळिल्लयुं सम्बंत्र गृणकारभागहारंगळं निरोसिस-

यपवित्तिसि पंचलोकंगळं स्थापिसियवरमेलेयाळापं माइल्पडुतुं । पनो दनेयक्षेत्राधिकारंतीदुर्दुदु ।

१० बारोहकावरोहकवण्डद्वपकवारचनुष्के प्रत्येकमृत्कृष्टतो विवारितिवातिजीवसंभवाञ्जीवगुणकारः ४० वत्वारितात् । इति सूत्राधंन कैवांत्रसमृद्धातापेद्याया लोकस्यासस्यातबहुभागाः लोकञ्च गुवललेदयाक्षेत्रभृवतं रुज्युवट्-कायामसस्यातमृज्यादगुलविष्कमभोत्वेवकिर्विग्यर्थीवद्वायेवस्यत्वेवस्यातप्रत्यादगुलहत् रज्युवट्कमात्रम् । बज्युनकत्ये संक्यातानामेव मरणात् तावतामेव तत्रोत्पत्तेः संख्यातेन गृणितं उपपायपदसर्वक्षेत्र भवति १—। ६। ४ ९ अत्रापि प्राम्बत् सर्वत्र गृणकारभाषहारात्रयवस्यं पञ्चलोकान् सस्याप्य आलापः

१५ कर्तव्यः ॥५४४॥ इति क्षेत्राधिकारः ॥ अव स्पर्शोधिकारं सार्वगयाषट्केनाह—

प्रवरसमृद्धातमें क्षेत्र होता है। छोकपूरण समृद्धातमें सर्वछोकमें प्रदेश ज्याप होते हैं। अतः छोकपूरणमें छोकप्रमाण एक जीव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। प्रतर और छोकपूरणमें बीस जीव तो करनेवाछ होते हैं। किन्तु क्षेत्र महोता है। प्रतर और छोकपूरणमें चाछीस जीव समृद्धात करनेवाछ होते हैं। किन्तु क्षेत्र सम्बन्धा पूर्णा २० नहीं किया। दण्ड और कपाटमें भी वीस-बीस जीव करनेवाछ और समेटनेवाछ होनेसे चाछीस होते हैं किन्तु इनका क्षेत्र भिन-भिन्त भी होता है इससे वहाँ एक जीव सम्बन्धी क्षेत्रको चाछीससे गुणा किया है। यह संस्था उत्कृष्ट है। ॥५४॥।

इस आये गाथासूत्रसे केवली समुद्रातकी अपेक्षा लोकका असंस्थात बहुभाग और सर्व लोक शुक्ललेस्याका क्षेत्र कहा है। उपपारमें मुख्य रूपसे अच्युत स्वगंकी अपेक्षा एक २५ जीवके प्रदेश छह राजू लम्बे और असंस्थात सुच्यंगुल प्रमाण चौड़े व ऊँचे होते हैं। अच्युत स्वगंमें एक समयमें संस्थात ही उत्पन्न होते हैं और संस्थात ही मरते हैं। अतः संस्थात प्रतरागुलसे गुणित छह राजू मात्र उपपादका संवर्धित स्थापना करके गुणकार मागहारका सर्व क्षेत्र होता है। यहाँ भी पूर्वोक प्रकार पाँच लोकोंकी स्थापना करके गुणकार मागहारका यपायोग्य अपवर्तन करके कथन करना चाहिए। क्षेत्राधिकार समाह हुआ।

| स्वस्थानस्बस्थान विहा.स्वस्थान           | विहा.स्वस्थान              | वेदना समुद्घात                | कवाय समुद्घात वेकि. समुद्घात मारणांति. समुद्घात | वैकि. समुद्घात                          | मारणांति. समुद्                         | वात   | E E               | तैजस आहार. |
|------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-------------------|------------|
| 31×10=================================== | - 1   x   を                |                               | الله الله الله الله الله الله الله الل          | 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 | ## # # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## | p. 10 | 91 669            | 959        |
| # हु। = १३।२<br>अहम = १६॥४               | १५३० = ५३।८<br>११६४ = ०६५४ | ८ । । । ४८ =<br>अहिं। ७ । ९ = | = 21 & = = 4                                    | 83-                                     | 44 9318<br>83<br>8844446<br>8888        |       | 9319              | 9          |
| w 9<br><br>> 5<br>b 0                    | 93 1 % b                   | त ४ । इट<br>१ ४ १ ६८          | व ४ । इ । ९<br>३ ४ ५५५।                         | 9 4 4 6 6<br>9 4 4 4 4 6                | » - 3 - 9 - 9 - 9 - 9                   |       | ର <u>ଖ</u> ର ଚହାର | 959        |

| केवळि स वं         | उपपाव                                          |                    |             |                    |  |  |  |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--|--|--|--|--|
|                    | q q q q q q q q q q q q q q q q q q            | ७२                 | इ।४७        |                    |  |  |  |  |  |
|                    | प प ७<br>। । । । । । । । । । । । । । । । । । । | इ।४।७              |             | ७~६४ <u>।</u><br>७ |  |  |  |  |  |
|                    | 8 6 6 6 6                                      |                    |             |                    |  |  |  |  |  |
| स्थित दंड          | पूस्थि = क =                                   | उत्थित क=          | प्रतर       |                    |  |  |  |  |  |
| - ४।८६४०           | =सू २१९६०                                      | = 31800            | a a         |                    |  |  |  |  |  |
| आसीन दंड<br>४१७७६० | पू आसीन क<br>= सु२।२८८०                        | आसीन क<br>= २।१४४० | लोकपूर<br>≅ |                    |  |  |  |  |  |

### स्पर्गाधिकारमं सार्द्धगायाबट्कविवं पेळवपं :---

फासं सच्वं लोयं तिद्वाणे असुइलेस्साणं ॥५४५॥

स्पर्शः सब्बलोकत्रिस्थाने अशुभलेश्यानां ॥

अशुभलेश्यात्रयक्के स्वस्थानमें दुं समुद्यातमें दुं चपपादमें बितु सामान्यदिवं त्रिस्थानमक्कु-१० मिल्ल्या त्रिस्थानदोळं स्पर्शः स्पर्शं सभ्यंलोकः सम्बंलोकसम्ब्कुं ।≅ विशेषवि स्वस्थानस्वस्थानावि-बशपदंगळोळं स्पर्शं पेळल्डगुं ।

स्पर्शमं बुदेने दोडे स्वस्थानस्वस्थानादिवकापर्वमळोळू विवक्षितपर्वपरिणतंगळपः जीवंगळिवं वर्तमानक्षेत्रसहितमापियतीतकालदोळु स्पृष्टक्षेत्रं स्पर्वमिष्ठवक्कुमस्लि अन्नेवरं कृष्णलेरयाजीवंगळने स्वस्थानस्वस्थानवेदना कथाय मारणानिक उपपादमं व पंचपर्वगळोळु स्पर्शं सर्व्यलोकमक्कुं:व्यवहार-

५ अग्रअन्त्रयात्रयस्य स्वस्थानसभृद्यातोषपादसामान्यस्थानत्रये स्पर्श विविक्षतपदपरिणतैर्वर्तमानन्नेत्र महितातीतकालप्षृष्टनेत्रश्रकाण सर्वलोकः ≔िवसेषेण तु दक्षपदेषु उच्यते । तत्र कृष्णलेध्यात्रीयाना स्वस्थानस्वस्थानवेदनाकथायमारणान्तिकोषपारेषु पक्षपदेषु सर्वलोकः ≔िबहारवस्वस्थाने संस्थातमूच्यद्रगुलो-

## आगे साढ़े छह गाथाओंसे स्पर्शाधिकार कहते हैं-

क्षेत्रमें तो केवल वर्तमान कालमें रोके गये क्षेत्रका ही प्रहण होता है किन्तु स्पर्शमें वर्तमान क्षेत्र सहित अतीत कालमें स्पृष्ट क्षेत्रका प्रहण होता है। अतः तीन अशुभ लेक्याओं का स्पर्श स्वस्थान, समुद्रात और उपपाद इन तीन सामान्य स्थानों में सबेलेक होता है। विशेष रूपसे दस स्थानों में कहते हैं—उनमें से स्वस्थान स्वस्थान, वेदना-समुद्रात, क्याय-समुद्रात, मारणान्तिक और उपपाद इन पाँच स्थानों में कुल्लालेक्या की वीका स्पर्श सर्वेलेक है। विशेष विश्व लोक की उपपाद इन पाँच स्थानों में कुल्लालेक्या स्वस्थान स्थान स्वत्य स्थानों स्थानों स्थानों स्थान स्

वत् स्वस्थानदोळ् संख्यातसुच्यंगुलोत्सेघरज्जुप्रतरमात्रतिय्यंग्लोकक्षेत्रफलं संख्यातसुच्यंगुलगुणित-जगत्प्रतरमात्रस्पर्शनमक्कुं ४९ सू २ १ सुरशैलमूलं मोबल्गों इ सहस्रारपर्ध्यंतं त्रसनाळियोळ बातपूर्वगरुंगळ संच्छन्नमागिरुतिक्कुमिल्लसर्ध्वत्रातीतकालबोळ बादरवातकायिकंगळ विकस्यि-सुववेदित् रज्जुविस्तारविष्कंभपंचरज्जुवयक्षेत्रफलं लोकसंख्यातभागमात्रं स्पर्शमक्क् = ५ तैजस-

समुद्घाताहारकसमुद्घातकेवलिसमुद्घातपवत्रयंगळु वि कृष्णाविलेश्येगळोळु संभविसयु । इल्लियं सामान्यलोक≅ यवरमेलेळ्यलापं मा डल्पडगं

पंचलोकंगलं संस्थापिसि

| ,   |           | 6    | 5     |            |    | 15  | 1 | Α. | 1 = | 17  |
|-----|-----------|------|-------|------------|----|-----|---|----|-----|-----|
| स्प | स्व = स्व |      | वक    | व          | मा | त   | आ | क  | } ਤ | 9   |
| कृ  | =         | = २७ | 生著    | ۶ ۹        | ≡  | 0   | 0 | 0  | =   |     |
|     | 1         | ४९   |       | ३४३        |    |     |   |    |     | 1   |
| नी  | =         | =२७  | 35 5  | <b>≡</b> 4 | 35 | . 0 | 0 | 0  | €   | - 1 |
| 1   |           | ४९   | 1 1 1 | ₹8₹        |    |     |   |    | 1   | - 1 |
| क   | =         |      | 33    | ₹ 4        | =  | 0   | 0 | 0  | =   |     |
| 1   | *         |      | 1 ! ! | 585        | i  |     | 1 |    | 1   | - 1 |

स्वस्थानस्वस्थान वेदना कथाय मारणांतिकोपपादमें ब पंचपढंगळोळु कृष्णलेखाजीवंगीळढं कियत् क्षेत्रं स्पृष्टं सर्व्वलोकं विहारवत्स्वस्यानदोळ् कृष्णलेश्याजीवंगीळवंकियत् क्षेत्रं स्पृष्टं सामान्यलोक मोदलागि मुरं लोकंगळ असंख्यातैकभागं तिर्ध्यंग्लोकद संख्यातैकभागमेकं बोडे लक्षयोजनप्रमाण-तिर्ध्यंग्लोकबाहत्यदत्ताणदं विहारवत्स्वस्थानक्षेत्रोत्सेधक्कं संख्यातगुणहोनत्वदिदं मनुष्यलोकमं १०

त्सेघरण्जुप्रतर २ १\_ तिर्यग्लोकक्षेत्रफल सस्यातसूच्यङ्गुलहतजगत्प्रतरं स्यात् = सू २ १ वैक्रियिकसमुद्घाते

सुरदौलमुलादारम्य सहस्रारपर्यन्तत्रसनात्या बातपुद्गलाना संच्छन्नरूपेण अवस्थानान् । तत्र सर्वत्रातीतकाले —क्षेत्रफलं लोकसंख्यातभागमात्रं

क्षेत्र हैं। इसका क्षेत्रफल संख्यात सूच्यंगुलसे गृणित जगत्प्रतर प्रमाण होता है। वही विहार-वत्स्वस्थानमें स्पर्श जानना । वैक्रियिक समुद्धातमें मेठके मूल्से लेकर सहस्रार स्वर्ग पर्यन्त १५ त्रसनालीमें वायुकायरूप पुदुगल संच्छन्न रूपसे भरे हैं। वायुकायिक जीवोंमें विकिया पायी जाती है। सो अतीत कालकी अपेक्षा वहाँ सर्वत्र विकियाका सद्भाव है। अतः एक राज्

१. म ेलुनिकृष्टले ।

ų

नोडलुमसंस्थातगुणं क्षेत्रं स्पृष्टं वैकियिकपवरोज् कृष्णलेखाजीवगाँजवं कियत् क्षेत्रं स्पृष्टं पूर्व लोकंगज संस्थातेकभागं । तिप्यांलोकमुमं मनुष्यालोकमुमं नोडलुमसंस्थातगुणं क्षेत्रं स्पृष्टं । इते नीललेख्येयोजं कपीतलेख्येयोजं वक्तव्यमनकः ।

तेजोलेक्या।त्रस्थानबोळु सामान्यविदं स्पर्शमं पेळवपं गाथाद्वयविदं :--

तेउस्स य सद्वाणे लोगस्स असंखभागमेत्तं तु ।

अड चोइस मागा वा देसूणा होति णियमेण ॥५४६॥

तेजोलेक्यायाः स्वस्थाने लोकस्यासंख्यभागमात्रं तु । अष्ट चतुर्दर्शभागा वा देशोना भवंति निग्रमेन ॥

तेजोलेदयेय स्वस्थानदोळ स्पर्धा स्वस्थानस्वस्थानापेक्षीय ठोकद असंख्यातभागमात्रमान्त्र १० तु मत्ते अष्टचतुर्दक्षभागंगळु मेणु किचिदूनंगळणुवु निवमदिद विहारवत्स्वस्थानादिचतुःपदंगळं विवक्षितिः :—

> एवं तु समुद्घादे नवचोद्दसभागयं च किंचूणं । उववादे पढमपदं दिवड्डचोद्दस य किंचूणं । ५४७॥

एवं तु समुद्दयते नव चतुद्देशभागकं च किचिट्टनं । उपपादे प्रथमपदं हचर्डंचतुद्देश-१५ भागः किचिट्टनः ॥

समुद्र्यातदोळं स्वस्थानदोळ्येळ्देते किविद्र्त अष्टव्यतुद्देशभागम् किविद्र्तनवव्यतुद्देशभागम् किविद्र्तनवव्यतुद्देशभागम् स्यश्चिक्कुः। मारणांतिकसमुद्र्यातायेकीयिवं उपपाददोळु प्रथमपदं उपद्वंचतुद्देशभागं किविद्र्तं स्वश्नमक्कुः द्वंतु सामार्ग्याददं तेओळेडयेगे त्रिस्थानदोळु स्पशं पेळस्पट्टु ।

भवित 🍮 ५ अत्र तैजसाहारककेविलिसमुद्घाता पुन न संभविन्न । अत्रापि १ञ्च लोकान् संस्याप्य आलापः ३४३

२० कर्तत्र्य । एवं नीलकपोनयोरिप वक्तत्र्यम् ॥५४५॥ अथ तेजोलेश्याया गायाद्वयेनाह—

तेजोळेखाय स्वस्थाने स्पर्स स्वस्थानात् स्वस्थानापेक्षया कोकस्यासंख्येयभाग । तु-पूनः, अष्टचतु-र्दशभागा अथवा किविदूना भवन्ति नियमेन विहारवस्स्वस्थानापेक्षया ॥५४६॥

समुद्धाते स्वस्थानवत् किचिद्नाष्टवतुर्दशभागः किचिद्ननवचतुर्दशभागः व स्पर्धो भवति मारणात्तिक-समुद्धातापेक्षया । उपपादपदे द्वयर्षचतुर्दशभागः किचिद्ननः इति सामान्येन तैजीलेक्यायास्त्रिस्यानं स्पर्धः

२५ लम्बा-बौड़ा तथा पाँच राजू ऊँचा क्षेत्र हुआ। उसका क्षेत्रफल लोकके संस्थातर्वे भाग हुआ। वही बैकियिक समुद्रातर्वे स्पर्श जानना। इस कृष्णलेखार्मे आहारकः तैजस और केबलि समुद्रात नहीं होते। यहाँ भी पाँच लोकोंकी स्थापना करके यथासम्भव गुणकार भागहार जानना। कृष्णलेक्याकी ही तरह नीललेक्या और कपोतलेक्यार्में भी कथन करना ॥५४५॥

तेजोरेश्यामें दो गाथाओंसे कहते हैं—

तेजोळेखाका स्वस्थानमें स्पर्ध स्वस्थानस्वस्थान अपेक्षा लोकका असंस्थातवाँ भाग है। और विहारवस्वस्थानकी अपेक्षा नियमसे त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम आठ भाग स्पर्ध होता है॥५४६॥

समुद्रातमें स्वस्थानकी तरह त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम आठ भाग स्पर्श है। मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम नौ भाग प्रमाण विशेषविवं स्वस्थानस्वस्थानाविवशपर्वगळोळू स्वश्रं पेळल्पबृगुमये ते बोडे तिर्ध्यालोक्वर रज्जुप्रतरक्षेत्रबोळू ७ जलचरसहितंगळप्प लवणोवकालोवस्वयंभूरमणसमुद्रमे बी समुद्रवय-

9

रहितसब्बेसमुद्रक्षेत्रफलमं क्रुंज्युतिरल् शेषक्षेत्रं शुभत्रयलेश्यास्वस्थानस्वस्थानस्याक्षेत्रमक्रुं। तवानयनकर्मपेत्रस्यकृपयं ते दोडं जबूद्वीपमाविद्यागि स्वयंत्रूरमणसमुद्रपर्यतमाद सर्व्यक्षेपसमुद्रं-गळु द्विगुणद्विगुण विस्तीर्णगळागिरुतित्युंबु १ ल । २ ल । ४ ल । ८ ल । १६ ल । २२ ल । ६४ ल । १२८ ल । २५६ ल । ५१२ ल । इस्लि लक्षयोजनविक्कंभमप्य जबूद्वीपसुक्सक्षेत्रफलं:—

सत्त णव सुण्ण पंच य छण्णव चउरेक्क पंच सुण्णं च । जंबवीयस्सेवं गणिदफळं होदि णादख्वं ॥

७९०५६९४१५० एताबन्मात्रं जंबुद्धीपगुणितफल्मबक्कुमिबनो दु संबमे दु माङल्पबुबुदु । १। मत्तं लवणसमुद्रबोळ् तत्प्रमाणखंडाळ् चतुर्विकातिगळप्पुदु । २४। घातकीषडद्वीपदोळ् १० चतुरत्तरचत्वारिशच्छतप्रमितगळप्पुदु । १४४।

काळोवकसमुद्रवोळ् बट्छबहासप्ततिप्रमाणंगळपुषु ६७२ । पुष्करबरद्वीपबोळ् बशीत्युत्त-राष्टााँवशतिशतप्रमितंगळपुबु २८८० । तत्समुद्रबोळ् एकावशसहलनवशतचतुःप्रमितखंडगळपुबु

जकः। विशयेण तु दशपदेषु उच्यते—तिर्यःकोकस्य रज्जुप्रतरस्य क्षेत्रे ७ जल्बरसहितलवणोदककालोदक-□

<u>۔</u>

स्वयंभूरमणसमुद्रेम्य शेषसर्वसमृद्धशेषकञ्जनीते शेपं शुभवयञ्ज्येयोस्वस्थानस्वस्थाने स्पर्धो भवति । तथया १५ जम्बुदीपारय स्वयभूरमणसमुद्रपर्यन्ता सर्वे द्वीपसमुद्राः द्विगुणद्विगुणविस्ताराः मन्ति । तत्र स्रक्षयोजनिविष्कम्भो जम्बुदीपः तस्य मुस्मक्षेत्रफलं—

### सत्तणवसुण्णपंचयछण्णवचउरेक्कपचसुण्णं च ।

इत्येतावन् ७९०५६९४९५० इदमेकसण्डं कृत्वा लवणसमुद्रे ताद्शानि चतुर्विशतिः २४। घातकीसण्डे शतचतुरमस्वारिशत् १४४। कालोदके समुद्रे बद्दातद्वासमति ६७२। वृष्करद्वीचे द्विसहलाष्टशताशीतिः ।२८८०।

स्पर्ध है। उपपादस्थानमें त्रसनालोके जीवह भागोमें-से कुछ कम डेढ़ भाग प्रमाण स्पर्ध है। यह सामान्यसे तेजोलेश्याके तीन स्थानोंमें स्पर्ध कहा। विशेषसे दस स्थानोंमें स्पर्ध कहते हैं—तियंखोक एक राजु लम्बा व जीहा है। इसमें लवणोदक, कालोदक और स्वयम्भूरमण समुद्रमें हो जल्दर जीव पाये जाते हैं शेष समुद्रोंमें तिर्वियलोकक क्षेत्रमें-से जिन समुद्रोंमें जल्दर जीव पाये जाते हैं शेष समुद्रोंमें जल्दर जीव नहीं हैं उन समुद्रोंमें लाल प्रत्यालोक के श्रीमें-से जिन समुद्रोंमें जल्दर जीव नहीं हैं उन समुद्रोंमें लाल उत्थालोक कि हो हैं— जम्बूद्रोंप लेकर स्वयम्भूरमण समुद्रपत्त सब द्वीपसमृद्र हो-दून विस्तार तले हैं— जन्द्रद्वीपसे लेकर स्वयम्भूरमण समुद्रपत्त सब द्वीपसमृद्र दुने-दून विस्तार तले हैं— जनमें से जम्बूद्रीपका विस्तार एक लाख योजन है। उसका सुद्रभ क्षेत्रक इस प्रकार है—सात नी शुल्य पाँच छह नी बार एक पाँच और शन्य ७९०६६९४९५०। इसे एक ख्या सानकर लक्षण समदर्ध इतने हो

१. ब. <sup>°</sup>याः स्वस्थाने ।

११९०४। वावणिवरद्वीपदोळ् चतुरशीतित्रिशताष्ट्रचत्वारिशत्सहस्रंगळप्पुवु ४८३८४। सत्समुद्र-बोळ् द्वासप्रत्युत्तर पंचनवतिसहस्रोकलक्षप्रमितंगळप्पुतु १९५०७२। क्षीरवरद्वीपबोळ् सप्रलक्ष-अयगीतिसहस्रत्रिशतषष्टिमात्रंगळण्युत् ७८३३६० । तदर्णवदोळ एकत्रिशालसभैकोनचत्वार्रेशस्सहस्र-पंचरातचतुरजीतिप्रमितंगळपुतु । ३१३९५८४ । एवं स्वयंभूरमणसमूद्रपर्धतं नेतन्यंगळपुतु ।

4 38384681 # ई खंडंगळं साधिसुवकरण सूत्रत्रयं :--

03880

१९५०७२। स

20

1888

बाहिरसूईवयां अन्भंतरसुइवरगपरिहीणं।

जंबुवासविभक्ते तत्तियमेलाणि खंडाणि ॥ —त्रि सा. ३१६ गा. ।

बाहिरसुई ५ ल। बागं५ ल। ५ ल। गुणिते। २५ ल ल। अब्भंतरसङ् १ ल। बाग १ ल। १ ल। परिहीणं। २४। रुल। कंब्रुवास १ लेलि। विभन्ते २४ रुल तसियमेसाणि

खंडाणि २४ ।

१५

20

रूऊण सला बारस सळागगुणिदे दु वळवखंडाणि । बाहिर सुद्द सलामा कदी तवंता खिला खंडा ॥

तस्समुद्रं एकादशसहस्रनवशतचरवारि ११९०४। वारुणीद्वीपे अष्टचरवाग्यित्सहस्रात्रशतखतूरशीनिः ४८३८४। तत्त्वमुद्रे एकलक्षपञ्चनवित्तमहस्त्रहासप्ततिः १९५०७२। शीरवरहीपे सप्तलक्ष यज्ञीतिसहस्रविज्ञतपष्टि ७८३३६०। तदर्णवे एकत्रिशल्लक्षकोनवत्वारिशस्सहस्रपञ्चशतवतुरशीति । ३१३९५८४ एवं स्वयंभुरमणसमूद्रपर्यस्तमानेत-२५ व्यानि । तदानयनमुत्रत्रय बाहिरमूई ५ ल. वर्मा ५ ल ५ ल, गृणिते पच्चीस ल ल, अक्शम्सरसुई १ ल,दमा १ ल १ ल. गणिते लल परिहीण २४ ल ल. जंबवास १ ल ल. विभन्ते २४। ल ल अपवृतिते तत्तियमेसाणि

१। ल ल

प्रमाण बाल चौबीस खण्ड होते हैं। धातकी खण्डमें एक सौ चबालीस खण्ड होते हैं। कालांद समृद्रमें छह सौ बहत्तर खण्ड होते हैं। पुष्कर द्वीपमें दो हजार आठ सौ अस्सी खण्ड होते हैं। पुष्कर समद्रमें ग्यारह हजार नौ सौ वार खण्ड होते हैं। बारुणी द्वीपमें अड़तालीस ३० हजार तीन सौ चौरासी खण्ड होते हैं। वामणी समद्रमें एक लाख पनचानवे हजार बहत्तर खण्ड होते हैं। क्षारवर द्वीपमें सात लाख तिरासी हजार तीन सौ साठ खण्ड होते हैं। क्षीर-वर समुद्रमें इकतीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ चौरासी खण्ड होते हैं। इस प्रकार स्वयम्भरमण समुद्र पर्यन्त लाना चाहिए। इसके लानेके लिए तीन सूत्र हैं। तदनुसार छवणसमद्रकी बाह्य सूची पाँच लाख योजन, उसका वर्ग पचीस लाख लाख योजन। लवण ३५ समुद्रकी अभ्यन्तर सूची एक लाख योजन । उसका वर्ग एक लाख लाख योजन । घटानेपर

क्फजमसर्व्यार । बारसः । १२ । सक्रागः २ । गुणिवे दुर्गः १२ । २ । बळयलंडाणि । २४ । बाहिरसूइ सर्व्वागाः ५ कदी २५ । तदंतालिका लंडा ।

बाहिरसूईवलयवासूणा चउगुणिट्टवासहदा । इगिलक्खवग्गभजिवा जंबुसमबलयखंडाणि ॥ —त्रि. सा. ३१८ गा ।

बाहिरसूई ५ ल। बळयं। बास २ ल। ऊणा ३ ल। च उगुण ३ ल। ४। इट्टबास २ ल। हवा २४ ल ल। इतिलक्ष्वयम १ लल भणिवा २४ लल जंबूसमवलयलंडाणि २४। इत्लि १ लल

सच्वंद्वीपसंबंगळं बिद्दु समुबसंबंगळने यास्त्रको इ प्रकृतं चेळल्पङ्गुमबं ते वोडे लवणसमुबदोळू जंबूद्वीपोपमानसंबंगळु चतुष्विजातिप्रमितग २८। ळवनो दु लवणसमुबसंबमे दु माडि १। या चतुष्विज्ञातिसंबंगळिबं काळोवकसमुबद जंबूद्वीपसमानव सध्वंसंबंगळं आगिसिवोडे ६०२ लवण-२४२

्० समुद्रोपमानलक्ष्यलंडंगळप्पुबुविष्पतेदु २८। मतमा चतुन्विद्यतिलंडंगळिवं पुष्करसमुद्रद जंबूद्वीप-

सण्डाणि २४। रुज्जनसञ्जा २ वारस १२ सञाग २। गुणिबे दु २ १२।२ बल्यस्वण्डाणि २४। वाहिरमुई सञाग ५ कदी २५ तदन्तासिकासच्डा। बहिरमुई ५ ल बन्यस्वाम् २ ल, जा ३ ल, चतुर्गणृद्वसस ४२ ल, हरा २४ ल ल, इमिलम्सवगभजिदा २४ ल ल जन्मुसमनञ्चसण्डाणि २४। अत्र सर्वदीपसण्डानि

स्पनःवा सर्वसमुद्रलाण्डेषु जम्बूद्रीपसमनतुर्विद्यातिलाण्डैभंततेषु लवणसमृद्रे लवणसमृद्रसमलाण्डमेकं १। कालोरकेलाण्डेषु भनतेषु १७९ क्रष्टाविद्यातिः २८।पुण्करसमृद्रलाण्डेषु भक्ततेषु ११०४ सतुःशतपणावतिः ४९६, १५ २४

राग रहे चौबीस लाख लाख योजन। इस तरह बाह्य सूचीके वर्गमें से अभ्यन्तर सूचीके वर्गको घटाना। फिर इसे जम्बूद्वीपके ज्यास लाख योजनके वर्गसे भाग देनेपर बौबीस लब्ध आया। उतने ही खण्ड लबणसमुद्रमें होते हैं। तथा लब्बणसमुद्रमें हाते हैं। तथा लब्बणसमुद्रका ज्यास दो लाख होनेसे उसकी जालका दो हैं। उसमें से एक घटानेपर एक रहा। उसको बारह और शलाका होसे पृणा करनेपर बौबीस वल्यखण्ड होते हैं। तथा लब्बणसमुद्रको बाह्य सूची पाँच लाख योजन है अतः शलाकाका अमाण पाँच, उसका वर्ग पचीस। सो लब्बण समुद्र पर्यन्त पचीस खण्ड होते हैं। तथा लब्बण समुद्रको बाह्य सूची पाँच लाख योजन, उसमें से उसका ज्यास दो लाख योजन घटानेपर तीज लाख होष रहे। इसको बागोण ज्यास आठ लाख योजनसे पुणा करनेपर चौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे भाग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे भाग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे भाग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे भाग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे मांग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे मांग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे मांग देनेपर बौबीस लाख हुए। इसमें एक लाखके वर्गसे होते हैं।

सो यहाँ सर्वद्वीप सम्बन्धी लण्डोंको छोड़कर सर्वसमृद्ध सम्बन्धी खण्ड ही छेना। तथा जम्बुद्वीप समान चीबीस खण्डोंका भाग समुद्रके खण्डोंमें देना। तब ठबणसमुद्रमें ठबणसमृद्रके समान एक खण्ड होता है। काठोदके छह सी बहुत्तर खण्डोंमें चीबीससे भाग देनेपर काठोद समुद्रमें ठबणसमृद्रके समान ठठाईस खण्ड होते हैं। पुष्कर समुद्रके गगरह

१. ब. कालोदके अष्टावि<sup>°</sup>। २. ब. समुद्रे चतुः ।

समानसंडोग्जं पेबणिसुत्तं विरक् पुष्करसमुद्रसंडगञ्ज् चण्णवत्युत्तरचतुःअतप्रमितगळपुत्रु ४९६। मत्तमा चतुष्क्रिजतिलंडगीज्जं वार्दणिसमृत्रव जंबूद्वीपसमानसन्त्रेलंडगज्जं प्रमाणिसुत्तं विरक् १९५०७२ अष्टाविजतिज्ञतोत्तराष्ट्रसहस्रप्रमितंगळपुद् ८१२८। मत्तमा चतुर्विक्शतिलंडगीर्स्नडं

क्षीरसमृद्रद जंबूद्वीपसहक्षतंडंगळ ३१३९५८४ प्रमाणिसुत्तं विरलु मेकलक्षत्रिशत्सहलाष्टशत-२४

५ षोडशप्रमितखंडंगळप्पव १३०८१६।

र्दै प्रकारविवसरिदु स्वयंभूरमणसमृद्रपर्ध्यतं नडसल्पङ्गुवृ १३०८१६ मत्तमस्वि ८१२८ ४६६ २८

स<mark>स्वंत्र प्रभवोत्तरोत्पत्तिनिमित्तमेकादिचतुर्ग्गृणोत्तरमवरप्रमाणऋणखंडंगळं प्रक्षेपिमुत्तं विरकु</mark> द्वयादिषोडद्योत्तरगुणसंकल्जितक्रममागि नडेव्वल्लि प्रकृतक्षेत्रफलसमुत्पत्तिनिमित्तं पुष्करसमुद्रद-

|                      | वि १ छ ३ छ ३                                                       | वि १ छे ३ छे ३                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| की<br>वा<br>पु<br>का | रा १६ । १६ । १६<br>रा १६ । १६ । १६ ।<br>रा १६ । १६ ।<br>रा १६ । इस | 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| 65                   | ल<br>२।१<br>घन                                                     | १                                     |

-

दिगणकोडरावर्गां खंडप्रमाण माडि

**१० बारुणीर्समृ**द्रखण्डेषु भक्तेषु-१९५०७२ अष्टसहर्स्नकशताद्याविशति ८१२८। द्यारममुद्रवण्डेषु भक्तेषु २४

<del>११९९८४ एकलक्षर्विकासहस्रा</del>ष्ट्रध्यतक्षोडस १३०८१६ एव स्वयम्भूरगणसमुद्रगर्यस्य गन्तस्य १३०८१६ **पनस्य** ८१-८ ४९६ २८

सर्वत्रैकादिचतुर्गणोत्तरक्रमेण ऋणे प्रतिप्ते द्वयादिषोडशोत्तरगसकीव्यतक्रमो गच्छति--

हजार नौ सी चार खण्डों में चौबीससे भाग देनेपर चार सौ छियानवें खण्ड होते हैं। बारुणी समुद्रके खण्ड एक लाख पिचानबे हजार बहत्तर में चौबीससे भाग देनेपर आठ हजार एक १५ सी अठाईस खण्ड होते हैं। क्षीर समुद्रके खण्ड हक्तीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ चौरासीमें चौबीससे भाग देनेपर एक लाख तीस हजार आठ मौ सोळह खण्ड होते हैं।

१. म पराक्ते। २. च समुद्रे अर्थ । ३ च, समुद्र एकक्ष्य ।

षोडशवर्गांबंड गुणोत्तरमक्कुं। यसे सम्बंद्धीयसागरंगळर्नाह्वतुर्ते विरल् सर्व्यसमुद्रप्रमाणमक्कुमल्लि लवणोवकाळोवस्वयंभूरमणसमुद्रश्चलात्रययं कळेबोडे प्रकृतगच्छमक्कुमीयाद्युत्तरगच्छगळिदं:—

# पदमेत्ते गुणयारे अष्णोष्णं गुणिय रूव परिहीणे । रूजनगणेणहिये महेण गुणियंमि गणगणियं।।

| ?     | १६  | १६ | १६ | १६ | 8 | 8 | ٧ | 8 | 8 | क्षी |
|-------|-----|----|----|----|---|---|---|---|---|------|
| ą     | 8 € | १६ | १६ |    | 8 | 8 | 8 | 8 |   | वा   |
| २     | १६  | १६ |    |    | 8 | 8 | 8 |   |   | 3    |
| 2     | १६  |    |    |    | 8 | R |   |   |   | का   |
| २     | ?   |    |    |    | ? |   |   |   |   | स्र  |
| धन ऋण |     |    |    |    |   |   |   |   |   |      |

अत्र प्रकुर्णात्रप्रकोनानिर्मित्तं पुश्करसमुदस्य द्विणणोडर्षीवर्गसण्डानि आदिः बोडशगुणोत्तरसर्वद्वीय-समुदर्सस्यार्थं समुद्रवयात्राकोन गच्छः धनमानीयते। 'यदसेने गुणवारं अण्णोणं गुणियः', अत्र गच्छो द्वीपसागर-

इस प्रकार स्वयंभूपमण पर्यन्त जानना चाहिए। सो सर्वत्र एकको आदि लेकर चतुर्गुणा उत्तरोत्तर ऋण और दो को आदि लेकर सोलहगुणा उत्तरोत्तर घन करनेसे लवण ससुद्र समान सण्ड आते हैं।

#### लवण समृद्र समान खण्डोंका प्रमाण लानेके लिए रचना—

समुद्र धनराशि ऋणराशि

|         |            |    |    |    | 6  |   |   |   |   |   |  |
|---------|------------|----|----|----|----|---|---|---|---|---|--|
| क्षीरवर | 2          | १६ | १६ | १६ | १६ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| वारणीवः | ् <b>२</b> | १६ | १६ | १६ |    | 8 | 8 | 8 | 8 |   |  |
| पुरुकर  | 1 7        | १६ | १६ |    |    | 8 | 8 | 8 |   |   |  |
| कालोद   | ۶          | १६ | 1  |    |    | 8 | 8 | - |   |   |  |
| लवणोद   | 12         | 8  | İ  |    |    | 9 | Ť |   |   |   |  |

यहाँ दो आदि सोलह सोलह गुणा तो घन जानना और एक आदि चौगुना चौगुना ऋण जानना। धनमें से ऋणको घटाने पर जो प्रमाण रहे उतने ही लवण समुद्र समान खण्ड जानना। जैसे प्रथम स्थानमें घन दो और ऋण एक। सो दो में से एक घटाने पर एक रहा।

20

१. व. <sup>°</sup>वर्गः आदिः ।

में बो गुणतंकलनसूर्वेष्टिविदं बनमं तंदु चतुर्विकातिलंडगळिदं लंब्हीयलेक्फलविदमं गुणियिसियपर्वातिस पृथ्वं निक्षिप्तसंख्यातस्वयंगुलगुणितवागच्छेणिमात्रकणसंकलितवनमं किंचि-दूनं माडुनिरलु दगरयभाजित १२३९ जगत्प्रतरमात्रं ऋणलेत्रमक्कु 🚊 १ मिदं ताबुदं तें-१२६९

इल्लि गच्छप्रमाणं द्वीपसागरंगळ 'संस्थार्घमेयप्पूर्वारंद गुणोत्तरत १६ मूलमे प्राह्ममक्कु ४ । सदुकारणविदं । पदमेसे गुणयारे बष्णोष्णं गुणियं एंदु गच्छमात्रद्विकगळं विग्गतसंवर्गं माडिदोडे

संख्यार्थमिति गृणोत्तरस्य १६ मृलं ४ गृहीत्वा गच्छतात्रहिकद्वयेषु परस्परं गुणितेषु रज्जुवर्गः स्यान् । 😑 😑 ७ । ७

सो छवण समुद्रमें एक खण्ड हुआ। दूसरे स्थानके दो को सोछहसे गुणा करने पर वत्तीस घन हुआ। और एकको चारसे गुणा करने पर चार ऋण हुआ। वत्तीसमें-में चार घटाने पर है॰ अठाईस रहा। सो दूसरे काछोदक समुद्रमें ठवण समुद्र समान अठाईस खण्ड है। तीसरे स्थानके वत्तीसको सोछहसे गुणा करनेपर पाँचसी वारह घन हुआ। और चारको चारसे गुणा करनेपर सोछह ऋण हुआ। गाँच सौ वारह में से सोछह घटाने पर चार सौ छियानवे रहे। सो इतने ही पुण्कर समुद्रमें छवण समुद्र समान खण्ड हैं। अव जळचर रहित समुद्रोंका क्षेत्रफळ कहते हैं—

श्यों द्वीप समुद्रोंका प्रमाण है उसमें से यहाँ समुद्रोंका ही प्रहण होने से आधा करें। इसमें से जल्पर सहित तीन समुद्र घटानेपर जल्पर रहित समुद्रोंका प्रमाण होता है। वहीं यहाँ गच्छ जानना। सो दो आदि सोल्ह सोल्ह गुणाधन कहा था। सो जलपरहित समुद्रोंके धनमें कितना क्षेत्रफल हुआ इसे कहते हैं—

ंपरमेत्ते गुणयारे सूत्रके अनुसार गच्छ प्रमाण गुणकारको परस्परमें गुणा करके २० जसमेन्ते एक पटाओ। तथा एक हीन गुणकारके प्रमाणसे भाग दो। तथा मुख अर्थात् आदिस्थानसे गुणा करो। तब गुणकाररूप राक्षिमें सबका जोड़ होता है। यहाँ गच्छका प्रमाण तीन कम द्वीपसागरके प्रमाणसे आथा है। सो सब द्वीप समुद्रोंका प्रमाण कितना है यह कहते हैं—

एक राजुके जितने अर्द्धक्छेद हैं उनमें एक लाख योजनके अर्द्धक्छेद, एक योजनके २५ साठ लाख अड़सठ हजार अंगुल्लोंके अर्द्धक्छेद और सुच्यंगुलके अर्घक्छेद तथा मेरुके उत्तर प्राप्त हुआ एक अर्घक्छेद, इतने अर्घक्छेद घटानेपर जितना शेष रहे उतने सब द्वीप समृद्र हैं। और गुणोत्तरका प्रमाण सोलह हैं। सो गच्छ प्रमाण गुणोत्तरका परस्परमें गुणा करो। सो एक राजुकी अर्घक्छेद राशिसे आचे प्रमाण मात्र स्थानोंमें सोलह स्सोलह रखकर परस्परमें गुणा करतेसे राजुका वर्ष होता हैं। सो कैसे हैं यह कहते हैं—

३० १ म संस्यातमेयप्पुद<sup>°</sup>।

रज्जुनार्गं पृट्टुगुं। कवपरिहीणे। कपमेकप्रवेशमर्दीरदं हीनमादोडिडु ७ १७ कजगगुणेणहिये ७ १७।१५ मुहेण गुणियम्म गुणगणियं = २।१६।१६ मुखं पुष्करसमुद्रमण्डु। सत्त-७।७।१५ मिदं संकलितवनमं चतुष्टिश्वतिलांडंगळियमुं जबूहीपक्षेत्रफळींवयमुं योजनांगुलगळ वर्गांवियम्

विवक्षित गच्छके आधा प्रमाणमात्र विवक्षित गुणकारको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही प्रमाण विवक्षित गुणकारका वर्गमूल रखकर परस्परमें गुणा करनेपर होता है। जैसे विवक्षित गच्छ आठके आवे प्रमाण चार जगह विवक्षित गुणकार नौत रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पैसठ सौ इकसठ होते हैं। वही विवक्षित गच्छमात्र आठ जगह विवक्षित गुणकार नौत वर्गमूछ तीन रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पैसठ सौ इकसठ होते हैं। वही विवक्षित गच्छमात्र आठ जगह विवक्षित गुणकार नौका वर्गमूछ तीन रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पैसठ सौ इकसठ होते हैं।

इसी प्रकार यहाँ विवक्षित गच्छ एक राजुके अर्थच्छेदके अर्थच्छेट प्रमाण मात्र जगह सोटह-सोटह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही राजुके अर्धच्छेद मात्र सोलहका वर्गमूल चार-चार रखकर परस्परमें गुणा करनेपर प्रमाण होता है। सो राजुके अर्धच्छेद मात्र जगह दो-दो रखकर गुणा करनेपर राज होता है और उतनी ही जगह दो-दो बार दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर राजका वर्ग होता है। सो जगत्मतरको दो बार १५ सातका भाग देनेपर इतना ही होता है। उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसको एक हीन गुणकारके प्रमाण पन्द्रहसे भाग दें। यहाँ आदिमें पुष्कर समुद्र है उसमें लवणसमुद्र समान खण्डोंका प्रमाण दोको दो बार सोलहसे गुणा करे जो प्रमाण हो उतना है, वही मुख है। उससे गुणा करे। ऐसा करनेपर एक हीन जगत्प्रतरको दो सोलह-सोलहका गुणकार और सात सात पन्द्रहका भागहार हुआ। अथवा राजुके अर्धच्छेद प्रमाण सोखहका वर्गमुख चार-को रखकर परस्परमें गुणा करनेसे भी राजका वर्ग होता है। अथवा राजुके अर्धच्छेद प्रमाण स्थानोंमें दो-दो रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेसे राजुका प्रमाण होता है और राज प्रमाण स्थानोंमें दो-दो रखकर परस्परमें गणा करनेसे राजका बर्ग होता है। सो ही जगत्मतरमें दो बार सातसे भाग देनेपर भी इतना ही होता है। इसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसे एक हीन गुणकार पन्द्रहसे भाग दो। इसको मुखसे गुणा करो। सो यहाँ आदिमें पुष्कर २५ ससुद्र है उसमें छवणससुद्रके समान खण्डोंका प्रमाण दोको दो बार सोछह्से गुणा करो २×१६×१६ उतना है। वही यहाँ मुख्न है उसीसे गुणा करो। ऐसा करनेसे एक कम जगत्प्रतरको दो, सोलह-सोलहसे गुणा और सात, सात, पन्द्रहसे भाग हुआ यथा = <sup>२.×१६</sup>×१६ । एक छवण समुद्रमें जम्यूद्वीपके समान चौबीस खण्ड होते हैं । अतः इस राशिमें चौबीससे गुणा करना। और जम्बृद्वीपके क्षेत्रफलसे गुणा करना। एक योजनके सात लाख अड़सठ हजार अंगुल होते हैं। यहाँ राशि वर्गरूप है और वर्गराशिका भागहार

20

प्रतरांगुर्लावदं गुणिस बळिक्कं :-विरल्विदासीवो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणह्वाणि ।

तेसि जण्णीण्णहवे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥

एंदु लक्षयोजनच्छेदौमात्रहिकह्र येगळ संवर्गजनितलक्षयोजनवर्गीविवस् येकयोजनोगुलच्छेद-५ सात्रहिकह्रयसंवर्गजनितएकयोजनोगुलंगळ वर्गाविदस् भेरुमध्यच्छेदमो वर हिकवर्गीविदस् जल-चरसहितसमुद्रत्रयञ्जलात्रयव गुणोत्तरगृणित्यनप्रमितविवस् १६।१६।१६ गृणिसस्पट्ट प्रतरांगलविवे भागिसि भाज्यभागहारंगळं निरीक्षितिः—

जम्बूदीपक्षेत्रफलयोजनाञ्चलवर्गप्रतराञ्चलैः सगुण्य पश्चात्—

विरलिदरासीदो पण जैनियमेत्ताणि हीणरूवाणि ।

विराजदरासादा पण जानवमत्तााण हाणरूवााण तैसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ।

हति क्रक्षयोजनछरमानद्विक्ययेर्गातन्त्रयोजनवर्गण एक्योजनाङ्गुलछरमानद्विक्ययेर्गनितिकागेननाह्गुल-वर्गेण सेक्सप्यच्छेदस्य द्विक्यगण जल्यरासुद्रशलकात्रयस्य गुणोत् त्यवेन च १६। १६। १६ हृतप्रतराहणुकेन गुणकार वर्गरूप होता है अतः सात् छास्त अङ्गस्ट हजारका दो बार गुणा करना होता है।

सुच्यंगुळके वर्गको प्रतरांगुल कहते हैं अतः इतने प्रतरांगुलोंसे उक्त राशिको गुणा करना। १५ पश्चान 'विरिहरासीदो' इत्यादि करणसूत्रके अनुसार द्वीप समुद्रोंके प्रमाणमें-से राज्के अर्घच्छेदोंमें से जितने अर्घच्छेद घटाये हैं उनके आधे प्रमाणमात्र गणकार सोलहको परस्परमें गणा करनेसे जो प्रमाण हो उसे उक्त राजिका भागहार जानना। सो यहाँ जिसका आधा प्रहण किया उस सम्पूर्ण राशि प्रभाण सोलहके वर्गमूल चारको परस्परमें गुणा करनेसे भी वहीं राशि आती है। सो अपने अर्धच्छेद प्रमाण दो-दोके अंकींको परम्परमें गुणा करनेसे २० विवक्षित राशि होती है। यहाँ चार कहे हैं अतः उतने ही मात्र दो बार दो-दों के अंशोंको परस्परमें गणा करनेसे विवक्षित राशिका वर्ग आता है। तदनुसार यहाँ लाख योजनके अर्धच्छेद प्रमाण दो बार दो-दोके अंकोंको रखकर परस्परमें गणा करनेसे एक लाखका बर्ग आता है। एक योजनके अंगुळके अर्धच्छेद मात्र दो बार दो-दोको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे एक योजनके अंगुल सात लाख अडसठ हजारका वर्ग आता है। मेरुके ऊपर २५ आनेवाले एक अर्धच्छेद मात्र दो दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे चार हुआ। सुच्यंगुलके अर्धच्छेदमात्र दो-दोको रलकर परस्परमें गुणा करनेसे प्रतरांगुल हुआ। ये सब भागहार होते हैं। तथा जलवरवाले तीन समुद्र गच्छमें-से कम किये हैं अतः गुणोत्तर मोलहका तीन बार भाग होता है। इस प्रकार जगत्प्रतरमें प्रतरांगल, हो, सोलह, चौबीस और सात सौ नब्बे करोड छप्पन लाख, चौरानवे हजार, एक मी पचास तथा सात लाख अडसठ हजार. ३० सात लाख अड्सठ इजार तो गुणकार हुआ। तथा प्रतरांगुळ, सात, सात, पनद्रह, एक लाख, एक लाख, तथा सात लाख अड़सठ हजार, सात लाख अडसठ हजार और चार और सोलह-सोलह-सोलह भागहार हुआ। इनमें-से प्रतरांगुल, दो बार सोलह, दो बार सात लाख अडसठ हजार ये गणकार और भागहारमें समान हैं अतः इनका अपवर्तन हो जाता है। गणकारमें दो और चौबोसको परस्परमें गणा करनेसे अडवालीस होते हैं. तथा भाग-

<sup>ै</sup> १. स छेबंगल ।

च्या २ । १६ । १६ । २४ । ७९०५६९४१५० । ७६८०००। ७६८००० ४ । ७ । १५ । १ स्त्र । ७९०५६९४१५० । ७६८००० । ४ । १६ । १६

अपर्वित्ततं = ७९०५६९४१५० हारांगळं गुणिसिबोडिडु = ७९०५६९४१५० इवनपर्वात्तसुर ७ । ७ । १ रू १ रू । ४।५

्र.८००००००००० क्रममं ते वीडे भाष्यदि भागहारमं भागिसिद शेषमे भागहारमक्तुं मंतु भागिसुत्तिरकु बगरय भक्त-जगत्प्रतरप्रमितमक्कु 💄 । १ । ई संकलनमनबोळिप्यं ऋणं पबमेते इत्यादिद्वंद गक्छार्द्वनिमित्तं

े १२। ३९ गुणोत्तरद मुळं प्राह्ममध्यवरिंदं गुणोत्तरं नाल्कदर मुळमरडॉरंदं रज्जुछेदंगळ विरक्रिस वॉम्मत-

संवर्ग्ण माडिबोडे रज्जु पुरदुर्गु । रूबपरिहोणे रूपमेकप्रवेशमर्वार्थ्य परिहोन माडिबोडिर्डु ज रू कृगगुणेणहिए ७ व मुहेण गुणियीम गुणगणियं। मुखं पुरूरसमुद्रमप्पुर्वार पविनारीर गुणिसिन् वोडिबु २- १६ इवं चतुज्जियातिखंडगींळवंम् जंब्द्वीपक्षेत्रफळविंबम्ं एकयोजनांगुलंगळ प

भक्त्वा भाज्यभागहारान् निरीक्य= ४ । २ । १६ । १६ । २४ । ७९०५६९४१५० । ७६८००० । ७६८०००। ४६००० । ४८०००। ४ । १६ । १६

अपवस्यं = ७९०५६९४९५० | हारान् परस्परं गुणियत्वा = ७९०५६९४९५० | ७ । ७ । १ छ । १ छ । ४ । ५

भक्ते साधिकधगरयभक्तज्ञगरप्रतरं स्यात् = १। अत्रत्य ऋषमानीयते 'पदमेते गुणयारे अण्णोण्णं गुणिय' अत्रापि १२२९

गच्छार्थस्वाद गुणोत्त रचतुष्कस्य मृत्रं गृहीस्वा गच्छमात्रद्विषेतु परस्पर गुणितेषु रज्जु—स्वपरिहीर्ण—स्कण ७

हारमें पन्द्रह और सोछहको परस्परमें गुणा करनेसे दो सौ चाळीस होते हैं। इसे अड़ताळीस-से अपर्वार्तत करनेपर भागहारमें पाँच रहे। इस प्रकार करनेसे स्थिति इस प्रकार रही— = ४।२।१६।१६।२४। ७९०५६९४४०। ७६८०००। ७६८००० अप्बर्तन करनेपर १५

हाजाजारभार छ., रख. । जहरं २००० । जहरं २००० । हा १६ । १६ । १६ । १६ । ७०० जहरं १४ । जिल्ला करने पर जिर्दे १४ । जिल्ला करने पर जार के अंकोंसे जाजार है । से सागहारों को परस्पर में गुणा करने पर जोर बनको गुणकार के अंकोंसे जाजार पर पराशिमें सर्वक्षेत्र फळ 'साधिक धगरय' अर्थात् कुछ अधिक बारह सी जनतालीससे माजित कगस्त्रतर प्रमाण होता है । अव कृण लाना है । सो जलकर सहित समुद्रोंका ऋणस्य क्षेत्रफळ छाते हैं— 'पदमेले गुणवार' इत्यादि सूत्रके असुसार गणकमात्र प्रकार वारका परस्पर में गुणा करने एवर से सी राजुके अर्थच्छेत काचे प्रमाण वारको २० परस्पर में गुणा करने एक राजु होता है । वहाँ गल्छ सर्वद्वीय समुद्रोंकि प्रमाण खाया है । अतः गुणकार वारका वर्गमूल दो प्रहण करना । सन्पूर्ण गच्छमें एक राजु के अर्थच्छेद कहे हैं । अतः एक राजु के अर्थच्छेद मात्र दोको परस्पर में गुणा करने एक राजु का प्रमाण होता है वह जारत अर्थाका सातवा माग होता देव समें एक घटनोपर जो प्रमाण हो चसको एक होन गुणकार तीन से भाग हैं। वसमें एक घटनोपर जो प्रमाण हो चसको एक होन गुणकार तीन से भाग हैं। वसा पुरू के अपेका आदि स्थानमें प्रमाण सोलह है २५

10

बर्मांदवम् प्रतरागृलांदवम् गुणिति बळिककं "बिर्चळवरातीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूवाणि । तेति अक्योग्णहवे हारो उप्पन्नरातिस्त" एंडु ओंडु लक्षयोजनंगळिवम् एकयोजनंगुलंगळिवम् मेरुमध्यच्छेदवद्विकांदवम् जलवरसहितसमुद्रज्ञलाकात्रयणनितपुणोत्तरप्रनांददम् । ४ । ४ । गूणि-सत्यदृ सूच्यंगुलं भागहारमञ्जू १६ । ४ । २४ । ७५०५६९४५० । ७६००० । ७६८०० निवन-७३ । २ । १ ल । ७६८०० । २ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ ।

५ पर्वोत्तिसिबोडे संख्यातसूच्यंगुलप्रमितजगच्छ्रेणिगळप्युववं २३ किचित्रूनं माडिबोडिडु =१ १२३९

ू ... मुजेण हिये – ३ मुहेण १६ । गुणविम्म गुणविणय – ३ । १६ । इदं चतुर्विञ्चतिखण्डजम्बूद्दीपश्रेत्रफलेक्योज-७

माङ्गुलवर्गप्रतराङ्गुलै. संगुष्य पश्वात्—

विरलिंदरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूपाणि । तेति अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥

इति लक्षयोजनैरेकयोजनार्गुलैमेरे च्छेदस्य द्विकेन समुद्रशलाकात्रयजगुणोत्तरघनेन च । ४ । ४ । ४ ।

9898

हतमूक्यट्रगुलेन भक्त्या——।१६।४।२४।७९०५९४४९०।७६८०००।७६८००० अपवृतिते संस्थात-७३।२।१७७।७६८०००।२।४।४।४ सुम्बद्रगुलप्रमितजगच्छोणमात्र भवति – २१।अनेन किचिट्नतं =१ पुर्वोक्तं साधिकथगरसमक्तंत्रगल्यत्सारं

उससे गुणा करें। ऐसा करनेसे एक कम जगतश्रेणिको सोलहका गुणकार व सात और तीनका भागहार हुआ। इसको पूर्वोक्त प्रकारसे चौबीस खण्ड, जम्बूद्वीपके क्षेत्रफल रूप योजनोंके प्रमाण और एक योजनके अंगुलोंके वर्ग तथा प्रतरांगलोंसे गुणा करो। पश्चात् (वरिलितरासीदो इत्यादि सूत्रके अनुसार गच्छमेंसे जितने राजूके अर्थच्छेद घटायें हैं उसका आधा प्रमाण चारके अंकोंको परस्परमें गणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना भागहार जानना । जिस राशिका आधा प्रमाण लिया उस राशिसात्र चारके वर्गमूल दोको परस्परमें गुणा करनेपर एक लाख योजनके अर्घच्छेद प्रमाण दओंको परस्परमें गुणा करनेसे एक लाख हुए । एक योजनके अंगुरोंके अर्धच्छेद प्रमाण दुशोंको परस्परमें गुणा करनेसे सात लाख अड़सट हजार अंगुल हुए। मेरके मध्यमें एक अर्धच्छेदके दुने दो हुए। सूच्यंगुलके अर्धच्छेर प्रमाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे सुच्यंगुळ हुआ । ये सब भागहार हुए। तीन समुद्र घटाये थे सो तीन बार गुणोत्तर चारका भी भागहार जानना। इस तरह एकहीन जगतश्रीणको सोलह, चार, चौबीस, और सात सौ नब्बे करोड़ छप्पन लाख चौरानचे हजार एक सौ पचास तथा सात लाख अइसठ हजार और सात लाख अड्सठ हजारका तो गुणकार हुआ। तथा सात, तीन, और सूच्यंगुल और एक लाल, और सात लाल अइसठ हजार तथा दो, चार, चार, चारका भागहार हुआ। लाल, जार चार्च अन्तर्वात अन्तर्वात । १ होन ज. क्रे.।१६।४।२४।७९,०५६९४१५०।७६८०००।७६८००० । अपवर्तन करनेपर संस्थात-

१. व. मेरमवध्यक्छे ।

पूब्योक्तवगरय भक्तजगरप्रतरसात्रऋणकोत्रं सिद्धमाडुदारुगक्षेत्रमं रज्जुप्रतरसात्रकोत्रदोळ् – सम-४९ च्छेदं माडिकळिदोडे शेषमिडु –११९० इदंनपर्वात्तसळेंदु भाज्याँद भागहारमं भागिसिदोडे ४९।१२३०

ऋणक्षेत्र सिद्धम् । इद रज्जुप्रतरे = समच्छेदेनापनीय = ११९० अपवर्तनार्यं भाज्येन भागहारं भक्त्वा ४९ ४९ । १२३९

88

साधिककाम ५१ भक्तजगरप्रतरं विवासितक्षेत्रस्य तल्रस्पर्शो भवति = १ । इदमूब्बस्पर्शग्रहणार्यं जीवोस्सेघजनित-। .

संख्यातमूच्यद्गुलेर्गुणितं शुभलेश्याना स्वस्थानस्वस्थानस्पतों भवति = २३। इदं दृष्ट्वा तेजोलेश्यायाःस्वस्थान- १०

स्वस्थानापेक्षया क्ष्रीकामध्येपमागः स्गर्कः इत्युवनम् । विद्वारवस्वस्याने बेदनाकदायवीक्रियकसमृत्याते च तेमोकेदयाया अष्टचनुर्दगमागः किचिद्रनः स्यात् । ८- कुतः ? सनत्कुमारमाहेन्द्रजाना तेनोकेस्योत्कृष्टावाना

सूच्यंगुळसे गुणित जगतश्रीण मात्र क्षेत्रफळ हुआ। इसे पूर्वोक्त धनराशिक्ष क्षेत्रफळमेंन्से घटाना चाहिए। सो किवित्हीन साधिक बारह सी उनताळीससे भाजित जगस्त्रतर प्रमाण सर्वजळचर रहित समुद्रीका ऋणकर विजयक हुआ। इसको एक राज्यू रूटचा चौहा तथा १५ जगस्त्रतर उनवासकाँ भाग मात्र रुज्य प्रतर्शक्षेत्रसे समच्छेह करके घटाइए। तब जगस्त्रतर में ग्यारह सी नन्वेका गुणकार और उनचास गुणा बारह सी उनताळीसका भागहार हुआ। ज. प्र. ४१२०। अपवर्तन करनेके छिए भाज्यसे भागहारमें भाग देनेपर साधिक इक्यावनसे भाजित जगस्त्रतर प्रमाण विवक्षित क्षेत्रका प्रतरक्ष्य तळस्या होता है। इसको कँचाईका स्पर्ध प्रहण करनेके छिए जीवोक्त प्रतरक्ष्य तळस्या होता है। इसको कँचाईका स्पर्ध प्रधान इस्थानस्वर भाजित जगस्त्रतर मात्र प्रभुग्ध करनेपर इछ अधिक इक्यावनसे भाजित संस्थात सुच्यंगुळसे प्रमाण संस्थानस्वर्धान सम्बन्धानस्वर्धानको अपेक्षा स्पर्ध छोता है। इसको देखकर तेजोठेस्थाका स्वर्धानन्वस्थान सम्बन्धा स्पर्ध होता है। इसको देखकर तेजोठेस्थाका स्वर्धानन्वस्थानको अपेक्षा स्वर्ध जीवन अस्वर्धान-वस्थानको अपेक्षा स्वर्ध जीवन अस्वर्धानम्बन्धा स्पर्ध होता है। इसको देखकर तेजोठेस्थाका स्वर्धानन्वस्थानको अपेक्षा स्वर्ध जीवन अस्वर्धना अस्वर्धना स्वर्धान-वस्थान सम्बन्ध सात्र अस्वर्धना मात्र प्रकृष्ट है।

त्रैराशिकसिद्धमक्कुमदे ते बोर्ड सातत्कुमारमाहेंबकत्यववेवकंळ्ये तेजीलेक्योत्कृष्टांशं संभविषुपु-मप्पुर्वीरवेमवर्गाळ्ये विहारं मेगच्युतकत्यपर्धातमक्कुं केळ्ये तृतीयपृष्वीपर्ध्यतमक्कुमदु कारण-मागि अष्टरज्जूत्त्वेयम् एकरज्जुप्रतरसुमककु ब्रद्ध मंतागुत्तं विरल् तृतीयपृष्टिवय पटल-३८३

५ किचिद्रनाष्टचुद्रवेशभागमभ्कुमे देरिवृदु । भवनत्रयसंभूतर्ग्यामितेयवकुमेके दे।डे :— "भवणितयाण विहारो णिरयति सोहस्मजगळ पेरंतं ।

उवरिमदेवपयोगेणच्चुदकप्पोत्ति णिहिट्टो ॥"

एंबितु पेळत्यद्दुबप्युवरिदं भवनत्रवसंजातागे त्लं केळगे तृतीयपृथ्वीपय्यंसे सेशे सीधर्मा-पुगलपय्यंते स्वैरविहारमञ्जू । मेगणवेबप्रयोगीद्वसच्युतकत्पप्य्यंते विहारमव्यु । मारणतम् दूधात-१० पदबोळ् तेजोलेस्येगे किचित्रनमचचुद्दर्शभागक्षेत्रं स्पर्धमक्कृमेकं दोडे तेजोलेस्याजीयंगळ् भवन-त्रयसंभूतमेण् सौधर्मेशानसानत्कुसारमाहेंद्रकत्पजर्मण् तृतीयपृथ्वीयोळिहंबग्गळ्गे हेवस्यास्भाराध्य-

जयवंषोऽच्युतान्ततृनीयपुरूवम्तं निहास्त्रभवात् । पृथ्वीयटङ≀हिताधस्तत्रयोजनामायनयनात् प्र≅१८ २८६ ६ तः १इ ≅ ८~इति नैराणिकलक्ष्यस्य च तत्प्रमाणत्वात् । अथवा भवनत्यस्य उपयंप स्वरं सौपर्महयनृतीय-

पुष्यपन्त देवस्योगेन अञ्जुतान्त च जिहारसद्भावात् तावान् संभवति । मारणान्तिकसमुद्गते ते तोलेश्याया किचि-दूरनव बतुर्दशभागः भवनत्रयसीधर्मचतुष्कजाना तृतीयपूर्वक्या स्थितवा अष्टमपुष्वीगविश्ववादरपर्याप्तृत्वकार्यसु जत्मतु मुक्ततसमुद्यातदण्डाना संभवति । ९-तैस्रशहारकसमृद्याते सथ्यातचनार्गलानं ६ ९ देवलिसमृदद्या-

१४ र-राजा

ययासंभवमागि इरुव ३- संभविषुगृगैर्वरित ३-२ दनियममक्कुं ॥ १४ १४२

तीरत न मंभवति । उपपादपरे किविद्दृत्रद्वपर्षेषपुर्दश्वभागः । तनु तैजोकेत्यतस्यपरिषतैः सानस्क्रुमारमाहेन्द्रान्तं क्षेत्रे स्पृष्टे विरुष्टृत्येयात् विविद्गतिषत्तृद्वश्वभागः कथः तोध्यते सौधर्मद्वयादुपरि गंव्यातयोजनानि गत्वा मानस्क्रात्वश्वमारभ्यो द्वयमंत्रवृद्धये परित्वसाक्षिः तत्त्वपरी च तैजोकेत्या नास्तीति कैपाचिद्वपरीक्षयणात् १५ विद्यात्मितर्वरमात्राणां न्वानवर्यन्तपृत्पादयंभवादाः । चजव्यतिकोकेत्यतिकृत्वासान्ताना मनस्कृत्यात्मारमाहेन्द्रान्तिमनकेत्वकर्तात्वाद्वातः मनस्कृत्यात्म स्वावस्त्रियाः ॥५५४॥

बटे चौदह स्पन्ने होता है। तैजस समुद्घात और आहारक समुद्घातमें संख्यात घनीगृछ प्रमाण स्पन्ने है। तेजोलेड्यामें केवलि समुद्घात नहीं होता। उपपाद स्थानमें चौदह राजूमें-से डेड राजूसे कुल कम स्पन्न होता है।

अंका-ने तोलेश्यावाले जीव उपपाद करते हुए सानत्कुमार माहेन्द्रके अन्त तक क्षेत्र-का स्पर्भ करते हैं और सानत्कुमार माहेन्द्रके अन्त तक तीन राज्की ऊँचाई है अतः चौदह राजमें से कुछ कम तान राज स्पर्भ क्यों नहीं कहा १

समोधान—सीधर्म ऐंशान स्वर्गसे उत्पर संक्यात योजन जाकर सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गोक प्रारम्भमें डेद राज्ज जानेपर सानत्कुमार माहेन्द्र राज्जि प्रारम्भमें डेद राज्जि जैंनाई समाप्त होती है। उसके आगे डेट राज्ज जानेपर सानत्कुमार माहेन्द्रका अनितम पटक है। उसमें कीजियन विद्या किएती आगोर्थोका प्रव्यक्त होता है। अथवा चित्रा पृथ्वीपर स्थित तिर्यंच और सनुष्योका उपपाद ऐसान स्वर्ग पर्यन्त होता है। इससे किंचित न्यून डेद राजु मात्र स्पर्श कहा है। गायामें आये 'च' शब्द से तेजीलेस्याके चत्कुष्ट अंशसे मरे हुआंका उपपाद सानत्कुमार माहेन्द्रके अन्तिम चक्तामा इन्द्रकके अणीबद्ध विमानोमें होता है ऐसा कहने वाले आचार्योक अभिप्रायसे यथासम्भव तीन भाग भी स्पर्श सम्भव होनेसे कोई नियम वहीं है। ॥४४॥।

१. म योलाक्केलंबर् । २. म <sup>°</sup>रिदुवदनि ।

पद्मलेख्येजनेबंगळ्ने स्वर्ज वेळल्वड्नुं :--पम्मस्स य सङ्घाणसम्बद्धादद्गेसु होदि पढमवदं । अडचोद्दस्स भागा वा देखणा होति णियमेण ॥५४८॥

पद्मलेह्यायाः स्वस्थानसमृद्घातद्विकेषु भवति प्रथमपदं । अष्टचतुर्दर्श भागा वा देशोना ५ अवंति निष्यमेन ॥

पद्मलेक्याजीवंगळ्) वादाब्बर्विवं स्वस्थानस्वस्थानपदरोळुम्पेक्द लोकासंख्यातैकभागं स्पर्कामक्कुं = २३ विहारदत्स्वानदोळु प्रथमपदं स्पर्शं किविहुनाष्टचतुर्देशभागमक्कुमंते वेवना-

कथायवैक्रियकसम्भुद्धातपदंगळोळमण्टचतुर्द्शभागं किचिद्रतभागियक्कुं। मारणांतिकसमृद्धात-दोळं किचिद्रताप्टचतुर्द्शभागमेयक्कुमेके बोडे पद्मलेक्ष्याजीवंगळु पृष्टिय्यव्यतस्पतिगळोळु पुट्टरपु-१॰ वर्षिदं। तैज्ञससगुद्धातदोळं आहारकसमृद्धातदोळ पद्मलेक्ष्याजीवंगळ्यो प्रायेकं संख्यातधर्नागुरुमे स्पर्शनक्कं केवलिसमद्धातमा लेक्सजीवंगळोळ संभवमपुद्शिदमिल्लः:—

> उववादे पढमपदं पणचीद्दसभागयं देखणं । उपपादे प्रयमपदं पंचचतृहं शभागा देशोनाः ।

उपपादरोजु प्रथमपर्व स्पर्न कातारसहस्रारपत्यंतं पदालेख्याजीवं संभवमप्पुर्वारं पंच बतुर्द्दं का १५ भागामक किविडनेगळपुर्व ५-। शुक्ललेखाजीवंगच्या स्पर्धामं पेळवर्षः :---

> सुककस्स य तिहाणे पढमो छच्चोद्दसा हीणा ॥५४९॥ शक्ललेश्यायाः त्रिस्थाने प्रथमः षटचतह ज भागाः हीनाः॥

पद्मलेख्याना बाशस्वात्स्वस्थानस्यस्थानपदे प्रागुक्तलोकासंस्थातंकभाग स्पर्वो भवति 🛎 २ 🔋 । बिहारत्र-। ५१

स्वन्याने बेदनाकषायबैक्षियकसमुद्धातेषु च किचिद्रनाष्टवसुर्दाभाग । मारणान्तिकममुद्दातोऽणि तस्यैव २० पद्मकेष्यजीवानां पृथिव्यव्यनस्थितपृत्पत्तिसंभवात् । तैजगाहारकममुद्धातया सन्यातपनाङ्गुरुति ६ वृ केविलसमृद्धातोऽत्र नास्ति ॥५४८॥

> जपप।द≀दे स्पर्शः शतारमहस्रारपर्यन्तं पद्मलेश्यासभवान् पञ्चवतुरंभभागाः किचिद्ना भवन्ति । ५ − । १४

पपलेश्यावाले जीवोंका स्वस्थानस्वस्थानपदमें पूर्वोक प्रकारसे लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्ध होता है। विद्वाप्तरस्थानमें और वेदना कवाय तथा वैक्रियिक समुद्दातोंमें उक्त कम जाठ भाग स्पर्ध होता है। माराणानिक समुद्दातांमें चौदहमें से कुछ कम जाठ भाग स्पर्ध होता है क्योंकि पदालेश्यावाले जीव पृथिवोकाय, जलकाय और वनस्पितकायमें उत्पन्त होते हैं। तैजस और आहारक समुद्दातमें स्पर्ध संक्षात चनामुल है। केवली-ममुद्दात इस लेक्यामें नहीं होता।।५४८।।

पद्मलेख्यावार्लोका उपपाद शतार सहस्रार स्वर्गपर्यन्त सम्भव होनेसे उपपादपदमें ३० स्पर्श चौदह भागोंमें-से कुछ कम पाँच भाग होता है। शुक्ललेक्यात्रीयंगच्या स्वस्थानस्वस्थानदोलु गुन्नं तेजोलेक्ययोज्येक्व लोकासंख्यात भागमक्कुं =२९ विहारवत्स्वस्थानमाविद्यागि वेदनाकवायवैकियकमारणांतिकसमृद्घात-

पर्यंतं पंजपर्वगळोळु प्रथमपदं स्पर्दा देशोन षट्जनुद् शमागं प्रत्येकमक्कुं। तैजससमुद्धातवोळं आहारकसमुद्धातवोळं प्रथमपदं स्पर्दा प्रत्येक संस्थातधनांगुळप्रमितमक्कु । ६३ ॥ केविलसमुद्धात-पद्योळपेळवं ।

> णवरि समुग्वादिम्म य संखातीदा हवंति मागा वा । सन्वो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिविदहो ॥५५०॥

विशेषोऽस्ति समुद्घाते च संख्यातीता भर्वति भागा वा । सर्व्यो वा खलु लोकः स्पर्झो भवति इति निर्दिष्टः ॥

केवलिसमुद्धातवोळ्विशेषशुंटवायुवें वोडे स्वस्थानबोळं विद्वारमञ्कू वंडसमुद्धातवोळ् १० स्पर्धा क्षेत्रवोळ्येळवंते संक्यातप्रतरांगुरुपाणतजगण्डेणिमात्रमञ्जू १ १। मिवनारोहणावतरण-विवक्षीयंवं द्विगुणिसिबोडे वडसमुद्धातवोळ्ट स्पर्धामन्कुः—४। १। २। पृष्कीभिमुखस्वितोपविष्ट-कवाटसमुद्धातवोळ्ट स्पर्धी संख्यातसृष्टगुलप्रमितजगल्प्रतरमन्कुः = २१। मदनारोहणावरोहण-निमित्तं द्विगुणिसिबोडे पृष्कीभिमुखस्थितोपविष्टकवाटसमुद्धातारोहणावतरणस्पर्धामन्कुं =२१२।

शुक्लकेश्याजीवाना स्पर्धाः स्वस्थानस्वस्थाने तेजोलेश्यावल्लोकासंख्यातैकमागः = २ १ विहारवत्स्वस्थाने १५

वेदनाकपायवैक्रियिकमारणान्तिकसमृद्यातेषु च देशोनषट्चतुर्दशभागः ६- तैवसाहारकसमृद्यातयोः संख्यात-१४ धनाञ्जलानि ६ **१**॥५४९॥

केचिक्समृद्धाते विश्लेषः, स क. ? दण्डसमृद्धाते स्पर्धः क्षेत्रवत् संस्थातप्रतराङ्गुलहत्वजगन्छ्रीणः - ४। १ स च हिंगुणितः आरोहणावरोहणवण्डमोर्भवति । - ४। १। २। पूर्वाभिमृक्षस्यतोपिष्टकवाट-समृद्धाते संस्थातसुच्यङ्गुक्रमात्रवण्यार्भवति = २ १ स च हिंगुणितः आरोहणावरोहणयोर्भवति = २ १। २

पुष्तकेश्वरावाले जीवोंका स्पर्ध स्वस्थान-स्वस्थानमें तेजोलेश्याकी तरह लोकका २० असंस्थातवाँ भाग है। विहारवस्त्वस्थानमें वेदना, कृषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिक समुद्रपातमें चौदह भागोंमें-से कुल कम लह भाग स्पर्ध है। तैजस और आहारक समुद्रातमें संस्थात पनागुल स्पर्ध है। १९४९॥

केवली समुद्धातमें विशेष है। वह इस प्रकार है—दण्डसमुद्धातमें स्पर्श क्षेत्रकी तरह संख्यात प्रतरांगुलसे गुणित जगतश्रीण प्रमाण है। सो वह विस्तारने और संकोचनेकी अपेक्षा दुना होता है। पूर्वाभिमुख स्थित या बैठे हुए कपाट समुद्धातमें संख्यात सुरुपंगुल

९८

| स्प | स्य = | वि =     | वे | <b>a</b> n | đ        | मा | ते | आ  | केविल समुद्घात उपपाद                             |                  |
|-----|-------|----------|----|------------|----------|----|----|----|--------------------------------------------------|------------------|
| ते  | = २१  | 58<br>C= |    | 54         |          |    | Ęg | Ęą |                                                  | ₹ <b>-</b><br>२८ |
| 4   | = 29  | 58       |    |            | 68<br>C- |    | €9 | Ęg |                                                  | 4-<br>88         |
| যু  | = २३  | £ -      | £- | £-         | €-       |    | Ęģ |    | वं पुरुक= उ=क= ≅ ठ प्र को<br>-४११२ =२११२ =२११२ ठ | £-               |

मत्तं अंतेयुत्तराभिमुलस्थितोपविष्टकवाटसमुद्द्यातदोळ् स्पर्शं आरोहणावतरणविवक्षीयदं द्विगुण-संख्यातसच्यंगुलप्रमितजगत्प्रतरमात्रमक्कं । = २०२ । प्रतरसमद्यातदोळ स्पर्शं लोकासंख्यात बह-भागमन्त्र 🍜 ८ मेके बीडे बातावरुद्धक्षेत्रींदवं लोकासंख्यातैक 🛎 १ भागींददं हीनमाद्वप्पु-बॉरंटं । लोकपुरणसमुद्रधातदोळ् सव्बंलोकं ≡ स्पर्शमक्कुमें दू पेळल्पट्टूद्र । खल् नियमदिवं ५ उपपाददोळु स्पर्शं किचिद्रन षट्चतुर्द्शभागमक्कु ६- मेकं बोडे शुक्ललेइयेयोळु आरणाच्युताव-

सानं विवक्षितमप्पूर्वारं वं पन्नेरङनेय स्पर्शाधिकारंतीवृद्दं । अनंतरं कालाधिकारमं गाथाद्वयद्विं पेळवपं ।--

काली छन्लेस्साणं णाणाजीवं पहच्च सञ्बद्धा । अंतोम्रहत्तमवरं एयं जीवं पड्च हवे ॥५५१॥

कालः षडलेश्यानां नानाजीवं प्रतीत्य सर्व्याद्वा । अंतरम्महर्तोऽवरः एकं जीवं प्रतीत्य भवेतु ॥

तथैवोत्तराभिम्त्वस्थितोपविष्ठकवाटस्यापि = २ 🤋 । २ प्रतरममृद्घाते लोकासस्यातबहुभागः 🗃 । वाताबरुद्ध-क्षेत्रेण लोकसंख्यातीक 🗷 १ भागेन न्युनन्वात । लोकपुरणसमद्वाते सर्वलोकः 💳 वलु नियमेन । उपपादपदे किचिद्रन-पट्चतुर्दशभागः ६- आरणाच्युतावसानस्यैव विविदातत्वात् ॥ ५५० ॥ इति स्पर्शाधिकारः । अय कालाधिकारं गायाद्रयेनाह-

१६ मात्र जगत्प्रतर प्रमाण है। वह भी विस्तारने और संकोचनेकी अपेक्षा दूना होता है। ऐसा ही उत्तराभिमख स्थित और उपविष्ट कपाट समुद्धातका भी होता है। प्रतर समुद्धातमें लोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण स्पर्श है क्योंकि वातवलयके द्वारा रोका गया क्षेत्र लोक-का असंख्यातवाँ भाग है और वह भाग प्रतर समुद्धातमें नहीं आता। लोकपूरण समुद्धात-में नियमसे सर्वलोक स्पर्श है। उपपाद पदमें चौदह भागों में से कुछ कम छह भाग स्पर्श है क्योंकि यहाँ आरण-अच्युत पर्यन्तकी ही विवक्षा है ॥५५०॥

कृष्णलेखाप्रभृति बद्दलेख्येगळगं कालं नानाजीवायेक्षेष्यिं सम्बाद्धियक्कुमेकजीवायेक्षेष्यिं जघन्यकालमंतर्स्मकृतमक्कुं।

उवहीणं तेचीसं सत्तर सत्तेव होति दो चेव ।

अद्वारस तेचीसा उक्कस्सा होंति अदिरेया ॥५५२॥

उदधीनां त्रयांस्वशन् सामद्रश समेव भवंति द्वावेवाष्टादश त्रयांस्वशन्त उरहृष्टा भवंत्यातिरेकाः॥ प्रयांस्वादसागरीयमंगळु ३३। सामद्रशामारीयमंगळु १०। सामद्रामारीयमंगळु १०। यसास्वयमारी कृष्णलेक्यात्रभृत्य शुभलेक्यात्रथंगळ्यात्रुक्त्य सामद्रश्यात्रभ्य सुर्वे त्रयांस्वयमारीयुक्त्रष्टक्राक्षणं द्वावार्यंगळ्यात्रभ्य स्वायंत्रम्य स्वयासंस्वयमारीयुक्त्रष्टक्राक्षणं द्वावार्यंगळ्यां व्याधात्यवयवाव्यवसंस्वयं अव्यवसालभातम् सुत्रनार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं ते दोडे वहलेक्यंगळ्यां व्याधात्यवयवववसंस्वयं अव्यवसालभातम् सुत्रनार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं ते दोडे वहलेक्यंगळा व्याधात्यवयवववसंस्वयं अव्यवसालभातम् सुत्रनार्थं समिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं मार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमार्थं सामिक्तमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्यम्यक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्रमायक्य

कृष्णादिषङ्खेदयाना कालः नानाजीवं प्रति सर्वाद्धा सर्वकालः । एकजीवं प्रति जयन्येन अन्तर्गृहूर्तो भवति ॥५५१॥

जःकृष्टस्तु सामरोमाणि कृष्णायास्त्रयाधिकतत् ३३। नीकायसः समस्य १७। कमोदायाः स्पद्धः । वेजोकेचयाया द्वे २। त्याप्या अष्टाद्यः १८। त्वृक्तवास्त्रयाधिकत्तत् ३३। साधिकति व्यवस्ति व्ययाधातिषयये । तदाशियाये तु वेशानाकाञ्चेत्रमः युवंभवषन्यमत्त्रवृद्धतः उत्तराज्यप्रयासन्त्रवृद्धतः वण्णाः तेजास्ययाः पृतः २० किचिद्वनमागरोपमार्थमपि, कृतः मीयमीसिस्हसारपर्यन्तः स्वस्त्रोतकृष्टस्थितेवयरि वातावुष्कस्य सम्यपृष्टेरस्त-

उस प्रकार स्पर्शाधिकार समाप्त हुआ। अब दो गाथाओंसे कालाधिकार कहते हैं— कृष्ण आदि छह छेरयाओंका काल नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल है और एक जीवकी अपेक्षा जघन्यसे अनतर्महर्त है।।५५१।।

उन्हाष्टकाल कृष्णका तेतीस सागर है, नोलका सतरह सागर है, क्योतका सात सागर है, तेजोलेहयाका दो सागर है। पद्मका अठारह सागर है और गुक्कका तेतीस सागर है। पद्मका अठारह सागर है और गुक्कका तेतीस सागर है। यह काल कुछ अधिक-अधिक होता है। इसका कारण यह है कि यह काल देव और नारिकार्यको अपेक्षा कहा है। सो उनके पूर्वभक्त अतित अन्तम् कुर्तमें और उनस्भक्त प्रथम अन्तम् कुर्तमें वही लेहया होती है इस तरह छहा लेहयाओंका उक्त काल दो-दो अन्तम् कुर्त अधिक होता है। किन्तु तेजोलेहया और पद्मलेहयाओं कुछ कम आधा सागर भी अधिक होता है विकेत स्वयंक्षियाल अपनी-अपनी उक्त होता है क्योंकि धारायुक्त सम्यम्बृष्टिके सौधमसे लेकर सहस्रार स्वर्गपयन्त अपनी-अपनी उक्त होता है। और मिथ्या-दृष्टिके पत्थके असंख्यात्वें भाग अधिक होती है।

१. व <sup>२</sup>भवात्पुर्वोत्तरभवयोः चरमप्रथमान्तर्मृहर्तौ धण्णा ।

| <b>2</b> -2-2-    | नी             | क            | ते                | 4                   | যু           |
|-------------------|----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------|
| उ २ १ २<br>सा ३ ३ | २३। २<br>सा १७ | २१।२<br>सा ७ | २१।२<br>सा५-<br>२ | २१।२<br>सा ३७-<br>२ | २१।२<br>सा३३ |
| जरक               | <b>२</b> १     | २१           | ₹9                | २१                  | 23           |
| णाणा जीवाणं       | सब्ब           | काळो ।       |                   |                     | 101011       |

परिमूरनेय कालाधिकारं तीद्दुंदु ।

अनंतरमंतराधिकारमं गाथाद्वयदिवं पेळवपं :--

अंतरमवरुक्कस्सं किण्हतियाणं मुहुत्तअंतं तु ।

उवहीणं तेचीसं अहियं होदिचि णिदिदह्रं ॥५५३॥

अंतरमबरोरकृष्टं कृष्णत्रयाणां मृहूत्तेंतस्तु । उवधीनां त्रयोखाग्रदधिकं भवतीति निर्दृष्टं ॥ तेउतियाणं एवं णवरि य उक्कस्सविरहकास्त्री द ।

पोग्गलपरियद्वा हु असंखेज्जा होति णियमेण ॥५५४॥

तेजस्तिसृणामेवं विशेषोऽस्ति उत्कृष्टविरहकालस्तु । पुद्गलपरिवर्त्तनान्यसंख्येयानि भवंति नियमेन ॥

अंतरमें बुदेने दोडे विरह्णकाक्रमें बुदर्श्यमिल्ल कृष्णाविलेखात्रयक्कं जघन्यांतरमंतर्म्मृहूर्त-मक्कुमुस्कृध्यांतरमा छेश्यात्रयक्कं प्रत्येकं त्रयिक्रशत्सागरोपमं साधिकमक्कुमें दिंतु परमागम-बोळ्येळस्पट्टुबदेतें दोडे कृष्णलेश्येयोळं तत्रोत्यस्तिक्रममिडु पृथ्वंकोटिवर्षायुष्ममनुळळ मनुष्य

र्मुहुर्तोनार्थसागरोपमेण मिथ्यादृष्टेस्तु पल्यासख्यातैकभागेन चाबिक्यान् ॥५५२॥ इति कालाविकारः । अधान्तराधिकारं गाथाद्वयेनाहः—

अन्तरं बिरहकालः कृष्णादित्रयस्य जघन्येनान्तर्भृहर्तः । उत्कृष्टेन त्रयस्थिशतसागरोपमाणि साधिकानि

विज्ञेपाथं — वैसे सौपर्ग-पेज्ञानमें उत्कृष्ट आयु दो सागर होती है किन्तु आयुका अपवर्तन पात करनेवाल सम्यावृष्टीके अन्तर्मेहृतं कम ढाई सागर आयु होती है। इसो तरह सहस्रार स्वर्गपर्यन्त जानान वर्षीक घातायुष्ककी उत्पत्ति सहस्रार स्वर्गपर्यन्त ही होती है। इसी प्रकार चातायुष्क मिष्यावृष्टिके पत्थके असंख्यातवें भाग अधिक दो सागर आदिकी २० वक्कष्ट स्थिति होती है। ॥५५२॥

कालाधिकार समाप्त हुआ। अब दो गाथाओं से अन्तराधिकार कहते हैं — अन्तर विरहकालको कहते हैं। कृष्ण आदि तीन लश्याओंका जधन्य अन्तर-अन्त-भृदूर्त है। उन्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। वह इस प्रकार होता है—एक पूर्वकोटि यभोध्यस्वयं वर्षस्य ध्रिंतस्मृहुत्तंवद्कपुध्वदु वागज् कृष्ण्यवेश्ययोळ आंतर्गृहुत्तं कालवे विद्रवुंनीललेक्ष्यं योद्दिवं तिवा कृष्ण्यलेक्ष्यांतरं प्रारक्षमादु । वा नीललेक्ष्यंयोळत्मर्गृहृत्तंपन्यृतंपिनवृद्धं क्षेपोत्तवेश्यं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंपव्यतंपिनवृद्धं क्षेपोत्तवेश्यं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंपिनवृद्धं क्षेपोत्तवेश्यं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंपिनवृद्धं क्षेप्तवेश्ययं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंपिनवृद्धं क्षेप्तवेश्ययं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंपिनवृद्धं क्षेप्तवेश्ययं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंपिनवृद्धं क्षेप्तवेश्ययं योद्दिवनिल्युपंतर्मृहृत्तंप्रवृत्तं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं क्षेप्तविद्यालयं क्षेप्तविद्यालयं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं क्षेप्तवेश्ययं विद्यालयं विद्याल

भवन्तीति निर्दिय्दम् । तत्र कृष्णाया पूर्वकोटिबर्षावृत्तमृत्यो गर्भाष्णकृषयं रमेश्नत्रदृह्तंबर्क् अवधिष्टे कृष्णा गत्र अन्तर्महृतं स्वरता मोठा गतस्तवा कृष्णान्तरं प्रारक्षम् । ततः नीठा करोता तैजवी पद्मा गृष्णा च भरकेमनतृतं स्वरता अष्टवर्षावरममाये समयं स्वीकृत्य देशोनपूर्वकोटिबर्षीण प्रतिवाच्य धर्वपर्धिति ततः । ततः त्रप्रविक्तानारोगोमाणि भीता मनुष्यो भूता तद्भवत्वप्रवाचनसम्बद्धनातृत्वे नृष्णा पद्मा तैजवी करोता नोठा च प्रत्येक स्वित्वा कृष्णा गष्टिका मनुष्यो भूता तद्भवत्वप्रवाचनसम्बद्धनातृत्वे नृष्णा पद्मा तैजवी करोता नोठा च प्रत्येक स्वित्वा कृष्णा गष्टिका स्वति स्वति । स्वति द्वानत्वर्मृत्वीधिकानि अष्टवर्षान्वृत्वेकोटिवर्षीधकत्रवस्त्रितसम्बद्धना पर्वेषमायोगि ज्वकष्टास्य भवति । एवं नीठककोत्वारोगित्व कृष्णा अष्टिकास्यक्षित्व । एवं नीठककोत्वारोगित्व क्षित्व अधिकारस्यक्षित्व । एवं नीठककोतिकार्यक्षात्रित्व । स्वत्वाक्षात्वीता स्वत्वा विद्या एवं निव्या स्वत्वा स्

वर्षकी आयुवाला मतुष्य गमेसे लेकर आठ वर्षकी आयु पूरी होनेमें जब लह अन्तर्महुते होष रहे तो कृष्णलेख्यामें बला गया। अन्तर्युहुते तक रहकर नीललेश्यामें बला गया। तव कृष्ण-लेख्याका अन्तर प्रारम्भ हुआ। उसके प्रवत्तात् नील, कापीत, तेज, पद्म, शुक्लमें से प्रत्येक्षे अन्तर्मुहुत काल तक ठहरकर आठ वर्षोंके अन्तिम समयमें संयमी हो गया। कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्ष तक संयमका पालन करके मरकर सर्वार्थमिद्धिमें उरम्ब हुआ। वहाँ तैतीस सागर विताकर मानुष्य हुआ। मानुष्यमबक्ते प्रयम समयसे शुक्ल, पद्म, तेज, कापोत और नीलमें से प्रत्येकमें अन्तर्मुहुत काल तक रहता हुआ कृष्णलेश्यामें बला जाता है। इस प्रकार इस अन्तर्मुहुत अधिक और आठ वर्ष कम पूर्वकोटि वर्ष अधिक तैतीस सागर कृष्ण-तैस्याका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी तरह नील और कपोतका भी बत्कृष्ट अन्तर होता है। किन्तु अधिक अन्तर्मुहुत नीलमें आठ और कपोतका भी बत्कृष्ट अन्तर होता है। किन्तु अधिक अन्तर्मुहुत नीलमें आठ और कपोतका स्वास्त्र अन्तर प्रारम्भ हो गळानिवृद्धंबु पंचेष्ठियजीवनावर्गाल्य अवप्रयमसमयप्रभृतिकृष्णनीलक्योतलेश्यंगळीळ् प्रत्येकमंत-म्मृह्तांतान्म्युंहृत्तंगळानिवृद्धं बंदु तेजोलेश्यय योद्दिवांन्तु व्यवतम्भुहृत्तंगळिवस्योकस्य संख्यात-सहस्रवयंगळिजन्यधिकस्यावल्यासंख्यातेकभागमात्रपुद्गाल्यरावत्त्रेय्य तेजोलेश्ययं योद्दिवनामळ् ५ पद्मालेश्ययंतरं प्रारंभमावृद्धः। का तेजोलेश्ययोजलम्भृद्धतंकालिमवृद्धं तोमोलेश्ययं योद्दिवनामळ् ५ पद्मालेश्ययंतरं प्रारंभमावृद्धः। का तेजोलेश्ययोजलम्भृद्धतंकालिमवृद्धं तोमोक्तव्यय्ययोळ् परमा-संख्यातेकभागाम्य्यिकिहितारायेमस्यितिकश्यवागियांत्त्व बळिचि बंद् मृनिननंतं एकेष्ठियविक्तले द्वयंचेष्ठियजीवंगळील्यु पृष्टि क्रमविदं आविष्ठयसंख्यातेकभागमात्रपुद्गाल्यरावर्त्तनंगळं संख्यात-सहस्रवर्षणळात्रवाल्यं पंचित्रव्याल्युक्तवित्रव प्रयससमय कोवल्यो इल्ल्यानिकपोत्तनोलेश्यगळोळं-तम्भुहृत्तांतस्युहृतंगळात्वद्धं पद्मालेश्ययं योद्दिवं इंतु पंचातम्भुहृत्तंगळिदमिकसाल गंख्यातसहस्र-एक्याल्यरावत्तनंगळ् पद्मालंख्यातेकभागाम्य्यकसागरोपमद्वयाम्यविक्तमप्पाल्यसंख्यातेकभागमात्र-पुद्मालपरावत्तनंगळ् पद्मालंख्यात्रकृष्ट्यात्रपत्रिक्यंतम्मृह्नंतिवृद्धं तोजोल्ययं योद्यात्रक्यु-मंत्ममूल्यात्वर्द्धं व्यव्यव्ययं योद्यात्रक्यंतममूल्यः साम्यक्रस्याविकस्यत्वनम्यक्रसाधकसम्य सागरोपमद्वयम-निक्तयं स्वित्यतिवृद्धं ब्रव्यात्रक्यवेष्ठं एक्यात्रक्यात्रममुल्यात्रक्यात्रमाव्याविकस्यात्रक्यायात्रम्यस्यान्तिकप्रयाचनंत्रम्यस्यात्रम्यस्यान्तिकप्रयाचान्तिकप्रयाचिकस्यात्रक्रमायात्रम्यस्यान्तिकप्रयाचनंत्रम्यः सागरोपमद्वयम-निक्तयं स्वित्यतियनिवृत्तं विविच्यात्रक्रस्यावेक्याव्यात्रक्यानामात्रपुद्गालपराचनंत्रमळ्

१५ विकलेन्द्रियो भूरवा सक्यातग्रहस्त्रवाणि भ्रान्ता पञ्चित्रयो भूरवा तञ्चवत्रप्रमममपारकुण्णनी करणोतलेव्यापु प्रकाननसूत्र्वे विवादा त्रेकोलेक्या गण्डवित । इति पञ्चन्तर्मुहर्तव्यातगर्म्ववर्यावस्त्रमध्यातेकस्त्रामाणवृत्याले प्रवादानस्त्रान्त्रम् विकास्यातेकस्त्रामाणवृत्याले प्रवादानस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रमान्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्याप्तम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्तिन्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्त्रम् विकासम्बद्धातस्तिनम् विकासम्बद्धातस्तिन्यस्तिनम् विकासम्बद्धातस्तिन्यस्तिन्यस्तिनम् विकासम्बद्धातस्तिनम्यस्तिनम् विकासम्बद्धातस्तिन्यस्यस्यस्यस्तिनस्तिनस्तिनस्तिनस्तिन

गया। परचान् कपोत, नील और कृष्णलेश्यामें एक-एक अन्तर्मृष्ट्रत रहकर एकेन्द्रिय हो गया। आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुद्रगल परावतेन काल एकेन्द्रियों से आगण करके विकलेन्द्रिय हात्रा विकलेन्द्रिय हों आगण करके पंचित्रय हुआ। विकलेन्द्रिय हों से संख्यात हजार वर्ष तक असण करके पंचित्रय हुआ। १५ पंचित्रय है अस समयसे कृष्ण, नील, कापोतलेश्यामें पक-एक अन्तर्मृह्ते ठहरकर तेजोलेश्यामें चला जाता है। इस प्रकार छह अन्तर्मृह्ते संख्यात हजार वर्ष तथा आवलीके असंख्यात हो। श्रेस प्रकार छह अन्तर्मृह्ते संख्यात हजार वर्ष तथा आवलीके असंख्यात कोई जीव तेजोलेश्यामें चला गया। तव एखेलेश्याका अन्तर प्रारम्भ हुआ। वहाँ अन्तर्मृह्ते तक रहकर सीधमें युगलमें एल्यके असंख्यात्वें भाग अस्तर्भ हुआ । वहाँ अन्तर्मृह्ते तक रहकर सीधमें युगलमें एल्यके असंख्यात्वें भाग अपन समस्तर्भ आवलीके असंख्यात्वें भाग अपन प्रदूष्ण परावतेन तथा संख्यात हजार वर्ष तक रहकर पंचित्रय हुआ। भरके प्रथम समयसे कृष्ण, नील, कगोत और तेजोलेश्योमें एक-एक अन्तर्मृह्ते ठहरकर पद्यलेश्योमें जाता है। इस प्रकार पाँच अन्तर्मृह्त रंख्यात हजार वर्ष, परावतेन असंख्यात्वें भाग पुर्याल परावतेन असंख्यात्वें भाग पुर्याल प्रवास क्र प्रवास हजार वर्ष तथा राचार्य स्थात हजार वर्ष, परावतेन असंख्यात्वें भाग पुर्याल प्रवास क्र प्रवास क्र स्थान हजार वर्ष, परावतेन असंख्यात्वें भाग पुर्याल प्रावस्था

माडि बंडु विकलत्रयबोळ्युष्टि संस्थातसहस्त्रवर्षग्रठीनवृडुं बंडु पंचेद्वियश्रीवनागि तद्दश्वप्रथम समयं मोडलो डु कुष्णनीठकपोततेजात्पाकरेरगळोळू प्रत्येकमतस्प्रूत तोत्ममूहत्तगळीनवृडुं शुक्ल लेडयेयं पोड्विशङ्कुष्टांतरं शुक्ललेडयेयं समातम्भद्भत्ताधिकसंस्थातवर्षसहस्त्राधिकस्य परिकापमा संस्थातेकभागाधिकसागरोपसम्बद्धाम्यधिकावस्यसंस्थातिकभागमात्रग्रवाजपारपारवर्तन्त्रप्रतिसक्कः।

| अंत=फृ          | नीस            | कपोत          | तेजो           | पद्मलेश्या             | शुक्ललेक्या              |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------------|
| २३।१०<br>अपू-व८ | २१।८<br>पू व ८ | २१।६<br>पूब-८ | २१।६<br>व ७००० | २१। ५<br>व ५००० प      | २१।७<br>व ७००० प         |
| सा ३३           | सा ३३          | सा३३          | पु द २         | सागरोप २<br>पुद्गल प २ | सागरोप १<br>पुद्गल परा २ |
| ज २१            | ۲۶             | <b>२</b> 9    | <b>59</b>      | 22                     | 79                       |

पदिनाल्ळनेय अंतराधिकारंतिददंद ।

अनंतरं भावाधिकारयुमं अल्पबहुत्वाधिकारयुमंनो'दे सूत्रविंद पेळवरं :— भावादो छल्छेस्मा ओदयिया होंति अप्पबहुमं तु । दब्यपमाणे सिद्धं हदि छेस्सा विणिदा होंति ॥५५५॥

भावतः बन्लेश्या औदिषका भवति अल्पदहुकं तु । द्रव्यप्रमाणे सिद्धं इति लेश्या बाँणता भवति ॥

नैजमी च प्रत्येकमन्तर्मृहर्त स्वित्वा प्रास्त्व, सीधर्मह्ये बल्यासंख्यातेकमाणाधिकदिनागरोपमस्थिति एकेन्द्रियण बावन्यर्मस्थातिकभागमाजपुर्वालयरावर्तनानि विकलेन्द्रियेषु संस्थातमहस्रवर्षाणि च नीत्वा पञ्चिन्ध्यभवप्रय-समामवात् इञ्यानीन्त्रकारोतिकपाणाधिकमाणाद्यालयन्त्रित्वेतिकपाणाच्याप्त्रकारावर्ष्यातिकभागमाजप्रद्वालयरावर्त्वातिकपाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाधिकमाणाध

इतना बरहुष्ट अन्तर पद्मळेश्याका होता है। इसी प्रकार शुक्छलेश्यामें भी जानना। किन्तु शुक्लले पद्म और तेजमें एक-एक अन्तर्महुत ठर रक्तर पहलेकी तरह सीयमें युगलमें पल्चके असंख्यातर्वे भाग अधिक दो सागरकी श्वित विवाकर एकेन्द्रियोंमें आवलीके असंख्यातर्वे भागभा अधिक दो सागरकी श्वित विवाकर पर्वेन्द्रियों सामा प्रदाल परावर्तन और विकलिन्द्र योमें संख्यात हजार वर्ष विवाकर पंवेन्द्रिय होता है। वहां भवके प्रथम समयसे कृष्ण, नीज, कपोत, तेज, और पद्मलेश्यामें एक अन्त-मूहतं ठररकर शुक्ललेश्यामें एक अन्त-मूहतं ठररकर शुक्ललेश्यामें जाता है। तब सात अन्तर्मुहतं, संख्यात हजार थएं, पत्यके असंख्यातवें भागभात्र पुद्गल एरावर्तन असंख्यातवें भागभात्र पुद्गल परावर्तन असंख्यातवें भागभात्र पुद्गल परावर्तन असंख्यातवें भागभात्र पुर्वाल परावर्तन अल्ला हजार होता है।। पर्पाश

भावदिवसार लेश्येगळ् मौदिषकंगळेयण्डुबुक्तें बोर्ड कवायोवयावष्टंभसंभूतयोगप्रवृत्ति लक्षणंगळणुर्विरदं । तु भते अल्पबहुत्वम्ं मुन्नं संस्थाधिकारबोळ्येळ्व दृव्यप्रमाणबोळे सिद्धसम्बद्धः मेकें बोर्डा द्रव्यप्रमाणबोळ् सर्वतः स्तोकंगळ् शुक्ललेश्याजीवंगळसंस्थातंगळ् । ० । अर्व नोडल्प-प्रलेश्याजीवंगळ्मसंस्थातगुणितंगळण् ० ० वर्व नोडल्केतेजोलेश्याजोवंगळ् संस्थातगुणितंगळण् ५ ० ० १ वर्व नोडल्क्योतलेश्याजीवंगळनंतानंतगुणितंगळ् १ २ वर्व नोडल् नीललेश्याजीवंगळण्

१३ — बर्व नोडलु क्रुष्णलेश्याजीवंगळ्साधिकंगळप्पु १३ — वे बिंतु सिर्ह्वगॉळतार्ष लेक्येगळपदि-३ —

नारमधिकारंगळिढं विणतंगळप्पुवु ।

अनंतरं लेक्यारहितजीवंगळं पेळदपं :---

किण्हादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतसुहा । सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेदन्वा ॥५५६॥

कृष्णाविलेक्यारहिताः संसारविनिर्गाताः अनंतसुखाः । सिद्धिपुरं संप्राप्ताः अलेक्यास्ते मंतव्याः ॥

भावेन परिष केरयाः जीविषका एव भवन्ति । कुतः ? कवायीदयावस्टम्भर्गभृत्यीगप्रवृत्तरेव तन्त्रशाण-रवात् । तु-पुनः, तासामस्यवहस्तं पूर्वमंख्याधिकारे हव्यप्रमाणे एव निदम् । तथाहि-जुक्लकेरयाजीवाः सर्वतः १५ स्तोका जप्यसंस्थाताः ३ । तैस्य. पप्रकेश्या असंस्थातगृणाः ३३। तैस्यस्तेजीकेरयाः संस्थातगृणाः ३३ ।

तैम्यः कपोतलेश्या अनन्तानन्तगृणाः १३--तेम्यः नीललेश्याः माधिकाः १३ । तेम्यः कृष्णलेश्याः माधिकाः ॥

१३- । इति पडिप लेदमाः योडशाधिकारैवीणिता भवन्ति ॥५५५॥ अयालेश्यजीवानाह—

अन्तराधिकार समाप्त हुआ। अब भाव और अल्पवहुत्व अधिकार कहते हैं—

भावसे छहों लेश्या औदिषिक ही होती हैं, क्योंकि क्यायके उत्यसे संयुक्त योगकी २० प्रवृत्ति ही लेश्यको छक्षण है। उनका अलबहुत्व तो पहले संख्या अधिकारमें जो हत्यप्रमाण कहा है उस्ति हो सिद्ध है, जो इस प्रकार है—जुक्त्लकेश्यावाले जीव सबसे थोड़े होनेपर भी असंख्यात हैं। उनसे प्रालेश्यावाले जीव असंख्यात हैं। उनसे तेजोलेश्यावाले जीव असंख्यात हों । उनसे कपोललेश्यावाले जीव असंख्यात हों । उनसे कपोललेश्यावाले जीव अस्वस्थात हों । उससे नील लेश्यावाले जीव कुछ अधिक हैं। इस २५ प्रकार सीलह अधिकारोंसे छहीं लेश्याका वर्णन किया। १५५५॥

अब लेश्यारहित जीवोंको कहते हैं-

आबुबु केलबु जीवंगळगे कवायस्थानोवयंगळुं योगप्रवृत्तियुमिल्लमा जीवंगळु कृष्णादि-लेश्यारहितरपद । संसारबिनिम्मंताः अबुकारणविवं पंचविषसंसारबाराशिविनिम्मंतर् अनंत-सुकाः अर्तीव्यानंतयुक्ततंतुपरं सिद्धिपुरं संप्राप्ताः स्वारमोपकविव लक्षणिसिद्धियं च पूरमं पोईल्यट्टरं कलेश्वयास्ते मंतस्याः अंतरप जीवंगळु लेश्यारहिताऽयोगिकेवलिगळुं सिद्धपरमेक्टिगळुमोळरं दु बगेयल्यव्ववः।

इंतु अगववर्हत्यरमेहवरचारुच रणारविवद्वंद्ववंद्यनांचितपुण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरसंडला-हार्यमहावादवादोदवररायवाधिपतासहसरूविवद्वजनचक्रवात्त्रालुं श्रीमदअयद्वित्सिद्वात्त्रवक्रवित् श्रीयावर्यकरजारेजितललाटपट्टं श्रीमरकेडावण्णिदर्श्विताम्मदसारकर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रवीपि-केयोळ जीवकांडविंशतिप्रस्पर्णकळिट पेचदर्शे लेट्यामार्गणामहापिकारं निगवितमारन् ॥

ये जीवाः कपायोध्यस्यानयोगप्रवृत्यभावात् कृष्णादिकेष्यारहिताः तत एव धञ्चविषसंसारवाराणि- १० विनिर्मता अदीनियामप्रवृत्तसंभागः स्थान्योगठांब्यकशणं सिद्धिपुरं सप्राप्ताः ते अयोगकेषठिनः सिद्धास्य अकेष्ट्रया जीवा इति बातवागः ॥१५६॥

#### इत्याचार्यश्रीनेमिबन्द्ररचितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसग्रहनृतौ तत्त्वप्रदीपिकास्याया कीवकाण्डे विशासिप्ररूपणायुः लेखाप्ररूपणा नाम पञ्चदकोऽधिकारः ॥१५॥

जो जीन कपायोंके उदयस्थानसे युक्त योगोंकी प्रवृत्तिके अभावसे कृष्ण आदि छेरपाओसे रहित हैं और इसीसे पाँच प्रकारके संसार समृद्रसे निकल गये हैं, अतीन्द्रिय अनन्तसुबसे हम हैं, तथा अपने आत्माको उपलब्धि अञ्चलका स्रेतनगरको प्राप्त हो चुके हैं वे अयोगकेवली और सिद्ध जीव छेरपासे रहित जानना ॥५५६॥

हुम प्रकार आचार्य ओ नीसेवन्द्र विरावित गोम्सटसार अपर नास पंचसंग्रहकी सगवान् अहंत्व देव २० परमेश्वरके सुन्दर चरणकसलोंको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजपुत सण्डलाचार्य सहावादी ओ असवनन्दी रिवान्त चक्रवर्गीक चरणकालोंको पुक्ति सोसित कलाटवाले भी केसाववर्णीके हारा रवित गोम्सटसार कर्णाट्यों जोववरूप प्रदिष्टिकाकी अनुसारिणो संस्कृतदीका तथा उत्पक्ती अनुसारिणो प्रदेशकालिक सम्मन्द्रात्वानिद्रका नामक सायाटीकाकी अनुसारिणो दिन्दी भाषा २५५ टीकास जीवकाण्यको चीस सम्पणांभीसेसे हेल्यासार्यणा प्रक्षणा मुम्बणा 
#### मन्यमार्गणाधिकार ॥१६॥

अनंतरं भवमार्गणाधिकारमं गावाबतुष्टर्णांदरं पेत्व्यपं :--भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते हवंति भवसिद्धा । तव्विवसीयाभव्वा संसारादो ण सिज्झंति ।।५५७।।

भव्या सिद्धिर्व्यवां ते भव्यसिद्धाः वयवा भाविनी सिद्धिर्व्यवां ते भव्यसिद्धाः । तद्विपरी-ता वभव्याः संसारतो न सिद्धर्पति ॥

मुंदे संभवित्युवंतप्य अनंतचतुष्ट्यस्वरूपयोग्यतेयाको लंबकराळिगभंक्यसिद्धः । तद्विपरीत-लक्षणमनुळळ जीवेगळऽभक्यरः । अबु कारणमाणि अभव्यजीवेगळु संसारवर्त्ताणवं पिणि सिद्धियं पद्देयत्पबुकरः।

> भव्यत्तपारस जोग्गा जे जीवा ते हवंति भवसिद्धा । ण हु मरुविगमो णियमा ताणं कणयोवरुाणमिव ॥५५८॥

भव्यत्वस्य योग्याः ये जीवास्ते अर्वति भव्यसिद्धाः । न खलु मलविगमो नियमास्तेषां कन-कोपलानामिव ॥

> यस्य नाम्नापि नश्यन्ति निषशेषानिष्टराशयः । फलन्ति बाञ्छितार्थाश्च शान्तिनायं तमाश्रये ॥१६॥

अय भग्यमार्गणाविकारं गायाचतुष्टवेनाह-

80

१५

भय्या भवितु योग्या भाविनी वा सिद्धिः बननत्वनुष्ट्यक्यस्थ्यक्योपलिखर्ययां ते मध्यसिद्धाः । अनेन सिद्धेलिख्योग्यताम्यां मध्याना द्वेष्ट्यकुकम् । तद्विपरीताः उत्तलकाणद्वयरिद्धाः, ते अभव्या भवित्त । अत्रत्यक् ते अमव्या न सिद्धपत्ति संसारित्रमुख्य सिद्धि न लभन्ते ॥५५७॥ एव द्विविधानामपि भव्याना सिद्धिलाभ-प्रकृति तद्योग्यतामात्रवतामुणपत्तिमुक्के ता परिदृरतिक

अब चार राष्ट्राओंसे भन्य सार्गणाधिकारको कहते हैं-

भन्य अर्थोत् होनेके योग्य अथवा जिनकी सिद्धि-अनन्त चतुष्टयरूप आत्मस्वरूप-की उपलब्धि माबिनो-होनेवाछी है वे जीव भन्यसिद्ध होते हैं। इससे सिद्धिकी प्राप्ति और योग्यताके भेदसे अन्योंके दो भेद कहे हैं। इक दोनों अक्षणोंसे रहित जीव अभन्य २५ होते हैं। वे संसारसे निकल्कर सिद्धिको प्राप्त नहीं होते।।५५७।

इस प्रकार दोनों ही प्रकारके भुव्योंको मुक्तिलामका प्रसंग प्राप्त होनेपर जिनके सात्र सिद्धि प्राप्तिकी योग्यता है, वपपत्तिपूर्वक उनको मक्ति प्राप्तिका निषेध करते हैं— सस्यन्दर्शनाविसामध्यनेपिवियनंतचतुष्टश्यक्यतेपिवं यरिणमिसल्के योग्यरप्य जीवंगञ्ज-नियमांवरं अब्बसिद्धणञ्जपरवर्गाञ्जो सर्जविषामेत्रोञ्ज नियविस्तः । कतकोपर्लगञ्जो तेते केलवु-जीवंगञ्ज अध्यक्तञ्जागित्रु रस्तत्रपञ्जातिकयमप्य स्वसामधियं पञ्चयकारविद्यस्तिपुत्रं । अनव्यसमानरप्य अब्बजीवंगञ्जोञ्जे बृद्धवं ।

ण य जे भन्वाऽभन्वा ग्रुत्तिसुहातीदणंतसंसारा ।

ते जीवा णादच्वा णेव य भव्वा अभव्वा य ॥५५९॥

न च ये भव्याः अभव्याःच मुक्तिसुखाः अपगतानंतसंसाराः ते जीवा ज्ञातव्याः नैव च भव्या अभव्याञ्च ॥

जाकरें श्रंबद बोवंगळु भव्यदगळुमत्तु जमध्यदगळुमत्तु मुक्तिमुक्ताः कृत्सनकम्मेवपदोळं धातिकम्मेवपदोळं संजनितातांद्रियानंतसुखमनुळळद बतातानंतसंसाराः पेरिमक्कलयु संसार-१० मनुळळ ते जीवाः आ जीवंगळु नैव भथ्याः भव्यदगळ्मत्तु नैवाभव्याद्व अभव्यदगळमत्तु झातव्याः एवितरियल्यबुबद्।

अनंतरं भव्यमार्गणेयोळ जीवसंख्येयं पेळवपं :---

अवरो जुत्ताणतो अभव्वरासिस्स होदि परिमाणं।

तेण विहीणो सच्वो संसारी भव्वरासिस्स ॥५६०॥

अवरो युक्तानंतो अध्यराहोकभंवति परिमाणं । तेन बिहोनः सर्व्यः संसारी अध्यराहोः। युक्ता-नंतजघन्यराहिप्रमाणमभध्यराहिय परिमाणमक्कुं । ज जु ज । मा जभध्यराहिहोनसक्वंससारिः

ये भव्यजीवाः भव्यत्वस्य सम्यदर्शनादिशामग्री प्राप्यानन्त्रचनुष्टयस्वकरेण परिणमनस्य योग्याः केंबलयोग्यतामाश्रयुक्ताः ते भविधदा संसारप्रासा एव भवन्ति । कुतः ? तेषा मलस्य विगमे विनाधकरणे केंपाचिरकमकोपलानामित्र नियमेन मामग्री न सभवतीति कारणात ॥५५८॥

ये जीवा न च भव्याः नाप्यभव्याः मृतिसुखाः अतीतानन्तससाराः ते जीवा नैव भव्या भवन्ति, नाप्यभव्या भवन्ति इति ज्ञातव्याः ॥५५९॥ अत्र जीवसस्यामाह—

जघन्ययुक्तानन्तोऽभव्यराशिपरिमाण भवति । ज जु अ । तेन अभव्यराशिनोनः सर्वसंसारिराशिः

जो भव्यजीव भव्यत्वेक अर्थान् सम्यादर्शन आदि सामग्रीको प्राप्त करके अनन्त-चतुष्टय स्वरूपसे परिणामके योग्य हेअर्थान् केवल योग्यतामात्र रखते हैं वे भवसिद्ध २५ संसारी ही होते हैं। क्योंकि जैसे इन्न स्वर्णपाणा ऐसे होते हैं जिनका सल दूर करना हाक्य नहीं होता क्य प्रकारकी सामग्री नहीं मिलती, उसी तरह उनके भी सलको विनाश करनेवाली सामग्री नियससे नहीं मिलती ॥५५८॥

जो जीव न वो भन्य हैं और न अभन्य हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्तिमुख प्राप्त कर लिया है और उनका अनन्त संसार अतीत हो चुका है। वे जीव न वो भन्य हैं और न अभन्य वृक् हैं॥५५९॥

इनमें जीवोंकी संख्या कहते हैं— अभव्यराशि जवन्य युक्तानन्त परिमाणवाळी होती है। भव संसार राशिमें-से

१. म "ममिल्लदिश्ततिरलु कन"।

राजि अध्यराजिय परिमाणमक्कं १३-। इल्लि संसारिजीवंगळ परिवर्तानं पेळल्पडुगुं। परिवर्तानं परिश्रमणं संसरणारं बत्तव्यंतरमकुकुतुबु बव्धलेककालम्ब भावनेवां पंचित्रमकुकुर्विल्ज ब्रव्यपरि- वर्तानं नोक्कं संसरणारं बत्तव्यंतरमकुकुतुबु बव्धलेककालम्ब भावनेवां पंचित्रमकुकुर्विल्ज ब्रव्यपरि- वर्तानं नोक्कं सुर्वा हारीराज्यारं पर्यापित्रणाजे योग्यंज्ञकुष्वाचुं केल्च पुराणंगळ् बोध्यंजीवित्रमों हु समयबोळ् केलोळल्पूह्र प्रात्तिवां वर्ताच्यावे स्वात्त्र वर्ताच्यारंगळं वर्ताच्यारंगळं वर्ताच्यारंगळं वर्ताच्यारंगळं वर्ताच्यावे हुन्तियावित्रमयंगळोळ् तिक्रावेष्ट्रणाच्याचे मान्यावेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचित्रम्यावेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचे मान्यावेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचित्रमान्यावेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचित्रमञ्जनमन्त्रम्यावेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचित्रमञ्चाचित्रमण्डाचेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचित्रमञ्जनमन्त्रम्यस्वर्त्याचे स्वर्ताचित्रमञ्जनमन्त्रम्यस्वर्त्याचे स्वर्ताचित्रमञ्जनमन्त्रम्यस्वर्त्याचे स्वर्ताचानिक स्वर्ताचित्रमञ्जनमन्त्रम्यस्वर्त्याचे स्वर्ताचित्रमञ्चर्तियाचे स्वर्ताचित्रमण्डाचेष्ट्रणाच्याचेष्ट्रणाच्याचे स्वर्ताचित्रम्यस्वर्त्याचे स्वर्ताचित्रमण्डाचेष्ट्रणाचे स्वर्ताचे स्वर्ताचित्रमण्डाचेष्ट्रणाचे स्वर्ताचेष्ट्रणाचे स्वर्ताचे स्वर्ताचित्रमण्डाचेष्ट्रणाचे स्वर्ताचे स्वर्ताचेष्ट्रणाचे स्वर्ताचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स्वर्ताचे स्वर्ताचे स्वर्ताचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स्वरत्याचे स्वरत्याचे स्वरत्याचे स्वरत्याचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स्वर्ताचे स्वर्ताचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स्वरत्याचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स्वर्ताचे स्वरत्याचे स

भव्ययाधिप्रमाणं भवति १३-अत्र संसारिणा परिवर्तनमुच्यते । परिवर्तन परिश्रम ण संसार इत्यनविन्तरम् । तत् प्रस्थावनकारुभमावस्वाराप्यन्ता । तत्र इत्यनविन्तरम् । तत् प्रस्थावनकारुभमावस्वाराप्यन्ता । तत्र इत्यनविन्तरम् । तत् । इत्याविन्तरम् । तत्र इत्याविन्तरम् । तत्र इत्याविन्तरम् । तत्र इत्याविन्तरम् । तत्र व्याविन्तरम् । तत्र व्याविन्तरम् । त्राविन्तरम् 
अभव्यराशिका परिमाण घटानेपर भव्यराधिका प्रमाण होता है। यहाँ संसारी जीवांके परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन परिभ्रमण और संसार ये शब्द एकार्थक है। परिवर्तन प्रवस्त क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पाँच प्रकारका है। उनमें से ह्व्यपित्वर्तन क्ष्में और २१ नोक्षमं भेरसे दो प्रकारका है। नोक्षमं परिवर्तन इस प्रकार होता है—सीन शरीर छह पर्याप्तियोंके योग्य पुद्रशल किसी जीवने एक समयमें प्रवण किये। सिनाय क्क्षा वर्ण गन्ध आदि तथा तीन, मन्द या मध्यम भावसे जैसे प्रहण किये दूसरे आदि समयोंमें उनकी निर्जरा हो गयी। उसके परचान अनन्त वार अगृहीतको प्रहण करके छोड़े, अनन्त वार मिश्रको प्रहण करके छोड़े। सम्योंमें अनन्त वार गृहीतको प्रहण करके छोड़े। तब वे ही ३० पुराल उसी प्रकारसे जमीवके नोक्षमं भावको जब प्राप्त हो उतना सब काल नोक्षमं इव्य परिवर्तन होता है।

पुर्गल परिवतनका काल अगृहीतमहणाद्वा, गृहीत महणाद्वा और मिश्र महणाद्वाके भेदसे तीन प्रकार हैं। अगृहीत महणके कालको अगृहीत महणद्वा कहते हैं। गृहीतमहणके कालको गृहीत जीर अगृहीतक महणद्वा कहते हैं और एक साथ गृहीत और अगृहीतक महणद्वालको व्याप्त मिश्र मुद्दालके महणद्वालको व्याप्त कहते हैं। उनके परिवतंनक महण क्रम क्ष्म महणद्वालको प्रदाण करके एक वार परिवतंनको प्रथम समयसे लेकर निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक वार मिश्रको मृहण करका है। पुनः निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक वार सिश्रको महण करता है। पुनः निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक वार सिश्रको महण करता है। पुनः निरन्तर अनन्त वार अगृहीतको महण करके एक वार सिश्रको

गृहीतंगळननंतवारंगळं पेरिगिक्क्योनिकस्मं मिश्रग्रहणमक्कुपितनंतंगळु सिश्रग्रहणगळ्णुषु । बळिक्कं निरंतरमबगृहीतंगळननंतवारंगळं कळेबोस्मं गृहीतग्रहणमक्कुपितं गृहीतंगळुमनंतंगळा-गुत्तं विरक् प्रथमपरिवर्षनंत्रमक्कुप्रमस्कितं बळिक्कं निरंतरंभिश्रकंगळमततंवारंगळकछित्रवोस्मां-गृहीत्तग्रहणमक्कुं सत्तं स्थिकंगळलनंतवारंगळं पेरिगिक्क्योस्मं बगृहीतग्रहणसक्कृपितनंतंगळ कगृहीतग्रहणंगळपुषु । मुंबे सत्तं निरंतरंसामि सिश्यकंगळननंतंगळं कळिपियोस्मं गृहीतग्रहणसक्कुं भितं गृहीतग्रहणंगळपुषु । मुंबे सत्तं निरंतरंसामि सिश्यकंगळननंतंगळं कळिपियोस्मं गृहीतग्रहणसक्कुं

मलसाँक बळिवकं निरतरमागि सिश्यकंगळननतवारंगळं परिगिविकवी।में गृहीतप्रहण-मक्कु । मत्तं निरंतरिमिश्यकंगळननंतवारंगळं कळेवोम्मे गृहीतप्रहणमश्कुमिशुगृहीतप्रहणगळुम-नंतपळणुवुर्माक्कळाळवकं निरंतरमागि सिश्यकंगठ ननंतवारंगळं कळेबोम्मे अगृहीतप्रहणसक्कुं मितुं अगृहीतप्रहणगळोळमनंतगळागुनं विरकु तृतीयपरिवर्तनमक्कुं। अस्टि बळिवकं निरंतर

पुतः निरत्यसमृद्दीताननन्तवारानतीत्य सङ्ग्मिस्वष्टणम् । एवमनन्तानि मिश्वप्रहणानि । ततः तिरन्तरममृद्दीतानन्तवारानतीत्य सङ्ग् मृद्दीतब्द्रणम् । एवं मृद्दीतेव्यति स्वनतेषु त्रवेष्ठारीत्वर्तनं भयति ।
ताः विराजि स्वर्णमान्त्रात्यस्य स्वर्णमान्त्रस्य स्वर्णमान्त्रस्य स्वर्णमान्त्रस्य सम्बन्धन्त्रस्य सङ्ग्रम् ।
ताः निरत्यरं मित्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रम् ।
त्व निर्वतिव्यवन्तनेषु वात्रम् द्वितीयपरिवर्तनं भवति । ततोत्र्यं मित्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रम्हीतः १५
एवं मृद्दीतव्यवन्तनेषु वात्रम् द्वितीयपरिवर्तनं भवति । ततोत्र्यं मित्रकानन्तवारानतीत्य सङ्ग्रम्हीत्यस्य स्वर्णम् ।
वन्ति प्रस्तिकस्यानिक सम्बन्धनित्यस्य सङ्ग्रम्होतवस्यस्य । एव मृद्दीतवस्यानि सन्तानि । ततः
निरत्यः मित्रकसनन्तवारानतीत्य सङ्ग्रमृतिवस्यस्य । एवम् मृद्दीतवस्यानि सन्तानि । ततः

महण करता है। इस प्रकार अनन्त बार सिश्नकों ग्रहण करता है। बसके प्रवचान् निरन्तर अनन्तवार अगुडीतको ग्रहण करके एक बार गृहोतका ग्रहण करता है। इस प्रकार गृहोतका भी ग्रहण अनन्त बार होनेपर प्रथम परिवर्तन होता है। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है— २०

| 00+100+         | 00+100+   | 00+ 00+     |
|-----------------|-----------|-------------|
| ++0 ++0         | ++ 8 ++ 0 | ++0 ++8     |
| ++ 8   + + 8    | ++0 ++ 8  | ++ 4   ++ 8 |
| 1 4 8 +   8 8 + | 280 84+   | 88+ 880     |

इममें अगृहीतका चिह्न शून्य है, सिशका हंसपद हे और गृहीतका एक अंक है। दो बार अनन्त बारका सूचक है। प्रथम परावर्तनसे सतलब है प्रथम पंक्तिके कोठोंकी समाप्ति हो गयी, अब आगे चलिए।

अभी निरन्तर अनन्त बार मिश्रको महण करके एक बार अगृहीतका महण करता है। पुतः निरन्तर भिश्रको अनन्त बार महण करके एक बार अगृहीतका महण करता है। इस तरह २५ अनन्त बार अगृहीतका महण करता है। इस तरह २६ अनन्त अगृहीतका महण करता है। इस प्रकार अनन्त वार प्रहोतका महण होनेवर करके एक बार गृहीतका महण होनेवर द्वितीय परिवर्तन होता है। आगो निरन्तर मिश्रको अनन्त वार महण करके एक बार गृहीतका महण करता है। इस प्रकार अनन्त वार गृहीतका महण करता मुख्य करता है। पुनः निरन्तर मिश्रको अनन्त वार प्रहोत का महण करता है। अग्ने निरन्तर मिश्रको अनन्त वार महण करके एक बार गृहीतका महण करता है। इस मकार अनन्त वार महण करके एक वार अनन्त वार महण करके एक वार अगृहीतका महण अनन्त वार है। इस मकार अगृहीतका महण अनन्त वार महण करके एक वार है। इस मकार अगृहीतका महण अनन्त वार महण करके एक वार

सतीऽप्र निरन्तरं पृष्ठीताननन्तवारानदीत्य सङ्कांभ्ययहाम् । पूर्ण गृष्ठीताननन्तवारानदीत्य सङ्कांभय्यकृषम् । एवं मिश्रयहणानि अनन्तानि । तत निरन्तरं गृष्ठीतानन्तवारानदीत्य सङ्क्यगृष्ठीतप्रहणम् । एवमग्रहीतेव्ययनित्तेषु अतिषु जतुर्णारिवर्तनं भवति । तदनन्तरसमये विविविविद्यान्तर्भपृष्ठवाराय्वतंत्रत्रप्रसम्प्रसम्प्रसाववृष्ठीतः अनन्ता
नित्तेष्ठानिक्षम् विविविद्यान्तर्भाष्टि । तदनन्तरसमये विविविविद्यान्तर्भपृष्ठवार्ष्यतंत्रत्रप्रसम्परसम्पर्वति । अन्तर्वा
नित्तितं नोक्षमपृष्ठवार्ष्यत्वेन भवति । कर्षपृष्ठार्गप्रस्तिनमुष्यते-एकिसम् समये केनिवज्ञीवित अष्टायस्यक्तः
भावेन ये गृष्ठीताः समयाधिकाविक्षालमतीत्य द्वितीयाव्यमयेषु निर्माण्यां, पूर्वोत्तक्रमेणैव त एवं तनैव प्रकारण
कर्ववे जीवस्य कर्मामाव प्रानुविति तावस्ताल कर्पपृष्ठारम्परस्तिनं भवति । वेशस्त्रविविद्यो नोक्षमपित्वनंत्रत्
क्रात्वयः। अनयोः काली समानी । अत्रागृष्ठीतवृष्टणकालः अनन्तोऽपि सर्वतः स्तोकः । कुतः, विनष्टवव्यवेतः
कालभावसंकारपृष्ठालामे बद्धारप्रहणापदनात । अनेन विविवित्यपुरस्वपरिवर्तनम्पर्यान्तिनासिव बद्धारपद्वण

सिश्रको प्रहुण करता है। पुन: गृहीतको अनन्त बार प्रहुण करके एक बार सिश्रको प्रहुण करता है। इस प्रकार अनन्त बार सिश्रको प्रहुण करता है। पुन: सिरन्तर गृहीतको अनन्त बार प्रहुण करके एक बार अगृहीतको प्रहुण करता है। हम प्रकार अनन्त बार अगृहीतको प्रहुण करनेपर लक्ष्य परिवर्तन होता है। उसके अनन्तर समयमें विवक्षित नोक्ष्म पुरूगल परिवर्तनके प्रयु परिवर्तन होता है। उसके अनन्तर समयमें विवक्षित नोक्ष्म पुरूगल परिवर्तनके प्रसु समयमें आजन्त नोक्ष्म समयमें अन्तर क्ष्यों अगर हितीशाहि समयमें जिनको निजेरा कर दी गयी थी, वे ही नोक्ष्म पुरूगल उसी स्थमें प्रहुण किये जाते हैं तो यह सब मिलकर नोक्ष्म पुरूगल परिवर्तन होता है।

अब कमेपुद्गाअपरिवर्षन कहते हैं—एक समयमें किसी जीवने आठ कर्मरूपसे जो ३० पुद्गाज प्रष्टण किये और एक समय अधिक आवळीके बीवनेपर द्वितीयादि समयोंमें उनकी निजेरा कर दी। पूर्वोक्त कमसे वे ही पुद्गाल उसी प्रकारसे उसी जीवके कर्मपनेको प्राप्त हों तबतकका काल कमपुद्गालपरावर्षने कहलाता है। शेष स्व पिशेष कथन नोक्स परिवर्षनको तरह जानना। इन दोनों परिवर्षनोंके काल समान हैं। यहाँ अगृहीत प्रहणकाल अनन्त होनार भी सबसे थोड़ा है। क्योंकि जिन पुद्गालोंका द्रव्यक्षेत्र-काल-भावका संस्कार नष्ट हो

३५ १. म में मतु गृहीतग्रहणंगस्तु । २. म में कलिंद्र ।

गृहोतंगळ्गाये बहवारप्रहणं संभविसुपुर्मिवतु वेळल्पट्टुवक्कं ॥ उक्तं च :--सुहमद्विविसंजुलं आसच्चं कम्मणिज्जरामुक्कं । पाएण एवि गहणं बव्यमणिहिद्दसंठाणं ॥

सुक्ष्मस्थितिसंयुक्तं आसन्नं कर्म्मनिज्जरामुक्तं । प्रायेणैति ग्रष्टणं द्रव्यमनिद्दिष्टसंस्थानमिति ॥ अल्पस्थितिसंयुक्तम् जीवप्रदेशंगळोळिषतिदुर्वेद् कम्मीनज्जरेथिवं कम्मीस्वरूपमं बिडल्पट्दुर्वे इंतप्प पुरुगलद्रव्यमनिर्दृष्टसंस्थानं विवक्षितपरावर्शनप्रथमसमयोक्तस्यरूपमल्लद्रद्र जीवनिवं प्रचुर-वृत्तियिदं स्वीकरिसलुपङ्गुमेकं दोडे ब्रब्यादिचतुष्विधतंस्कारसंपन्नमप्पूर्वरिदं । अगृहीतग्रहणकालमं नोडलु मिश्रप्रहणकालमनतपुणमक्कु । स स । मदं नोडलु जघन्यगृहीतप्रहणकालमनंतगुणमक्कु । ल ल ल । मदं नोडल जघन्यपुद्दगलपरिवर्त्तनकालं विशेषाधिकमञ्जूमधिकप्रमाणमिद् ल ल ल

इदनपर्वत्तिसि इल्लि कुडिदोडियु ज = घ स स स स । अदं नोडलुरकुष्ट गृहोतप्रहणकालमनंतगुणमक्कु । १० ल ल ल ल । मदं नोडलुत्कृष्टपुद्गलपरावर्त्तनकालं विशेषाधिकमक्कुमा विशेषप्रमाणिमद् ल ल ल ल इदनपर्वात्तिति कृडिदोडिड् । ल ल ल ल । इल्लि अगुहीतमिश्रप्रहणकालंगळगे

सभवतीत्यक्त भवति । उक्तं च —

सुहुमट्टिदिसंजुत्तं आसण्ण कम्मणिज्जरामुक्कं। पाएण एदि गहणं दव्वमणिहिट्रसठाण ॥ १ ॥ [

अल्पस्थितिसंयुक्तः जीवप्रदेशेषु स्थितं निर्जरया विमोजितकर्मस्वरूपं पुदगलद्रव्यं अनिर्दिष्टसंस्थानं

विविधातपरावर्तनप्रथमममपोक्तस्वरूपरहितं जीवेन प्रचुरवृत्या स्वीक्रियते । कृतः ? द्रव्यादिचतुर्विधसस्कार-संपन्नत्वात् । अग्ीतग्रहणकालात् मिश्रग्रहणकालोऽनन्तगुणः । स स । ततो जवन्यगृहीतग्रहणकालोऽनन्तगुणः । ख ख ख । ततो जधन्यपदगलपरिवर्तनकालो विशेषाधिकः । अधिकप्रमाणमिदं ख ख ख अपवर्त्य तत्र निक्षिप्ते

एवं ज = पु । व्य ख व्य ततः उत्कृष्टगृहीतग्रहणकालः अनन्तगुणः ख ख ख ख । तत उत्कृष्टपृद्गलपरावर्तनकालो रि॰ चुका है उनका बहुत बार ग्रहण नहीं होता है। इससे यह कहा गया है कि विवक्षित पुद्गल-परावर्तनके मध्यमें गृहीतोंका ही बहुत बार महण होता है। कहा भी है-जो कर्मरूप परिणत पुद्रगल थोड़ी स्थितिको लिये हए जीवके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाह रूपसे स्थित होते हैं और निर्जराके द्वारा कर्मरूपसे छट जाते हैं, जिनका आकार कहनेमें नहीं आता तथा विवक्षित परावर्तनके प्रथम समयमें जो स्वरूप कहा है उस स्वरूपसे रहित हो वे ही जीवके द्वारा २५ अधिकतर प्रहण किये जाते हैं। क्योंकि वे दृश्यादि रूप चार प्रकारके संस्कारसे युक्त होते हैं।

अगृहीत प्रहणके कालसे मिश्र प्रहणका काल अनन्तगुणा है। उससे गृहीत प्रहणका जघन्य काल अनन्तराुणा है। उससे पुद्रगल परिवर्तनका जघन्य काल विशेष अधिक है। जघन्य गृहीत प्रहण कालको अनन्तसै भाजित करनेपर जो प्रमाण आवे उतना उसमें जोड़ने- ३० पर जघन्यपुद्गळ परिवर्तन काळ होता है। उससे बत्कृष्ट गृहीतप्रहणका काळ अनन्तगणा

२०

# जघन्त्रोत्कृष्टभाविमत्लमं वितवधरिसल्पड्वुवेकं बोडतद्विष परमगुरूपदेशाभावमप्पवरिवं संदृष्टि :--

```
ज=घ। लखल उघल लखल ज
ज=ग। लखल उ=कृतल खल
मिश्र। खलमिश्रल ल
```

५ अगृ। ख अगृ। ख

हरू अगृहोतकके संदृष्टिसून्यं मिश्रकके हंसपदं गृहोतककंकमल्लियं शून्यद्वयमुं हंसपदद्वयमुं । अंकद्वयमुं क्रमदिदनंतगळप अगृहोतवारंगळगं मिश्रवारगळगं गृहोतवारंगळगं संदृष्टियक्कुः :—

इत्लिगुपयोगियक्कु मी गाथासूत्रं :— अगहिदमिस्स य गहिदं मिस्समगहिदं तहेव गहिदं च ।

अगाहदामस्स य गाहद ामस्समगाहद तहव गाहद च मिस्सं गहिदागहिदं गहिदं मिस्सं अगहिदं च ॥

१५ जिजेषाधिकः। तद्विजेषप्रमाणमिदं सः स्व सः सः , अपवर्त्यं निक्षिप्ते एवं सः सः सः । अत्रागृहीतमिश्रग्रहण-सः

कालयोर्जधन्योरकृष्टभावौ न इत्यववार्यम् । तथाविधपरमगुरूपदेशाभावात् । सद्षि

अत्रागृहीतस्य संदृष्टिः शून्य मिश्रस्य हंसपदं, गृहीतस्यांकः, अनन्तवारस्य द्विचारः । तत्संदृष्टिः--

| 0 | 0 | + | 1 | ю | 0 | + | 1 | e | 0 | 8 | - 1 | 0 | ٥ | + | 1 | 0 | 0 | + | - 1 | 0 | 0 | 8 |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|--|
| + | + | 0 |   | + | + | 6 | 1 | + | + | 8 |     | + | + | 0 | 1 | + | + | 0 |     | + | + | 8 |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |  |
| १ | ۶ | + | İ | 8 | ۶ | + | 1 | 8 | ξ | 0 | -   | ξ | ξ | + | i | ۶ | ę | + | - ( | १ | ٤ | ٥ |  |

अत्रोपयोगिगाथामुत्र---

अगहिदिमस्स गहिद मिस्समगहिद तहेव गहिदं च । मिस्स गहिदमगहिद गहिदं मिस्स अगहिद च ॥२॥

है। उससे उन्कृष्ट पुद्गलपरावर्तन काल विरोप अधिक है। उन्कृष्ट गृहीत महणकालमें ३० अननसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना उन्कृष्ट गृहीत महणकालमें मिलानेपर उन्कृष्ट पुद्गलपरावर्तन काल होता है। यहाँ अगृहीत महणकाल और सिक्षमहण कालमें जावन्य और उन्कृष्टपता नहीं है ऐसा जानना क्योंकि उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। यहाँ उपपोगी गाथाका अर्थ इस प्रकार है जो हन्य परिवर्तनमें स्पष्ट कर आये हैं कि पहला अगृहीतिमंत्र गृहीत, दूसरा मिल अगृहीत गृहीत, तीसरा मिल गृहीत अगृहीत और चतुर्थ ३५ गृहीत मित्र अगृहीत है इस कससे महण करता है।

१ १ ० ० "सर्व्यपि पुद्गलाः खल्बेकेनाप्रोजिक्षतास्य जीवेन । असकृदनंतकृत्यः पुद्गल-+ ० १ + ० + + १ परिवर्त्तसंसारे ।"

क्षेत्रपरिवर्शनमुं स्वक्षेत्रपरिवर्शनमें हुं परक्षेत्रपरिवर्शनमें वितु द्विविधमक्कुमस्लि । स्वक्षेत्र-परिवर्त्तनं पेळल्पहुर्गु । वो बानुमोच्यं जीवं सूक्मिनगोवज्ञधन्यावगाहृनविंवं पुट्टिवातं स्वस्थितियं १ जीविसि मृतनागि मस्तं प्रवेशोत्तरावगाहृनविंवं पुट्टि इंतु द्वयाविप्रवेशोत्तरक्रमविंवं महामत्स्याव-१५ गाहृनपद्ध्यंताळ् संख्यातघनांगुल ६९ प्रमितावगाहृन विकल्पंगळा जीवनिंवसे वेनेवरं स्वीकरि-सल्पहुतुवर्वेल्लं कूडि स्वक्षेत्रपरिवर्त्तनवकुं। परक्षेत्रपरिवर्त्तनमेंतेवीडे सूक्ष्मिनगोढजीवनऽपर्ध्यानकं

गाहनपच्यतमाञ् संस्थातघनापुर्व ६३ प्रामताबगाहन विकल्पगञ्ज जावानवस य नवर स्वाकार-सल्पङ्कुवर्वेल्लं कृष्टि स्वक्षेत्रपरिवर्सननमञ्जू । परश्नेत्रपरिवर्सनमेतेवेदे सूक्ष्मितगोदकोवनऽपय्याप्तकं सक्वंजयन्यावगाहनशरीरमनुळ्ळं लोकमध्याष्टप्रवेशंगळं तन्त शरीरमध्याष्टप्रवेशंगळं माडि पुट्टि क्षुद्रभवकालमं जीविसि मृगनागि आओवेन मत्तमा जवगाहनविवमेरडु वारंगक्कुमते सूर वारंगज्जसते

अत्रोपयोग्यायवित्तं

सर्वेऽपि पुद्गलाः खलु एकेनात्तीज्ञिताश्च जीवेन । ह्यसक्त्रुचनन्तकृत्वा पुद्गलपरिवर्तससारे ॥

१ + ० क्षेत्रपरिवर्तनमपि स्वपरभेदाद्देषा तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनमुच्यते-कश्चिज्जीवः सूक्ष्मिनगोदजध-

+ < 0

0+8

न्यावगाहनेनोत्पन्नः स्विस्थिति १ जीवित्वा मृतः पुनः प्रदेशोत्तरावगाहनेन उत्पन्नः । एवं द्वधादिप्रदेशोत्तरक्रमेण १८

महामस्त्यागाहनपर्यन्ताः सक्यातघनाङ्गुळ ६ 🎗 प्रामतावगाहनविकल्याः तैनैव जीवेन यावस्त्वीकृताः तत् १५ मर्वे ममुदित स्वक्षेत्रपरिवर्तनं भवति । परक्षेत्रपरिवर्तनमुज्यते—सुरुमनिगोदः अपर्याप्तकः सर्वेजपन्यावगाहनगरीरः लोकमध्याष्टप्रदेशान् स्वयरोरमध्याष्टप्रदेशान् कृत्वा उत्पन्नः। कृत्रभवकालं जीवित्वा मृतः। स एव वृनस्तैनैव

उपयोगी आर्योच्छन्दका अर्थ-पुद्गलपरिवर्तनरूप संसारमें एक जीवने अनन्त

बार सब पुद्गलोंको प्रहण करके छोड़ दिया है।

क्षेत्रपरिवर्तन भी स्व और परके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें से स्वक्षेत्रपरिवर्तनको २० कहते हैं — कोई जीव सुक्रमनिगोदकी जधन्य अवगाहनासे उत्पन्न हुआ। अपनी स्थिति इवासके अठारहर्ते भाग प्रमाण जीवित रहकर मर गया। पुनः एकप्रदेश अधिक उसी अवगाहनासे उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार दो आदि प्रदेश अवगाहनाके कमसे सामारस्यकी अवगाहना पर्यन्त संख्यात चर्नागुरु प्रमाण अवगाहनाके विकल्प उसी जीवने जवनक धारण किये वह सब मिळकर स्वतेत्र परिवर्तन होता है।

अब परक्षेत्र परिवर्तनको कहते हैं—सुक्रमिनगोदिया उच्य्यपर्याप्तक सबसे जघन्य अवगाहतावाले शरीरके साथ लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने शरीरके मध्य आठ प्रदेश बनाकर उपका हुआ। शुद्रमक काल तक जीकर मरा। वही पुनः वसी अवगाहताके साथ दुवारा, तिवारा, चौबारा उप्पन्न हुआ। इस प्रकार घनांगूलके असंख्यातवें भाग बार वहीं उप्पन्न हुआ। पुनः एक-एक प्रदेश बदाते-बदाते समस्त लोकको अपना जनस्त्रीत्र वना लेता ३०

800

30

नाल्कु बारियुमंते इंतेन्नवर घनांगुकासंस्येयभागप्रमिताकाशप्रदेशंगळ अनितु बारंगळं निरूके जनिसि मसमेकैकप्रदेशाधिकभाविवदं सर्व्यंकोकमुं तनगे जन्मकेत्रभावमनेध्विसल्पट्टुवक्कुमेन्नेवर-मनितुकालमेल्लं कृढि परक्षेत्रपरिवर्तनसक्कुमिल्लिगुपयोगियप्प क्लोकं:—

सर्वत्र जगत्भेत्रं प्रदेशो न ह्यस्ति जंतुनाऽक्षुण्णः ।

अवगाहनानि बहुशो बंभ्रमता क्षेत्रसंसारे ॥

क्षेत्रमंसारबोज् बंभ्रामिसुर्वतय् जोबाँनदं जगब्धूंणियनप्रसितजगरनेत्रबोज् स्वारीरावगाह-रूपाँदद मुट्टन्यद प्रदेशमिल्ल । अरगाहनंगज् बहुवारं केशंजन्यद्वद्वुप्रीमिल्ल । शास्त्रविद्यत्तेनं पेजल्बर्दु । उत्सार्थणिय प्रयमसम्बद्धांज् पृष्ट्वित्वावनात्रमोश्यं जीवे स्वायुः परिसमामियोज् प्रजानाणि मत्तमा जोवने द्वितोयोरसिय्येण्य द्वियासमयवाज्युद्धिस्वायुःस्ववजार्थाद्यं मृतनाणि आ १ जीवने मत्त्रमा तृतीयोरसिय्यिय तृतीयतमयस्युक्तमंत्र जवसार्यणाज्यं स्वाप्तमाद्वसर्क्षास्त्र प्राप्त जनुर्वेत्सार्याप्य जनुर्वेत् समयबोज्युद्धित्तित्रु क्रमादेव पुरसीय्यायससामस्युक्तमंत्र जवसार्यणाज्यं समाप्तमाद्वसर्क्षास्त्र जन्म-नैरंतव्यं पेजल्यददुद्वं। मरणश्कानंते नैरंतव्यं केशोजल्यदुनीसंदल्लमं कृति काळवरित्तनमस्त्रः।

अवगाहनेन दिवारं तथा त्रिवार तथा चतुर्वारं एवं यावत् वनाङ्गुलासक्येयमाग ताबद्वारं तत्रैवोरपला, पृतः एकैकप्रदेशायिकभावेन नर्वलोकं स्वस्त्रजन्मज्ञेत्रभावं नयति । तदैशसर्वं परक्षेत्रपरिवर्तनं भवति । अत्रोप-१५ योग्यायावृत्तं—

> सर्वत्र जगत्क्षेत्रे देशो न हास्ति जन्तुनाऽक्षुण्यः । अवगाहनानि बट्टगो वश्चमता क्षेत्रसंसारे ॥

क्षेत्रससारे वम्श्रमता जीवेन जगच्छे णियनप्रमितःगरक्षेत्रे स्वगरीरावगाहनक्ष्पेणस्मृष्टप्रदेशो नास्ति । अवगाहनानि बहुवार यानि न स्वीकृतानि तानि न सन्ति ।

कालपरिवर्तनमृष्यतै-किष्वज्ञीवः उत्सर्विणीप्रथमममये बातः स्वायुःपरिसमासौ मृत , पुनिहितीयो-स्विज्ञीदित्तीयसमये जातः स्वायुःपरिसमाध्या मृतः। पुनः तृतीयोग्सिष्णीनृतीयसमये जातः तथा मृतः, पुनः चतुर्वोत्निर्विणीवनुर्वनमये जातः। अनेन क्रमेण उत्सर्विणी समाप्नीति तथैवावसर्विणीमिः समाप्नीति एवं

है। यह सब परक्षेत्र परिवर्तन है। इस विषयमें उपयोगी आयोच्छन्दका श्रीभग्राय इस प्रकार है—क्षेत्र संनारमें अभग करते हुए इस जीवने बहुत-सी अवगाहनाशींके द्वारा रागस्स जगन्-१५ के क्षेत्रको अपना जन्मस्थान बनाया, कोई क्षेत्र ब्लयन होनेसे शेष नहीं रहा। ऐसी कोई अवगाहना नहीं रही जो अनेक बार धारण नहीं की।

काल्यरिवर्तन कहते हैं — कोई जीव उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उराज हुआ और अपनी आयु मनाम होनेपर मन गया। पुनः दुसरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उराज हुआ और अपनी आयु समाम होनेपर मन गया। पुनः तोमरी उत्सर्पिणीके तीनरे समयमें उत्पर्ण उत्पर्ण और अपनी आयु समाम होनेपर साथ पर्णः पुनः तोमरी उत्पर्ण के व्यर्थ समयमें उराज हुआ और उपनी प्रकार आयु समाम होनेपर सरा। पुनः चानुध क्ष्मर्थिणीके व्यर्थ समयमें उराज होतर उत्सर्थिणीके समाम करता है तथा इसी कमसे अवसर्थिणी कालके मन समयों उराज होतर उत्सर्थिणी समाम करता है। इस प्रकार निरस्त जन्म लेलेका कथन किया। इसी प्रकार कमसे उत्सर्थिणी और अवसर्थिणी कालके सन समयों में स्थान साथ वाहिए। यह सन् काल-

इल्लिगुपयोगियप्पार्ध्यावसं :--

उत्सर्पणावसर्पणसमयाविलकासु निरवज्ञेषासु । जातो मृतश्च बहुशः परिश्रमन्कालसंसारे ॥

उत्सर्वणावसप्वणगळ समयमालयोळेनितोळवनितु समयंगळोळ यथाक्रमींद पुट्टिवर्नु

पो दिवनुमनंतवारं कालसंसारदोळ परिश्वनिसलं जीवनं ।

भवपरिवर्तनं पेळरपद्गुं—नरकगितयोळ् सर्वज्ञघ्यापुद्वश्चवधंसहस्त्रप्रमितसवकु मंतप्पायुव्यांद्वस्तिरूपे पृष्टि पोरसट्द मतं ससारवोळ् परिश्वमिति या ज्ञघ्यापुद्यविद्यसित्वयं पृद्दिद्यगिनु दात्रवंसहस्त्रेण्य समयंगळितितोळवित्तु वारंगळनित्वये पृद्धिद्वनं मुत्तमावनं । बिल्केकैकसमयािककावविदं व्यात्त्रकास्तागरोपमंगळ् समाग्रे माङस्पट्दु । बिल्किमा नरकगितियं बंदु
विद्यंगितियोज् अंतम्भृहसंज्ञघ्यापुष्यविद्यं पृद्धि मुन्तिनंत्रयंत्रम्भृहसंसमयंगळितितोळवित्त वारं १०
पृद्धि मेले समयािककाविदं त्रियत्योपमंगळ्मा जीवनिदं परिसामित माङस्पट्टुवित । मनुष्यगितयोळ त्रियत्वयोपमंगळा जीवनिद्वचे परिसामित माङस्पट्टुवित । मनुष्यगितयोळ त्रियत्वयोपमंगळा जीवनिद्यं परिसामित माङस्पट्टेवते । सनुष्यगितयोळ त्रियत्वसंस्त्रस्त्रसम्परसामितिदं मेले समयोत्तरक्रमायुष्याग्वस्त्रम्वित्रमागरोपमंगळ परि-

जन्मनेरस्तर्यमुक्तः । मरश्स्याय्येवं नैरतयं ग्राह्यं । तदेतस्यवं कालपरिवर्तनं अवितः । अत्रोपयोग्यायीवृत्तं— जन्मपंणावसपंणसम्याविकतामु निरवशेषामु । आतो मत्रश्च वहवाः परिभागन कालसंसारे ॥

उत्सर्पणावसर्पणयोः सर्वेसमयमालाया क्रमेण उत्पन्नः मृतश्च अनन्तवारकालसंसारे परिभ्रमन् जीवः ।

भवविद्यतंनमुख्यतं-नगरकगतौ सर्वज्ञष्यायुर्वशसहस्ववर्षीण तेनायुषा तत्रोत्पन्न पुनः संहारे आस्त्वा तैनैव आयुपा तर्वदोत्तस्तः। एवं दशमहस्ववर्षसम्बतारं त्रवेशेत्यत्रो मृतः। पुनः एकैकस्पत्यासिकमावेन त्रवांन्वरत्यागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । पश्चात् तियंग्यतौ अत्तर्महृततीयुषा उत्तरक्ष प्राप्तद् अत्तर्महृतंतम्बदार सृप्यः उपरिमम्बाधिकभावेन विश्वप्योगमानि तैनैत जीवेन विश्वमाप्यन्ते। एवं मनुष्यतावाषि विश्वप्योगमानि तैनैत जीवेन परिमायायन्ते। नरुकातिबद्धवराताविष दश्यस्तव्यवर्षमस्यसमानेवर्षाः सम्योगरुकमेण एकिंत्रयः

परिवतेन हैं। इस विषयमें उपयोगी आर्याष्ट्रचका आशय इस प्रकार हॅ—काल संसारमें अनन्त बार भ्रमण करता हुआ जीव व्स्सिपिणी और अवसिपिणीके सब समयोंमें क्रमसे व्यपन्न हुआ और सरा।

भवपरिवर्तन कहते हैं.—नरकातिमें सबसे जपन्य आयु इस हजार वर्ष है। इस आयुसे नरकमें उदरन्त हुआ। पुनः संसारमें अप्रण करके उसी आयुसे वहीं उदरन्त हुआ। इस प्रकार इस हजार वर्ष हो मर्गोंको जितनी संस्थाहें उत्तरी बार वर्ष डियन हुआ और मरा। पुनः एक-एक समय बहाते-बहाते तैंतीस सागर पूर्ण किये। फिर नियंचगातमें अन्यद्वेहतंको आयु छंकर उत्पन्त हुआ। पहछेको तरह अन्यसुहतंको जायु छंकर उत्पन्त हुआ। पिर एक-एक समयकी आयु बहाते-बहाते उसी जाये मर्ग्य हैं उतनी इस जार अन्यसुहतंको आयु छंकर उत्पन्न हुआ। फिर एक-एक समयकी आयु बहाते-बहाते उसी जोवने तोन एक्य तक सब आयु भोग डाली। इसी प्रकार प्रमुच्यातिमें भी उसी जीवने तीन पत्य तककी सब आयु भोगकर समाप्त की। नरकगतिकी तरह देवगितमें भी दम हजार बचेके समयप्रमाण दस हजार वर्षकी आयुसे उत्पन्त हांकर उसे भोगनेके एक्यात् एक-एक समयकी आयु क्रससे बहाते-बहाते इकतीस सागरको आयु पूर्ण की। इस प्रकार अमण करनेक पत्र वाला आप क्रस पुनः पूर्वोक्त जम्मवस्थितिवाला नारकी होकर नथा भवगरिवर्तन

समाप्तिमाङ्ग्यदुर्वावतु परिभ्रमिति बंदा जीवं पूर्व्योक्तज्ञघन्यस्थितियनारकनार्वोनतबेल्लभेकभव-परिवर्त्तनसक्तं। इल्लिगुपयोगियण्यार्व्यावृत्तं।—

नरकज्ञघन्यायुष्याद्युपरिमग्रैवेयकावसानेषु । मिथ्यास्वसंश्रितेन हि भवस्थितिभौविता बहुजः ॥

नरकज्ञघन्यायुष्यं मोदल्गो डु मेरो युपरिग्रैवयकावसानमादायुष्यस्थितगञ्जोञ्ज् मिण्यात्वोदय-दोञ्क्इडिदजीवनिदं भवस्थितगञ्जनुभविसल्यहु वृ बहुवारं हि स्फुटमागि । भावपरिर्त्तनं पेञल्यदुर्गुः—

पंचेदिवसंज्ञियस्याप्रकं मिष्यादृष्टि याबनानुमोर्थं जीवं स्वयोग्यस्वरंजघन्यज्ञानावरणप्रकृति-स्वित्यमंत्रकोटिकोटियं माळ्कुसा लोवंगं कवायास्यवसायस्थानंगळसंख्यात्लोकप्रमितगळु वद्-स्वानपतितंगळा ज्ञयस्यिस्तिगं योग्यंगळपुर्विल्ल सर्व्जजघन्यस्थितिबंबाध्यसायस्थानिमित्तंगळु १० अनुभागबंधाध्यवसायस्थानंगळसंख्यातलोकप्रमितंगळपुर्वित सर्व्जजघन्यस्थितियनु सर्व्जजघन्यस्थितियनु सर्व्जजघन्यस्थातस्थानं सर्व्जजघन्यनुभागबंधाध्यससायस्थानमुक्तं पौर्हिदंगं त्वद्योगस्थायस्थानस्य योगस्थानमक्कुमा स्थितकवायाध्यवसायस्थानमुक्तं हित्तियससंस्थायस्थानमुक्तं स्थानस्थानमञ्जन्य स्थानस्थानसङ्कामा स्थितकवायाध्यवसायानुभागस्थानगळो द्वितीयससंस्थेयभागबृद्धियुक्तं योग-

स्तागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । एव भ्रान्त्वागस्य पूर्वोक्तज्ञचन्यस्थितिको नारको जायते । तदा तदेतस्तवं भवपरिवर्तनं भवति । अत्रोपयोग्यार्योव्स —

नरकजधन्यायुष्याद्युपरिमग्रैवेयकावसानेषु ।

मिध्यात्वसंश्वितेन हि भवस्थितिभविता बहनः ॥

नरकज्ञघन्यायुष्याद्युपरिमग्रैवेयक।वसानायुष्या स्थितौ मिर्घ्यात्वोदयाश्रितजीवेन भवस्थितयोऽनुभविता अङ्गवार स्फूटम् ।

भावपरिवर्तनमुष्यते-किश्वराञ्चे निवयतिकपर्यातकिमध्यादृष्टिवीवः स्वयोध्यान्वेजवन्या ज्ञानाव रण-२० क्रितिस्थर्ति अन्तःकोटाकोटिप्रमिता बन्नाति । सागरोपमैककोट्या उपरि द्विवारकोट्या मध्ये अन्यकोटाकोटि-रिरपृष्यते । तस्य जीवस्य कथायाध्यवनाधस्यानानि अनंश्येयकोक्यनितानि पर्दस्यानपरितानि अजन्यदिवीत-योष्पानि । तत्र वर्षज्ञस्यकथायाध्यवनाधस्यानिमित्तानि अनुभागाध्यवनाध्यवनाध्यवनाध्यानि अनंश्येयकोकः प्रमितानि । एवं सर्वज्ञप्यस्थिति गर्वज्ञप्यकथायाध्यवनाधस्यान सर्वज्ञप्यानुभागवन्धाध्यवनाधस्यान स्व प्राप्तस्य तथीष्पस्यंज्ञपन्यं योगस्यानं अवति । तथामेव स्थितिकथायाध्यवनायानुभागस्यानाना द्वितीयं अमंख्येय-

२५ प्रारम्भ करता है। तब यह सब भवपरिवतन होता है। इस विषयमें उपयोगी आयोज्ज्ञन्द-का अभिपाय—मिध्यात्वके उदयसे जीवने नरककी जपन्य आपुसे लेकर उपरिममैबेयक तककी आयुष्माण भवस्थितियाँ अनेक बार भागी।

भावपरिवर्तन कहते हैं — कोई पंचेन्द्रिय संझां पर्याप्तक मिध्यादृष्टि जीव अपने योग्य सबसे अपन्य जानावरणकर्मकी अन्यकांताकोटी सागर प्रमाण स्थितिका बन्ध करता है। एक कोटि सागरके उत्तर और कोटाकोटी सागरके मध्यको अन्तःकोटिकोटी सागर कहते हैं। इस जीवके जघन्यश्चितिवन्धेक योग्य छह प्रकारकी हानिवृद्धिको लिये असंख्यात लोक प्रमाण कथायाध्यक्षाय स्थान होते हैं। तथा सर्वजवन्य कथायाध्यक्षाय स्थानमें निमित्त असंख्यात लोक प्रमाण कथायाध्यक्षाय स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जवन्य स्थिति, सबसे जवन्य कथायाध्यक्षाय स्थान और सबसे जवन्य अनुभागावन्ध्यक्षाय स्थान स्थान होते हैं। इस प्रकार सबसे जवन्य अस्थायाध्यक्षाय स्थान और सबसे जवन्य अनुभागावन्ध्यक्षाय स्थान को प्रमाण को अस्थायाध्यक्षाय स्थान को प्रमाणको प्रमाणको स्थान होता है। पुनः उन्ही स्थिति, क्षयाध्यक्षाय और अनुभागाक्षानों का असंख्यात भागवृद्धिकी जिये हुए इसरा योगस्थान

स्थानमक्कुमितसंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्धियें ब चतु:-स्थानवदिपतितंगळ श्रेण्यसंख्येयभागप्रमितंगळण्युवंते आ स्थितियने या कवायाध्यवसायस्थानमने प्रतिपद्ममानंगे द्वितीयमनुभागबंधाध्यवसायस्थानमक्कुमदक्के योगस्थानंगळ पूर्व्वोक्तंगळेयरियस्य-डुवृद् ।

इंतु तृतीयादिगळोळमनुभागाध्यवसायस्यानंगळोळु असंख्यातलोकपरिसमाप्तिपर्व्यंतप्रत्येकं ५ योगस्थानंगळ नडसल्पड्वुवृमिता स्थितिने प्रतिपद्यमानंगे द्वितीयस्थितिबंधाध्यवसायस्थानमक्कु-मदक्के अनुभागबंघाध्यवसायस्थानंगळं योगस्थानंगळुभूनिनंतेयरियल्पडुर्वावतु ततीयादिस्थिति-बंधाध्यवसायस्थानंगळोळसंख्यातलोकनात्रपरिसमाप्तिपय्यंतमा विलक्रममरियस्पडगुः--

भागयुक्तं योगस्यानं भवति । एवमसंस्थातभागवृद्धि-संस्थातभागवृद्धि-संस्थातगुणवृद्धि-असंस्थातगुणवृद्धचास्य-बतुःस्यानवृद्धिपतितानि श्रेण्यसंस्येयभागप्रमितानि योगस्यानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कथाया- १० ष्यवसायस्थानमास्कन्वतो द्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायस्थानं भवति । तस्यापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव शातव्यानि । एव तृतीवादिष्विप अनुभागाध्यवसायस्थानेषु असंख्यातलोकपरिसमाप्तिपर्यन्तेषु प्रत्येकं योग-स्थानानि नंतन्यानि । एव तामेव स्थिति बध्नतो वितीयं कषायाध्यवसायस्थान भवति । तस्यापि अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च प्राग्वत ज्ञात्व्यानि । एव ततीयादिकपायाध्यवसायस्थानेषु असल्यातलोकमात्रपरिसमाप्तिपर्यन्तेषु आवृत्तिक्रमो ज्ञातन्यः । ततः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिबन्धान्यवसाय- १५ स्यानानि प्राप्तत असक्येयलोकमात्राणि भवन्ति । एव समयाधिकक्रमेण उत्क्रष्टस्वितिपर्यन्तं त्रिशत्सागरोपम-कोटोकोटिप्रमितस्थितरेषि स्थितिबन्धाध्यवसायस्थानानि अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं मुलप्रकृतीना उत्तरप्रकृतीना च परिवर्तनक्रमी ज्ञातव्यः । तदेतत्समृदितं भावपरिवर्तनं भवति । संदृष्टिः---

होता है। इस प्रकार असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात २० गुणवृद्धि नामक चतुःस्थान वृद्धिको लिये हुए श्रेणीके असंख्यातवें भाग प्रमाण योगस्थान होते है। इन समस्त योगस्थानोंके समाप्त होनेपर वही स्थिति, वही कपायाध्यवसाय स्थानको प्राप्त जीवके द्वितीय अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान होता है। उसके भी योगस्थान पूर्वोक्त ही जानना । इस प्रकार तृतीय आदि असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागस्थानोंके भी समाप्ति पर्यन्त प्रत्येक अनुभागस्थानके साथ सब योगस्थान लगाना चाहिए। उनके भी समाप्त २५ होनेपर उसी स्थितिका बन्ध करनेबाल जीवके दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता है। उसके भी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान और योगस्थान पूर्वकी तरह जानना । इस प्रकार तृतीय आदि असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानीकी समाप्ति पर्यन्त अनुभाग-स्थानों और योगस्थानोंकी आवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थितिके साथ सबकी आवृत्ति होनेपर एक समय अधिक अन्तःकोटाकोटांको स्थिति बाँघता है। ३० इसके भी कषायाध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान योगस्थान जानना । इस प्रकार एक-एक समय अधिक के कमसे बल्कष्ट स्थिति पर्यन्त तीस कोटा-कोटी सागर प्रमाण स्थितिके भी स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान और योगस्थान जानना। इसी प्रकार आठों मूल कमों और उनकी उत्तर प्रकृतियोंका भी परिवर्तनक्रम जानना । यह सब मिलकर भाव परिवर्तन है।



 आबाघ कालसूचनात्यै दंडस्तस्यो-परिस्थितत्रिकोणः तद्ज्ञानावरण-द्रव्यनिषेकविन्यासः ।



भी पेळल्पष्ट जमम्यस्थितिय समयाधिकमप्पुवर स्थितिश्रंवाध्यवसायस्थानंगज् भूनिनंत-संख्यातलोकभात्रमम्बुर्गिन्तु समाधिकक्रमाँदवमुरक्कृष्टस्थितियर्थ्यंत जित्रस्तागरोपमकोटिकं टिप्रमित-१० स्थितिय स्थितिस्थार्थ्यसायस्थानंगज् मनुभागवंशाध्यससायस्थानंगज् योगस्थानंगज् मरियल्पड्व-वित्तेल्या मूलक्कृतिगज्जामुत्तरकृतिगज्जां परिवर्सनकममरियल्पड्युर्गमत्वेल्लं कृष्टि भावपरिवर्सन-मक्कृमिल्लजुपयोगियपार्याव्यं :—

> सञ्जेप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशवंधयोग्यानि । स्थानान्यनुभूतानि भ्रमता भवि भावसंसारे ॥

|    |         |    |              |         |      |     |     | ~~~  |       | ~~~ |     | ~~  |       | ~~ - | ~~~ | -    | e   |    | ~ ~~~ | - |
|----|---------|----|--------------|---------|------|-----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|------|-----|------|-----|----|-------|---|
|    |         |    |              |         |      | ۶   |     | 7    |       |     | ą   |     |       |      |     |      |     |    |       |   |
| 84 | अन्तःको | ₹  |              | 3       |      |     |     |      |       |     | -   | ١,  | 0     |      | ąο  | को   | ₹ ₹ | 17 |       |   |
|    |         |    | 1            | _       |      | 1   |     |      |       |     | - 1 |     |       | - 1  |     |      |     |    |       |   |
|    | कपाय    | जघ | <b>0</b> 0 玉 | a • • ; | 300  | ۰≢  | 800 | 36€  | ००उ   |     |     |     |       |      |     | _    |     | _  |       | _ |
|    | अनुभाग  | जध | 00=          | 300     | ± ∂∘ | • ≡ | 900 | = 00 | 0 =   | 800 | 340 | • 3 | 800   | o≅a  | 009 | 1    |     |    |       |   |
|    |         |    | _            |         | -    | -   | _   | _    | -     | _   | _   | _   | -     | -    | -   | _    |     |    | _     |   |
|    | योग     | जध | 0600         | 080     | 900  | 80  | 080 | 080  | • 8 • | 080 | 900 | 060 | 0 8 0 | 080  | 080 | 0 80 | 0 8 | 00 | a०० उ |   |
|    |         |    | ोग्याय       |         |      |     |     |      |       |     |     | _   |       |      | -   |      |     |    |       |   |

२० विज्ञेवाथं - योगाश्यान, अनुभाग बन्धाध्यवसायस्थान, कपायाध्यसायस्थान और स्थितिस्थानीके परिवर्तनसे भावपरिवर्तन होता है। आरमाके प्रदेशोके परिस्तन्दकी योग कहते हैं। यह प्रकृतिबन्ध और प्रदेशक्तमधे कारण होता है। इन योगोक जायन्य आदि स्थानीकी योगाश्यान कहते हैं। जिन कपायपुक परिणामीसे कार्मी अनुभागवन्य होता है उनके जायन्य आदि स्थान अनुभागवन्याध्यवसायश्यान हैं। जिन कपाय परिणामीसे २५ स्थितिकन्य होता है उनके जायन्य आदि स्थान कपायाध्यवसायश्यान हैं इन्होंको स्थिति व्याभावस्थान हैं। जिन कपाय परिणामीसे २५ स्थितिकन्य होता है उनके जायन्य आदि स्थान कपायाध्यवसायश्यान हैं है। एक-एक क्यानाध्यवसायश्यान के अहते हैं। कर्माकं शायाध्यवसायश्यान के स्थानिक्षात्र कारण अनुभागवन्याध्यान होते हैं। एक-एक कपायाध्यवसायश्यानके असंस्थात लोक प्रमाण अनुभागवन्याध्यानके असंस्थात होते हैं। एक-एक कपायाध्यवसायश्यानके असंस्थात लोक प्रमाण अनुभागवन्याध्यवसायश्यान होते हैं। एक-एक अनुभागवन्याध्यवसायस्थानके जगनश्रीणके असंस्थातवे भाग ३० योगस्थान होते हैं।

इस परिवर्तनके सम्बन्धमें उपयोगी आर्याच्छन्तका अभिप्राय इस प्रकार है-

२५

30

समस्तत्रकृतिस्थितिजनुभागप्रवेजाबंधयोग्यंगळ्प स्थितिबंबाध्यवसायानुभागबंधाध्यवसाय-योगस्थानंगळिनितोळवनितुं पृथ्वियोज् भावसंसारबोळतोळस्य जीवनिवसनुभविसस्यहुष्ठु । इस्क्रि स्थितिबंबाध्यवसायज्ञक्वयं मोदल्गो इन्क्रप्रपर्धं तर्मते अनुभागबंबाध्यवसायज्ञक्यस्थानामोदल्गो इ-स्क्रुप्स्थानपर्ध्यतं योगस्थानंगळ अध्ययं मोदल्गो इन्क्रुटस्थानपर्ध्यतं सर्व्यंज्ञध्यस्थितिसंबंधि गळमोवलागि सर्व्यंस्कृष्टस्थितिपर्ध्यतं तत्तरसंबंधिगळं स्थापिस अक्षसंबारकर्मावदं भावसंसार-बोजनुभविसस्यद् स्थितिबंबाध्यवसायाविगळां साधिसुव्यंबुवर्थं।

इत्लिल एकपुद्गलपरिवर्तनकालसनंतमक्रुसर्दे नोडलु क्षेत्रपरिवर्तनकालसनंतगुणं अवं नोडलु कालपरिवर्तनवारगळनंतगुणम्यं नोडलु भश्यरिवर्तनकालसनंतगुणमयं नोडलु भावपरि-

वर्तानकालमनंतगुणमक्कुमिल्लि संदृष्टिरचने थिदु: -- भाव। ख ख ख ख

भव।ललल

काल। लाला क क्षेत्र। लाला

सम्बद्धाः । सम

ओर्स्व जीसंगे अतीतकाल्दोळ् भावपरिवत्तं नवारंगळ् अनंतगळ् । ख । असं नोडल् भव-परिवत्तं नवारंगळनंतगुगंगळचं नोडल् कालपरिवर्तनवारंगळ् जनंतगुणंगळचं नोडल् क्षेत्रपरिवर्तन- १५ वारंगळ अनंतगुणंगळचं नोडल् इध्यपरिवर्त्तनवारंगळनंतगुणंगळप्युव् । संदुष्टिः :—

> सर्वप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धयोग्यानि । स्थानान्यनभतानि भ्रमता भवि भावसंसारे ॥

अत्र स्वितिबन्धाध्यवसायज्ञधन्यास्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि पुनः अनुभागबन्धाध्यवसायज्ञधन्यास्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि योगस्यानज्ञधन्यासदुत्कृष्टपर्यन्तानि योगस्यानज्ञधन्यासदुत्कृष्टपर्यन्तानि व सर्वज्ञधन्यस्थितमेबन्धीनि आदि कृत्वा सर्वोज्ञकृष्टिस्यतिपर्यन्ते तत्तस्तबन्धीनि २० संस्थाप्य अक्षसवारक्रमेण भावसंसारे जनुभूतिस्वयादिस्थितिबन्धाध्यसायावीन् साध्यविद्ययः। अर्थक-पुराग्यन्तरान्तिकालः अस्ति । तदे क्षेत्रपर्यन्तिकालः अस्ति । तदे क्षेत्रपरिवर्तनकालः अनन्तगुणः। अतः । सर्विष्टः—

भाव खस्त्र स्व

. . . . . .

नन पर पर पर भाज स स एक जीवस्य अतीतकाले भावपरिवर्तनवारा अनन्ताः । तेम्यः भवपरिवर्तनवारा क्षेत्र स स अनन्तगुणाः । तेम्यः क्षेत्रपरिवर्तनवारा अनन्तगुणाः । तेम्यः इट्टापरिवर्तनवारा इच्य स अनन्तगुणाः । संदिष्टः—

'भावसंसारमें अमण करते हुए जीवने सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्धके योग्य स्थानीका अनुसाम किया।'

सबसे जजन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थित पर्यन्त तस्सन्बन्धी स्थित बन्धाभ्यवसाय-स्थान, अनुभागबन्धाष्यवसायस्थान और योगस्थान जवन्यसे लेकर उत्कृष्ट पर्यन्त स्थापित करके जैसे पहले प्रमादों अक्षसंचार कहा है त्यी कमसे भावसंसारमें अनुभून स्थिति आदि सम्बन्धी स्थिति बन्धाभ्यवसाय आदिको साथना चाहिए।

यहाँ एक पुद्गलपरायर्तन काल सबसे थोड़ा अर्थात् अनन्त है। उससे क्षेत्रपरिवर्तन ३५ काल अनन्त गुणा है। उससे कालपरिवर्तनका काल अनन्त गुणा है। उससे भवपरिवर्तनका काल अनन्त गुणा है। उससे भावपरिवर्तनकाल अनन्त गुणा है। इसीसे एक जीवके अतीत

२५

द्रव्य, ख ख ख ख ख क्षेत्र, ख ख ख ख काल, ख ख ख भव, ख ख भव, ख ख

इल्लिगुपयोगियप्पार्ध्यावृत्तमितु । "पंचविषे संसारे कर्मावशास्त्रीनर्वाशतं मुक्तः । भागभपश्यन प्राणी नानादःखाकुळे श्रमति ॥

हंतु भगववर्हःपरमेश्वरचा रूचरणार वदहंद्ववंदनानंबितपुष्यपुंजाव्यानाशी मद्वायराजगुरमंडला-५ बार्ध्यमहावादवादिषतामहत्तकलिद्वञ्जनवकवादि भोमवन्यसूरिरिसदात्वकवित्यवेषायंकजराजी-रंजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवणाविरचितमाय गोम्मटसारकणाटकवृत्तिजीवतत्त्वप्रवीपिकेयोळ् जीव-कांडवितासितक्षरणयोळ खोडां भव्यमार्गणाचिकार व्याहतसमस्तु ॥

> द्रव्य खखखखख क्षेत्र खखखख काल खख भव खख भाव ख

अत्रोपयोगि आर्यावत्तमाह--

पञ्जविधे संसारे कर्मवशाज्जैनवर्शितं मुक्ते. । मार्गमपत्थ्यन प्राणी नानादःसाकूले भ्रमति ॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रकृताया गोम्मटसारपञ्चसंग्रहतृत्तौ तरन्त्रप्रदीपिकाश्याया जीवकाण्डे विद्यातिप्ररूपणामु अध्यमार्गणाप्ररूपणानाम पोडकोऽधिकार ॥१६॥

कालमें भावपरिवर्तन सबसे थोड़े हुए अर्थात् अनन्त बार हुए। उनसे भवपरिवर्तन अनन्त गुणी बार हुए।

१५ उनसे काळपरिवर्तन अनन्तगुणी बार हुए। क्षेत्रपरिवर्तन उससे भी अनन्तगुणी बार हुए और द्रव्यपरिवर्तन उनसे अनन्त गुणी बार हुए। यहाँ उपयोगी आर्याळन्दका अभिप्राय कहते हैं—जिनसनके द्वारा दिखाये गये मुक्तिके सार्गका श्रद्धान न करता हुआ प्राणी अनेक प्रकारके दुःखाँसे भरे पाँच प्रकारके संसारमें श्रमण करता है।

इस मकार आचार्य श्री नेमिकन्त्र विरचित्र गोत्मस्टमार अपर नाम पंचलंग्रहकी सगवान् आईन्त्र देव प्रमोदनके सुन्द्र चरणकमणींका बन्दनासे ग्रास पुण्यके पुंजनकर राजान्त्र मण्यकाचार्य सहावादी स्रा अस्पनन्दी सिहान्त्रकर्वाचि स्थापनोक्षेत्र पिकी मीतिस कारादाव्यों औं क्रेजनवर्णा-

> के द्वारा रवित गोम्मटसार कर्णाटहृषि जीवतस्त्व प्रदीपिकाको अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोबरसक रिषत सम्याजानचान्त्रका नामक सापाटोकाको अनुसारिणी हिन्दी भाषा टीकामें जीवकाण्यके अन्त्यारीत अन्य प्रस्पणार्थीमें से अन्यसारीणा प्रस्पणा नामक सोकहर्ना अधिकार सम्पूर्ण हुआ। ॥ ॥

## अथ सम्यक्त्वमार्गणा ॥१५॥

अनंतरं सम्यस्वसार्गगाप्ररूपणमं वेळवरं :— छप्पंचणविद्दाणं अद्वाणं जिणवरोवइद्वाणं । आणाए अहिशमेण य सददहणं होड सम्मत्तं ॥५६१॥

> सरागबीतरागात्मविषयत्वात् द्विधा स्मृतं । प्रश्नमाविगुणं पूर्ववे परं चात्मविशुद्धितः ॥" —[ सो. च. २२७ वलो. ]

80

कुन्थ्वादिजन्मिनां जन्मजरामृत्युविनाशिने । सद्बोधसिन्युचन्द्राय नमा कुन्युजिनेशिने ॥१७॥

अब सम्यक्त्वमार्गणामाह--

द्रययमेदेन पङ्कियानां अस्ति हायमेदेन पङ्कियानाः पदार्थभेदेन नवविधानाः च सर्वजीक्कीवादिबस्तुनां अद्धानं हिबः सम्यन्त्वम् । तन्त्रुद्धानं आज्ञया प्रमाणाविभिवनाः वासवबनात्रयेण ईपन्निर्णयळकाणया, अथवा अधिगमेन प्रमाणनयनिक्षेपनिकक्तप्रमुयोगद्धारैः विशेषनिर्णयळकाणेन भवति ।

सरागनीतरागात्मनिवयत्वाद् द्विषा स्मृतम् । प्रश्नमादिगुण पूर्वं पर चात्मिवशुद्धिजम् ॥१॥

#### सम्यक्तव मार्गणाका कथन करते हैं-

द्रश्यभेदसे छह प्रकारके, पंचास्तिकायके भेदसे पाँच प्रकारके और पदार्थभेदसे नौ प्रकारके जो जीव आदि वस्तु सर्वेक्षवेचने कहे हैं, उनका श्रद्धान जात सन्ययस्व है। उनका श्रद्धान आक्षासे क्यांत प्रमाण आदिके बिना आप्तके वचनों के आश्रयसे किंचित् निर्णयकों किये हुए होता है अथवा प्रमाण नय निर्शेष निर्णयक्ष्य अधिनाससे होता है। सरागी आस्ता और वीतरागी आत्माके सम्बन्धसे सम्बन्धकों के दो भेद हैं—सराग और वीतराग। सराग सम्यय्शंनके गुण प्रशम संदेग अनुकम्पा आदि हैं क्यांत कीर वीतराग सम्यय्शंनके गुण प्रशम संदेग अनुकम्पा आदि हैं अपित सम्यय्शंन के स्वा अधिनाम सम्यय्शंन के स्व विद्या होता है। आप्तमें, स्वतमें, शुनमें और तस्वमें जो विचा थे हैं। इस प्रकारके मावसे युक्त होता है। आप्तमें, स्वतमें, शुनमें और तस्वमें जो विचा थे हैं। इस प्रकारके मावसे युक्त होता है। उस आस्तिकोंने सम्यव्यवसे

२०

त्तसम्यक्त्वं सरागवीतरागात्मविवयत्वविवं द्विप्रकारवित्मं यल्पवृत्तुं । पूर्वं मोवल सरागा-त्मिवयसम्यक्त्वं प्रश्नमविष्णुं प्रश्नमविषागुक्रेणास्त्रिक्याभ्यक्तियोज्ज्ञृत्विवृत्तु । परं द्वितीयं वीत्रागात्मविययसम्यक्त्वं आत्मविश्चद्वितः प्रतिपक्षप्रक्षयज्ञितज्ञीवविशुद्धियिदमावृत्तु । आस्तिक्यमं ववेनं तोष्टं :—

> 'आमे वर्त श्रृते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतं । आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तं सम्यक्त्वेन युते नरे ॥ —[ सो उ. २३१ घटो. ]

> > 1

अथवा तत्वात्र्यंश्रद्धानं सम्पन्दर्शनं अथवा तत्वरुचिः सम्पन्तवं ॥

ा तत्वात्थश्रद्धान सम्यन्दशन अथवा तत्वराचः सम्यवत्व । "प्रदेशप्रचयात्कायाः द्वयणात् द्रव्यनामकाः ।

परिच्छेद्धत्वतस्तेऽत्यास्तत्त्वं वस्तुस्वरूपतः ॥" —[

एंबितिबु सामान्यवि एंषास्तिकायषड्द्रव्य नवपबात्यैगळगे लक्षणमक्कुं ।

अनंतरं षड्द्रव्यंगळगधिकारनिद्वेंशमं माडिवपं :---

छद्दव्वेसु य णामं उवलक्खणुवाय अत्थणे कालो। अत्थणखेलं संखा ठाणसस्त्वं फलं च इवे ॥५६२॥

षड्कव्येषु च नामानि उपलक्षणानुवादः आसने कालः । आसनक्षेत्रं संख्यास्यानस्वरूपं फलं १५ च भवेत् ॥

षड्वच्याळोळु नामगळुमुपलक्षणानुवादमुं स्थितियुं क्षेत्रमुं संख्येयुं स्थानस्वरूपमुं फलम-में वित् सप्ताधिकारंगळपुत्र ।

'यथोददेशस्तया निद्देंशः' एंबी न्यायदिवं प्रथमोदिवष्ट नामाधिकारमं पेळ्वपं :---

आप्ते व्रते श्रुते तत्त्वे जित्तमस्तित्वसंयुतम् । आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तं सम्यक्त्वेन युते नरे ॥२॥

व्ययमा तस्त्रार्षभद्वानं सम्यर्शनम् । व्ययमा तस्त्रवर्शनः सम्यन्त्वम् । प्रदेशप्रचयात्काया द्वयगाद् द्वयनामकाः । परिच्छेतन्तरत्तेऽवीः तस्त्रं वस्तुस्त्ररूपतः ॥१॥ इति सामान्येन पञ्चास्तिकाययद्वद्वयनवयदार्षानां लक्षणम् ॥५६१॥ व्ययः वर्षद्वद्वयाणामधिकाराजिन

दिवाति—

बद्द व्येषु नामानि उपलक्षणानुवादः स्थितिः क्षेत्रं संस्था स्थानस्यक्ष्य फलं चेति सप्ताधिकारा
२५ भवन्ति ॥५६२॥ अप प्रवमोद्दिशनामधिकारमाहः—

युक्त मनुष्यका आस्तिकय गुण कहा है। अथवा तत्वाधंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं अथवा तत्वामें त्रिक्को सम्यग्दर्शन कहते हैं। प्रदेशींक समृह रूप होनेसे काय कहलाते हैं। गुण और पर्यायोंको प्राप्त करनेसे द्रव्य नाससे कहें जाते हैं। जांवके द्वारा जाननेमें आनेसे अर्थ कहलाते हैं और बहुगकरूपके कारण तत्त्व कहलाते हैं। यह सामान्यसे पाँच अस्तिकाय, श्रद्ध द्रव्य और नी पदार्थोंका लक्षण है। ५६१।।

छह द्रव्योंके अधिकारोंको कहते हैं-

छह द्रव्योंके सम्बन्धमें नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान, स्वरूप और फल ये सात अधिकार होते हैं।। ५६२ ।।

प्रथम उदिष्ट नाम अधिकार को कहते हैं-

## जीवाजीवं दव्वं रूवारूवित्ति होदि पत्तेयं।

संसारत्था रूवा कम्मविश्वका अरूवगया ॥५६३॥

जोवाजीबद्रव्ये रूपारूपिणेति भवतः प्रत्येकं । संसारस्या रूपाः रूपाण्येषां संतीति रूपाः कम्मविद्यक्ता अरूपाताः ।।

सामान्यविद्यं संप्रहनयापेर्लीयवं द्रव्यमों दु । अवं भीविसियोडे जीवद्रव्यमें दु अजीवद्रव्यमें दु अजीवद्रव्यमें दु द्विविधमक्कुमिल्ल जीवद्रव्यं रूपि जीवद्रव्यमें दुमरूपिजीवद्रव्यमें दुं द्विविधमप्पुविल्ल संसार-स्थंगळ् रूपिजीवद्रव्यंगळप्पुतु । कन्मैविधुक्तिस्त्रप्रपरिजीवंगळ् अरूपगतजीवद्रव्यंगळपुतु । अजीवद्रव्यम् रूप्यजीवद्रव्यमें दुमरूप्यजीवद्रव्यमें दुदिविधमक्षकु ।

अन्जीवेसु य रूवी पोग्गलदव्वाणि धम्म इंदरो वि । आगासं कालो वि य चत्तारि अरूविणो होति ॥५६४॥

आनार्या काला । य प्रपार जलावना शास । १५५०। अजीवेषु च रूपीण पुद्गलडब्याणि धम्मं इतरोपि च । आकाशं कालोपि च चत्वार्ध्य-रूपीण अवंति ।।

अजीवत्रव्यंगळोळु पुद्गलद्रव्यंगळु रूपित्रव्यंगळपुत्रु । इल्लि "वर्णगंधरसस्पर्शेः पुरुणं गलनं च यत ।

कुरवैति स्कंषवत्तस्मात्पुदगलाः परमाणवः ॥" [

प्रांचितु परमाणाच्यां पुद्रचालवाद्यां प्राप्त विच्छ द्विप्रवेशावि स्कंषगळाये प्रहणमञ्जूमेको बोडे प्रवेशपूरणगलनरूपविदं द्ववति द्वोष्यति अदुदुवन्तिति पुद्रचालद्वव्यमं विद्यु द्वयणुकाविस्कंषगळ्येय पुद्रगलगळ्यवाच्यत्वं ययावतागि संभविसुगुमधुदरिवं परमाणुविगे "वट्केत युगपद्योगात्परमाणोः

सामान्येन सपहनयापेक्षया ह्रव्यमेकम् । तदेव भेदविवशया जीवद्रव्य अजीवद्रव्य च । तत्र जीवद्रव्यं रूप्यक्षि च । तत्र संसारस्याः रूपिणः, कर्मविमुक्ताः सिद्धा अरूपिणो भवन्ति । अजीवद्रव्यमपि रूप्यरूपि <sup>२०</sup> च ॥५६३॥

अजीवेषु पुर्गलद्रव्याणि रूपीणि भवन्ति धर्मद्रव्यं तथा अधर्मद्रव्यं आकाराद्रव्यं कालद्रव्यं चेति बरवारि अरूपीणि भवन्ति । अत्र "वर्षागण्यस्तस्यर्थः पूरणं गलन च यत् । कुर्वन्ति हरूयवत् उस्मारुद्वगलः परमाणवः" हस्येव परमाण्ता पुर्गलस्ये द्वचणुकादीनामेव कयं ? प्रदेशपूरणगलनस्येण द्वनिति द्रोप्यन्ति अद्दर्शिति समः । नन---

सामान्यसे संग्रहनयकी अपेक्षा द्रन्य एक है। भेदविवक्षासे दो प्रकारका है—जीव इन्य और अजीव द्रन्य। उसमें जीव द्रन्यके दो प्रकार हैं—रूपी और अरूपी। संसारी जीव रूपी है और कर्मोंसे मुक्त सिद्ध अरूपी हैं। अजीव द्रन्य भी रूपी और अरूपी होता है। १५३।

अजीवों में पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं। धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और काल- ३० हरूय ये चार अरूपी हैं।

शंका—कहा है कि 'परमाणु स्कन्धकी तरह वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्शके द्वारा पूरण गठन करते हैं अतः ने पुद्गाल हैं' इस प्रकार परमाणुको पुद्गाल कहनेपर द्वयणुक आदिमें पुद्गाल-पना कैसे घटित होता है ?

समाधान-द्वयणुक आदि प्रदेशोंके पूरण गलन रूपके द्वारा अन्य परमाणुओंको प्राप्त ३५

] एदित पूर्विपक्षमं माडुत्तिरलु षडंशता । षण्णां समानदेशित्वे पिडं स्यादणुमात्रकम् ॥" [ द्रव्यास्थिकनयदिवं निरंशस्त्रम् पर्यायास्थिकनयदिवं षडेशतेयक्कुमें दिलु परिहारं पैळल्पट्दुबु ।

"आद्यंतरहितं द्रव्यं विक्लेषरहितांशकं।

स्कंषोपादानमस्यक्षं परमाणुं प्रचक्षते ॥" [ आद्यंतरहितं आवियुमवसानमुमिल्लद्द्ं द्रव्यं गुणपर्ध्यायंगळनुळळुदुं विदलेषरहितांशकं बेक्क र्यालल्लद अंशमनुळ्ळुद्रं स्कंघोपादानं स्कंघक्के कारणमप्पुद्रं अत्यक्षं इंद्रियविषयमल्लहुद्रं परमाणुं प्रचक्षते परमाणुव दुवक्तव्यमागि परमागमज्ञर पेळवर । नामाधिकारं तिद्दुंदु ।

उवजोगो वण्णचऊ लक्खणमिह जीवपोग्गलाणं तु ।

गदिठाणोग्गहवद्दणिकरियुवयारो दु धम्मचऊ ॥५६५॥

उपयोगो वर्णचतुष्कं लक्षणमिह जीवपुद्गलयोस्तु । गतिस्थानावगाहवर्तनिकयोपकारस्तु १० धरमंचतुर्णा ॥

उपयोगमुं वर्णाचतुष्कमुं यथासंख्यमागिह परमागमदोळु जीवंगळ्यं पुद्गलंगळ्यं लक्षण-मक्कुं। तु मत्ते गतिस्थानावगाहवर्त्तनिकथेगळे बुपकारंगळ तु मत्ते यथासंख्यमागि धम्मधिम्मा-काजकालंगळे व नाल्कं इञ्चंगळ लक्षणमवकं।

> षट्केन युगपद्योगात् परमाणोः पडशता । षण्णा समानदेशित्वे पिण्डं स्यादणुमात्रकम् ॥

सेर्यं, द्रव्यायिकनयेन निरशत्वेऽि परमाणो पर्यायायिकनयेन पटशस्वे दोषाभावात ।

आधन्तरहितं द्रव्यं विश्लेषरहिताशकम्। स्कन्धोपादानमत्यक्ष परमाणुं प्रचक्षते ॥

॥५६४॥ इति नामाधिकारः।

२० खपयोगः जीवाना, तु-पुनः वर्णचतुष्क पुद्गलाना, इह परमागमे लक्षणं भवति । गतिस्थानावगाहन-वर्तनिक्रयास्याः उपकाराः । तु-पुन यथासस्यं धर्माधर्माकाशकालाना लक्षण भवति ॥५६५॥

करते हैं, प्राप्त करेंगे और पहले प्राप्त कर चुके हैं इस ब्युत्पत्तिके अनुसार द्वयणुकादिमें भी पुदुगलपना घटित होता है।

इंका-यदि परमाणु एक साथ छह दिशामें छह परमाणुओंसे सम्बन्ध करता है तो परमाणु छह अंशवाला सिद्ध होता है। यदि छहीं समान देश वाले माने जाते हैं तो छह परमाणुओंका विण्ड परमाणु मात्र सिद्ध होता है ?

समाधान-आपका कथन यथार्थ है, द्रव्यार्थिकनयसे यद्यपि परमाणु निरंश है किन्तु पर्यायार्थिकनयसे उसके छह अंशवाला होनेमें कोई दोष नहीं है। जो द्रव्य आदि और अन्तसे 30 रहित है, जिसके अंश कभी भी अलग नहीं होते, जो स्कन्धका उपादान कारण तथा अतीन्द्रिय है उसे परमाणु कहते हैं ॥ ५६४॥

इस प्रकार नामाधिकार समाप्त हुआ।

परमागममें जीवका उक्षण उपयोग और पुद्गलोंका उक्षण वर्ण, गन्य, रस स्पर्श कहा है। तथा यथाक्रमसे गतिरूप उपकार, स्थानरूप उपकार, अवगाहनरूप उपकार और ३५ वर्तनाक्रियाह्रप उपकार धमेद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्यका लक्षण हैं ॥५६५॥

१. म परमायमं पेब्युद् । २. च सत्यं पर्या<sup>°</sup>।

## गदिठाणोग्गहिकरिया जीवाणं पोग्गलाणमेव हवे । धम्मतिये ण हि किरिया मुक्खा पुण साधगा होति ॥५६६॥

गतिस्थानावगाहक्रियाः जीवानां पुद्रगलानामेव भवेषुः। धम्मंत्रये न हि क्रियाः मुख्या पुनः साधका भवंति ॥

गतिस्थानावगाहक्रियेगळे वी मुद्दं जीवंगळ्यं पुद्गलंगळ्गेयप्युवु। घरमंत्रये धरमांघर्मा-काशंगळें बी सर्व द्रवयंगळोळ न हि किया क्रियेपिल्लेकें बोडे स्यानचलनमं प्रदेशचलनम्मिल्ल-मण्युवरिदं । पुनः मलेने बोडे धम्मादिब्रव्यंगळ गत्यादिगळगे मुख्यसाधकंगळण्यु अवे ते बोडे :--

जत्तरस पहं ठत्तरस आसणं णिवसगरस वसदी वा ।

गविठाणोग्गइकरणे धम्मतियं साधगं होति ॥५६७॥

गच्छतः पंचाः तिष्ठतः आसनं निवसकस्य वसतिरिच गतिस्थानावगाहकरणे धर्म्मत्रयं १० साधकं भवति ॥

नडेबंगे बद्धियं कुल्लिप्पंबंगासनम्ं इप्पंबंगे निवासमुमें दिल गतिस्थानावगाहकरणबोळ साधकंगळप्यवंते धर्म्भत्रयमुं गमनादिकरणदोळु साधकमक्कं । कारणमक्क्रमें बुदर्थं ।

वत्तणहेद काली वत्तणगुणमविय दव्वणिचयेस् ।

कालाधारेणेव य वडांति सञ्बदन्वाणि ॥५६८॥

वर्त्तनाहेतः कालो वर्त्तनगणोपि च द्रव्यनिचयेषु । कालाधारेणैव वर्त्तते सर्वद्रव्याणि ॥ गिजंतमप्य वत ई धातुविनर्त्ताणदं कम्मंदोळं मेण्यावदोळं स्त्रीलिंगदोळं वर्त्तना एदित् शब्दस्थितियक्क । बत्यते वर्तनमात्रं वा वर्त्तना । धम्मविद्वव्यंगल्गे स्वपर्यायनिवत्तियं कृषत

गतिस्यानावगाहनक्रियास्तिसः जीवपद्गलयोरेय अवन्ति, धर्माधर्माकाशेषु क्रिया नहि स्थानचलनप्रदेश-चलनयोरभावात । कि तर्हि ? धर्मादिद्रव्याणि गत्यादीना मध्यसाधिकानि भवन्ति ॥५६६॥ तदाया --

गच्छतः पन्याः, तिष्ठतः आसने, निवसतो निवासो, यथा गतिस्थानावगाहकरणे साधका भवन्ति तथा धर्मादिश्यमपि साचकं कारणमित्यर्थ, ॥५६७॥

णिजन्तात् बृतुज्ञातोः कर्मणि भावे वा वर्तनाशब्दव्यवस्थितिः वर्त्यते वर्तनमात्र वेति । धर्मादि-

गति, स्थिति और अवगाह ये तीन कियाएँ जीव और पुद्रगढ़में ही होती हैं। धर्म, अधर्म और आकाशमें किया नहीं है क्योंकि न तो ये अपने स्थानको छोडकर अन्य स्थानमें २५ जाते हैं और न इनके प्रदेशोंमें ही चलन होता है। किन्तु ये धर्मादि द्रव्य, गति आदि कियाओं में मल्य साधक होते हैं ॥ ५६६ ॥

वहीं कहते है-

जैसे जाते हएको मार्ग, बैठनेवाछेको आसन, निवास करनेवाछेको निवासस्थान, चलने, ठहरने, अवगाह करनेमें साधक होता है उसी तरह धर्मादि तीन द्रव्य भी सहायक ३० कारण होते हैं ॥ ५६७ ॥

णिजंत बतुष्य धातुसे कर्ममें अथवा भावमें वर्तना शब्द निष्यन्न होता है। सो वर्ते या वर्तन मात्र वर्तना है। धर्मादि द्रव्य अपनी-अपनी पर्यायोंकी निर्वतिके प्रति स्त्रयं ही

१. म वृत्तिगे णिजंतदत्त्रणिव ।

द्रव्याणा स्वरयायिनिर्वृत्ति प्रति स्वयमेव वर्तमानाना बाह्योपग्रहामावे तद्ववृत्यसभवात् तेया प्रवर्तनोपल्यितः काल इति इत्त्वा वर्तमा कालस्य उपकारो ज्ञातव्यः। अत्र णिवाध्यः न ? वर्तते द्रव्ययस्याः तस्य वर्तमिता १५ काल इति । तदा कालस्य उपकारो ज्ञातव्यः तथानिति शिष्यः, उपाध्यायोग्ध्यप्रदार्थादिवत् तस्य – निमित्तमानेर्वेशे हेतुक्त्ंत्वर्वानां कारोयोऽनिन्द्रव्याप्यतीत्यादिवत् । तर्ति स कर्य निक्वीयते ? समयादिश्व्यः विद्यायाः वर्त्यायः समयादिश्वयः विद्यायाः माविष्यः सम्यादिश्वयः विद्यायाः माविष्यः सम्यादिश्वयः विद्यायाः सम्यादिश्वयः वर्ष्यायः सम्यादिश्वयः क्षयाः काल्यः ति सद्यारोप्यते तम्मुव्यकालास्यः कथ्यति गौणस्य मुत्यपोधात्वात् इति पद् द्रव्याणा यतनाकारण मृत्यकालः । वर्तमान्त्रायः प्रत्यकालाः वर्तमान्त्रयः प्रत्यक्षयः स्वर्यायः स्वर्यक्षयः स्वर्यायः स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यः स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यस्य स्वरं स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वरं स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वरं स्वर्यस्य स्वर्यस्य स्वरं स्वरंदि स्वर्यस्य स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स्वरंदि स

वर्तन करते हैं किन्तु वाहा उपकारके विना वह सम्भव नहीं है अतः उनकी वर्तनामें जो निमित्त मात्र होता है वह काल है। ऐसा करके वर्तना कालका उपकार जानना। यहाँ णिज्यरथयका अर्थ है—प्रव्यक्षी पर्याय वर्तन करती है उसका वर्तन करानेवाला काल है।

२५ - अंका—तव तो कालको क्रियाचान् होनेका प्रसंग आता है। जैसे शिष्य पहता है और उपाध्याय पहाता है ?

समाधान -नहीं, क्योंकि निमित्त मात्रमें भी हेतुकर्तापना देखा जात। है, जैसे (रात्रिके समयमें) कण्डेकी आग पढ़ाती है।

शंका—उस कालके अस्तित्वका निश्चय कैसे होता है ?

३० समाधान—समय, घड़ी, यहुत आदि जो किया विदेश हैं उनमें जो समय आदिका व्यवहार किया जाता है, समय आदिसे होनेवाले पकाने आदिको जो समयपाठ इत्यादि कहा जाता है, इन रूद संज्ञाजों में जो कालका आरोग है वह मुख्य कालके अस्तित्वको कहता है क्योंकि उपचरित कथन मुख्य कथनकी अपेक्षा रखता है। इस प्रकार छह द्रव्योंकी वर्तनाका कारण मुख्यकाल है। यदापि वर्तना गुण द्रव्यसमुदमें हो वर्तमान हे उन्होंने वह स्थापित कालके आधारसे ही सब द्रव्य वर्तन करते हैं अर्थान अपनी-अपनी प्यीय रूपसे परिणमन करते हैं। यहाँ खलु अवधारणायंक है। इससे परिणाम किया और परस्व,

२५

जीवपुद्दगलंगळोळ् परिणामाविपरत्वापरत्वंगळ् काणल्पडुगुं । वश्मांद्यमूर्त्तंद्रव्यंगळोळ् परिणामाविगळे ते बोडे पेळवपं :---

> धम्माधम्मादीणं अगुरुगलहुगं तु छहिहि वड्टीहिं। हाणीहि वि बड्टंती हायंती बहुदे जम्हा ॥५६९॥

धम्मांधम्मांबीनां अगुरुरुषुकस्तु षड्भिरिष वृद्धिभिर्हानिभिरिष वर्द्धमानो होयमानो वस्ति पस्मात् ॥

बाबुदो दु कारणविंदं घम्मावम्मादिबब्धंगळ अगुरूलघुगुणाविभागप्रतिच्छेबंगळु स्वद्रध्यत्वकः निमित्तमप्प प्रक्तिबिदोषंगळु षड्बृद्धिगॉळवं षड्हानिगॉळवं बर्द्धमानंगळु होपमानगळुमागुत्तं परिणमिसुववु । कारणं पुरूषकालमेयक्कुं ।

ण य परिणमदि सयं सो ण य परिणामेइ अण्णमण्णेहि । विविद्यरिणामियाणं इवदि हु कालो सयं हेद ॥५७०॥

न च परिणमित स्वयं सः न च परिणामयिति अन्यदन्यैः । विविधपरिणामिकानां भविति हु

कालः स्वयं हेतः ॥

सः कालः आ कालं न च परिणमित संक्रमविधानदिवं स्वकीयगुणंगळिवं अन्यद्रध्यवोळ्य-रिणिमसतु । ये तोगळ् परद्रध्यगुणंगळगे तन्नोळ् संक्रमविवं परिणमनिम्हलेतं मत्तं हेतु कर्तृत्वदिवं १५ अन्यद्रध्यमनन्यगुणंगळोळक्षि न च परिणमयितं परिणमनमं माडिसतु । मत्तेनं दोडे विविधपरि-णामिकानां विविधपरिणामिगळप् द्रध्यंगळ परिणमनक्के कालं ताने उदासीनिनिमत्तमक्कुं ।

कालं अस्सिय दन्त्रं सगसगपज्जायपरिणदं होदि । पञ्जायावद्वाणं सद्धणए होदि खणमेत्रं ॥५७१॥

कालमाश्चित्य द्रव्य स्वस्वपर्ध्यायपरिणतं भवति । पर्ध्यायावस्थानं शुद्धनये भवति क्षणमात्रं ॥ २०

यतः धर्माधर्मादीना अनुरुक्षपुनुगाविभागप्रतिपञ्चेदा स्वद्रव्यत्वस्य निमित्तमूत्रशक्तिविद्योगः पद्वृद्धि-भिवर्षमाना वद्वानिभित्त्व हीयमाना परिण्यानित तत कारणात्त्वापि च मुख्यकारुर्व्येव कारणत्वात् ॥५६६॥ स काल संक्रमविद्यानेन स्वगुणैरस्वद्रव्ये न परिण्यानि । न च पदद्रव्यागुणान् स्वस्मिन् परिणामवित । नापि हेतुकतृत्वेन अन्यद् द्रव्यम् अस्युणैः सह परिणामयित । कि तहि ? विविध्यरिणामिकाना द्रव्याणा परिण्यानस्य स्वयमदात्रीनिमित्त भविति ॥५७०॥

अपररव उपकार कालके ही कहे हैं। और ये जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं।।५६८। तब धर्मादि अमतंद्रव्योंमें बर्तना कैसे होती है यह बतलते हैं—

यतः धर्मः, अधर्मे आदिमें अपने द्वृहयत्वमें निमित्त भूत शक्ति विशेष अगुरुल्ध नामक गुणके अविभागी प्रतिच्छेद छह प्रकारकी दृद्धिसे वर्धमान और छह प्रकारकी हानिसे हीयसान होकर परिणमन करते हैं। इस कारणसे वहाँ भी मुख्य काल ही कारण है॥५६९॥

न वह काल संक्रमविधानके द्वारा अपने गुणोंसे अन्य द्रव्यके रूपमें परिणमन नहीं करता। और अन्य द्रव्यके गुणोंको अपने रूपमें भी नहीं परिणमाता। हेतुकती होकर अन्य द्रव्यको अन्य द्रव्यके गुणोंके साथ भी नहीं परिणमाता। किन्तु अनेक रूपसे स्वयं परिणमन करनेवाले द्रव्यकि परिणमनमें उदासीन निसित होता है॥ ५००॥

२५

कालमनाभविति जीवादिसन्बंहय्यं स्वस्वपर्ध्यायपरिणतमक्कुं । आ पर्ध्यायास्यानमुं ऋजसुत्रनयदोळ् वेकसमयमेवक्कुमर्थपर्ध्यायपेकीविवं।

> ववहारो य वियण्पो मेदो तह पज्जओत्ति एयड्डो । ववहार अवडाणद्विदी ह ववहारकालो द ॥५७२॥

व्यवहारक विकल्पो भेदरच तथा पर्ध्याय इत्येकात्याः । व्यवहारावस्थानस्थितिः खलु व्यवहारकालस्त ॥

ध्यवहारमं दोडं विकल्पमं दोडं भेदमं वडमते पृथ्यीयमं वोडमेकार्थं मक्कुमल्लि व्याजन-पृथ्यीयपिक्षीयव व्यवहारावस्थानित्वतिः व्यवहारमं दोडं पृथ्यीयमं वु पेळ्बुवरिदमा पृथ्यीयव अवस्थानिदंवं वर्तमानतीयदमावृदों व स्थितियः तु मत्ते व्यवहारकालः व्यवहारकालमं वदककं ।

> अवरा पज्जायिहिदी खणमेत्तं होदि तं च समओति । दोण्णमण्णमदिक्कमकालपमाणं हवे सो द । ५०३॥

अवरा पर्ध्यायस्थितः क्षणमात्रा प्रवति सैव समय इति । इयोरण्योरतिक्रमकालप्रमाणो भवेत्स तु ॥

ब्रह्मंगळ पञ्चांवंगळ्गे जवान्यस्थिति क्षणमात्रमनकुमा स्थितिये समयमें ब संक्षेप्रकळ्डनक् । सः वा समयमुं तु मत्ते गमनपरिणतंगळप्पेरडुं परमाणुगळ परस्परातिक्रमकालप्रमाणमक्कुमिल्लि १५ गुण्योगियप्प गायानुत्रमिद् :—

> णभएयपएसत्थो परमाणू मंदगइपवट्टंतो । बीयमणंतरखेलं जावदियं जादि तं समयकाळो ॥

कालमाश्रित्य जीवादि सर्वद्रव्यं स्वस्व-पर्यायपरिणतं भवति । तत्पर्यायावस्यान ऋजुसूत्रनयेन एकसमयो भवति अर्थपर्यायायेक्षया ॥५७१॥

२० व्यवहार विकल्प भेद तथा पर्यायः इत्येकार्थः तु पुनः तत्र व्यव्जनपर्यायस्य अवस्थानतमा स्थिति सैव व्यवहारकालो भवति ॥५७२॥

द्रथ्याणा अवस्या पर्यायस्थिति क्षणमात्र भवति । मा च समय इत्युच्यते । स च समय द्वयोर्गमन-परिणतपरमाण्योः परस्परातिक्रमकालद्रमाण स्यात् ॥५७३॥ अत्रोपयोगियाबाद्वय —

णभएयपएसत्यो परमाणू मन्दगइपवट्टंतो ।

वीयमणंतरखेत जावदियं जादि तं समयकालो ॥१॥

कालका आध्य पाकर जीव आदि सब द्रव्य अपना-अपनी पर्याय रूपसे परिणमन करते हैं। उस पर्यायके ठहरनेका काल ऋजु सूत्रनयसे अर्थपर्यायकी अपेक्षा एक समय होता है।। ५०१।।

न्यवहार, विकल्प, भेद तथा पर्याय ये सब एक अर्थवाले हैं। अर्थात् इन शब्दोंका ३० अर्थ एक है। उनमें से ब्यंजन पर्यायको वर्तमान रूपसे स्थिति ब्यवहार काल है।।५७२।।

द्रव्योंकी पर्यायकी जवन्य स्थिति क्षण मात्र होती है उसको समय कहते हैं। गमन करते हुए हो परमाणुओंके परस्परमें अतिक्रमण करनेमें जितना काल लगता है उतना ही समयका प्रमाण है।। ५७३॥

१५

70

30

आकाशव एकप्रदेशदोछिट्टं परमाश्च भवगतियिवं परिणतमाबुद्ध हितीयमनंतरक्षेत्रमं याव-द्याति यिनितु पोव्यित्ययुगुमदु समयमे व काकमन्कुमा नमः प्रदेशमें बुदे ते दोडे :---

जेति वि लेत्तमेलं अणुणा दंवं लु गयणबन्धं च ।

तं च पदेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥ [

बाबुतों दु परमाणृष्विते व्यरापरकारणं षिदु मुंदुमें बी व्यवस्थितिगे निमित्तमप्प गगनद्रव्य- ५ मनितु क्षेत्रमात्रं परमाणृष्विदं व्यापिसल्पट्टुदु खु स्कुटमागि सः अदु प्रदेशो भणितः प्रदेशमें दु पैळल्पट्टुदु ।

अनंतरं व्यवहारकालमं पेळ्डपं :---

आविल असंखसमया संखेज्जाविलसमृहग्रुस्सासो ।

सन्धुस्सासी थोवो सत्तत्थोवो छवो मणियो ॥५७४॥

आवल्टिरसंस्पसमया संस्पेयावलिसमूह उच्छ्वासः । सप्तोच्छ्वासा स्तोकः सप्तस्तोका स्रवो भणितः ॥

आविज ये बुदु असंस्थातसमयंग जनुज जुबेकें बोडे युस्तासंस्थातज्ञच्यराशिप्रमाणमप्पुबरिबं। संस्थाताविलसमृहपुच्छवासमेंबदस्कमाउच्छवासमें तप्परोठों बोडे :—

> अड्डस्स अणलसस्स य णिरवहदस्स य हवेज्ज जीवस्स । उस्सासो णिस्सासो एगो पाणोत्ति आहीवो ॥ [

आकाशस्य एकप्रदेशस्थितपरमाणुः मन्दर्गतिपरिणतः सन् द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावद्याति स समयास्य-कालो भवति ॥१॥ स च प्रदेशः कियान्—

> जेतीवि खेतमेत्तं अणुणा रुद्धं खु गयणदञ्जं च । त च पदेसं भणियं अवरावरकारणं जरूस ॥२॥

यस्य परमाणीः अपरपरकारणं गगनद्रव्यं यावस्त्तेत्रमात्रं परमाणुना व्यासं स्फुटं स प्रदेशो अणितः ॥२॥ अथ ब्यवतारकालमाह—

जवन्ययुक्तासंख्यातसमयराशिः भावितः । संख्यातावित्रसमूह उच्छ्वासः । स च किरूपः ?

अड्डस्स अणलसस्स य णिरुवहदस्स य हवेज्ज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासी एगो पाणोत्ति आहोदो ॥१॥

यहाँ उपयोगी दो गाथाओंका अर्थ इस प्रकार है-

आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु मन्द गतिसे चलता हुआ अनन्तरवर्ती दूसरे प्रदेशपर जितनी देर में जाता है वह समय नामक काल है। वह प्रदेश कितना है यह कहते हैं—आकाशके जितने क्षेत्रको एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। वह दूर और निकट व्यवहारमें कारण होता है।

आगे व्यवहार कालको कहते हैं-

जधन्य युक्तासंस्यात प्रमाण समयोंके समूहका नाम आवळी है। संस्थात आवळीके समूहका नाम उच्छुवास है। वह सुस्त्री, निराजसी और नीरोगी जीवका उच्छुवास-

१०२

ŧ۰

१५

बाढधनप्य सुखितनप्य बनालस्थनप्य निरुपहतनप्य जीवंगक्कुमावुदो हुन्छ्वासनिश्वासम-दो हु प्राणमें वितु वेळल्पदुदुदु । सभोन्छ्वासमो हु स्तोकमक्कुं । समस्तोकंगळो हु लवमें बुदक्कुं ।

> अहुत्तीसद्धलवा नाली वे नालिया ग्रुहुत्तं तु । एगसमयेण हीणं मिण्णग्रुहुत्तं तदो सेसं ॥५७५॥

अष्टात्रिश्चबर्द्धल्याः नाडी हे नाडिके युहूलंत्तु । एकसमयेन होनो भिन्नपुरूलंत्ततः शेषः ॥
पूत्रतःंदुवरे लवेगळ् चिळारे यंबुदक्तं । हिचळिरोगळों दु युहूनंत्रक्त्रुं । तु मत्ते एकसमर्यावद हीनमाद युहून्तं भिन्नपुरूर्तमंतम्पुरूर्तमुर्व्हरूप्टमक्तुं । ततः धुंदे हिसमयोनाडद्यावल्यसंख्यातेकभाग-पर्य्यतमाद शेषंगळनित्तमंतस्मृहर्तगळयप्युत् ।

इल्लिगुपयोगियप्प गाथासुत्रसिद् :--

ससमयमावळि जवरं समऊण मुहुत्तयं तु उक्कस्सं । मज्ज्ञासंखवियप्यं वियाण अंतोमृहत्तमिणं ॥ [

समयाधिकाविल जघन्यांतस्मुँहत्तंमक्कुं । समयोत्रमुहत्तंभुत्कृष्टांतस्मुँहत्तंमक्कुं । मध्यद-असंख्यातविकत्यनं मध्यमांतस्मैंहत्तंगळें विवनिर ।

> दिवसी पक्लो मासो उडु अयणं वस्समेवमादी हु। संखेज्जासंखेज्जाणंततवो होदि ववहारो ॥५७६॥

विवसः पक्षो मास ऋतुरयनं वर्षमैवमादिः खलु । संख्यातासंख्यातानंततो भवति व्यवहारः ॥

सुक्षिन अनलसस्य निरुपहृतस्य यो जीवस्य उच्छृबासनिश्वासः स एव एकः प्राण उक्तो भवेत् । सप्तोच्छृबासाः स्तोकः । ससस्तोका लवः ॥५७४॥

२० सार्याद्य पित्रत्वका नाली बटिका । दे नाल्यो मुहुर्तः । स चैकसमयेन होनो भित्रसुहुर्तः, उत्कृष्टात-मृहुर्तं हृत्यचः । ततोत्र्ये द्विसमयोनाचा आवस्यसंक्शातेकभागान्ताः सर्वेञ्जन्त्रेहृतः ॥५७५॥ अभोगयोगि गायातृत्वनः

> ससमयमाविल अवरं समऊणमुहुत्तयं तु उक्कस्सं । मज्ज्ञासंखवियप्पं वियाण अन्तोमुहृत्तमिणं ॥१॥

२५ सम्मयाधिकावितः जवन्यान्तर्मृहूर्तः समयोनमृहर्तः उत्कृष्टान्तर्मृहर्तः । मध्यमा असंस्थातविकल्पा मध्यमान्तर्मृहर्ताः, इति जानीहि ॥१॥

निश्वास होता है । उसीको प्राण कहते हैं । सात उच्छ्वासका एक स्तोक और सात स्तोकका एक छव होता है ॥ ५७४ ॥

सादे अहतीस लबकी एक नाली होती है उसे पटिका कहते हैं। दो नालीका मुहर्त ३, होता है। एक समयहीन मुहर्तको भिन्न मुहर्त कहते हैं यह उत्कृष्ट अन्तर्मेष्ट्रते हैं। इससे आगो दो समयहीन आदिसे लेकर आवलीके एक असंस्थात भाग पर्यन्त सब अन्तर्युष्ट्रते होते हैं। ॥५७५॥

यहाँ उपयोगी गाथा सुत्रका अर्थ इस प्रकार है-

विवसमें बुं पक्षमें बुं मासमें बुं ऋतुमं बुमयनमें बुं वर्षमें वित्यवमाविगल् स्फुटमागि आवल्याविभेवींवर्दं संस्थातासंस्थातानंतपय्यंतं यथासंस्थामागि श्रुताविकेवलज्ञानविवयर्तीयदं विकल्पंगळप्युवकेल्लं ब्यवहारकालमक्कुं।

> ववहारो पुण कालो माणुसखेत्तिम्म जाणिदन्वो दु । जोहसियाणं चारे ववहारो खल समाणोत्ति ॥५७०॥

व्यवहारः पुनः कालो मनुष्यक्षेत्रे झातव्यस्तु । ज्योतिष्काणां चारे व्यवहारः खलु समान इति ॥

व्यवहारकालमें बुदु मत्ते मनुष्यक्षेत्रवोळु ज्ञातव्यमक्कुमेक वोडे ज्योतिकक्वारबोळु व्यव-हारकालं तु मत्ते बलु स्कुटमागि समानमें वितिदु कारणमागि ।

बबहारो पुण तिविहो तीदो बहुंतगो भविस्सो दु । तीदो संखेज्जाबलिहदसिद्धाणं पमाणो दु ॥५७८॥

व्यवहारः पुनस्त्रिविषोऽतीतो वर्त्तमानो भविष्यंस्तु । अतीतः संख्याताविलहतसिद्धानां प्रमाणं तु ॥

व्यवहारकालमें बुंदु मत्तं त्रिविषमक्कुं। अतीतकालमें दुं वर्तमानकालमें दुं भविष्यत्काल-में दिंदु। अस्लि अतीतकालप्रमाणं तु मत्ते संस्थाताविर्लियदं गुणिसस्यट्ट सिद्धकगळ प्रमाणमेनित- १५ नितेयक्कुमेकें दोडे त्रैराशिक सिद्धमप्युवरिवमा त्रैराशिकमें ते बोडे अक्तूर एंटु जीवंगळु मुक्तिगे सलुत्तिरलु अर्वादगळमेलें टु सम्यकालमागुत्तिरलु सर्व्यंत्रीदराशिय अनंतैकभागमात्रमप्य जीवंगळु

दिवसः पक्षः मासः ऋतुः अयनं वर्षः इत्यादयः स्फुटः आवल्यादिभेदतः संस्थातासंस्थातानन्तपर्यन्तं क्रमशः श्रुताविधिकेवलज्ञानविधयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकालो भवति ॥५७६॥

ब्यवहारकालः पुनः मनुष्यक्षेत्रे स्फुटं ज्ञातक्यः। कुतः? ज्योतिष्काणा चारे स समान इति २० कारणात ॥५७७॥

भ्यवहारकालः पुनस्त्रिवधः अतीतोऽनागतो वर्तमानस्त्रेति । तु-पुनः अत्रातीतः संस्याताबलिगुणिव-तिद्धराशिभवति, कतः ? अष्टोत्तरयटख्तजीवानां मृक्तिगमनकालोऽष्टममयाचिकपणासाः तदा, सर्वजीवरायय-

एक समय अधिक आवाठी जघन्य अन्तर्मुहूर्त हैं। एक समय कम मुहूर्त उत्कृष्ट अन्त-मृहर्त है। दोनोंके मध्यमें असंस्थात भेद हैं वे सब अन्तर्महुर्त जानना।

दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, वर्ष इत्यादि आवली आदिसे लेकर संख्यात, असंख्यात अनन्तपर्यन्त कमसे श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और कैवलज्ञानके विषयभूत सब विकल्प व्यवहार काल है।।५७६॥

व्यवहारकाल मनुष्यलोकमें ही जाना जाता है क्योंकि ज्योतिषी देवोंके चलनेसे ही व्यवहारकाल निष्पन्न होता है अतः ज्योतिषी देवोंके चलनेका काल और व्यवहार काल ३० दोनों समान हैं॥ ५७०॥

ज्यवहारकाल तीन प्रकारका है—अतीत, अनागत और वर्तमान। अतीतकाल संख्यात आवलीसे गुणित सिद्धराशि प्रमाण है। क्योंकि छह सौ आठ जीवोंके मुक्ति जानेका काल , आठ समय अधिक छह मास है। तब समस्त जीव राशिके अनन्तवें भाग मुक्त जीवोंका

मुक्तिः। संव कारूमेतपुर्वे वितु त्रैराशिकं माडि प्र । ६०८ फल मासं ६ । इ ३ वंद लब्धं संख्याता-विज्ञतसिद्धराशिप्रमाणमपुर्विरदं।

समयो हु बद्धमाणो जीवादो सन्वपोग्गलादो वि । भावी अर्णतगुणिदो इदि ववहारो हवे कालो ॥५७९॥

. समयः स्रकु बर्त्तमानो जीवात्सव्यंपुदगलादिष च । भावी अनंतगुणित इति व्यवहारी भवेत्कालः ॥

बत्तंमानकालमेकसमयमेयनक्। सर्व्यंबीवराधियं नोडलुं सर्व्यंपुदालराशियं नोडलुं भाषी भविष्यत्कालमनंतगुणितमक्कुर्मितु व्यवहारकालं त्रिविषमेंदु पेकल्पट्टुदु ।

कालोत्ति य ववएसो सन्भावपरूपओ हवदि णिच्चो ।

उप्पण्णपद्धंसी अवरो दीहंनरद्राई ॥५८०।

काल इति ब्यपदेशः सद्भावप्ररूपको भवति नित्यः। उत्पन्नप्रध्वंसी अपरो दीग्र्घा-न्तरस्यायो॥

कालमें वो यभिषानं मुख्यकालमदभाषप्ररूपकं । मुख्यकालमित्तवमं पेळ्णु एतंदोडे मुख्यविस्लविकतिरल् गौणककभाषममुक्रमं तोगळ् सिहस्कभाषमागृतिरल् बदुः सिहः (विवस्कभाव-१५ प्रतीति न्यायमिल्लिगमेतुटेयक्कुमपुर्वरिदमा मुख्यकालं नित्यमुं उत्पन्तप्रध्वंसियककं येकें दोडे इब्यत्वरिव मुराबब्ययप्रीव्ययुक्तमपुर्वरिवमपरथ्यहारकालं वर्तमानकालापेकोयिवसुर्यन्तप्रध्वंसिन

नर्तकसाममुक्तजीवानां कियान् ? इति त्रैराशिकागतस्य तत्त्रमाणत्वात् । प्र ६०८ क मा ६ इ.२ लब्ध २ । २ ९ ॥५७८॥

वर्तमानकालः सस्वेकसमयः भावी सर्वजीवराशितः सर्वपुर्गलराशितोऽप्यनन्तगृणः, इति व्यवहारकालः २० त्रिविद्यो भणितः ॥५७९॥

काल इति व्यवदेशो मुख्यकालस्य सद्भावप्ररूपकः मुख्याभावे गौणस्याप्यभावान् सिहाभावे वदुः सिह्
इत्यादिवन् । स व मुख्यः निर्योभी उत्पन्नप्रकामी भवति इत्यत्वेन उत्पादव्यप्रशोधायुक्तत्वान् । अपरः
कितना काल होगा। इस प्रकार त्रेराशिक करना। सो प्रमाण राशि छह् सौ आठ, फल्ल राशि छह सहीना आठ समय। इच्छाराशि सिद्धांकी संख्या एक्टराशिक्से इच्छाराशिस्से २५ गुणा करके उसमें प्रमाणदाशिसे भाग देनेपर लब्धराशि संख्यात आवलीसे गुणित सिद्धः राशि आती है। वही अतीत कालका परिमाण है॥ ५७८॥

वर्तमान काळका परिमाण एक समय है। भाविकाळ सर्व जीवराशि और सर्व पुद्गळोंसे भी अनन्त गुणा है। इस प्रकार ज्यवहार काळ तीन प्रकारका कहा।। ५०५॥

लोकमें जो 'काल' ऐसा व्यवहार है वह मुख्यकालके सद्भावको कहता है क्योंकि ह मुख्यके अभावमें गीण व्यवहार भी नहीं होता। जैसे सिंहके अभावमें यह बालक सिंह है ऐसा कहनेमें नहीं आता। वह सुख्यकाल नित्य होनेपर भी उत्पत्ति और व्ययसील है क्योंकि द्वव्य होनेसे उत्पाद, ज्या और घौज्यसे युक्त है। दूसरा व्यवहारकाल वर्तमानकी अपेक्षा उत्पादत्ययसील है और अतीत अनागतकी अपेक्षा दीर्घकाल तक स्थायी होता है। इस विषय-में उपयोगी रलोक इस प्रकार है—

### युमतीतानागतकालापेक्षोंयर्थं बीग्वांतरस्थायियुमक्कुमिल्लिगुपयोगिक्लोकमिबुः— "निमित्तमांतरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता।

बहिन्निश्चयकालस्तु निश्चितं तत्वविधिभः॥" [

उपलक्षणानुवादाधिकारंतिद्दुं दु ।

छ्द्दव्वावद्वाणं सरिसं तियकाल अद्वपन्जाये । वेंजणपन्जाये वा मिलिटे ताणं ठिटित्तादो ॥५८१॥

षड्कथ्याबस्थानं सद्दर्श त्रिकालात्वेषप्यीयान् । व्यंजनपप्यीयान्वा मिलिते तेषां स्थिति-त्यातु ॥

षब्द्धव्यंगळ्गामवस्थानं सहंशमेयककुमेकं बोड त्रिकालात्यंपर्ध्यायंगळमं मेणु व्यंकनपर्ध्यायंगळमं कृडिबोडे या षब्दूव्यंगळ्गे स्थितियक्कुमपुर्वारंबं अत्यंश्यंजनपर्ध्यायंगळं बृबुमें तुटें बोडे "पूषमाः १० अवाग्गोचराः अचिरकालस्यायिनोऽस्थंपर्ध्यायाः, स्यूळाः वाग्गोचराः चिरकालस्यायिनो व्यंजन-पर्ध्यायाः" एवितप्य लक्षणमनुळ्ळुवपुत्रु ।

> एयदिवयम्मि जे अत्थपज्जया वियणपज्जया चावि । तीदाणागदभूदा तार्वादयं तं हबदि दव्वं ॥५८२॥

एकस्मिन् इब्धे ये अत्यंपर्ध्यायाः व्यंजनपर्ध्यायाङ्चापि । अतीतानागतभूताः तावतद्भवति १५ इस्यम ॥

ष्यवहारकालः वर्तमानापेक्षया उत्पन्नप्रध्वंसी अतीतानागतापेक्षया दीर्घान्तरस्थायी भवति । अत्रोपयोगी क्लोकः —

> निमित्तमान्तरं तत्र योग्यता वस्तुनि स्थिता । बहिनिश्चयकालस्तु निश्चितं तत्त्वदिशिभः ॥१॥

इत्युपलक्षणानुवादाधिकार ॥५८०॥

षड्डव्याणा अवस्थानं सद्भमेव भवति त्रिकालभवेषु सूक्ष्माबाग्गोचराचिरस्याप्यर्पययेषु तद्विपरीत-लक्षणव्यंजनपर्यायेषु वा मिल्तिषु तेषा स्थितत्वात् ॥५८१॥ इतमेव समर्थयति—

वस्तुर्मे रहनेवाडी योग्यता तो अन्तरंग निमित्त है और निश्चय काल वाद्य निमित्त है ऐसा तस्वदर्गियोंने निश्चित किया है ॥ ५८० ॥

उपलक्षणानुकाद अधिकार समाप्त हुआ।

छहों द्रव्योंका अवस्थान—ठहरनेका काल बराबर एक समान है क्योंकि तीनों कालों-में होनेवाली सूक्ष्म, वचनके लगोचर और आणस्थायी अर्थपर्याय तथा उनसे विपरीत लक्षणवाली व्यंजन पर्यायोंके मिलनेपर उन हत्योंकी स्थिति होती है।। ५८१।।

इसीका समर्थन करते हैं---

२५

₹0

₹•

बों दु ब्रव्यदोळाडु केळबुबर्षपर्ध्यायंगळु व्यंजनपर्ध्यायंगळुमतीतानागतकालंगळोळव्यन्ति सुबुदु वर्तिसत्पयृबदुमपि शब्बविदं वर्तमानपर्ध्यायववेल्लमुं कृष्टि तत् अबु ब्रव्यं भवति ब्रव्यसम्बद्ध-स्थित्विषकार्रतिददंद ।

> आगासं विज्ञत्ता सब्वे लोगम्मि चैव णत्थि बहिं। वाबी धम्माधम्मा अवट्ठिदा अचलिदा णिच्चा ॥५८३॥

आकाशं विवज्ज्यं सञ्बं लोके चैव न संति बहिः। व्यापिनौ घम्मांघम्माँ अवस्थितौ अच-लितौ नित्यो ॥

आकाश्रहन्यं पोरगागि शेषहर्व्यगठनितुं लोकदोळयण्यु । लोकवि पोरगिरलः । आ हर्व्य-गळोळु घम्माधम्बद्धयगठरढुं व्यापिगठकं दोहे लोकप्रदेशगळनितोळवनितं ब्यापितिः वृद्ध तिलबोळु १० तैलमे तते । अवस्थितो स्थानचलनरहितंगळणुर्दारदमवस्थितंगळ्, अचलितौ प्रदेशचलनरहितंगळ-पुर्वारदमचलितंगळु, त्रिकालदोळं नाशरहितंगळणुर्दारदं नित्यो नित्यंगळणुर्व । इल्लिगुपयोगियप्य स्लोकसिदः :—

> "औपश्लेषिकवैषयिकावभिन्यापक इत्यपि । आधारः त्रिविषः प्रोक्तः कटाकाजतिलेषु च ॥ [

१५ एकस्मिन् द्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यञ्जनपर्यायास्य अतीतानागता अपिशब्दाहर्तमानास्य सन्ति तावत् तद् द्रव्यं भवति ॥५८२॥ इति स्थित्यधिकारः ॥

आकार्य विवर्ण शेवसर्वेडण्याणि लोके एवं मन्ति न तद्वहिः। तेषु धर्माधर्मै व्यापिनी सर्वलोक-व्याप्तस्वात् तिले तैलवत् , अवस्थिती स्वानचलनाभावात् , अचलितौ प्रदेशचलनाभावात् , नित्यौ नैकाल्येऽपि विनाताभावात् । अनोष्योगी स्लोकः—

> औपरलेषिकवैषयिकावभिन्यापक इत्यपि । आधारस्त्रिविषः प्रोक्त कटाकाशतिलेषु च ॥५८३॥

एक द्रव्यमें जितनी अतीन, अनागत और वर्तमान अर्थपर्याय तथा व्यंजनपर्याय होती है उतना ही यह द्रव्य होता है। 14८२॥ स्थिति अधिकार पूर्ण हुआ।

आकाशको छोड़कर शेष सब द्रव्य छोकमें ही हैं, बाहर नहीं हैं। उनमें धर्म और १५ अधर्म तिलोंमें तेलकी तरह सब छोकमें ब्याप होनेसे व्यापी हैं। तथा अवस्थित हैं क्योंकि अपने स्थानसे विवालित नहीं होते। प्रदेशों में हल्ल-चलन न होने से अवलित हैं और तीनों कालोंमें भी विनाश न होनेसे नित्य हैं। इस विषयमें उपयोगी शलोक-आधार तीन प्रकार-का कहा है—औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिल्यापक। इसके तीन चदाहरण हैं—चटाई, आकाश और तेल। अर्थात चटाईपर बालक मोता है, यहाँ चटाई औपश्लेषिक आधार है। ३० आकाश में पदार्थ स्थित हैं, यहाँ आकाश वैषयिक आधार है। तिलोंमें तेल यहाँ अभिल्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाशमें धर्म-अधर्म ल्यापी हैं यहाँ अभिल्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाशमें धर्म-अधर्म ल्यापी हैं यहाँ अभिल्यापक आधार है। इसी तरह लोकाकाशमें धर्म-अधर्म ल्यापी हैं यहाँ अभिल्यापक आधार

# होगस्स असंखेजजिदमागप्पहुर्डि तु सव्वहोगोत्ति । अप्पपदेसविसप्पणसंहारे वावदो जीवो ॥५८४॥

कोकस्यासंख्येयभागप्रमृतिस्नु सर्व्यंकोकपर्य्यंतमात्मप्रदेशविसप्पेगसंहारे ध्यापुतो जीवः ॥ सूक्ष्मिनगोदकथ्यपर्यामजधन्यावगाहं मोदन्गों दु महामत्स्यावगाहपर्यतं प्रदेशोत्तरवृद्धि-

क्रमंगळपुत्रु ६६६००६३१९९३ वेबनापुतंगे एकप्रवेशोत्तरवृद्धिकर्मावंवं जयन्यविवं मेले य । । । नडदत्कृष्टं त्रिगृणितमक्कुं ६९९९१२। मेले मत्ते मारणांतिकसपुव्यातजयम्यं मोवलाों डु

् ६ ९ ९ ९ ९ १ व वदेशोत्तरक्रमिंदर्व नडेबुत्कुटंस्वयंप्ररमणसपुडबहिस्पितस्यडिकक्षेत्रवोिळ्हूँ सहा-सस्यसंबंधि सप्तमपृष्टिय सहारीरवनामश्रेणीबद्धकं कुरुत्तु सारणांतिकसपुद्धातदंडमुत्कुष्टमक्कुं १५।४७ मी क्षेत्रक्के संदृष्टि :—



भूकानियोदक्कयम्पोत्तवप्रात्वस्थात्त्रप्रदेशोत्तरेषु गृहामस्वयर्यनेषु शुद्धारः प्रदेशोत्तरेषु बेदनासमुद्धातस्य प्रगुणशाससहामस्वयर्यनेषु तदुर्गार प्रदेशोतरेषु स्वयमूर्यणसपुरवाहस्वध्वक्रकोत्रस्वितरहासस्य सर्वानस्य स्वाभारतेरेत्वनामग्रेणोवद्धं प्रति मुक्तारपानिकव्यस्यवासस्य ख्वावरयोजनतरर्यविक्यानेस्वेदेकसर्वद्ररूकान् यत्रप्रयमद्वितीयतृतीयसकोत्क्रहार्यन्तेषु तदुर्गारकोत्रप्रपर्यन्तेषु च व्यगहार्वकरोषु व्यास्मप्रदेशाविषयंभवंहारे

सूक्ष्मिनगिदिया छन्ध्यपयौप्तककी जघन्य अवगाहनासे छेकर एक-एक प्रदेश बद्दी-बद्दी महामस्त्यपर्यन्त ककुष्ट अवगाहना होती है। वससे ऊपर एक-एक प्रदेश बद्दी हुए वेदना १५ समुद्धातबालेका क्षेत्र सहामस्त्यकी अब गाहनासे तीन गुणा छन्या, चौड़ा होता है पुना एक-एक प्रदेश बद्दी हुए स्वयंभूरमण समुद्रके वाहर स्थणिक्छत्रेत्रमें रहने वाहा महामत्त्रत्य सप्तम पृथ्वीके महागैरव नामक भेणीबद्ध बिलेकी ओर मारणानिक समुद्दात करता है तब पीच सौ योजन चौड़ा, खदाई सौ योजन ऊँचा तथा प्रथम मोड़ेमें एक राजू, दूसरेमें आधा राज् और तीसरेमें छह राजू लम्बा उत्कृष्टक्षेत्र होता है। उसके ऊपर केबल्सिमुद्धातमें छोकपूरण २० इल्लि प्रयमवक्रवर्धं रज्जुबनू द्वितीयवक्रदरज्जुबन् कूडिबोडिवु -३ केळगण तृतीयवक्रवार्ध

रज्जुगळोळ्कूडिबोडिबु वे ५ँ० २१ ब्या ५०० २१ इंतु संख्यातप्रतरांगुलगुणितम ११५ प्येळुवर रज्जुगळपुत्रु । इते यचासंभवमागि मेले केवलिसमुद्द्यातवदंडकवाटप्रतरलोकपूरणबोळ् सब्बेलोकसक्कूमिल्लि पर्ध्यत्≕मास्मप्रवेशविसपंणसंहारदोळ् जीवडळ्यं व्यापृतमक्डूं।

पोग्गलद्वाणं पुण एयपदेसादि होति मजणिज्जा ।

एक्केक्को द पदेसी कालाणुणं धुवी होदि ॥५८५॥

पुद्गलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवंति भजनीयाः । एकैकस्तु प्रदेशः कालाणूनां ध्रुवं

पुराण्डहस्यंगळ्ये वृतः अन्त्याकारवेशमावियागि इच्याकावियुदालस्कवंगळ्ये यसासंभवमीणि 
त्रे प्रदेशाळ् विकल्पनीयंगळपुत्र । अदं ते दोड इच्याकमेकप्रवेशवीळं मेणु डिप्रवेशबोळिमिस्कुं । ज्याकुक् मेकप्रवेशबोळे डिप्रवेशबोळं त्रिप्रवेशबोळं नियम्बिक्योलिक्योलिक्याविक स्वालायुगळ्यो तु सस्ते झोवक्को वे प्रवेशक्रमे पृत्वं नियमविद्यमक् ।

संखेजजासंखेजजाणंता वा होति पोग्गलपदेसा ।

लोगागासेव ठिदी एक्कपदेसो अणुस्स इवे ॥५८६॥

 संख्येयाऽसंख्येयाऽनंता वा भवंति पुद्गलप्रदेशाः । लोकाकाश एव स्थितः एकप्रदेशोऽणो-भवेत् ॥

इपणुकावियुद्गलस्कंषंगळ् संस्थातासंस्थातानंतपरमाणुगळनुळळवप्युवु । अंतादोडं लोका-काञदोळ वकके स्थितियक्कूमणुर्विगोदे प्रदेशमक्कुं।

सति जीवद्रव्यं व्यापृतं प्रवृत्तं भवति, सर्वावगाहनोपपादसमुद्यातानामस्य संभवात् ॥५८४॥

पुराणबस्थाणा पुनः एकप्रदेशादयो ययासभवं भवनीया भवनित । तद्यया—ह्यणुकं एकप्रदेशे द्विप्रदेशे वा तिष्ठति । त्यणुकं एकप्रदेशे द्विप्रदेशे तिम्रदेशे वा तिष्ठतीति । तुन्तनः कालाणूना एकैकस्य एकैकप्रदेशक्रमो ध्रुवो भवति ॥५८५॥

द्वपणुकादय पुद्गलस्कन्याः संख्यातासंख्यातानन्तपरमाणवः तथापि लोकाकाश एव तिम्रन्ति । अणोरेक एव प्रदेशो भवेत् ॥५८६॥

२५ पर्यन्त क्षेत्र होता है। इस प्रकार अपने प्रदेशोंके संकोच विस्तारसे जीवद्रव्यका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागसे लेकर सर्वलोक पर्यन्त होता है क्योंकि जीवके सब अवगाहना, उपपाद और समुद्रधातके भेद होते हैं ॥५८४॥

पुद्राल द्रव्योंका क्षेत्र एक प्रदेशसे लंकर यथायोग्य भजनीय होता है। यथा—द्वयणुक एक प्रदेश अथवा हो प्रदेशमें रहता है। त्र्यणुक एक प्रदेश, दो प्रदेश अथवा तीन प्रदेशमें र रहता है। और कालाणु लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमें एक-एक करके भ्रुव रूपसे रहते हैं ॥५८५॥

द्वयणुक आदि पुद्गल स्कन्ध संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओंके समृह रूप हैं फिर भी लोकाकाशमें ही रहते हैं। परमाणु एक हां प्रदेशी होता है।।५८६।।

१. म भागि विक्।

## लोगागासपदेसा छद्दन्वेहि फुडा सदा होति । सन्वमलोगागासं अण्णेहि विवन्त्रियं होदि ॥५८७॥

लोकाकाग्रप्रदेशाः बर्बाच्यैः स्फुटाः सदा अर्वति । सर्व्यमलोकाकाशसन्यैद्धिवर्राजतं भवति ॥ लोकाकाग्रप्रदेशगळंगनितोवनितुं बर्ब्डव्यंगळियं सर्व्यदा स्फुटंगळपुत्रु । आलोकाकाशंगळे-नितोळवनितुं अन्यद्रव्यंगळित्रं विवर्जितंगळपुत्रु । क्षेत्राधिकारतिदर्वेद्व ।

> जीवा अणंतसंखाणंतगुणा पुग्गला हु तत्तो दु। धम्मतियं एककेककं लोगपदेसप्यमा कालो ॥५८८॥

जीवाः अनंतसंख्याः अनंतगुणाः पुदुगलाः खलु ततस्तु । धम्मंत्रयमेकैकं लोकप्रवेशप्रमा

कालः ॥ सन्वंजीवंगळ् इव्यप्रमाणविवमनंतंगळप्पुत्रु । पुद्गालंगळ् सर्व्वजीवराशियं नोडलुमनंतानंत- १० गुणितंगळ् । धम्मध्ममाकाश्रद्धयंगळो दोवेयप्पुत्रु एकं दोडलंडडव्यंगळप्पृवरिर्द । लोकप्रदेशंगळिनितो-ळवनितं कालाणगळपप्य ।

> लोगागासपदेसे एक्केक्के जे द्विया हु एक्केक्का । रयणाणं रासी इव ते कालाणु ग्रुणेदन्ता ॥५८९॥

लोकाकाग्रप्रदेशे एकैकस्मिन् ये स्थिताः खलु एकैके । रत्नानां राशिरिव ते कालाणवो १५ मंतव्याः ॥

एकैकलोकाकाञ्जवेदांगळीळ् बाबुब् केलब् इरल्यट्डब् बोबों बुगळागि रत्नंगळ राशियें तु भिन्न-भिन्नव्यक्तियिविर्ण्यंते अनुकालाणुगळें बुबग यल्यड्बुन् ।

लोकाकाश्वरदेशाः सर्वे षड्यञ्जैः सर्वेदा स्फुटा भवन्ति । अलोकाकाशः सर्वोऽपि अन्यद्रव्यैविवर्जितो भवति ।।५८७।। इति क्षेत्राधिकारः ।।

सर्वे जोवा द्रव्यप्रमाणेन अनन्ताः स्युः । तेभ्यः पृद्गलाणवः खलु अनन्तगुणाः । तु-पुनः धर्माधर्माकाशाः एकैक एव अलज्दद्रव्यत्वात् । कालाणवो लोकप्रदेशमात्राः ॥५८८॥

एकैकलोकाकाप्रदेशे ये एकैके मूल्बा रत्नाना राशिरिब मिन्नभिरनव्यक्त्या तिप्रन्ति ते कालागबी मन्तव्याः ॥५८९॥

लोकाकाक्षके सब प्रदेश सर्वदा लद्द द्रव्योंसे व्याप्त रहते हैं। और अलोकाकाश पूराका २५ पूरा अन्य द्रव्योंसे रहित होता है।।५८७।। क्षेत्राधिकार समाप्त हुआ।

द्रव्यप्रमाणसे सब जीव अनन्त हैं। चनसे पुर्गल परमाणु अनन्त गुणे हैं। घर्म-अधर्म और आकाश अखण्ड द्रव्य होनेसे एक-एक हैं। काळाणु लोकाकाशके प्रदेश जितने हैं उतने हैं॥५८८॥

एक-एक छोकाकाशके प्रदेशपर जो एक-एक स्थित है जैसे रत्नोंकी राशिमें प्रत्येक रत्न ३० भिन्न-भिन्न होता है, वे काळाणु जानना ॥५८९॥

Fos

# वनहारी पुण काली पोग्गलदव्यादणंतगुणमेची । तत्ती अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥५९०॥

व्यवहारः पुनः कालः पृद्गलप्रव्यावनंतगुणमात्रः । ततोऽनंतगुणिताः आकाशप्रदेशपरि-संख्याः ॥

् व्यवहारकालमें बुदु सत्ते पुदगलब्रव्यमं नोडलुमनंतगुणमात्रमनकुमदं नोडलुमनंतगुणंगळा-काशद्रव्यव प्रदेशपरिसंस्थेगळ्।

लोगागासपदेसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा ।

सरिसा हु पदेसी पुण परमाणु अवट्ठिदं खेचं ॥५९१॥

लोकाकाशप्रदेशाः धम्मांषम्यकजीवप्रदेशाः सद्भाः खलु प्रदेशः पुनः परमाण्यवस्थितं १० क्षेत्रं॥

लोकाकाद्यायदेशाय्युं वास्मंद्रव्यायदेशाय्युमधास्मंद्रव्यायदेशाय्युमक्रणीवप्रवेशाय्युं तावृशाय्य्यपृष् खलु स्फुटमागि । ई नाल्कुं द्वव्यंगयः प्रवेशाय्यु प्रत्येकं जगच्युणीयनप्रमितंगळप्युष् । प्रवेशमं बुदोनितु प्रमाणमं दोडं पुनः सते पुदगलपरमाध्यवष्टस्य क्षेत्रीमनिते प्रमाणमध्युमदुकारणविदं जघन्यक्षेत्रमं जघन्यद्रव्यमुमविभागिगौळपुषु । संबृष्टि :—

|      | जीव            | पुब्गल घ.     | अ.        | लो =       | मुका | व्य-का | अलोकाकाश  |
|------|----------------|---------------|-----------|------------|------|--------|-----------|
| ¥    | १६             | १६ ल १        | 8         | 8          | =    | १६ ख ख | १६ ख ख ख  |
| क्षे | <del>≋</del> ल | ≅त्त्व च<br>≅ | =         | =          | =    | ≘ल ल ल | ≇ स स स स |
| का   | अ = ख          | अखलाक अ       | <b>斬る</b> | <b>₹</b> 8 | 有 a  | असतस   | अलललल     |
|      | के४            | के ३ जो.      | ओ         | भो         | ओ    | के     | के १      |
| भा   | ब ब ब ब        | ख ख ख a       | a         | а          | а    | ख ख    | ख         |

व्यवहारकाल पुनः पृद्गलहत्यादनन्तगुणः । ततोजन्तगृणिता बाकाशप्रदेशपरिसंख्या ॥५९०॥ छोकाशशप्रदेशा वर्मद्रव्यप्रदेशा अधर्मद्रय्यप्रदेशा एकेकवीवहत्वप्रदेशास्त्र सद्शाः सलु संव्यया समाना एव प्रत्येकं जगन्त्रोणधनमात्रत्वात् । प्रदेशप्रमाणं पुनः पृद्गलपरमाध्यवष्टवस्त्रेनमात्रं प्रपति । तेन अपन्यक्षेत्रं

व्यवहारकाळ पुद्राळ द्रव्यसे अनन्तगुणा है। और इससे अनन्तगुणी आकाशके प्रदेशोंकी संख्या है।।१९०॥

लोकाकाशके प्रदेश, धर्मद्रव्यके प्रदेश, अधर्मद्रव्यके प्रदेश और एक-एक जीवद्रव्यके प्रदेश और एक-एक जीवद्रव्यके प्रदेश संख्याकी दृष्टिसे समान ही हैं क्योंकि प्रत्येकके प्रदेश जगत्व्यणिके घन प्रमाण हैं। पुद्गत्वका परमाण जितने क्षेत्रको रोकता है उतना ही प्रदेशका प्रमाण है। अतः जधन्यक्षेत्र अर्थात् प्रदेश और जधन्यद्रव्य परमाणु अविभागी हैं उनका विभाग नहीं हो सकता। अव

१. म °क्षेत्रमेनितनिते । २. म पियप्पुबु ।

क्षेत्रप्रमाणितं बहुत्रध्यंगळ प्रमाणं पेळल्पङ्गुं। जीवद्रव्यांग्ळु प्र≅फ दा १६ १६ रुक्त क्ष दाला १६ प्र द्या ११।फ अब इ.स. १६ रुक्त क्षेत्रकमुमं जीवराशियुमनपर्यात्तसिवोडियनंत ।स । अस

मिर्वारंदं फलराशियप्प लोकमं गुणिसिर्दाडे बनंतलोकप्रमितंगळपुषु । ब स । पुदालंगळमनंत-गुणितंगळपुषु ।≅स स । धम्मेद्रव्यमुमधर्मद्रव्यमुं लोकाकाशहव्यमुं कालद्रव्यमुं नाल्हं प्रत्येकं लोक-

मात्रप्रदेशंगळपुत् अध्यवहारकालं पूदगलब्रक्यमं नोबलनंतपृणितलीकप्रमितमनकु । ख ख थ । मदं नोबल्मलोकाकाश्रप्रदेशाळ् अनंतपृणितलोकमात्रमनकु अ ख ख ख । कालप्रमाणदिवं बदब्ब्यंगळने प्रमाणं पेळल्पद्वर्षु ।

जीवद्रव्यंगळुप्र= अ । फर्ल डा १ इ १६ । लब्बजाला १६ । प्र डा १ फ अ । इ १६ लब्बम-

तीतकालमुमं जीवराशिधुमनपर्वीत्तसिबोडिबु । स । ईयनंतिबिबं फलराशियनतीतकालमं गुणिसि बोडनंतातीतकालप्रमाणंगळप्यु । अ । स । पुदालंगळुं श्यवहारकालंगळुमलोकाकाशमुमनंत- १० पुणितकमिबिदमतीतकालानंतगुणितंगळप्यु । पु अ । स स । य्य = का अ । स स स । अलोका-

जपन्यद्रथ्यं चाविभागिनी स्त । अच क्षेत्रप्रमाणेन घट्द्रथ्याणि मीयन्ते – जीवद्रथ्याणि प्र ऋा । फाग १, ६ १६ लब्धं शला १६ । प्र श १ फा ऋ ६ श १६ लोकजीवरास्यप्यतंनेऽनन्तः । सा । अनेन फलराशि⊸लोके

गुणिते अनन्तलोका भवन्ति ﷺ खा पुद्गला.—अनन्तगुणा ﷺ खा पर्मद्रश्यमधमेद्रश्ये लोकाकाशहर्य्यं कालद्रव्यं च लोकमानप्रदेशं। ﷺ। व्यवहारकालः पुद्गलद्रश्यादनन्तगुणः ﷺ खाखा ततोऽलोकाकाशः १५ प्रदेशा अनन्तगुणाः ﷺ खाखाखा कालप्रमाणेन ओवदस्थाणि प्र। अ१। कशा १। ६१६। लब्धशलाका १६। प्रशाप का ६१६। खतीतकालओवरास्यपवर्तने। खा अनेन फलरास्यतीतकाले गुणिते अनन्ता

अतीतकाला भवन्ति । अ ख । पदगलो व्यवहारकालोऽलोकाकाशप्रदेशाश्च अनन्तगणितक्रमेण अनन्तातीत-

क्षेत्रप्रमाणसे छहों द्वव्योंका माप करते हैं — जीबद्रव्य अनन्तलोंक प्रमाण हैं। अर्थोत् लोका-काशके प्रदेशोंसे अनन्तगुने हैं। इसके छिए जैराशिक करना—प्रमाणराशि छोक, फलराशि २० एक शलाका, इच्छाराशि जीबद्रव्यका प्रमाण। फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणराशिसे माग देनेपर शलाकाराशिका परिमाण आया। पुनः प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि लोक, इच्छाराशि पूर्वशलाका प्रमाण। सो पूर्वशलाका प्रमाण जीबराशिको छोकका भाग देनेपर अनन्त पाये बही यहाँ शलाका प्रमाण जानना। इस अनन्तको फलराशि छोकसे गुणा करके प्रमाणराशि एक शलाकासे भाग देनेपर रूच्य अनन्तलोंक आया। इसोसे जीबद्रव्यको अनन्त-खोक प्रमाण कहा है। इसी प्रकार कालप्रमाण आदिमें भी नैराशिक द्वारा जान छेना चाहिए। जीबेसे पुद्राल अनन्तगुणे हैं। धर्महृत्य, अधर्महृत्य और कालुहृत्य

जीवारा दुर्ग जानाया हुन्य । चार्यस्य, अवास्त्रम्य, अविश्वस्य जोकमात्र प्रदेशवाले हैं । व्यवहारकाल पुद्राल द्रव्योंको अनन्तगुणा है । उससे अलोकालाले प्रदेश अनन्तगुणे हैं । आगे कालप्रसाणसे जीवद्रव्योंका प्रमाण कहते हैं—प्रमाणराशि अतील-

१. व<sup>°</sup>ता जी अतीतकाला।

१६ प । के । बो दु जलकोनिते दु । इ छ । १ । बंद लब्धं केवलज्ञानानंतैकभागमानंगळण्यु । बंता-बोर्ड पुदालकालोलोकाकाशाळं कुक्तु भागहारभूतीनंतगळु नात्कप्युव के पुदालनळ-

युप्तानार्था प्रस्ति । प्रतानार्था प्रस्ति । प्रतानार्था स्वत् । स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत् स्वत्

कालाभवित्त। पुत्रसासा । यू≔का जासासा । वाल्यका वासायमलोकाकायकाल-१० इथ्याणि प्रापक्षिक १३ उच्च लक्याललाका-५ उच्च प्रदारक का इंगठ संख्यातप्त्य-

प कृ लोकापदर्तने । a । अनेन कल्पफलराशी गुणिते प्रत्येकं आसक्यात्कल्पा भवन्ति क a । क a । क a । भावप्रमाणेन जीवप्रव्याणि प्र १६ फ श १६ के लब्यालाकाः के अपर्वतिते व्य । प्र ख एतावच्छलाकांभिः

१५ काल, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि जीवोका परिमाण । सो लब्धगाशि अनन्त शलाका हुई। पुनः प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि अतीतकाल, इच्छाराशि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण। सो कलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर लब्धराशि प्रमाण अतीतकालसे अनन्त-गुणा जीवोंका प्रमाण होता है। इनसे पद्गलद्रव्य व्यवहारकालके समय और अलोकाकाशक प्रदेश कमसे अनन्तगुणे होते हुए अनन्त अतीतकाल प्रमाण होते है। पुनः धर्मादिका प्रमाण २. कहते हैं-प्रमाणराज्ञि कल्पकाल, फल एक शलाका, इच्छा लोक प्रमाण। ऐसा त्रैराशिक करनेपर लब्ध असंख्यात शलाका हुई। पुनः प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि कल्पकाल, इच्छाराशि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण। ऐसा करनेपर लब्धराशि असंख्यात कल्पप्रमाण धर्म, अधर्म, लोकाकाश और काल ये चारोंको जानना । अर्थात् बीस कोडा-कोडी सागरके संस्यात पत्य होते हैं। चतना एक कल्पकाल है इससे असंख्यातगुणे धर्म, अधर्म, लोकाकाश और २५ कालके प्रदेश हैं। अब भावप्रमाणसे जीवद्रव्योंको बतलाते हैं-प्रमाणराशि जीवद्रव्यका प्रमाण, फलराशि एकशलाका इच्छाराशि केवलज्ञान । लब्बप्रमाण अनन्त शलाका । पुनः प्रमाणराशि शलाकाप्रमाण। फरुराशि केवलज्ञान, इच्छाराशि एक शलाका। सो लब्धराशि प्रमाण केवल ज्ञानके अनन्तर्वे भाग जीवद्रव्य जानने । वे पुर्गल, काल और अलोकाकाशकी अपेक्षा चार बार अनन्तका भाग केवल्ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदों में देनेसे जो प्रमाण आवे ३० १. म पेलल्पडुगुं। २. म<sup>°</sup>मृतानंतं।

धम्मांधम्मालोकाकाशकालद्रव्यंगळ् प्रळक श १ । इळ० । लब्ब अलाके ळ० इल्लियु भागहार-

भूतलोकपुमं ववधिकातविकल्पंतळप्प भाज्यभूतासंख्यातलोकपुमनपर्वालिस्ति।बिडु ३। मलं प्र ज ३। फ । जो । इ । जा १। लब्बमविकातविकल्पातंख्यातैकभागप्रसितं प्रत्येकमप्पुव जो । जो । जो । जो इंतु संख्याधिकारतिबद्वुंडु ।

### सन्वमस्त्री दन्वं अवट्ठिदं अचलिया परेसावि । स्त्री जीवा चलिया तिवियणा होति हु परेसा ॥५९२॥

सदर्वमरूपि इव्यमनस्थितमचलिताः प्रदेशा अपि। रूपिणो जीवादचलिताः त्रिविकल्पा भवंति प्रदेशाः॥

त्ववंनकपि इव्यं नुक्तजीबहळ्यात्रं धस्मंद्रव्यमुसधस्मद्रव्यमुमाकाश्रव्यमुं कालद्रव्यमुसे बी अक्पिद्रव्यंगळिनितुं अवस्थितं स्थानकलनिमस्लड्डलप्यारिवंनकस्थितंगळपुन् । प्रदेशा अपि अवर १० प्रदेशंगळं अवस्थिताः अवस्थिताः प्रदेशः किर्माणे जीवाः कपिजीवंगळ् क्यांगतः विल्तंगळपुन्-। सन्दर प्रदेशंगळ् विकरूपा भवंति कत्। विवहगतियोळ् क्यितंगळ् अयोगिकेवलियोळक्रितंगळ् शेवजीवंगळ कप्रवेशंगतळ्कितंगळः।

शेषप्रवेशंगळु चलितंगळप्पाँवतु चलितमुमचलितमुं चलिताचलितमुमेंवितु प्रदेशंगळु त्रिविकल्पंगळप्यव ।

धर्मावमेलोकाकाव्यक्याणि । प्र 🗷 । क श १ । इ 🗷 a लम्बचलाका 🗷 a भागहारभूतलोकेन भाग्ये ह्या अवधिविकल्यासंख्यातलोके लपरतिती । a । पुनः प्र श a । फ सो । इ श १ लम्बोलबिबिकल्यासंब्यातकारिकमागः

अरूपि दृष्यं मुक्तजीवरमापिमाँकाष्ठकारुभेदं सर्वं अवस्थितमेव स्थानचळनाभावात् । तत्प्रदेशा वर्षि अप्रजिताः स्युः । कपिणो जोवास्वजिता भवत्ति । तत्प्रदेशाः खलु विविकत्पाः विग्रहगती पर्किताः, अयोगः २० केपीरुन्यवन्तिताः शेषजीवानामध्यदेशाः अचलिताः शोषाः चलिताः ॥५२२॥

उतने ( जीवद्रव्य ) हैं। उनसे अनन्वगुणे पुद्गाल हैं। पुद्गालोंसे अनन्वगुणे कालके समय हैं, वनसे अनन्तगुणे अलोकाकाशके प्रदेश हैं। वे भी केवलझानके अनन्तवं भाग ही हैं। धर्मादिका प्रमाण लोके लिए प्रमाणवाहित लोक, फलराशि एक शलाका, इच्छा अवधिज्ञानके विकल्प। लड्यप्रमाण असंख्यात शलाका, हुई। पुनः प्रमाणराशि बसंख्यात शलाका, फलराशि २५ अवधिज्ञानके विकल्प, इच्छाराशि एक शलाका। ऐसा जैरालिक करनेपर अवधिज्ञानके विकल्प, क्षान्या पक शलाका। ऐसा जैरालिक करनेपर अवधिज्ञानके विकल्पोके असंख्यातवें भाग धर्म, अधर्म, लोकाकाश, कालमें से प्रत्येकके प्रदेशोंका प्रमाण होता है।।४९१॥ संख्याधिकार समाप्त हुआ।

सब अरुपी द्रवय — मुक्तजी भू धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, आकाज़, काल अवस्थित ही है, वे अपने स्थानसे खलते नहीं हैं। उनके प्रदेश भी अचल हैं। रूपो जीव चलते हैं उनके प्रदेश ३० तीन प्रकारके होते हैं—विग्रह गतिमें प्रदेश चल ही होते हैं।

अयोगकेवली अवस्थामें अचल ही होते हैं। शेष जीवोंके आठ प्रदेश अचल और शेष प्रदेश चल होते हैं।।५६२।।

पोगालदञ्जंहि अण् संखेजजादी हवंति चलिदा हु। चरिममहक्खंधम्मि य चलाचला होति हु पदेसा ॥५९३॥

पुद्गलद्वय्ये अणवः संस्थातावयो भवंति चलिताः खलु । चरममहास्कंघे च चलाबला भवंति प्रदेशाः ॥

पुरालक्षम्बदोळु अणुगळुं द्वयणुकादि संख्यातासंख्यातानंतपरमाणुस्कंधंगळुं चलितंगळु खलु स्कुटमाति, चरमनहास्कंषदोळ प्रदेशाः परमाणुगळु चलाचळा अर्गति चलावळंगळपुतु ।

अणुसंखासंखेजजाणंता य अगेज्झगेहि अंतरिया ।

आहारतेजभासामणकम्मह्या धुवक्खंधा ॥५९४॥

अणुसंख्यातासंख्यातानंताश्चाग्राह्यैरंतरिताः आहारतेजोभाषाननःकाम्मंण ध्रुवस्कंघाः ॥

सांतरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेह धुवसुण्णा ।

बादरणिगोदसुण्णा सुदुमणिगोदा णभा महक्खंधा ॥५९५॥

सांतरणिरंतरेण च शून्य प्रत्येकवेहध्रुवशून्यानि । बावरिनगोवशून्यानि सूक्ष्मनिगोवाः नभांसि महास्कंघाः ।।

अणुवर्गभेषेगळें दुं संस्थाताणुत्तमूहवर्गणेगळे दुंभसंस्थाताणुत्तमूहवर्गणेगळें दुं ठं मनंतः
१५ परमाणुत्तमूहवर्गणेगळें दुं आहारवर्गणेगळें दुं भी याहारवर्गणे मोवलादुमेल्लप्रुवनंतपरमाणुस्तर्थः
गळेषपुत्र-। मद्राह्यवर्गणेगळें दुं तैजस्तारीरवर्गणेगळें दुं "मद्राह्यवर्गणेगळें दुं ' भाषावर्गणेग्
गळें दुंभद्राह्यवर्गणेगळें दुं ' मनोवर्गणेगळें दुं ' मद्राह्यवर्गणेगळें दुं ' कास्भणवर्गणेगळें दुं ' प्रवस्तर्गणेगळें दुं ' सहर्मण्यळें दुं ' प्रवस्तर्गणेगळें दुं ' प्रवस्तर्गणेगळें दुं ' प्रवस्तर्गणेगळें दुं ' क्ष्मर्भ

पुद्गलः स्थे भणनः द्वयणुकादिसस्यातासस्यातानन्ताणुरुकस्थावयात खलु स्फुटम् । बरममहास्कन्धे च प्रदेशाः परमाणवः चलाचला भवन्ति ॥५९३॥

अनुवर्गणा संस्थाताणुवर्गणा असंस्थाताणुवर्गणा अनन्ताणुवर्गणा आहारवर्गणा अधान्धावर्गणा तैवसः वारीरवर्गणा अवाह्यवर्गणा आपावर्गणा अयाह्यवर्गणा सानोवर्गणा अवाह्यवर्गणा सानोवर्गणा द्वावर्गणा १५ सान्तरनिरस्तर्याणा गुण्यवर्गणा प्रत्येकदारीरवर्गणा छा, वद्युग्यवर्गणा वारानियोवर्गणा गुण्यवर्गणा स्वर्गनियोवर-वर्गणा नभोवर्गणा महास्क्रावर्गणा चेति पूर्वन्तवर्गणाः त्रयोविदातिसेरा स्वन्ति । असोवर्गणाो स्वरोक

पुद्गल द्रव्यमें परमाणु और द्वयणुक आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त पर-माणुओंके स्कन्ध चलित होते हैं। अन्तिम महास्कन्धमें प्रदेश चल-अचल हैं॥५९३॥

विज्ञतिभेदंगळप्युद् । इल्लिगुपयोगिइलोकमिदु :---

"मुस्सिमस्य पदात्थेषु संसारिण्यपि पुदुगलाः। अकम्मकम्मं नोकम्मंजातिभेदेषु वर्गणाः ॥" [

मुर्तिमंतंगळप पदात्थंगळोळं संसारिजीवनोळं पुदगलेशब्दं, अकर्मजातिगळोळं कर्मं-जातिगळोळं नोकम्मंजातिगळोळं वर्गाणे रेयं व शब्दं वीतसुगुं। इल्लियणुवर्गणेगळु सुगमंगळु। संख्याताणुसमूह वर्गाणेगळ् इचणुक त्र्यणुकं मोदलादसद्श घनिकंगळ् मेले मेलेकेक परमाणुविद-षिकंगळ नडड चरमदोळ संख्यातोत्कृष्टप्रमितपरमाणुस्कंघंगळ सहजावनिकंगळ तद्योग्यंगळप्पुब् उ १५ । १५ । १५ । असंख्यातवर्गां नेपळोळ जधन्यवर्गानेपळ सहश्रवनिकंगळ । परि-

8 31313131313 ज रारारारारा

अणु १।१।१।१।१।१ मितासंख्यातज्ञघन्याराशिप्रमितपरमाणुस्कंघंगळप्पृत् । मेलेकैकपरमाणुचयक्रमदिवं पोगि चरमदोळु द्विकवारासंख्यातोत्कृष्टराशिप्रमितपरमाणगळ स्कंधंगळ सदश्चनिकंगळप्पव

> मृतिमत्त्र पदार्थेषु संसारिण्यपि पुद्रमलः। अकर्मकर्मनोकर्मजातिभेदेषु वर्गणाः ॥१॥

मृतिमस्यु पदार्थेषु ससारिजीवे च पुद्गलशब्दो वर्रते । अकर्मजातिषु कर्मजातिषु नौकर्मजातिषु च वर्गणाशब्दो वर्तते । अत्राणुवर्गणा (स्वामा ) एकैकपरमाणुरूपा स्वात १।१।१।१।१। अणुवर्गणा । सञ्याताणवर्गणा द्वाणकावयः एकैकाण्यविकाः, उत्कृष्टसंख्याताणकस्कन्यपर्यन्ताः-

असंख्याताणुवर्गणा जबन्यगरिमितासंख्याताणुकादयः एकैकाण्यधिका उत्कृष्टद्विकवारासंख्याताणुस्कन्ध-

है—पुदुगल शब्द मूर्तिमान पदार्थोंका और संसारी जीवोंका वाचक है। और बगेणाशब्द अकर्मजातिके, कर्म जातिके और नोकर्मजातिके पुरुगलोंको कहता है।

इनमें-से अणुवर्गणा सुगम है। एक-एक परमाणुको अणुवर्गणा कहते हैं। अन्य बाईस २० वर्गणाओं में भेद है सो उनमें जघन्य और उत्कृष्ट भेद कहते हैं। द्वयणुक्से लेकर एक-एक परमाणु बढ़ते-बढ़ते उत्कृष्ट संख्यात परमाणुओंके स्कन्ध पर्यन्त संख्याताणुवर्गणा है। उसमें जधन्य दो अणुओंका स्कन्ध है और उत्कृष्ट-उत्कृष्ट संख्यात अणुओंका स्कन्ध है। जधन्य परिभितासंख्यात परमाणुओंसे लेकर एक-एक अणु बढ्ते-बढ्ते उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात परमाणुओंके स्कन्ध पर्यन्त असंख्याताणुवर्गणा है। यहाँ जधन्य परीतासंख्यात परमाणुओंका स्कन्ध है और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात परमाणुओंका स्कन्ध है। संख्याताणुवर्गणा और असंख्याताणुवर्गणामें विवक्षितवर्गणाको लानेके लिए गणकार नीचेकी वर्गणासे विवक्षित-

१. म पुद्रगलंगलु । २. म <sup>°</sup>णेगलॅबुबप्पृतु ।

उ २५५। २५५। ०। २५५ ई संख्यातासंस्थातवर्गाणेगळोळू तंतम्मयस्तनराधियवमनंतरो
ह से १६ ०० १६
ज १६ १६ ०० १६
ज १६ १६ ००। १६
परितनराधियं वरमित्रा ह स्वांच्यात्मा स्वांचेगळोळू तंतम्मयस्तनराधियवमनंतरोपरितनराधियं भागित्वा ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्य ह स्वांचेग्

ज २५६

अत्र संस्थाताणुर्याणासु असंस्थाताणुर्याणासु च विवसितवर्याणामानेतुं गुणकारः तदसस्तनवर्याणायाः अधस्तन-वर्गणाभक्तविवसितवर्याणामात्रः यया श्यणुकमानेतु द्वषणुकस्य द्वषणुकमक्षयणुकमात्रः २ । ३ वदननवरोपरि-

१५ वर्गणामें भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। जैसे ज्यणुक लानेके लिए ह्यणुकका गुणकार ह्यणुकसे ज्यणुकमें भाग देनेपर जितना प्रमाण आवे उतना है। उसके अनन्तर उत्कृष्ट असंख्याताणुवर्गणामें एक परमाणु अधिक होनेपर अनन्ताणुवर्गणाका जवन्य होता है। उसे सिद्धराशिक अनन्तव माग प्रमाण अनन्तते गुणा करनेपर अनन्ताणुवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे उत्परकी आहारवर्गणाका जवन्य होता है। उसमें २० सिद्धराशिक अनन्तव भाग देनेपर जो लम्ब अवे उसे अधन्यमें मिलानेपर आहारवर्गणा

पुषुत्कृष्टं। तज्जधन्यानंतैकभागींव विशेषाधिकसम्बुं उँरि५ स स्न मेळणऽप्राह्मवर्णणेगळोळु सा ४ र्जि २५६ स्त

जघन्यमेकपरमाणुविदमधिकमक्कुं । तदुःकुष्टं जघन्यमं नोडलनंतगुणितमक्कुः---

उ २५६ ल १ ल ल तदनंतरोपरितनतेजः अरीरवर्गणेगळोळू जघन्यवर्गणे एकपरमाणु-अग्रा १ ल

र्ज २५६ ख १ ख

विविधिकमक्कुं तबुत्कृष्टं तबनंतेकभागविवं विशेषाधिकमक्कुं उ २५६ ल १ ल स

उर्भद्दा श्रेष श्रेष स तेज ३ स स जर्म २५६ स १ सि १ स

तनमनन्तवर्गणाञ्चयन्यमेकाणुनाधिकं तदुःकृष्टं ततोऽनन्तगुणं उ २५६ स्न तदनन्तरोपरितनाहारवर्गणाज्ञचन्य०
०

मेकाणुनाधिकं तदुत्कृष्टं तदनन्तंकभागेनाधिकं उ २५६ ल ल तदनन्तरोपरितनाग्राह्यवर्गयाजयन्यमेकाणु-० ल

आहा ै

ज २५६ स

नाधिकं तदुत्कृष्टं ततोऽनन्तगुणं— उ २५६ स १ स तदनन्तरोपरितनतेश्रःशरीरवर्गणाजधन्यमेकाणुनाधिकं
० स

अगेज्ज है

ज रेपहला रे ल

चःकुष्ट होता है। वत्कुष्ट आहारवर्गणामें एक परमाणु अधिक होनेपर वससे ऊपरकी अमाझ-वर्गणाका जवन्य होता है। वसमें सिद्धराशिके अनन्तवें भागसे भाग देकर जो उब्ध आवे वसे वसीमें मिळा देनेपर अमाझवर्गणाका वत्कुष्ट होता है। इसमें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे नंतरीपरितनापाहपवर्गाणेगळोळु जधन्यमेकपरमाणुविदमधिकमक्तुं । ततुन्कुष्टं तज्जधन्यमं नोडलनंतपुणमक्क् उ २५६ ल १ ल ल तवनंतरोपरितनभाषावर्गाणे-जपा ३ ल ल

गळोळु जघन्यमेकपरमाणुविदधिकमक्कुं, तदुत्कुष्टं तदनंतैकभागींद विशेषाधिकमक्कुं

र्जन्भ६ ल १ ल १ ल १ ल १ ल ल तदनंतरोपरितनाग्राहणवर्गाणेगळोळु जधन्य-भाषा १ ल ल ल जिन्म६ ल १ ल १ ल १ ल १ ल

तदनन्तरोपरितनाशास्त्रवर्गणाजपन्यमेकाणुनाधिकं तदुरकृष्टं ततोऽनन्तमुणं—उ २५६ स्त १ स १ स स्व स्थ । ० स स

तदनन्तरोपरितनभाषावर्गणाजधन्यं एकाणुनाधिक तदुत्कुष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं —

जपरकी तैजसलरीरवर्गणाका जवन्य होता है। इसमें सिद्धराशिक अनन्तव सागसे साग देनेसे जो लब्ध आवे इसे उसीमें मिलानेपर तैजसलरीरवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। उसमें एक १० परमाणु अधिक होनेपर उससे जपरकी अमासवर्गणाका जवन्य होता है। उसमें सिद्धराशि-के अनन्तव सागसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर मेकपरमाणुविद्याविकमक्कं तदुत्कृष्टमनंतगुणितमक्कं उ २५६ ख १ ख १ ख

तवनंतरोपरितनमनोवगाँगाळोळु अधन्यमेकपरमाणुविवधिकमवक् तबुस्कृष्टमनंतैकमागाँव विशेषा

ग्राह्यवर्गाणेगळोळु जघन्यमेकपरमाणुविदिधिकमक्कुं तदुःकुष्टं तज्जधन्यमं नोडलनंतगुणितमक्कुं:-

तदनन्तरोपरितनामाह्यवर्गणाजघन्यं एकाणुनाधिक तद्रत्कृष्टं ततोऽनन्तगुणं-

तदनन्तरोपरितनमनोवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिकं तदुत्कृष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं---

तदनन्तरोपरितनाग्राह्मवर्गणाजधन्यमेकाणुनाधिकं तदुत्कृष्टं ततोऽनन्तगुणं-

उससे ऊपरकी भाषा बर्गणाका जघन्य है। उसमें सिद्धराशिक अनन्तवें भागसे भाग देनेपर जो रूब्ध आबे उसे उसीमें मिरूनेपर उसका उस्कृष्ट होता है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी अमाझवर्गणाका जचन्य है। उससे अनन्तगुणा उसका उस्कृष्ट होता है। उसमें १० एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरको मनोवर्गणाका जचन्य होता है। उसमें सिद्धराशिके तवनंतरोपरितनकाम्मंणवर्गाणाजधन्यमेकपरमाणुविवधिकमक्कुं । अवरुरुष्ट्यं तवनंतैकभागविदं

विशेषाधिकमक्कं उँ२५६ सर्श्वस सर्व श्रेष सर्वस स काम्मण ३ स्वस स स

ज रे५६ ल १ लंबल ल १ ल ल १ ल १ ल

तवनंतरोपरितनध्यववःर्गंभेगळोळ् जघन्यमेकपरमाणुविवधिकमक्कं तदुत्कृष्टमनंतजीवराशिगुणित-

मक्तुं:—र्ज २५६ वर्शकाल र्शक रिकार किला १६ क प्रुव ८ ल ल ल ल जिस्हाल किला रिकार किला रिकार किला रिकार ल ल ल ल ल ल ल ल

> उर्१६ सर्वश्वर्षक र वर्षक र वर्षक व ल स स स अमेज्य है जर्भ र वर्षक र वर्षक र वर्षक र वर्षक

५ तदनन्तरोपरितनकार्मणवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिकं तदुरकुष्टं तदनन्तैकभागेनाधिकं---

उरेपस्त श्विश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व • स्व स्व स्व स्व स्व कम्मव ॰ चरेपस्त श्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्वश्व

तदनन्तरोपरितनध्रु ववर्गणाजधम्यमेकाणुनाधिकं तदुत्कुष्ट ततोऽनन्तजीवराशिगुणं--

अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो छन्च आवे उसे उसीमें मिळा देनेपर चसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक होनेपर इससे अत्यक्ती अमाझवर्गणाका जघन्य है। इससे अनन्तर्गुणा उसका उत्कृष्ट है। इससे एक परमाणु अधिक होनेपर उससे अपरकी मामणवर्गणा १० का जघन्य है। इसमें सिद्धराशिक अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो छक्व आवे इसे उसीमें मिळानेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक उससे अपरकी धूववर्गणाका तवनंतरोपरितनसांतरनिरंतरवर्गणेगळोळ् जवन्यमेकपरमाणुविविधकमक्कुं । तदुत्कृष्ट तज्जधन्यमे नोडलनंतजीवराधिग्रुणितमक्कुमवक्के संदृष्टिः —

इल्लि विजों पेकल्पबुर्णु । परमाणुवर्गाणे मोबल्गों इ ई सांतरितरंतरवर्गाणेगळ उत्कृष्टवर्गाणे पर्यातं पवितेतुं वर्गाणेगळ सवृत्ताधितकवर्गाणेगळ् क्षतंतपुवगलवर्गामूलमात्रंगळपुष्ठ । पु = मुखवंता-पुत्तं विद्योवहौतकमंगळपुष्वविल्ल प्रतिभागहारं सिद्धानंतैकभागमककृमें बिद्रु तवनंतरोपरितनशून्य-वर्गाणेगळोळ जधन्यमेकरूपाधिकमकक्षप्रकृष्टमनंतजीवराशि ग्राणितमक्कः :—

वितु पविनारं वर्गणेगळेकप्रकारदिवं सिद्धंगळप्रव ।

तदनन्तरोपरितनसान्तरनिरन्तरवर्गणाजघन्यमेकाणनाधिकं तद्दत्कृष्टं ततोऽनन्तजीवराधिगणं---

अत्रायं विशेषः—गरमाणुवर्गणामादि क्रत्वा सान्तरनिरन्तरवर्गणापर्यन्तं पञ्चदशवर्गणानां सद्धापिकानि अनन्तगुणपुद्गलवर्गमृत्रमात्राण्यपि विशेषहीनक्रमाणि भवन्ति । तत्र प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभागः । १० ददनन्तरोपरितनसृत्यवर्गणाजचन्यं एकरूपाधिकं तदुत्कुष्टं ततोऽनन्तजीवराशिनुणं—

जघन्य है। उसे अनन्तजीवराशिसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक उससे ऊपरकी सान्तरनिरन्तरवर्गणाका जघन्य है। उसे अनन्तजीवराशिसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। यहाँ इतना विशेष है कि परमाणुवर्गणासे लेकर सान्तरनिरन्तरवर्गणा पर्यन्त पन्द्रह वर्गणाओंका समानधन अनन्तगुणे पुद्गलोंके वर्गमूल १५ प्रमाण होनेपर भी क्रमसे विशेषहीन है। उनका प्रतिमागहार सिद्धराशिका अनन्तवाँ भ्राण है।

तदनंतरोपरितनप्रत्येककारीरवागीणे पेळल्पडुगुमदें तें बोडे बोक्ज जीवन वो दु वेह्वोक्-पश्चितकम्मेनोकम्मेरकंधं प्रत्येककारीरवागीये बुवनकुमवर क्रयन्यवागीणे यावजीवनोळक्कुमें बोडे आवनोध्ये क्षपितकम्मौक्षालक्षणिवरं बंदु पूज्येकोटिवर्षापुम्मेनुष्यजीवर्षाळोळपुष्ट्र मनुष्यनियित्त-म्मुह्नाचिकाऽष्ट्रवर्षाळिडं सेलं सम्मान्त्वपुमं संयमपुमं पुगपस्यीकारित सयोगकेवल्यावांबेडेकोन-५ पृष्येकोटियं औवारिकतेन्त्रकारीरंगळ अस्थितिगणनेपोळ् निक्जरेयं माडि काम्माग्वारीरवर्षा गुणश्रेणिनिज्जरेयं माडि बरमसम्यभव्यसिद्धमप्प वरमसम्ययगिकेविको निकारीरमांबर्ध नाम-गोत्रवेवनीयंगळ मेलं आयुरीवारिकतेन्त्रकारीराळनिषक्तमाव त्रिकारीरमंबर्ध प्रत्येककारीरजयन्य-वर्षाणेयवर्क् । ततुक्कष्टवर्षाणास्मेश्वसावेडयोळे वेडे नंबीह्यरद्वीपद अक्कात्रनमहान्वराण्यंगळ वृष्पदराळोळं स्वयंभूरमणद्वीपदकम्मंभूमिप्रतिबद्धलेत्रबीक्

१० पोडशवर्गणा एवं सिद्धाः । तदनलरोपरितनप्रत्येकसरीरवर्गणा तु एकजीवस्य एकदेहोपचिवकमंनोकमंत्रकस्य । तम कविचन्धीवः आरत्यकमंत्रक्रमणः पुवंकीटिवर्षादः नमुत्यो मुख्या अन्तर्यमुद्धतिषिकाष्टवर्पार्थार माम्यक्त्वस्यमी पुण्यत् स्वीकृत्य सामानेवर्गाये नातः वैशोनपूर्वकीटियर्यन्तमोदारिकतेवर्गार्थार प्रतिकारियायानामा निर्णा पुणंने कार्यक्रमण्या निर्णा पुणंने कार्यक्रमण्याम् निर्णा पुणंने प्रतिकर्तवस्य सामान्यायापिकवेवर्णा स्थान । तस्यायु जीवारिकतिवस्य सारीराधिकमामगोत्रवेदनोयक्यात्रिवर्णात्रकारियायाना रिष्णं पुणंनेप्रतिकर्ता । तस्यायु जीवारिकतिवस्य सारीराधिकमामगोत्रवेदनोयक्यात्रवार्णिकयाना । तस्यायु जीवारिकर्तामम् । तस्यायु जीवारिकर्तामाना ।

चत्कृष्ट सान्तरिनरन्तरवर्गणामें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी ग्रूप्य-बर्गणाका जमन्य होता है। उसे अनन्तपुणित जीवराग्निक प्रमाणमें गुणा करनेपर उसका उक्कृष्ट होता है। इस प्रकार सोल्ट वर्गणा सिद्ध हुई। उमसे अपर प्रत्येक शरीर वर्गणा है। एक जीवके एक शरीरके विक्रमोपचय सहित कर्म-नोक्सके रक्क्यको पत्येक शरीरवर्गणा १० कहते हैं। ग्रूप्यवर्गणाके उक्कृष्टसे एक परमाणु अधिक जवन्य प्रत्येक शरीरवर्गणा होती है। जिसके कर्मके अंश क्षयरूप हुए हैं ऐसा कोई क्षपितकर्मांग जीव एक पूर्वकोटि वर्ष आयु लेकर समुख्य जन्म धारण करके अन्तर्गृहत् अधिक आठ वर्षक उपर सम्प्यक्त और सीयमको एक साथ स्वांकार करके स्वांगकेवली हुआ। वह कुछ क्रम एक पूर्व कोटी पर्यन्त औदारिक शरीर और तैजसक्ररीरको अवस्थिति गणनाके अनुसार निजरा करता हुआ और कार्मण-१५ शरीरकी गुणश्रेणिनिजरा करता हुआ अयोगकेवलीके चरमममयको प्राप्त हुआ। उसके आयुक्स औदारिक और तैजस शरीरके साथ नाम गोत्र वेदनीय कर्मके परमाणुओंका समृह रूप जोतीन शरीरोंका स्क्रम्य होता कर जा उन्ह प्रत्येक शरीरवर्गणा है। इस जयन्यको पत्यके असंख्यातचें सामाग्रे गुणा करनेपर उक्कृष्ट प्रत्येक शरीरवर्गणा होतो है। नन्दीश्वर हीप-के अक्कृत्रिम महाचैरयालयोंके पूषयटोंमें और स्वयम्पूरमणद्विषये उत्पन्त व्वानिमों असंस्थात पर्व्याप्ततेजस्काविकजीवंगजेकवंधनवद्धंगळऽसंस्थाताविज्ञग्गेप्रमितंगळवरोळु गुणितकम्मॅझगळप्य जीवंगळु यदि सुष्टु बहुकंगळप्युवादोडमावस्यसंस्यातेकभागप्रमितंगळेयप्युवृळिदवेस्लम गुणित-कम्मौदांगळेयप्यदा गुणितकम्मौदांगळेकवंधनबद्धंगळ् बादरपर्व्याप्तेजस्काव्यक्तगळ सविक्रसोपचय-विकारीरसंचयं ओवारिकतेजसकाम्मंणदारीरसंचयं प्रत्येकवेहोत्कृष्टवर्गणेयवकं :—

ज स a a ख १२ - १६ ख इ झ्वजुन्यवर्गाणाळाळ् जयस्यवर्गाणाळाळ् जयस्यवर्गाणाळाळ्

आवनोवर्धं क्षपितकम्मौजलशर्णाददं बंदु पूरुःकोटिवर्षायुम्मंनुष्यनागि पुट्टि गर्ब्सान्नप्रवर्ष-मंतम्बुंहृत्तीधिकंगळमेले सम्यवस्वमुमं संयममुमं युगपत्कैको इ कम्मैबकुत्कृष्टरगुणश्रीणिनिज्जेरेयं वेजोनपूर्यकोटिवर्णवरं माडियंतम्बुंहृत्तीवरोषवो ह्या सिद्धितव्यनींवतु शपकश्रीणयनीरिवोनुत्कृष्टकम्मै-निज्जेरेयं क्रियमाणं श्रीणकषायनावोनातंगे शरीरवो ह्यु जघन्यविद्यमुत्कृष्टर्विदमुमेकबथनबर्द्धग्रस्य

तेषु गुणितकर्माताः गुण्ड बहुत्वेऽपि जावत्यसंस्थातैकभागमात्रा. ८ तेषा सविक्षसोपनयत्रिवारीरसंचयस्तहुत्कुष्टं ।। – व भवति— व स ३२ ० व स १२ - १६ स ८ दर्गन स्पापिकं ध्रवतृत्यवर्गणाजपन्यं

भवति । करिवन् क्षपितकमाँवालशणो जीवः पूर्वकोटिवर्णयुः मनुष्यो भूत्वा अन्तर्महूर्तीधिकगर्भाष्यश्वषाँपरि सम्यवस्यसंयमौ युग्गत् स्वीकृत्य कर्मणामुक्तस्याण्योणिनिर्वरा देशोनपूर्वकीटिवर्षपर्यन्तं कुवेन् अन्तर्भहूर्ते सिद्धितस्यमास्ते तदा क्षत्रकृष्यास्त्रः उत्कृष्टकर्मनिर्वरा कुवेन् बीणकवायो वातः, तक्ष्यरीरे व्यवस्येन उत्कृष्टेन १५

आबुळीके वर्ग प्रमाण वादर पर्याप्त तैजस्कायिक जीवोंके हारीरोंका एक स्कन्ध रूप हैं। उनमें गुणित कमांश तीव बहुत अधिक होनेपर भी आवळीके असंस्थातवें भागमात्र हैं। उनका औदारिक तैजस कार्मण्यारीरोंका विभ्रतीपचयसहित उन्ह्रष्ट संवय उन्ह्रष्ट प्रत्येक हारीरवर्गणा है। उस कार्मण्यारीरोंका विभ्रतीपचयसहित उन्ह्र्ष्ट संवय उन्ह्रष्ट प्रत्येक हारीरवर्गणा है। उस के अधिक होनेपर जमन्य प्रवान्यवर्गणा होती है। इस जम्म से सम्यादृष्टि जीवोंके प्रमाणको असंस्थात लोकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे २० उससे गुणा करनेपर उन्ह्रप्ट भेद होता है। उससे एक परमाणु अधिक बादरिनिगोद वर्गणा है। बादर निगोदिया जीवोंके विभ्रतीपचय सहित कर्मनोकर्म परमाणुओंके एक स्कन्धको बादरिनिगोद वर्गणा कहते हैं। वह कही पायी जाती है यह कहते हैं—क्षापतकमात्र लक्षणवाला कोई जीव एक पूर्वकोटि वर्षकी आयुवाला मनुष्य हुआ। अन्तमुह्र् अधिक आपक आठ वर्षके उत्तर सम्यक्त और संवसको एक साथ धारण करके कुछ कम पूर्व कोटिवर्ष पर्यन्त कर्मोंकी २५ उन्हरू गुणक्रेणि निर्जर। करते हुए जब सिद्ध पर प्राप्त करनेमें अन्तर्मुहुर्तकाल ओप रहा तब

पुळविगळ् बाबल्यसंख्यातैकभागमात्रंगळेयपुवेकं बो डेल्ला स्कंघंगळोळमसंख्यातेकभागमात्रपुळविगळे बुंबिल्लेकं बोडे तद्विष्यस्थ्याभावसपुवर्षितं । तदावत्यसंख्यातैकभागमात्रपुळविगळोळ हं निगोदशरीरंगळ् त्रेराशिकसिद्धः प्रपुः ए स्कः ह पुः ८ लक्ष्यप्रमितंगळपुः = ८ विल्लिः । प्रः। = शरीः १। पः जो १२— इ शः = ८ लक्ष्यं बावरिनगोवनोवंगळिषु लोणक्यायन शरीर- १ = ८ = ४ = ८ ई जीदंगळोळुः लोणक्यायन प्रयमसमयदोळुः अनंतबावरिनगोव

९ ≡ ७९ जोवंगळ् मृतंगळप्पुत्त । द्वितोयसमयबोळ् प्रथमसमयबोळमृतमाव जोवराशियनावस्यसंख्यातैक-भागोंदवं भागिसिवेकभागमात्रविशेषाधिकंगळ् मृतरप्पुत्त ।

इंतु विद्योषाधिकक्रमींवर्वं मृतमप्पूर्वन्तेवरमाविलिपृथक्त्वमन्तेवरमीलः बिक्रकमाविलस्था-तैक्रभागविद्योषाधिकक्रमींवर्वं मृतंगळप्पू वेन्त्रेवरं क्षीणकवायगुणस्थानकालमावस्थसंख्यातैकभाग-१० मात्रावद्योषमबकुमन्त्रेवरमील्लवं बळिकमुपरितनानंतरसमयबोळ् पळिलोपशासंख्येयभागगुणित-ओवंगळ् मृतंगळप्प्वेल्लिटं मेले संख्यातपत्यगुणितकर्मीवर्वं मृतंगळप्प्वेन्नेवरं क्षीणकवायवरम-प एकवम्यनवद्युलवयं आवत्यसंख्यातैकभागमात्राः सन्ति । कुतः ? सर्वस्क्रपेषु वसंस्थातकोक्रमावत्यस्थणा-मावात् वदावस्यस्थ्यातैकभागकुलवीस्थितनिगोदवरीराणि प्र पूर्षः क्षा ३ । इप् र इति नैराविकसिद्यानि

एतायति 3 8 ८ एतेषु पुनः प्र श १ । फ औ १३ — इंगरी ≅ ८ इति पैराशिकलब्धाः । १ ऋ ८ ५ । १५ ११ — ≋ ८ द्वारतिमोदजीवा एतावन्तः। एतेषु शीणक्षायप्रवमसयये अनन्ता ग्रियन्ते । द्वितीय-

समयेऽनन्तमृतराशिमावल्यसंस्यातेन असत्या एकभागाविका म्नियन्ते । एवमावल्यिप्वसत्ये गते आविल्रसंस्यातैक-भागाविकक्रमेण न्नियन्ते यावत्तद्गुणस्यानकाल आवल्यसंस्यातैकभागमात्रोऽवशिष्यते । तदनन्तरसमये पिल्रतो-

क्षपक श्रेणिपर आरोहण करके कर्मोंकी उत्कृष्ट निर्जरा करता हुआ क्षीणकपायगुणस्थानवर्ती हुआ। उत्तक होरी से जनन्य और उत्कृष्टसे आवळीक असंख्यातवं भागमात्र पुळवी एक व नमनव्य होता हैं। क्योंकि सब रक्तपाँमें पुळवी असंख्यातवंकसात्र कहा हैं। एक-एक पुळवीं असंख्यातवंकसात्र कहा है। एक-एक पुळवीं असंख्यातवंकप्रमाण हारीर होते हैं। एक-एक त्रारोस्में सिद्धराजिसे अननन्तर्गे और संसार राशिक अनन्तर्व भाग जीव होते हैं। सो आवळीक असंख्यातवं भागको असंख्यातवंक स्वापकों असंख्यातवं भागको असंख्यातवंक स्वापकों एक प्रतिस्था हिना प्रमाण होता है। इस हारीरिक प्रमाणकों एक प्रतिस्था हिना स्वापकों हिना प्रमाण हो उतना एक प्रतिस्था हिना हिना स्वापकों स्वापकों स्वापकों स्वापकों असंख्यातवंक प्रयास समयमें अनन्त जीव स्वयं आयु पूरी होनेसे मरते हैं। दूसरे समयमें पहले समयमें मरे हुए जीवोंक प्रमाण मरते आवळीक असंख्यातवं भागसे भाग देकर जो प्रमाण आवे उतने अधिक जीव मरते हैं।

समयमन्तेवर्रामिल्क्यावल्यसंस्थातेकभागभाजपुळविगळोळु पृथक् पृथगसंस्थातलोकमाननारीरं-गाँळदं समाकोणंगळोळु पल्यासंस्थातेकजागमृतजीवंगळ प्रमाणविदं होनमाणि स्थिताऽऽपुणित कम्मौतानंतानंतजीवंगळ अनंतानंतिबलसोपचयसहितत्रित्ररीरसंचयं सम्बंजघम्यवावरितगोववर्गणे-यक्कु वी बावरितगोवजधम्यवर्गणेये एकपरमाणुविदं होतमानुवावोद्या उन्कृष्टप्रृवज्ञास्यवर्गणेयक्कुं

उ = स a a ल ल १२-१६ ल १३ ± a ८ प बाबरनिगोबोत्ह्रब्टबर्गणेयावेडेयोळ् संभवि- ५ श्रुवशून्यवर्गणा ९ ९ € a ५ a जस ३२ a a ल १२ १६ ल ८

स्यूमेकं बोडे कम्मंभूमिप्रतिबद्धस्वयंभुरमणद्वीपव मुलकाविशरीरंगळीळेकबंधनबद्धंगळप्य जगन्छे.

पमासंब्याते क्यानगुणा श्रियन्ते । ततः संब्यातपत्यगुणितक्रमेण श्रियन्ते, यावन्त्रीणक्यायवरमसम्परनावत् । तवावन्त्रसंब्यातैक्यागपुलवित्तु पृषक्षुवपासंब्यातकोक्षमात्रवाराकोणु पत्यासंब्यातैकमानमृतजीवप्रमाणेनीना गुणितकमीशानन्त्रानन्त्रजीवानामनन्तानन्तविस्रतोपवयसहितित्रवारीरसंबयो जवन्यवारनिर्गादवर्गणा प्रवति इयमेकेराणुना होना सत्तो उत्कृष्टमृत्यकृत्यवर्गणा अवित—



स्वयंभरमगद्वीपस्य मूलकादिशरीरेष्वेकवन्धनवद्धजगच्छ्रेष्यसंख्येयमागमात्रपुलविषु स्थितानां गृणित-

इस प्रकार क्षीणकथाय गुणस्थानके प्रथम समयसे छेकर आवळी प्रथमस्वकाळ तक आवळीके असंस्थातवें माग अधिक जीव प्रतिसमय क्रमसे तबतक मरते हैं जबतक क्षीण- कथाय गुणस्थानक काळ आवळीके असंस्थातवें माग मात्र शेव रहता है। उसके अतन्तर समयमें प्रथम अध्यक्ष असंस्थातवें माग मात्र शेव रहता है। उसके अतन्तर समयमें प्रथम अध्यक्ष असंस्थातवें मागसे गुणित जीव मरते हैं। उसके परचान पुर्व-पूर्व समयमें मरे १५ जीवोंको संस्थात पत्यसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतने-उतने जीव क्षीणकथाय गुणस्थानके अनितास समयपयंत्र प्रति समय मरते हैं। सो अन्तके समयमें अव्यक्त अव्यक्त अवसंस्थातलोक मात्र शरीरोंसे युक्त आवळीके असंस्थातवें माग पुठवियोंमें जो गुणितकर्मांत्र जोवा मरे उनसे होन होन जो अनुतात्र जीव गुणित कर्मांत्र गरे हैं। होन जो अनुतात्र जीव गुणित कर्मांत्र गरे हैं उससे पर वादरिनागेदवर्गणा है। इससे २०

ण्यसंख्येयभागमात्र पुळविगळोळिकतिर्दं गुणितकम्माँशानंतानंतजीवंगळ सविक्रसोपचय त्रिकारीर-संचयमं कोळ्लिरलव्युं :---

ई बादरनिगोदोत्कृष्टवर्गाणेयोळेकरूपमनथिकं माडुतिरलु तृतीयशून्यवर्गणेगळोळु जघन्यवर्गणेयक्कुं

तृतीय शून्यः १ जस ३२ ० ० खस ११ - १६ स १३- ≡ ०८० ९.50।५

५ सुक्ष्मनियोबन्नघन्यवर्गणेयावेडेयोळ् संभविसुगुमें बोडे जलबोळ् स्थलबोळमाकाशबोळमेण्

कमौशानन्तानन्तवादरनिगोदवीवाना सविस्रसोपचयत्रिशरीरसंचयः उत्कृष्टवादरनिगोदवर्गणा भवति---

इयमेकरूपाधिका तृतीयशून्यवर्गणाजधन्यं भवति---

एक परमाणु हीन करनेपर उत्कृष्ट धुव शून्यवर्गणा होती है। तथा इस जघन्यको जगत् श्रीणेक असंख्यातवे मागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट वादरनिगोदवर्गणा होती है। स्वयन्भू-रमणद्वीपमें जो मुक्क आवें सप्रविचिटत प्रत्येक वनस्पतियों के शरीर हैं उनमें एक बन्धवस्य १० जगतश्रीणेक असंख्यातवे भागप्रमाण पुरुविषों में रहनेवाले गुणितकमांश अनन्तानन्त वादर-निगोद जीवोंका जो विस्रसोपचय सहित औदारिक तेजस कामणशरीरका उत्कृष्ट संवय है एकवंबनवद्धावस्यसंस्थातेकभागमात्रपुळविषाळोळिवित्तर्द् अपितकमौशानंतानंतपूरमनिगोवंगळ सबिन्नसोपवयत्रिकारीरसंबयमं कोळ्चितरूककु सरुमनिगोव

ज स व व ल स १२- १६ स १३।८=१।२।८-८२ व

र्= ० ५- ० ० इवरोळेकरूपं कळेयुस्तिरस् तृतीयशुन्यवर्गणेगळोळु उत्कृष्टवर्गणेयक्कुं :---

उस ठ ठ ख ख १२ १६ ख १३ — ८ ≡ ०८२० इल्लिबोषकांत्रते दं बावरनिगोदोत्कृष्ट-

जले स्वले आकाशे वा एकवन्यनबद्धावस्यसंस्थातैकभागपुलविषु स्थितानां क्षपितकमौशानन्तानन्तसूक्ष्म-निगोदानां सविस्रसोपचयत्रिशरीरसंचयः सुक्षमिनगोदज्ञघन्यवर्गणा भवति ।

जस ठ ठ स स १२—१६ स १३—८ ऋ ठ २ ८ ठ इयमेकस्पोना तृतीयशुन्पवर्गणोत्कृष्टं भवति ─ १० ९ ≅ ठ ५ ठ ठ

—— ॥ ,—— -तिय उ०स क्ष १२—१६ स १३—८ ≊ ०२८ ०। ननुबादरनिगोदवर्गणोत्कुष्टे पूलवयः सण्णवतागा ९ ≅ ०५ ००

प्रथमसंब्येयभागः सूक्ष्मनिगोदवर्गणाजवन्ये तु आवल्यसंस्थातैकभागः तेन तदधोऽनेन भाव्यम् इति, तत्र-वादर-निगोदवर्गणानिगोदवरीरेभ्यः सूक्ष्मनिगोदवर्गणाक्षरीराणाः सूच्यःज्ञस्तासंस्थातैकभागगुणकारोपक्षमात् । सूक्ष्म-

बह उत्क्रष्ट बादरिनगोदवर्गणा है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर तीसरी शून्यवर्गणा-फा जायन्य होता है। बह कैसे है यो कहते हैं—जल्न्यल अयवा आकाशमें एकबन्धनबद्ध १५ आवलीके असंख्यातवें भाग पुलिबयोंमें सापितकारीश अनन्तानन्त सुक्ष्मिनगोद जीव रहते हैं बनके विस्रसोपचय सहित औदारिक तैजस कामेणझरीरका संख्य सुक्ष्मिनगोद जायन्य बर्गणा है। उसमें एक परमाणु होन करनेपर तीसरी शुन्यवर्गणाका उत्कृष्ट होता है।

शंका--बादरिनगोदवर्गणाके उत्कृष्टमें पुछिवर्षे श्रेणिके असंस्थातवें भाग कही हैं और सूक्यनिगोदवर्गणाके जचन्यमें आवळीके असंस्थातवें भाग कही हैं। अतः वादरिनगोद वर्गणासे पहले सूक्यनिगोदवर्गणा होनी वाहिए। क्योंकि पुछिवर्षोका प्रमाण बहुत होनेसे

परमाणुओंका प्रमाण बहुत होना सम्भव है ?

दुत्कृष्टवर्गाणेषे संभवमाचेदेवीळक्कुमें दोडे महामास्यगरीरदोळु एकवंपनबद्धावत्यसंख्यातैकभाग-मात्रपुळविगळोळिर्दातंवं युणितकर्मांशानंतानंतजीवंगळसविस्रसोपवयत्रिशरीरसंचयमं प्रहि-

युत्तिरलक्कुं:— उस ३२ ०० खख १२- १६ ख १३-८ € ०८ सू २०

मुक्ष्मनिगोद ९ ≅ ७ ५

भेळणेरड्डबर्गणेगळु छुगमंगळवें तें बोडे सुक्ष्मिनगोडुन्क्रष्टवर्गणेयोळेकरूपं कृढिबोडे नभोवर्गणे-गळोळु जधन्यवर्गणेयम्कुं :—

> जस ३२ व व स्व १२ – १६ स्व १३ – ८ ≡ व ८ सूर व नभोवर्गाणा ९ ≡ व ५ व

५ ई जघन्यवर्गाणेयं प्रतरासंख्येवभागींदवं गुणिसुत्तिरलु नभोवर्गाणगळोळुरकृष्टवर्गाणेयक्कुं :--

उस ३२ व व ख १२- १६ ख १३-८≡ a ८ सू २ a a नभोवमांणा ९ ≅ a ५

निगोदवर्गणोत्कृष्टं महामत्स्यारीरे एकबन्धनबद्धावस्यसंस्थातैकभागमात्रपुरुविस्थितगुणितकभौशानन्तानन्तः जीवानां सविस्रसोपचयत्रिशरीरसंचयो अवति—

सुहमणि उ•स ३२ a a ख ख १२—१६ ख १३—८ ≅ a ८ सू २ a ९ ≅ a ५ a a

इदं एकरूपयुतं नभोवर्गणाज्ञचन्यं भवति--

णभवंग जस ३२ ०० ख ख १२—१६ ख १३—८ ॼ ०८ सू २०

९ ≅ a ५

इदं प्रतरासंख्येयभागगुणितं नभोवर्गणोत्कृष्टं भवति--

-- ॥ -- णभवस्य उस ३२ ०० स स १२---१६ स १३---८ ॐ ०८ स २ ०० ० ० ०

समाधान—नहीं, क्योंकि बादरिनगोदवर्गणाकै झरीरोंसे सूक्सिनगोदवर्गणाकै झरीरों-का प्रमाण सूर्च्यगुळके असंस्थातके भाग गूणित है। इससे वहाँ जीव भी बहुत हैं। अतः १० उन जीवोंके तीन झरीर सम्बन्धी परमाणु भी बहुत हैं। जघन्य सुक्सिनगोदवर्गणाको पत्र्यके

```
ई तभ उत्कृष्टवर्गाणेयोळकरूपं कइसिरल् महास्कंपवर्गाणेगळोळ जधन्यवर्गणेयक्कं :---
जस ३२ व व खल १२- १६ ख १३-८ = व ८ स २ व व
महास्कंघवरगँणा
ई महास्कंचदज्ञचन्यवर्गाणेयोळ् तज्जचन्यराज्ञियं पत्यासंख्यातींदवं खांडिसिदेकभागमं कूडुत्तिरसु
महास्कंषवर्गणेगळोळुत्कुष्टवर्गणेयक्कुं जप्युवरिदं :--
すらら 至 3~2 6 章 3 - 4 9 夢 8 6 6 7 章 9 夢 8 6 6 7 章 9 章
महास्कं घ
इंतेकश्रेणियनाश्रयिसि त्रयोविज्ञतिवर्गाणेगळपेळस्पट्द्रवृ ।
       अत्रैकरूपे युत्ते महास्कन्धवर्गणाजधन्यं भवति-
         महास्कन्ध ज स ३२ व व स स १२--१६ स १३--८ ≡ व ८ स २ व व
       अत्र अस्यैव पल्यासंस्थातैकमागे युते महास्कन्धवर्गणोत्क्रष्टं भवति--
         महास्कन्य उस ३२ ०० ल ख १२-१६ ल १३-८ ≅ ०८ सूर ०० प
```

एवमेकश्रेणिमाश्चित्य त्रयोविशतिवर्गणा उक्ताः ॥५९४-५९५॥

असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट सूक्ष्मनिगोदवर्गणा होती है। सो कैसे, यह कहते हैं—

सहामत्स्यके शरीरमें एक बन्धनबद्ध आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुलवियों में स्थित १०
गुणितकम्मीश अनन्तानन्त जीबीके विकासीपच्य सहित औदारिक, तैजस, कामेण शरीरों के
परमाणुओं का स्कृत्य हे वही उत्कृष्ट सूर्धनानांवर्याणा होती है। उसमें एक परमाणु अधिक
करनेपर नभोवर्गणाका जक्त्य होता है। इसको जगरअतरके असंख्यातवें भागसे गुणा
करनेपर नभोवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। इसमें एक बढ़ानेपर महास्कृत्यवर्गणाका जयन्य
होता है। इसमें उसीका परुषका असंख्यातवों भाग बढ़ानेपर महास्कृत्यवर्गणाका उत्कृष्ट १५
होता है। इस मुकार एक स्थिके स्पर्मे तैकेंस वर्गणा कही।।१९४-५९९५।

उक्तात्वॉपसंहारमं माङ्ग्लं श्रयोविकातिवर्गाणेगळ्गेत्रथन्योत्कृष्टानुत्कृष्टाजयन्य भेवसुमं तवस्पबहुत्वमुमं गायाष्ट्रकविवं वैळवर्षं :---

> परमाणुबग्गणाम्मि ण अवरुक्कस्सं च सेसगे अत्थि । गेन्ड्यमहाक्खंधाणं वरमहियं सेसगं गुणियं ॥५९६॥

परमाणुबर्गणायां नाबरोत्कृष्टं च शेषकेऽस्ति । याह्यमहास्कंषानां वरमधिकं शेषतं गुणितं ॥ परमाणुबर्गणेयोळ् जयन्योत्कृष्टिविशेषमिल्लेकं चोधे परमाणुगळ् निव्धिकरुपंगळपुर्विदं शेषसंस्थातवर्गणावि महास्कंषावसानमाव द्वाविद्यतिवर्गणेपळोळ् जघन्योत्कृष्टाविविशेषं अस्ति उंद्व । आ द्वाविशतिवर्गणेपळोळ् प्राह्यमहास्कंषानां आहारतेजोआषामनःकाम्भणवर्गणेणाळ् प्राह्ममं बुवस्कृमवरुक्तप्रवर्गणेपाळ्ं सहास्कंषीत्कृष्टवर्गणेपुर्वे बीघाद वर्गणेपाळ् तंतम्म जयन्यमं १० नोवल् विशेषाधिकंगळ्, बुळिव पविनादं वर्गणेपाळ्त्कुष्टवर्गणेपाळ् तंतम्म जयन्यमं नोवल् गुणि-तंतळप्रवृ ।

> सिद्धाणंतिमभागो पिडमागो गेन्झगाण जेहुद्ठं। पन्स्रासंखेन्बादिमं अंतिमखंधस्स जेहूटठं॥५९७॥

सिद्धानामनंतैकभागः प्रतिभागो प्राह्माणां ज्येष्ठात्यं । पत्यासंख्येयभागोतिमस्कंथस्य १५ ज्येष्ठात्यं ॥

ई प्राह्यवर्गाणापंवकोत्कृष्टवर्गाणानिमित्तवागि प्रतिभागहारं सिद्धानंतैकभागमात्रमश्कुमा भागहार्रीवर्दं तंतम्म जघन्यमं भागिसिवेकभागमना जघन्यव मेले कृदिबोडे तंतम्मुत्कृष्टवर्गणे-गळपुवे बुदस्य । अंतिममहास्कंघोत्कृष्टवर्गाणानिमित्तवागि प्रतिनागहारं पत्यासंव्यातेकभाग-मात्रमन्कुमावत्यासंव्यातेकभागदिदं जघन्यवर्गागेयं सागिसिवेकभागमना जघन्यबोज् कृदिबोडे

जकार्यमुगसंहरत् तासामेन अपन्योत्कृष्टानुःकृष्टान्यम्यानि तदस्यबृह्यं च गायावट्केनाह्— परमाणुवर्षणायां अल्योत्कृष्टे न स्तः, अणूनां निर्वकस्यकत्वात् वोयदाविदातिवर्गणाना तु स्तः। तत्र बाह्याणा आहारदेजोभाषामन-कार्यणवर्गणाना महारकत्यवर्गणायाक्ष्य उत्कृष्टानि स्वस्वजयस्याद्वियोपीयकानि वीययोक्ष्यवर्णामान गणिवानि अवस्ति ॥५९६॥

तव पञ्च ग्राह्मवर्गणानामुक्त्रप्टीनिमत्त प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभागः, तेन स्वस्वअवस्य २५ मक्त्या तत्रैव निक्षिप्ते स्वस्वोत्कृष्टं भवतीरवर्षः । अन्तिममहास्क्रम्थोत्कृष्टीनिमत्तं प्रतिभागहारः पल्यासंस्था-

वक्त कथनका वरसंहार करते हुए उन्हीं वर्गणाओंके जपन्य, वत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और अजघन्य भेदों तथा अल्पबहुत्वको छह गाथाओंसे कहते हैं—

परमाणुवर्गणामें जयन्य-उत्कृष्ट भेद नहीं है क्योंकि परमाणु निर्वकल्य-भेद रहित होते हैं। श्रेष बाईस वर्गणाओंमें तो जयन्य-उत्कृष्ट हैं। उनमें से जो प्राह्मवर्गणा, आहार-१० वर्गणा, तेजस्वरिर्दार्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कार्मणवर्गणा तथा महास्कन्यवर्गणा हैं हक उत्कृष्ट अपने-अपने जयन्यसे विशेष अधिक हैं, श्रेष सोळह वर्गणाओंके गुणित हैं। १९५६।।

डनमें से पाँच पाछवर्गणाओंका उत्कृष्ट ठानेके लिए प्रतिभागहार सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग है। उससे अपने-अपने जघन्यमें भाग देकर जो ठव्य आवे उसे उसी

#### तत्महास्वाधीत्क्रव्यवर्गाधीयवक्रमेंब्दर्गं ।

संखेनजासंखेनजे गुणगारो सो दु होदि हु अणंते । चत्तारि अगेन्झेसु वि सिद्धाणमणंतिमी मागो ॥५९८॥

संख्यातासंख्यातयोध्वं मंगयोग्गुंचकारौ तौ तु भवतः खलु वनंते । चतुर्व्वयाह्येष्वपि सिद्धानामनेतेकभागः।।

संख्यातवसगेषोयोळ असंख्यातवसगेणेयोळ तंतस्कुत्कृष्टवर्माणानिमित्तनामि गुणकारं पथा-संख्यानागि तु मले तो जा संख्यातयुमसंख्यातयुं भवतः अप्युत्त । अवंतंबोडे संख्यातवर्माणा-जयन्यराज्ञियनुत्कृष्टसंख्यातार्डीवंदं गुणिसिबोडे संख्यातोत्कृष्टवर्माणेयक्कु २१५ अपवित्ततिमृतु

१५ । असंस्थातवरगंणाजघन्यराशियं परिमितासंस्थातजघन्यमं तद्राजिबिभक्तद्विकवारासंस्थातो-स्कृष्टराशियंदं गुणिसुत्तिरत् तदुस्कृष्टवगगंणेयक्कु १६।२५५ मपवर्त्तितमिदु २५५ । अनंतबोळम- १०

प्राह्मबतुष्टयदोळं तदुत्कुष्टबर्ग्गणानिसितं गुणकारं सिद्धानंतैकभागमात्रसम्बुत्मा गुणकारींववं संतम्भ जघन्यवर्माणेयं गुणिसुत्तिरस् तंतस्मुत्कुष्टवर्माणेगळश्ववं बुदर्यं ।

> जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्हं असंखमागो दु । पन्छस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदो मिच्छो ॥५९९॥

जीवादनंतगुणो ध्रुवादितिसॄणां असंख्यातभागस्तु पच्यस्य ततस्ततोऽसंख्यलोकापहृत- १५ मिथ्यादृष्टिः ।।

तैकभागः ॥५९७॥

तु-पुनः संख्यातासंख्यातवर्गणयोष्टत्कृष्टार्थं स्वस्वजयन्यस्य गुणकारः स संख्यातवर्गणाया स्वजयन्यभक्तः

स्वोत्कृष्टमावसंस्थातः १५ असंस्थातवर्गणायां स्वजवन्यभक्तस्वोत्कृष्टपावासंस्थातो भवति २५५ तास्यां २ १६ स्वस्वजवन्यं गुणयित्वा २ । १५ । १६ । २५५ अपवर्तितै १५ । २५५ अकु स्कृटं तयोक्त्कृष्टे स्थाताम् इत्ययः । २०

अनन्तवर्गणाया अग्राह्मवर्गणाचतुरके च उत्कृष्टार्थं गुणकारः सिद्धानन्तैकमागः ॥५९८॥

जघन्यमें मिलानेपर अपना-अपना उत्कृष्ट होता है। अन्तिम महास्कृष्यका उत्कृष्ट लानेके लिए भागहार पत्यका असंख्यातवाँ भाग है।।५९७।।

संस्थाताणुषरीणा और असंस्थाताणुषरीणामें अपने-अपने उत्कृष्टमें अपने-अपने जनन्यसे भाग देनेपर जो प्रमाण आदे उतना हो गुणकार होता है। उनसे अपने-अपने जमन्यको गुणा करनेपर अपना-अपना उत्कृष्ट होता है। अनन्ताणुषराणा और आर अपाझ-पर्याणामें उत्कृष्ट आनेके किए गुणकार सिद्धरासिका अनन्तवा मान है।॥५८॥ सल्बंजीवराशियं नोडलनंतपुणितमप्प गुणकारं ध्रुवावि मूव वर्गाणेगजुल्ह्रप्टवर्गाणानिमलगुणकारप्रमाणमक्कुमा गुणकारविंवं तंतम्म ज्ञन्नत्ववर्गणयं गुणिमुतं विरत् तंतम्मुत्कृष्टवर्गणमळपूत्रं बुदरवं । तु मलं ततः बल्लिवं मेलण प्रत्येकरारियग्गेगळुल्कुष्टवर्गणानिमलमाणि
गुणकारं पर्यासंव्यातेकभागमक्कुमा गुणकारपुणित तत्ववयत्वर्गणये प्रत्येकरारीरवर्गणोल्कुष्ट
वर्गणेगक्कुमं बुवर्णमिल्कि पत्यासंव्यातेकशागुणकारमे ते वोष्ठे :—प्रत्येकरारीरवर्गणोल्कुष्ट
वर्गणेगक्कुमं बुवर्णमिल्कि पत्यासंव्यातेकशागुणकारमे ते वोष्ठे :—प्रत्येकरारीरवर्णकारमेन्

रारिरसमयप्रवर्धे गृणितकमीद्यावेष्ठभागुणितमक्कुमवक्के संवृद्धिः द्वार्गिकावंकमक्कुमप्पुत्रर्गिदं
तत्रज्ञप्यव्यागोगोयं तत्रगुणकारविंवं गुणिनुतिरस्तु तत्रकृष्टवर्गणेग्यवस्कृमं बुवर्वं । ततः इल्लिवं
तत्रज्ञप्यव्यागोगेगळोळ् तदुरकृष्टवर्गणेगानिमतगुणकारमसं व्यातलोकविभक्तसर्व्यमिय्यावृष्टि
श्वारायक्वः १ ह 

भो गुणकारवंवं गुणिसिव तज्ज्ञप्रवर्गणाति

वर्गाणात्रमाणमें बुदत्यं।

सेढीस्रईपन्लाजगपदरासंखभागगुणगारा ।

अप्यप्पण अवरादो उक्कस्सा होति णियमेण ॥६००॥

श्रेणीसूचीपत्यकारास्तरासंस्थाभागगुणकाराः । स्वस्वादरायाः उत्कृष्टाः सर्वति नियमेन ॥

﴿ श्रेष्यसंस्थातेकभागमुं मूच्यंगुष्ठासंस्थातेकभागमुं पत्यासंस्थातेकभागमुं जगरसदासंस्थातेकभागमुं यवासंस्थामाय बावरनिगोवसून्य—सूक्ष्मितगोवनभोवग्गेणाश्रृत्कृष्टवर्गाणानिमित्तगुणकारंगळपुत्रु ।

सर्वजीवराधिकोऽनन्तगुणो झ्वादितिमुणां वर्गणाना उत्कृष्टनिमित्तं गुणकारो भवति । तु पुन।
तद्वपरितनप्रत्येकवारीरवर्णागेरकृष्टिनिम्तं पन्यासंख्यार्विकमातः । कृतः ? प्रत्येकवारीरस्थकार्मणसमयप्रव्याना
२० गुणितकभागेशजीवप्रतिवद्यत्वेन जणन्यसमयप्रवद्यात् छेवासंख्येतृणितत्वात् । तसंदृष्टिः द्वात्रिशत् । तया जयन्ये
गुणितं तद्युकुष्टं भवतीराथ्यः । ततः प्रृवकृत्यवर्गणोरकृष्टिनिमित्तं गुणकारः असंस्थातकोकभक्तनविध्यादृष्टिराशिः ११— ≅ ० ॥५९९॥

श्रेणिसुच्यञ्चलपस्यजगरप्रतराणामसंस्यातैकभागाः क्रमशः बादरनिगोदण्न्यसुक्ष्मनिगोदवर्गणोत्कृष्ट-निमित्तं गुणकारा अवन्ति । तत्र शून्यवर्गणाया सुच्यङ्गलासंस्यातगुणकारस्तु सूक्ष्मनिगोदवर्गणाजघन्ये रूपोने

बादरनिगोदवर्गणा, जून्यवर्गणा, सुक्तानिगोदवर्गणा और नभोवर्गणाके उत्कृष्ट लानेके लिए गुणकार क्रमसे श्रेणिका असंख्यातवाँ भाग, सूच्यंगुलका असंख्यातवाँ भाग, पत्यका

ध्रुव आदि तीन वर्गणाओं के उत्कृष्टके लिए गुणकार समस्त राशिसे अनन्दगुणा है। चससे अवरकी प्रसेक सरीरवर्गणाका उत्कृष्ट लाने लिए पत्यका असंस्थातवर्षे भागमात्र गुणकार है। क्योंकि प्रसेक शरीरवर्गणामें जो कार्मण हरीरके समयप्रयद्ध हैं वे गुणित-कर्मांश जीवसम्बन्धी हैं अतः जयन्य समयप्रयद्भी पत्यके अर्थक्लेरोंके असंस्थातवर्षे भाग गुणे हैं। उसको संदृष्टि वत्तीस है। उससे जयन्यमें गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। भ्रूष-गुन्यवर्गणाके उत्कृष्टके लिए गुणकार सब मिथ्यादृष्टियोंकी राशिमें असंस्थातलेकोकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना है।।४९९॥

का गुणकारंगळिवं तंतस्म जघन्यवर्गणेयं गुणिसिवोडे तंतस्मुत्कृष्टवर्गणेगळप्पवेबृवर्ष-मवरोळ शन्यवर्गाणेयोळ स्च्यंगुलासंख्यातगुणकारमं ते बोड :-सुम्मनिगोवजधन्यवर्गाणेयोळळळ सुक्यंगुलासंख्यातं तद्वरगंणयोळेकरूपत्रीनमागि शन्यवरगंणोत्कृष्टवरगंणेयाद्वरपुदरिना गुणकारं तजज्ञघन्यदोळिल्लप्युवरिवं सुक्ष्मिनगोदवर्गाणयोळ पल्यासंख्यातगुणकारमं तं वोड गूणितकस्मांश-जीवप्रतिबद्धसमयप्रतिबद्धमत्कृष्टयोगाजितमप्यवरिवं यल्यच्छेवासंख्यातैकभागं गुणकारमप्यवरिव ।

इंत त्रयोविशतिवर्गणेगळेकश्रेण्याधितंगळ पेळल्पटद्वविन्न नानाश्रेणियनाश्रयिति पेळल्प-ट्ट्रपुवर ते दोडे :--परमाणुवर्गणे मोवल्गों इ सांतरनिरंतरवर्गणोत्कृष्टवर्गणावसानमाव वर्गणे-गळ सबुजाधनिकवर्गंथोगळ अनंतपुद्गलवर्गामूलमाशंगळागुत्तलं मेले मेले विशेषहोतंगळप्पवित्ल प्रतिभागहारं सिद्धानंतैकभागमक्कुं । प्रत्येकवेहजधन्यसहश्चानकंगळ् वर्तमानकालबोळ् क्षपितकम्मा-इालक्षणींदवं वंदयोगिचरमसमयदोळ् नाल्केयप्पुतु । ४ । बुत्कुब्टवर्ग्गणेगळ् वर्तमानकालदोळ् १० एनित् संभविस्युमं बोडे स्वयंभूरमणद्वीपवकाळ्किच्यु मोवलाववरोळ् आवल्यसंख्यातेकभाग-मात्रंगळ संभविस्वव । बादरनिगोदजघन्यवर्गणोगळ वर्समानकालदोळिनितु संभविसुगुमें दोड क्षीणकवायचरमसमयवीळ् नाल्केयप्पूच् । तद्रकुष्टवर्गाणेगळ् महामत्स्याविगळोळ आवल्य-

सति तद्दकृष्टसंभवात । सुक्ष्मनिगोदवर्गणाया पत्यासंख्यातगणकारोऽपि तत्समयप्रबद्धाना गुणितकमौशजीवप्रति-बद्धत्वात । एवं त्रयोविशतिवर्गणा एकश्रेण्याश्रिताः कविताः । इदानीं नानाश्रेणीराश्रित्योच्यन्ते-तद्यवा- १५ परमाणवर्गणातः सातरिनरन्तरोत्कृष्टावसानवर्गणानां सद्शधनिकानि अनन्तपुद्गलवर्गमलमात्राण्यपि उपर्यपरि विशेषहीनानि भवन्ति । तत्र प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभागः । प्रत्येकदेहजबन्यसदश्यनिकानि वर्तमानकाले क्षपितकर्माशलक्षणेनागत्य अयोगिचरमसमये चस्वारि । उत्क्रृष्टानि स्वयम्भरमणद्वीपस्य दावानलादिष आवल्य-संख्यातैकभागमात्राणि वादरिनगोदजघन्यानि वर्तमानकाले सीणकवायचरमसमये चत्वारि तदत्क्रधानि

असंख्यातवाँ भाग और जगत्प्रतरका असंख्यातवाँ भाग होता है, यहाँ जो शन्यवर्गणामें २० सच्यंगलके असंख्यातवें भाग गणकार कहा है उसका कारण यह है कि सक्ष्मिनिगोदवर्गणाके जवन्यमें एक घटानेपर शन्यवर्गणाका उत्कृष्ट होता है। सूक्ष्मनिगोद वर्गणामें गुणकार पत्यके असंख्यातवें भाग कहा है सो उसके समयप्रवद्ध गुणित कर्माश जीवसे सम्बद्ध होनेसे कहा है। इस प्रकार एक श्रेणि रूपसे तेईस वर्गणाएँ कहीं। अब नाना श्रेणियोंको लेकर कहते हैं-

अर्थात जो ये वर्गणा कही है वे लोकमें वर्तमान कोई एक कालमें कितनी-कितनी पायी जाती हैं, यह कहते हैं-परमाणुवर्गणासे लेकर सान्तनिरन्तरवर्गणा पर्यन्त पनद्रह वर्गणाएँ समानधनवाली है। ये पुदुगल द्रव्यराशिके वर्गमुलको अनन्तसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी-उतनी छोकमें पायी जाती हैं किन्तु आगे-आगे कुछ-कुछ कम होती जाती हैं। इनमें प्रति भागहार सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग है अर्थात् जितनी अणुवर्गणाएँ हैं उनमें सिद्धराशिके अनन्तर्वे भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आये उतना अणुवर्गणाके परिमाणमें घटानेपर जो प्रमाण शेष है उतनी संख्याताणवर्गणा जगतुमें होती हैं। इसी प्रकार आगे जानना । फिन्तु सामान्यसे प्रत्येक प्रथक्-पृथक् वर्गणाका प्रमाण अनन्त पुद्गाल राशिका वर्गमूल मात्र है। प्रत्येक शरीरवर्गणाका जघन्य वर्तमानकालमें खपितकर्माशरूपसे आकर अयोगकेवलीके अन्त समयमें पाया जाता है सो उत्कृष्टसे चार है। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीरवर्गणा ३५ संस्थातेकभागमाभंगळण्युत् । सूक्ष्मित्रगोवज्ञधन्यवर्गां गेगळ् सहशाबितकंगळ् जाश्वोळं स्थलवोळमा-काझवोळं मेग्यु आवस्यसंस्थातेकभागमाभंगळणुत् । उत्कृष्ट्यवर्गाणेगळ् सूक्ष्मित्रगोवसंबंधिगळ् तु मत्तं वत्तंमानकालवोळ् महामस्त्यागळोळाबस्यसंस्थातिकभागमाभंगळणुत् । ई मृत् साक्षित्तवर्गाणे-गळ्ये ज्ञयत्यानुक्ष्यवर्गाणेगळ् वर्तामानकालवोळ्डसंस्थातिलोकमानेकळणुत् । महास्कंषमं वर्गाणे-प्रजामानकालवोळ् तु मत्ते एकमेयक्कुं । महास्कंषमं बुवावुत्ते वोद्ये भवनंगळ्यं विमानंगळुमच्य-पृथ्वित्रगळ् मेक्सळं कुळ्योळावियान्जोकोमायमकुमवाल तर्राववससंस्थातयोजनंगळनंतरिसहयककं-कत्वमं वोद्ये एकवंयनबळत्वस्यनुव्यालस्कंथार्गळदं समवेतंगळनंतराभावमकुमण्यवर्तिः

हेट्टिमउक्कस्सं पुण रूविहयं उविश्मं जहण्णं खु । इदि तेवीसवियप्पा पोग्गलदन्ता हु जिणादिहा ॥६०१॥

१० अधस्तनोत्कृष्टाः पुना रूपाधिका उपरितनज्ञधन्याः खलु। इति त्रयोविद्यातिविकल्पाः पद्मलद्रव्याणि खलु जिनहष्टानि ॥

ई त्रयोविद्यतिवर्षणेगळोळ् परमाणुवर्षांगेषुळियलुळिब द्वाविद्यतिवर्षणेगळ अधस्तनो-एकुट्टवर्षणेगाळ् रूपाधिकमावुवाबोडे तत्तुदुर्पारतनवर्गणेगळजघन्यवर्गणेगळज्वु लहु नियम-विद्यास्त्र त्रयोविद्यतिवर्गणाधिकल्पाळ् पुष्पल्द्रध्यमळे दु जिनस्पाळिबं पेळल्पट्टुचु खलु स्फुट-

१५ महामत्स्यादिषु आवत्यसस्यातिकागाः । मृत्यनिगोदजवन्यानि वर्तमानकाले जले स्थले आकारो वा आवत्य-संस्थातिकागाः । उत्क्रष्टाम्यपि महामत्त्येषु तदालापानि । अस्मिन् सिक्तवर्गणात्रये अजयन्यानुत्क्रष्टानि वर्तमानकाले असस्यात्रकोकामात्राणि भवन्ति । महास्कन्यवर्गणा वर्तमानकाले एका सातु भवनियानाष्टप्रसी-मत्कुलकीलादीनामेकीआवत्या । कय संस्थातासंस्थातयोजनान्तरितानामेकत्यं ? एकवन्यनबद्ध सूरमपूर्गलस्कन्ये समयेतानामन्तरामावात ।(६००।)

२० त्रयोविशतिवर्गणासु अणुवर्गणातः शेषाणा अधस्तनवर्गणीत्कृष्टानि रूपाधिकानि भूत्वा तदुपरितन-वर्गणाना जयन्यानि भवन्ति अलु नियमेन इति त्रयोविशतिवर्गणाविकल्पानि पुद्गलद्रव्याणि जिनैठकानि

म्बयम्भूरमण द्वीपके दावानल आदिमें आवलीके असंख्यावर्षे भागमात्र पायी जाती है। वादर-निगोदवर्गणाका ज्ञपन्य वर्तमानकालमें क्षीणक्याय गुणस्थातके अनिवस समयमें चार पाया जाता है। उन्हेड वादरिनगोदवर्गणा महामस्त्य आदिमें आवलीके असंख्यावर्षे भाग प्रमाण रेप पायी जाती है। सुरुमतिगोदवर्गणाका ज्ञपन्य बन्तमानकालमें जल, स्थल अथवा आकाशमें आवलीके असंख्यावर्षे भाग पाया जाता है। उसका उन्हेड भी महामस्योमें आवलीके असंख्यावर्षे भाग पाया जाता है। प्रत्येक झरीर, बादरिनगोद और सुरुमनिगोद इन तीन सर्वेतन वर्गणाओं से अज्ञयन्य और अनुकुष्ट अथांत सम्बसमेद बर्तमानकालमें असंख्यात लोकमात्र पाये जाते हैं। वर्गमानकालमें महास्कन्यवर्गणा एक है वह सबनवासियोंके भवन, देवोंके विसान, आठ प्रथिवियाँ, सुमेह कुलाचल आदिका एक स्कन्यस्वर है।

शंका-जनमें तो संख्यात-असंख्यात योजनका अन्तराल है वे एक कैसे हैं ?

समाधान—उनके मध्यमें जो सृहम पुद्राल स्कन्ध हैं वे सब उक्त विमानादिके साथ एक बन्धनमें बद्ध होनेसे जनमें अन्तराल नहीं है ॥६००॥

तेईस वर्गणाओंमें अणुवर्गणाको छोड़कर अप नीचेकी वर्गणाओंके उत्कृष्टमें एक <sup>३५</sup> अघिक करनेमें नियमसे उत्परकी वर्गणाओंके जघन्य होते हैं। इस प्रकार जिनदेवने तेईस

खकु स्कृटम् । तासु प्रत्येकवादरित्गोदसूक्ष्मित्मोदवर्षणाः तित्तः सचिताः । तत्र वयोगिचरमसमये प्रत्येकवारीरजयन्यं स्यादस्ति स्याप्तास्ति ? यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन चत्वारि । तथा उद्दितीयवर्गणाद्रःग स्यादस्ति स्याप्तास्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन चत्वारि इत्यवस्थितक्षमेणा१५
नत्वर्गणा अतीरय अनन्तर्वर्गणाद्रथां स्यादस्ति स्याप्तास्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन
खद्दास्यत्वक्षमण अनन्तवर्गणाद्रथां अनन्तर्वर्गणाद्रथा कथिष्वद्वस्ति कथिष्ठास्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन यद् अनेन क्रमेण साराष्ट्र सायद् रख्यचुलिद्वस्तिद्वस्त्वर्धानकारि भवन्ति ।
इयं यवमध्यप्रस्त्रणा भव्यग्तिद्वप्रायोग्यस्थानेषु श्राद्धा । अनन्तरवर्गणा सा संसारिशीवप्रायोग्या तद् द्रव्यं कथिद्वाद्वर्तिकारि ।
कथितिक विश्वविद्वर्तिकारिक्षित्वर्गणिया तद् द्रव्यं व्यवस्य वा उत्कृष्टेन आवत्यसंक्यातीकभागः इत्यवस्थितः २०
वर्गणाके भेद लिये हुए पुद्गाल द्रश्योक्षा कथन किया है । उनमें प्रत्येक इररीर, बादरिनगीद

वर्गणाक भेद लिये हुए पुद्गल द्रश्योंका कथन किया है। उनमें प्रत्येक शरीर, वादरिनगीद और ये तीन वर्गणा सचिन हैं। उनका विशेष करते हैं— उनमें से अयोगकेवलीके अनियम समयमें पायी जानेवाली जवन्य प्रत्येक शरीरवर्गणा लोकमें होती भी है और नहीं भी होती। यदि होती हैं तो एक या हो या तीन या उत्कृष्टसे चार तक होती हैं। उस जवन्य वर्गणासे एक परमाणु अधिक दितीय प्रत्येक शरीरवर्गणा होती भी हैं और नहीं भी होती। यदि होती हैं ते एक या हो या तीन या उत्कृष्टसे चार तक होती हैं। इसी अवस्थित कमसे एक-एक परमाणु बद्दालेवहाते अनन्द वर्गणाओं होतीयर उपके अमन्तर एक परमाणु अधिक वर्गणा लोकमें होती भी है और नहीं भी होती। यदि है तब एक या हो या तीन या उत्कृष्टसे पाँच होती हैं। इसी अवस्थित कमसे एक-एक परमाणु बद्दालेवहाते अनन्त वर्गणा होती में हैं और नहीं भी होती। यदि है तब एक या दो या तीन वा उत्कृष्टसे खाँच होती हैं। इसी अवस्थित कमसे एक-एक परमाणु बद्दालेवहाते अनन्त वर्गणाएँ बीतनेपर पुनः एक परमाणु अधिक वर्गणा होती भी है और नहीं भी होती। यदि है तब एक या दो या वृत्तीन वा उत्कृष्टसे छह होती हैं। इसी अमसे अनन्तवर्गणा पर्यन्त उत्कृष्ट सात, आठ, सात, छह, पाँच, सीन-दो वर्गणा लोक्से समान परमाणुओंक परिमाणको लिये हुए होती हैं। यद व्यवसम्बप्रकृषणा मोख जानेवाले मस्य जीवोंके योग्य स्थानोंमें प्रहण करतेके योग्य है। अब जो अनन्तरदर्गणा संसारि जीवोंके योग्य स्थानोंमें प्रहण करतेके योग्य है। अब जो अनन्तरदर्गणा संसारि जीवोंके योग्य हैं उद्देश कहते हैं। पूर्वमें कही प्रत्येक

मेणु त्रयं मेणु ज्ल्हर्व्टावसाबत्यसंस्थातेकभागमात्रंगळ् सहग्वपीतकंगळ् संभविषुर्वावतवस्थित-क्रमविवसनंतवर्गाणगळ् सक्तं विरक्त बळिकसाबुदो वनंतवर्गाणेयवरोळ् वर्गाणगळ् कर्षाचाहुट्ट कर्षाचिविल्ल एत्तकातुमुंटरकुमप्योदगाळ् एकं मेणु द्वय सेणु त्रयं मेणुत्कृष्टविवसावल्यसंस्थातेक-भागमात्रंगळ् सबृद्धपनिकंगळ् घटिपिसुगुमंतु घटिसुदो'वं विज्ञोबमुंटाबुदं वोडे पूर्व्यवर्गाणगळ

५ नोडलिवेकवर्गाणीयदं विशेषाधिकंगळप्पुर्यु ८

सत्तमी विधानविद्यमेयांतवर्गाणेगळ नडेवयु । मत्तावृदों वर्गतरोपरितनवर्गाणेगळोळध-स्तामस्तानवर्गाणेगळं नोडळेकैकवर्णाणेगळिढं विशेषाधिकंगळप्रृबितु । ई विधानविद्यं नडसल्य-बृद्धुवेन्नेवरं यवसप्यमन्तेवरं मत्ता यवसप्यवर्गाणेगळ् व्यक्तिविद्यालेका सर्वाक्तास्ति यद्यस्ति तवा एकं मेणु द्वयं मेणु त्रयं मेणु उत्कृष्ट्यविद्यावत्यसंस्थातेकभागमात्रंगळप्र्यवतागृत्तस्तृं पूर्व्योत्तक्रम-१० विद्यानंतराधस्तान सहशधनिकवर्गाणेगळं नोडक्कवर्गाणेगियं विशेषाधिकंगळप्र्युव्यास्तिक्षम् व्यानाविद्याव्यविद्यातक्रमिद्यं नडेवतु । बळिक्क अस्मित्रं मेले यावृदों वेनतरवर्गाणेगळु स्थाविस्त स्थानाहित्य यद्यस्ति तद्या एकं मेणु द्वयं मेणु त्रयं मेणुक्रप्टाव्यमावस्यविद्यालेकभागमात्रंगळपुर-

क्रमेण अनन्तरवर्गणा अतीत्प अनन्तरवर्गणाद्रव्यं कपश्चिवत्ति कपश्चिमात्ति यद्यत्ति तदा एकं वा द्वय वा त्रय उन्हर्ण्टन आवत्यसंख्यातैकमागः । अयं पूर्वस्मादेकस्पाधिकः- २ एवमनन्तवर्गणा अतीत्य अनन्तरोपरितन-

१५ वर्गणासु समस्तनाधस्तनवर्गणाम्यः एकेकाधिका अवन्ति । एवं यावत् यवमध्यं तावन्तेतव्यम् । यवमध्यवर्गणा-सद्वाधनिकत्र्यं मविवादित स्वविद्यासित्यवस्ति तदा एकं वा इयं वा त्रयं वा उत्कृष्टित आवत्यस्थातिकागाः । अयं ततीऽप्येककाधिकः । एवमनत्ववर्गणा अतीत्य अनन्तरवर्गणाद्ययं स्थादितः स्याप्तास्ति, यविद्यति एवं एकं वा द्वयं वा त्रयं वा तक्कुटेन लावत्यसंख्यातिकागाः । अयं यूर्वस्थादेकस्थातः । एवं वायदुक्कप्राप्तयेक-वर्गणा तावन्त्रेयम् । तदुक्कप्रयित् स्थादितः स्थानास्ति यधस्ति तदा एक वा द्वयं वा त्रयं वा वत्कुष्टेन

२० वर्गणासे एक परमाणु अधिक जो प्रत्येक वर्गणा है वह छोकमें होती भी है और नहीं भी होती। यदि है तब एक या दो या तीन या उत्कृष्टसे आवळीक असंख्यात्वें भाग होती है। इसी कमसे एक-एक परमाणु बहाते-बहाते अनन्त वर्गणा बीवनेपर उससे एक परमाणु अधिक अनन्तरवर्गणा कर्यचित् है, क्यंचित् नहीं है। यदि है तब एक या दो या तीन उत्कृष्टसे आवळीक असंख्यातवें भाग होती है। यह छेसे इसका प्रमाण एक अधिक है। २५ इस प्रकार अनन्त वर्गणा बीतनेपर अनन्तरकी उत्परकी वर्गणाओं नीचे-नीचेकी वर्गणासे एक-एक अधिक परमाणु होता है। इस प्रकार अवतक यवमध्य आये तब तक छे जाना वाहिए। यवमध्यमें जितने परमाणुओं के स्कृष्टक प्रत्येक वर्गणा होती है उत्परक परमाणु होती है वह उत्पर्धन परमाणुओं के स्कृष्टक प्रत्येक वर्गणा छोती है। यह इससे भी या दो या तीन चत्कृष्टसे आवळीक असंख्यातवें भाग प्रमाण होती हैं। यह इससे भी ३ एक अधिक है। ऐसे अनन्त वर्गणा बोतेनेपर अनन्तर जो वर्गणा है वह क्यंचित् है क्यंचित् तह है। यह दे तो एक दो या तीन यह उत्कृष्टसे आवळीक असंख्यातवें भाग प्रमाण होती हैं। यह वस में भा है।

वंतागत्तलं पुरुवंबर्गाणेयं नोडलेकवर्गाणीयवं विशेषहीनंगळण्युवितेन्नेवरमुत्कृष्टप्रत्येकसदृशधनिक-वर्गाणगळल्लेवरं का उत्कृष्टप्रस्थेकवर्गाणयोळ वर्गाणगळ स्यावस्ति स्थान्नास्ति यद्यस्ति तवा एकं मेण द्वयं मेण त्रयं मेणत्कृष्टविवसावल्यसंख्यातैकभागंगळ संभविसूववित ज्ञातस्थ्यसक्क् । एंती प्रत्येकवर्गणे भव्यसिद्धरुम भव्यसिद्धरुमनाश्रयिसि वेळल्यटद्वेते बावर्गनगोववर्गणेयोळं वेळल्यटद्वुद बेरपेळकियत्ल सुक्ष्मिनगोदवर्गाणयोळके दोढे जलस्यलाकागादिगळोळ सब्बंजधन्यसक्सिनगोद-वर्गणयोळ वर्गणेगळ कथंचिद्द कथंचिदिल्ल । एत्तलानुमृंटक्कुमप्पोडागळेकं सेण द्वयं सेण त्रयं मेणुत्कृष्टविवसावत्यसंख्यातेकभागमात्रंगळण्यविन्तभव्यसिद्धप्रायोग्यप्रत्येकवारीरंगळग विधानविदं नडसल्पडुवुबेन्नेवरं यवमध्यमन्नेवरं मायवमध्यबोळमावल्यसंख्यातैकभागमात्रंगळ सब्जाधनिकंगळप्पत्र । मलं प्रत्येकशरीरवागाँणाविधानदिवं मेले नडसल्पडवुदेन्नेवरमुत्कृष्टसुक्म-

बावल्यसंस्थातैकभागः इति प्रत्येकवर्गणा भव्यसिद्धान् अभव्यसिद्धांदच अधित्योक्ता । एवं वादरिनगोदवर्गणा- १० यामपि वक्तव्यं, पुयक् कथनं नास्ति । सूक्ष्मिनगोदवर्गणाया तु जलस्यलाकाशादिषु सर्वजन्यं कथञ्चिदस्ति कयश्चिमास्ति । यद्यस्ति तदा एकं वा द्रयं वा त्रयं वा उष्कृष्टेन आवस्यसंख्यातैकभागः एवसभव्यसिद्धप्रायोग्य-प्रत्येकशरीरवन्नेतव्यं यावत यवमध्यं तावत । तत्रापि आवल्यसंख्यातैकभागसदृशघनिकानि भवन्ति । पुनः प्रत्येकवर्गणावन्नेतव्यं यावस्तद्वर्गणोत्कृष्टं तावत । तदपि एकं वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन आवस्यसंस्थातिक-

यह प्रमाण यवमध्य सम्बन्धी पूर्व प्ररूपणासे एक हीन है। इस प्रकार उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर- १५ वर्गणा तक छे जाना चाहिए। अर्थात एक परमाणुके बढ़नेसे एक वर्गणा होती है। सो अनन्त-अनन्त वर्गणा होनेपर उत्कृष्टमें-से एक घटाना। उत्कृष्ट प्रत्येक वर्गणा पर्यन्त ऐसा करना चाहिए। उत्कृष्ट प्रत्येक वर्गणा भी लोकमें कथंचित है कथंचित नहीं है। यदि है तब एक या दो या तीन या उत्कृष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग होती है। इस प्रकार भव्य-अभव्य जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक वर्गणा कही। इसी प्रकार बादरनिगोद वर्गणाका भी कथन करना २० चाहिए। उसमें कुछ विशेष कथन नहीं है। जैसे प्रत्येक वर्गणामें अयोगीके अन्त समयमें सम्भव जघन्य वर्गणाको छेकर भव्योंकी अपेक्षा कथन किया है वैसे ही यहाँ खीणकषायके अन्त समयमें सम्भव उसके शरीरके आश्रित जघन्यबादरनिगीद वर्गणाको लेकर भव्योंकी अपेक्षा कथन जानना। सामान्य संसारीकी अपेक्षा दोनों स्थानोंमें समानता सम्भव है। आगे स्रक्ष्मिनिगोदवर्गणाका कथन करते है।

यहाँ भव्यकी अपेक्षा कथन नहीं है। अतः सक्ष्म निगोदवर्गणा लोकमें हों भी न भी हों । यदि होती है तो एक, दो या तीन उत्कृष्टसे आवळीके असंख्यातवें भाग प्रमाण होती है। आगे जैसे संसारियोंकी अपेक्षा प्रत्येकवर्गणाका कथन किया बैसे ही यबमध्य पर्यन्त अनन्तानन्त वर्गणा होनेपर उत्क्रध्टमें एक-एक बढ़ाना। पीछे उत्कृष्ट सूक्ष्म वर्गणा पर्यन्त एक-एक घटाना। सामान्यसे सर्वत्र उत्कृष्टका प्रमाण आवलीका असंख्यातवाँ भाग है। 30 यहाँ सर्वत्र अभन्य सिद्धोंके योग्य प्रत्येक बादर सुक्ष्म निगोदवर्गणाकी यक्षाकार प्रक्रपणामें गुणहानिका गच्छ जीवराशिसे अनन्तगुणा जानना। नाना गुणहानि श्रेष्ठाकाका प्रमाण यवमध्यमें ऊपर और नीचे आवलीका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण जानना । इसका अभिप्राय यह है कि संसारी अपेक्षा प्रत्येकवर्गणा, बादरनिगोदवर्गणा, सूक्ष्मनिगोदवर्गणामें जो यबसध्य प्ररूपणा कही है उसमें छोकमें पाये जानेकी अपेक्षा जितने एक-एक परमाणु बढ़ने ३५ निर्गादबर्गणावसानमन्त्रेवरमा उत्कृष्टसुरुमन्त्रिग्वबर्गणेयोळ् बर्गणेगळ् येनितु संभविसुग्रमें दोडों दु मेणु यर इ. मेणु मुक्तुष्टदिवसाबस्यसंख्यातैकमागमात्रंगळप्पुबल्छि सर्वत्राभव्यसिद्धप्रायोग्ययब-मर्प्यगळोळु गुणहान्यच्यानं सर्व्यंबीवंगळं नोडळनंतगुणितमक्कुं १६ ख नानागुणहानिकाळाकेगळ् यबसम्बद्धतर्णित क्रंळगेयुं मेगेप्रुमाबस्यसंख्यातैकभागमात्रंगळपुतु ८।

> पुढवी जलं च छाया चउरिंदियविसयकम्मपरमाण् । छव्विह्रभेयं भणियं पोगालदव्वं जिणवरेहिं ॥६०२॥

पृथ्वी जलं च छाया चतुरिद्वियविषयः कम्मंपरमाणुः षड्विघभेवं भणितं पुद्गलद्वव्यं जिनवरैः ॥

पृष्वियों डुं जलमें डुं छायेयें डुं चकुरिद्वियविषयर्विजनशिविष्वयनुष्टयविषयमें डुं कम्मेमें डुं १॰ परमाणमं वितु पदगलब्रव्यं बटप्रकारममूळ्ळवें डू जिनवरिर्द भणितं निरूपिसल्पट्ट् इ्

भागो भवति । तत्र सर्वत्र अभव्यसिद्धशायोग्ययसमध्येषु गुणहान्यस्थानं सर्वजीवेन्योऽनन्तगृणं १६ ल नानागुण-हानिशालाकायसमध्यारचः उपर्योप आर्वल्यसंस्थातैकभागः ८ ॥६०१॥

पृथ्वी जर्ल छाया चलुर्वेजितकोषचतुरिन्द्रियविषयः कर्मेश्रमाणुक्ष्वेति पुर्गलद्रव्यं योढा जिन-वरैर्मणितम ॥६०२॥

१५ रूप जो वर्गणा भेद हैं उन भेदोंका प्रसाण तो द्रव्य है। और जिन वर्गणाओं में उत्कृष्ट पानेको अपेखा समानता पायो जाती है उनका समृह निषेक है और उनका जो प्रमाण है यह स्थिति है। तथा एक गृणहानिमें निषेकोंका जो प्रमाण है वह गुणहानिका गण्ड है। उसका प्रमाण जीवराजिसे अनन्त गुना है। तथा यवसम्बक्ष उत्पर और नीचे जो गुणहानिका प्रमाण है वह नाता गुणहानि है। सो प्रयेक आवकीका असंख्वाती भाग मात्र है।

इस प्रकार द्रव्यादिका प्रमाण जानकर जैसे निषेकोंमें द्रव्यका प्रमाण लानेका विधान है वैसे ही व्यक्तष्ट पानेकी अपेक्षा समानकप वर्गणाओंका प्रमाण यवमध्यसे ऊपर और नीचे चय घटता कम लिये जानना।

शंका—यहाँ तो प्रत्येक आदि तीन सचित्त वर्गणाओं के अनन्त भेद कहें और एक-एक भेदरूप वर्गणा लोकेंमें आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण सामान्य रूपसे कहीं। किन्तु २५ पहले मध्यमेदरूप सचित्त वर्गणा सब असंख्यात लोक प्रमाण ही कही है। सो उत्कृष्ट और जपन्यकी छोड़ सब भेद मध्य भेदोंमें आ जाते हैं वहीं ऐसा प्रमाण कैसे सम्भव हैं?

समापान—यहाँ सब भेदों में ऐसा कहा है कि होते भी है, नहीं भी होते। यदि होते हैं तो एक दो आदि उत्कृष्ट आवलीके असंस्थातब भाग प्रमाण होते हैं। सो यह कथन नाना कालकी अपेखा है, किसी एक वर्तभान कालकी अपेखा वर्तमान कालमें सब मध्यभेद-३० रूप प्रत्येकादि वर्गणा असंस्थात लोक प्रमाण ही पायी जाती हैं। अधिक नहीं। उनमें से किसी भेदरूप बर्गणाकी नास्ति ही है और किसी भेदरूप बर्गणा एक आदि प्रमाणमें पायी जाती हैं। तथा किसी भेदरूप बर्गणा उत्कृष्ट प्रमाणको लिये हुए पायी जाती हैं।

इस प्रकार तेईस वर्गणाओंका कथन किया ॥६०१॥

पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुको छोड़ रोष चार इन्द्रियोंका विषय और कार्माणस्कन्ध १५ तथा परमाणु इस प्रकार जिनेन्द्र देव पुद्गल द्रन्यके छह भेद कहे हैं।।६०२॥

### बादरबादरबादर बादरसुदुमं च सुदुमधूलं च । सुदुमं च सुदुमसुदुमं धरादियं होदि छन्मेयं ॥६०३॥

बावरबावरं बावरसुरुमं च सुक्ष्मस्मुलं च । सुक्ष्मं च मुक्ष्मसुक्षं चराविकं सवित वहभेवं ॥
पृष्टिकरपुद्रगलद्रव्यमं बावरबावरमं बुद्द । छितिसत्कं भेविसत्कं जन्यममोध्यवं शक्यमपुद्द बावरबावरमं वृदत्यं । जलमं बावरमं बुद्द । बावुवों दु छितिसत्कं भेविसत्कं अशक्यमन्यममोध्यवं शक्यमदु बावरमं बुदर्यं । छायं बावरसूक्ष्ममं बुद्द । बावुवों दु छितिसत्कं भेविसत्कन्तुमन्यत्रमोध्यवः शक्यमपुद्द बावरसूक्ष्ममं बृदर्यं । आवृदों दु अशुरिद्धियरिह्तशेषचर्तिरद्धिविषयमप्य बाहार्यमं स्वस्मस्यक्रमं बुद । कम्ममं सूक्ष्ममं बुद्द । बावुवों दु इष्यं वैशाविषयरमाविविषयमदु सुक्ष्ममं बुद्द । स्वस्मद्वन्यं । अत्याविषयम् सुक्ष्ममं बुद्द । बावुवों दु पुद्द । स्वस्वाविषयिवयमभेयावोडे स्वस्मस्वस्यं ।

खंधं सयलसमत्थं तस्स य अद्धं भणंति देसो चि । अद्धद्धं च पदेसो अविभागी चैव परमाण् ॥६०४॥

स्कंध सकलसमस्य तस्य वार्द्धं भणित देश इति । अर्द्धार्द्धं च प्रदेशः अविभागी चैव परमाणः ॥

्रकायमें बुद्ध सःवाद्यानिक्यं संपूर्णमन्तुमनरद्धंमं वेद्यमं वित्तु पेळवर । अद्धरयाद्धंमद्धंद्धंमदं १५ प्रदेशमं दु पेळवर । अद्धिभागियप्पूर्वरिदं परमाणुवे दु पेळवर । गणपराविपरमागमज्ञानिगळु । इंतु स्थानस्वरूपाधिकारंतिदुर्दुदुं ।

प्यक्रिकपुद्दालड्यं बादरबादरं छित्तु भेन् अन्यत्र नेतुं शक्यं तहादरबादरमित्ययंः। जलंबादरं, यच्छेतु सेतृमशक्यं, अन्यत्र नेतु शक्यं तहादरमित्ययंः। छाया बादरसूक्यं यच्छेतुं सेतृनयत्र नेतृतशक्यं तहादरसूक्षमित्ययंः। यः च्युत्तेजच्युतिन्द्रविषययं। बाह्यायंः तत्युक्षसम्युक्तम्। कसं सूक्ष्यं, यद्रव्यं देशा- २० बीधररमार्विचिययं तत्सृक्षमित्ययंः। परमाणुकृतसपुटमं तत्यविचिविचयं तत्सुक्सपूक्षमित्ययं:।।१०३॥

स्कन्धं सर्वाशसंपूर्णं भणन्ति तदर्धं च देशं, वर्धस्यार्थं प्रदेशं व्यविभागिभूतं परमाणुम् ॥६०४॥ इति स्थानस्वरूपाधिकारः।

एश्वीरूप पुद्राज द्रव्य बादर-बादर है। जिसका छेदन-भेदन किया जा सके, जिसे एक स्थानसे हुसरे स्थानपर छे जाया जा सके वह बादर-बादर है। जिसका छेदन-भेदन तो न हो सके किन्तु अन्यत्र छे जाया जा सके वह बादर है। छावा बादरपूरक है। जो छेदन-भेदन और अन्यत्र छे जानेमें अग्नक्य हो वह बादर सूक्त है। जो बखुको छोड़ शेष बाद हिन्द्रयोका विषय बाख पदार्थ है वह सुक्त स्थूज है। कमेरकन्य सूक्त है। जो हृज्य देशाविष और परमाविजानका विषय होता है वह सुक्त है। परमाणु सूक्तसूक्त है। जो सर्वाविष और परमाविजानका विषय होता है वह सुक्त है। परमाणु सूक्तसूक्त है। जो सर्वाविषक्षानका विषय है वह सुक्त स्थान

जो सब अंशोंसे पूर्ण हो उसे स्कन्य कहते हैं। इसके आवेको देश कहते हैं। और <sup>दे</sup>० आवेके आवेको प्रदेश कहते हैं। जिसका विभाग न हो सके वह परमाण है।।६०४॥

स्थानाधिकार समाप्त हुआ।

१. म चक्षुरिद्रियविषयवर्ज्ज नार्त्तिकद्रियविषयमप्य ।

### गदिठाणोग्गहिकरियासाधणभूदं खु होदि धम्मतियं। वत्तणिकरियासाहणभूदो णियमेण कालो दु ॥६०५॥

गतिस्थानावगाहिक्रियासाधनभूतं खलु भवति धम्मँत्रयं। वर्त्तनीक्रियासाधनभूतो नियमेन कालस्तु ।।

देडांतरप्रासिहेतुवं गतियें बुद्ध । तद्विपरीतमं स्थानमं बुद्ध । अवकाशवानमनवगाहमं बुद्ध । गतिक्रियावंतगळप्रजीवपुदगलंगळ गतिक्रियासाधनभूतं धम्मेद्रध्यमक्कुं । मत्य्यगमनक्रियेयोळ् जलमं तते । स्थानक्रियाबंतगळप्रजीवपुद्धालंगळ स्थानक्रियासाधनभूतमधम्मेद्रध्यमक्कुं पथिक-जनगळ स्थानक्रियेयोळ् ज्लाये यें तते ।

अवगाहक्रियावेतंगळप जीवपुदगकाविद्वव्यंगळ अवगाहक्रियेयोळु साधनभूतमाकाद्यव्य-१. सक्कुमिर्पयो वसति यांत्रेत, इंल्कियं वर्ष क्रियावंगळप अवगाहिक्रीवपुदगकंगळो अवकाद्य-दानं युक्तप्रकृमितरप्रमाविद्वव्यंगळु निर्फ्लियंगळुं नित्यसंवंपगळुमवक्के तवगाहदात्तमे वोडंतल्यु येक्के वोड्रप्रवार्रीवर तस्तिद्वियक्कुमप्पूर्वरिदं । यांत्रीगळु गमनाभावमागुत्तिरणु सर्व्यंगतमाक्रमे में वितु पेळल्पट्टु सर्क्यंत्र सद्भावमाप्पूर्वरिदं मेते धम्मीविगळ्यो अवगाहनक्रियाभाववो सर्वेत्र व्यागिवर्यानीवरमवर्गाहाँमतुपचरिसल्पट्टु । मत्तमे वयमेत्तलानुमवकाशवानमाकाशके दश्भावमा-

देशान्तरप्राप्तिहेतुर्गेतिः । तद्विपरीतं स्थानम् । अवकाशदानमवगाहः । गतिक्रियादतोर्श्वीवपुद्गलन्योः विक्रयासाधनमूतं भनंद्रव्यं मत्त्याना जलमिव । स्थानक्रियादतीर्श्वीवपुद्गलन्योः तिक्रयासाधनमूतमभादंत्र्यं पिष्कानां छायेव । अवगाहनिक्यावतां जीवपुद्गलानीना तिक्रयासाधनमूत्रमानाधाद्रव्यं तिष्ठतो यगितित्व । नृतृ क्रियावतोर्ष्याहिजीवपुद्गलन्योरेवायकाशदानं युक्तं धर्मादीना तु निक्यावतोर्षयाहिजीवपुद्गलन्योरेवायकाशदानं युक्तं धर्मादीना तु निक्यावतोर्ष्याहिजीवपुद्गलन्योरेवायकाशदानं युक्तं धर्मादीना तु निक्यावर्ष्यते स्थायमान्याभाद्येप सर्वतत्रमान्यावर्ष्यते सर्वत्र सद्भावात् नषा धर्मादीना अवगाहनक्रियाया अभावेर्गेष सर्वत्र व्याप्तरक्रीत्रम् अवगाहनक्रियाया अभावेर्गेष सर्वत्र व्याप्तरक्रीत्रम्

एक देशसे दूसरे देशको प्राप्त होनेमें जो कारण है वह गति है। इससे विपरीत स्थान है। अवकाशदानको अवगास कहते हैं। जैसे सत्योंको गमनमें सहायक जल है वैसे ही गतिक्ल किया करते हुए जीव और पुद्रग्लोकी गतिकलामें सहायक धर्मद्रत्य है। जैसे छाया पियकोंके ठहरनेका साधन है येसे ही ठहरने कर किया परिणत जीव पुद्रग्लोको ठहरने कर किया परिणत जीव पुद्रग्लोको ठहरने कर किया परिणत जीव पुद्रग्लोको ठहरने कर किया में साधन अध्ये द्रक्य है। जैसे निवास करनेवालोंको वसतिका साधनभूत रहे देसे ही अवगाहन कियावांढे जीव पुर्गल आदिको इस कियामें साधनभूत आकाश-द्रव्य है।

शंका—िकयावान् अवगाही जीव और पुद्गलोंको ही अवकाश देना युक्त है। धर्म आदि तो निष्किय हैं, नित्य सम्बद्ध हैं उन्हें अवकाशदान कैसे सम्भव है ?

समापान—ऐसा कथन उपचारसे किया गया है। जैसे आकाशमें गमनका अभाव ३० होनेपर भी क्से सबंगत कहा जाता है क्योंकि वह सबंज पाया जाता है। वैसे ही धर्मादिसें अवगाह किया न होनेपर भी समस्त ओकाकाशमें व्याप्त होनेसे अवगाहका उपचार किया जाता है। वोडे बळाबिर्गाळवं कोश्राविगळो भिरुयाबिर्गाळवं नवाबिराळोग् व्याधातमेध्यवल्यववे काणल्यट्टु-वल्ते व्याधातमर् कारणविवसी याकाशक्कवगाहवानं कुंबल्यबुगुमें वितेनलवेडेके वोडे वोषमल्तप्पुवे कारणमागि ।

अदं ते बोडे स्पूलगळप्य बज्रलोद्यादिगळ्गे परस्य रध्याद्यातमें वितिद्यक अवशाश्यानामध्य कृंदल्यडदिल्ल अवगाहिगळगेये व्याघातमपुदरिदं बज्रादिगळगे मत्ते स्पूलंगळपुदरिदं परस्यरं ५ प्रत्य स्काग्नादानामं माळ्युवल्लवं वेंदितु वोषक्कवकाण्ञामित्ल । आवृत्यु केल्रबु पुदगलंगळु सुक्मंगळवु परस्यरं प्रत्यकाण्ञदानमं माळ्युवल्लवं वेंदितु वोषक्कवकाण्ञामित्ल । आवृत्यु केल्रबु पुदगलंगळु सुक्मंगळवु परस्यरं प्रत्यकाण्यदानमं माळ्युच पेत्तलानुमिताबोडे इद्याकाण्यकाणकाणं मत्तेकं बोडे :— इत्तरद्वयंगळगं तस्तद्वभावमप्युदर्शित्व वित्तत्व वेदित्तत्व वेदित्तत्व वेदित्तत्व वेदित्तत्व वित्तत्व वित्तत

अय यदि अवकाणदानं आकाणस्य स्वभावस्तदा वद्यादिमिलंशसीना भिरयादिभिगंवादीना व व्याधातो माभूत, दृश्यते च व्याधातः । तेन आकाशस्य अवगाहदानं हीयते इति नाशक्रुतीयं, वद्यालेशसीना स्वृल्यदाद व्याधातेऽपि अवगाहिनामेव व्याधातात् तस्य अवगाहदानसामध्यं हासामावात् । मूस्मृद्गण्लाना १५ परस्परं प्रत्यकाणदानमाग्णात् । यद्येवं तहि आकाशस्य तदसाधारणस्त्रवां न हत्तदस्याणामपि तस्यद्भावात् इति न मन्त्रव्यं, व्यवसामाध्यं हासामावात् । तहि अलोकाकाशे व्यवसामाध्यं हासामावात् । तहि अलोकाकाशे व्यवसामावात् । तु—युनः प्रधाणां वर्तनाक्रिया-माधनभतं निममेन कालस्य भवति ।

हांका—अवकाश देना आकाशका स्वभाव है तो वजा आदिसे छोण्ड आदिका और २० दीवार आदिसे गाथ आदिका व्याचात—टक्कर नहीं होना चाहिए। किन्तु ज्याघात देखा जाता है अत: आकाशके अवगाह देनेकी बात नहीं घटती ?

समाधान—ऐसी आजंका नहीं करनी चाहिए; क्योंकि वजा, डोष्ठ आदि स्मूख हैं उनका व्याचात होनेपर अवनाहियों में ही व्याचात हुआ। इससे आकाशके अवकाशदानकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती; क्योंकि सुरूग पुद्गल परस्परमें भी एक दूसरेको अवकाश देते हैं, किन्त स्थलों में ऐसा सम्भव नहीं है।

शका-यदि सुकम पुद्रगल भी परस्परमें अवकाशदान करते हैं तो अवकाश देना आकाशका असाधारण लक्षण नहीं हुआ; क्योंकि यह लक्षण अन्य द्रव्योंमें भी पाया जाता है ? समाधान-ऐसा नहीं है; क्योंकि सब पदार्थोंकी अवगाह देनेमें साधारण कारण होना

समाधान-एसा नहा है; क्याक सब पदार्थाका अवगाह दनम साधारण कारण। ही आकाशका असाधारण उक्षण है।

शंका—तब अलोकाकाशमें तो आकाश किसीको अवकाश दान नहीं करता अतः वहाँ उसका अभाव मानना होगा।

समाधान--ऐसा कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि वहाँ भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तथा दृष्योंकी वर्तनाकियामें साधनभत नियमसे कालद्रुत्य है।।६०५॥

# अण्णोण्णुवयारेण य जीवा बङ्कति पोग्गलाणि पुणो । देहादीणिव्वत्तणकारणभृदा हु णियमेण ॥६०६॥

अन्योग्योपकारेण च जीवा वर्त्तते पुद्गलाः पुनः। देहादीनां निर्वर्त्तनकारणभूताः क्षलृ नियमेन ॥

५ अन्योग्योपकारविंदं स्वामिभूत्यनाचार्याशिव्यते वितेवमाविभाविंदं वर्तनं परस्परोपग्रह-मक्कुं। अन्योग्योपकारमेंबुवक्कुमेंबुदर्यमवेतेवोडे स्वामि ये'बं भूत्यक्गळो वित्तत्यागाद्युपकार-बीळ् यत्तिसुर्युः। भूत्यक्गळ् हितप्रतित्यदन्विंदसुपहितप्रतिवेयनिंदसुं व्यातसुर्युः। आचार्य्यमुपुः भयलोक्फलप्रवोपदेशदर्शनिंदं तदुपवेशविहितकियानुराजनिंदसुं शिव्यक्गलपुकारदोल् वर्तितमुर्युः। शिव्यक्सर्युः तवानुकृत्यवृत्तिंवसुप्काराधिकाराम्योज्य वृत्तिसुर्युः। कृतस्योग्योपकारदिवं जीवेगळुः १० वित्तपुर्युः। व शब्दविवसनुपकारविंदसुं वित्तपुः । अनुभव्यविद्यां वित्तपुः । पुवालाः पुनर्हहावीतां व्यस्तपुर्युः। व शब्दविवसनुपकारविंदसुं वित्तपुः। अनुभव्यविद्यां वित्तपुः। पुवालाः पुनर्हहावीतां व्यस्तपुर्युः। व शब्दविवसन्यकारविंदसुं वित्तपुः। अनुभव्यविद्यां वित्तपित्तिः वित्तिकारणपुर्ताण्यपुर्वित्व-वेहप्रहर्णादं कम्मनोक्तमपाळ्ये प्रहर्णाक्षपुर्वः। नोक्तमक्तमवानमानिः वृत्त्यासायक निर्वर्त्तन कारणभूतेगळु निवयत्तिदं पुद्यालपाळपुर्वे इत्यिमित्ति पुत्रवेषमा माडिव्यं कम्ममपादावित्वकिक्तमेले वेडि अनाकारत्विदं। आकारवंत्रपळपोदारिकावित्यक्षेत्रपालकिकत्वं क्रमि वित्तवक्कुत्तरानित्तेले वेडि १५ कम्ममुं पौदालिकमेयक्कुं तिद्वपाक्षमक्के पूर्तिमत्तसंबंधनिमित्तत्वविदं काणल्यदुदुः बोह्याद्यायस्यायम्।

अस्योग्यमुक्तारेच जीचा वर्तन्ते यथा स्वामी भृत्य वित्तत्यागादिना, मृत्यस्त हितप्रतिपादताहितप्रतियोग्नादिना, जानायाँ शिष्य जम्मयोकक्रकप्रदोगदेविक्रमानुष्रानाम्या, विष्यस्त आनुकृत्यवृत्युक्तराधिकारैः,
च गब्दात् भनुक्तरानुभ्यामध्यापि वर्तन्ते । पुर्ताणा पुनः हेहादीना कर्मनीकर्मवाद्रमानप्रश्चापित्वतातान्ति
रुप्तिकारणभूताः खलु नियमेन भवत्ति । नन् कर्मणीच्यानिक अवाकारस्वात्—प्राकारवायीधीरिकादीनामेव
निवासं गुक्तिमिति तन्त्र, कर्माणि पौद्गलिकक्षेव लगुक्कष्टलिय्निदृत्यस्यवन्येन पव्यमानस्वात् । उदस्यादिम् तर्वेबय्यसन्ययेन शोद्धादिवत् । बाक् द्वेषा ब्रय्यसन्यतेत् । तत्र भाववाम् वीयन्तिरायमतिश्रुतावरणस्योप-

जीव परस्परमें एक दूसरेका वरकार करते हैं। जैसे स्वामी अपने घन आदिके द्वारा सेवनका वर घर करता है और सेवक हितकी बात कहने तथा अहितसे रोकने आदिके द्वारा स्वामीका वस्तार करता है। गुरु इस लोक और परलोकमें कल देनेवाले वपदेश तथा कियाके अनुकलन द्वारा शिध्यका उपकार करता है और शिष्ट गुक्के अनुकल रहकर उनका व्यक्तार करता है। पुद्रगत झारोर आदि तथा कमें-नोकमें, वचन, मन, उन्ल्वास, निरवास आदिकी रचनामें नियमसे कारण होते हैं।

ग्नंका—कर्म पौद्गलिक नहीं है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। आकारवाले जो औदारिक आदि शरीर हैं उन्हें ही पौदगलिक मानना युक्त है ?

ममाधान—नहीं, कमें भी पौदगलिक ही है क्योंकि ठाठी, कौटा आदि मृतंद्रव्यके सम्बन्धसे ही फल देता है जैसे पानी आदि मृतंद्रव्यके सम्बन्धसे पक्तेवाले धान मृतं हैं। द्रव्य और भावके भेदसे बाक् दो प्रकार की है। साबवाक् वीर्यान्तराय, मित्रज्ञाना

पातमागुमं विरलु विपन्धमानत्वर्षियं पौद्गणिकमें वे निर्वेसल्पबुबुद्ध । वाग् द्विप्रकारमध्युं द्रव्यवाक् भाववाक्कं बृदु बीध्याँत रायमतिशृतज्ञानावरणक्रयोपक्षमांगोपांगनामकाभानिमत्त-त्वर्षियं पौद्गणिकस्यक्षुमेकं दोवं तदसामध्यपितत्वर्षियं तद्वर्षियं पौद्गणिकस्यक्षुमेकं देशे तदसामध्यपितत्वर्षियं क्रियायंतत्प्यात्मात्वर्षे विद्ययंत्रापंगच्यप् पुद्गाकंगच्य वाक्षवर्षियं पत्राममुख्ये विद्य द्रव्ययावकुं पौद्गणिकस्यक्षेत्रं के भोने द्रियविवयत्वर्षियं इतर्रियाविवयमेनु कारणमागदं दोवं तद्यप्रणा-योगस्वर्षियं झाणपाह्यपंवस्यवे चु त्तराष्ट्रणा-योगस्वर्षियं झाणपाह्यपंवस्यवे चु त्रक्षयाव्यविवयमंत्रं अपूर्ण वाक्षयं वेत्रक्षयावार्षियं प्रमुक्तिकं वोक्षेत्रकं विद्यप्रभुवर्षियं प्रमुक्तिकं विद्यप्रभुवर्षियं प्रमुक्तिकं विद्यप्रभुवर्षियं स्वर्षेत्रकं स्वरं स्वर्षेत्रकं स्वर्षेत्रकं स्वर्षेत्रकं स्वर्षेत्रकं स्वर्षेत्रकं स्वरं स्वरत्याप्ति स्वरं स्वरं स्वर्णियं स्वरं स्वर्णेत्रकं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरत्याप्ति स्वरं स्वरं स्वर्याप्यस्य स्वरं स्वरं स्वरत्यस्य स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्वरं स्

मनमुं हिप्रकारमण्डुं द्रथ्यभावभेर्बादबल्जि भावमनस्ये बृदु लब्ल्युपयोगलक्षणं पुर्गला लंबनिविदं पौदालिकमण्डुं । द्रथ्यमनमुं ज्ञानावरणबीय्यातरायक्षयोपक्षमागोपांगनामलाभप्रत्यर्थ-गऊप्प गुणबोषविवारस्मरणादिप्रणियानाभिशुक्षमप्पारमंगनुषाहकपुदगर्लगळ्मनस्विदं परिण- १० तंगळे वितु पौदालिकमण्डां । बोडवेने विषं :---मनं द्रथ्यांतरं कपाविपरिणमनविरहितमणमात्र-

वरण और अुतज्ञानावरणके अयोपशम तथा अंगोपमा नामक कर्सके वश्यके निमित्तसे होनेसे पौद्गालिक है । उसके अभावमें भाववचन—बोळनेकी शक्त नहीं होती। भाववचनकी २० ज्ञक्तिसे युक्त क्रियावाच् आस्मोके द्वारा प्रेरेत पुद्ग्ण वचन रूप परिणत होते हैं इसळिए द्रव्यवाक् भी पौद्गालिक हो टे क्योंकि श्रोत्र इन्द्रियका विषय है।

शंका-जब वचन पौद्गालिक है तो अन्य इन्द्रियोंका भी विषय क्यों नहीं है ?

समाधान—वह अन्य इन्द्रियोंसे प्रहण करनेके अयोग्य है। जैसे ब्राण इन्द्रियसे प्राझ सुगन्धित द्रव्यमें रसना आदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती।

वचन अमूर्तिक है ऐसा कहना भी अयुक्त है क्योंकि मूर्त इन्द्रियके द्वारा शब्दका प्रहण होता है, मूर्त दोबार आदिसे रोका जाता है, मूर्त पदार्थसे टकराता है तथा बहुत तीज शब्दसे सन्द शब्द वच जाता है इससे बचन मूर्तिक सिद्ध होता है। मन भी दो प्रकारका है—साधमन और हव्यमन। भावमन लिख और उपयोग लक्षणवाला है। वह पुद्रशलके अवलम्बनसे होता है। इसलिए पौद्रगलिक है। हव्यमन भी पौद्रगलिक है क्योंकि ज्ञानावरण क्रुण और वीयोन्नरायके क्ष्यपाशम तथा अंगोपांग नामकमंके उदयसे जब आरमा गुण-दोपके विचार, समरण आदिके अभिमुख होता है तो उसके उपकारी पुद्रशल मन करसे परिणमन करते हैं इसलिए पौद्रगलिक है। किसीका कहना है—मन एक प्रयक्त हुव्य है उसमें करादि

मदक्के पौद्गालिकत्वमयुक्तमें बितु ये बोडाबाम्येने वर्ण—जा इंद्रियबोडनात्मंगे संबंधमुंटी मेण् संबंधमित्कामें ? येत्तलानुं संबंधमित्ले बेयप्पोडवत्तेक बोडे बात्संगुपकारमागत्वेळकुमाउपकारमं माडवु इंद्रियक्कं साधिव्यमं सचिवत्वमुनं माडवु अथवा संबंधमुटे बेयप्पोडे एकप्रवेशसंबंधमप्यु-वॉर्चमा अणुबुमितरप्रवेशंगळोळुपकारमं माडवु । अष्ट्यवाविना मनक्कलात बक्रवंते परिश्रमण-५ मुटे बेयप्पोडवुन्नं संभविसदेकं बोडे अणुसाचक्कं तत्सामध्योभावमप्युवरिंदं ।

अभूत्तेतपात्मंगे निष्क्रियंगे अब्दृष्टमप् गुणमन्यत्रक्रियारंभबोळू समर्थमल्तु अहंगे काण-हपद्दुदु । बायुब्रव्यविक्षेयं क्रियाथंतमुं स्पर्शनयंतमुं प्राप्तमातुदु बनस्पतियोळू परिस्पंबहेतुबक्कुं तिद्वपरीतलक्षणमी यणुमें बिंतु क्रियाहेतुत्वाभावमक्कुं । बीर्यातरायज्ञानावरणक्षयोपमांगोपांग-नामोवयायेक्षांवदमात्मांनुबत्स्यमान्त्रक्रमण्य बायुब्ज्व्यासलक्ष्णभापपुदु प्राणमें दु पेळह्पद्दुदु । आर् १० बायुब्वियोयात्मी पोराण बायुब्बन्ध्यतीक्रियमणितम्बासलक्षणमानामें दु पेळह्पद्दुदु । इता यरबुमात्मंगे अनुप्राहितळपुक्षेकं बोर्ड जोवितहेतुत्वविद्यमा मनःप्राणापानंगळ्गे सुन्तस्वमरियस्य-इतुबेकं दोर्ड प्रतियाताविवर्शनविदं प्रतिभयहेतुगळप्यक्षानियाताविर्गाळवं मनक्के प्रतियात काण-हपद्दुदु । मुराविराक्तिस्वाविवर्शनविद्यापुनियातिस्यविद्य हस्ततलपुदाविराज्ञियमस्यस्यवर्णावर्थ

सम्बन्धः स्यात् न वा ? यदि न, तन्त्र आत्मन उपकारेण भाव्यं तन्त्रीपकुर्वीत, इन्द्रियस्य साचिव्यं सचिव्यं १५ न कुर्यात् । अत्य स्यात्, तदा एकदेशसम्बन्धेन सोऽणुः इतन्त्रदेशेषु नीपकुर्यात् । अवार्ष्ट्रवशेन तस्यालातस्यक-बत्तरिक्षमणं तदप्यसंमाण्यं, अणुमात्रस्य तत्मामस्योभावात्, अमृतस्य आत्मनो निष्क्रियस्यार्ष्टणुणः अन्यत्र

कियारम्भे समयों न । वायद्रव्यं हि कियावत स्पर्शवत प्राप्तवनस्पती परिस्पन्दहेतः तदिपरीतलक्षणोऽयमण-स्तादक क्रियाहेतुर्न स्थात । बीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोगशमाञ्जोपागनामोदयापेक्षेणात्मनोदस्यमानकण्ठ्ययाप् उच्छवासलक्षणः स प्राणः । तेनैव वायना आत्मनो बाह्मवायरम्यन्तरीक्रियमाणो निश्वासलक्षण अपानः । २० तौ च आत्मनोऽनुप्राहिणौ जीवितहेतुत्वात , ते च मनःप्राणापाना मृतिमन्तः, मनसः प्रतिभयहेन्वशनिपातादिभिः नहीं है तथा वह परमाणु बराबर है, पौदगलिक नहीं है। आचार्य कहते हैं - उस अणुरूप मनका सम्बन्ध आत्माके साथ है या नहीं है। यदि नहीं है तो वह आत्माका उपकार नहीं कर सकता और न इन्द्रियोंकी ही सहायता कर सकता है। यदि सम्बन्ध है तो उस अण-रूप मनका सम्बन्ध आत्माके एक देशके साथ ही हो सकता है और ऐसी स्थितिमें वह २५ अन्य प्रदेशोंमें उपकार नहीं कर सकता। यदि कहोगे कि अदुष्टवश वह अणुरूप मन समस्त आत्मामें अलातचककी तरह भ्रमण करता है इससे उसका सर्वत्र सम्बन्ध होता है। तो वह भी सम्भव नहीं है क्योंकि अणुमात्र मनमें ऐसी मामध्यंका अभाव है। तथा अमूर्त और क्रियारहित आत्माका गुण अदृष्ट अन्यमें क्रिया करानेमें समर्थ नहीं है। बाय क्रियाबान और स्पर्भवान होनेसे प्राप्त बुक्कादिमें इलनचलन करनेमें कारण होती है। किन्तु यह अणुरूप ३० मन तो उससे विषरीत लक्षणवाला है इसलिए उस प्रकारकी कियामें हेत नहीं हो सकता। वीर्यान्तराय और ज्ञानावरणके क्षयोपशम और अंगोपांग नामकर्मके उदयकी अपेक्षासे आत्माके द्वारा जो अन्दरकी बायु बाहर निकाली जाती है उसे उच्छवास रूप प्राण कहते हैं। और उसी आत्माके द्वारा जो बाहरकी वायु भीतरकी ओर छी जाती है उसे निश्वास

रूप अपान कहते हैं। ये प्राण अपान भी आत्माके उपकारी हैं क्योंकि उसके जीवनमें हेतु ३५ होते हैं। वे मन, प्राण अपान मूर्तिमान हैं क्योंकि भयके हेतु बज्जपात आदिसे मनका, और

प्राणापानयोश्य स्वादिपूतिगन्धिपतिभयेन हस्ततलपुटादिभिरास्यसंवरणेन हलेक्ष्मणा वा प्रतिचातदशंनात्, अपूर्तस्य मृतिमद्गिस्वरसम्बाद्भः प्रयोक्तुरभावे १५ प्रतिमार्थिहितस्येव आस्तात् वे त्याद्भावत् । तत् त्य प्राणापात्मात्रस्यापारदारास्त्रनोभित्तस्यस्यिद्धः प्रयोक्तुरभावे १५ प्रतिमार्थिहितस्येव आस्त्रमार्थेव तद्यवर्तात् । तया सदस्यद्वे वोध्यास्तरङ्गहेती सति बाह्यस्थादियरिशकानिमस्त ववेन उत्ययसानप्रीतिपतिपत्रपत्रपायो सुबन्धः ॥ आयुव्दयेन भवस्थिति विभन्नः प्रणापानिक्षमाविधानः गृच्छेदो शीवतं, तदुच्छेदो मरणम् । तान्यपि पौद्मिलकानि मृतिमद्वेतुवनिष्याने तति तदुर्त्वरस्यम्यत् । न केषक जीववारीरास्त्रीमा सस्मादीभः न केषक जीववारीरास्त्रीमा सस्मादीभः वार्यापत्रस्यात् । क्षार्थानाः कत्रस्यादीना अस्मादीभः वार्यापत्रस्य त्रभावना कत्रस्यादीना अस्मादीभः अस्मादिस्यात् विभावत्रस्यात् । विभावत्रस्यात् विभावत्रस्यात् ते अस्मायस्यात् । अस्मादिस्यात् विभावत्रस्यात् ते अस्मायस्यात् ।

कम्मीदर्यावदं काम्मेणवर्माणेदिवं काम्मेणशरीरमक्कुं । स्वरनामकम्मोदर्यावदं भाषावग्गेणेदिवं वजनसक्कुं । नोइद्वियावरणक्षयोपशमोपेतमप्प संज्ञिजीवक्कंगोपांगनामोवर्याददं मनोवग्गेणेदिवं द्रष्यमनमक्क्मेंबदर्थं । ई यर्श्यमं मंदण सुनद्वयदिवं पेठ्वप् ।

आहारवन्मणादो तिष्णि सरीराणि होति उस्सासी ।

णिस्सासी वि य तेजीवग्गणखंधा दु तेजंगं ॥६०७॥

आहारवर्ग्गणायास्त्रीणि क्षरीराणि भवंति उच्छ्वासी । निक्वासोपि च तेजोवर्ग्गणास्कंधा-चैजसार्ग्गा

अौदारिकविक्रियकाहारकमें बी मूरु शरीरंगळु उच्छ्वासनिश्वासंगर्ुम.हारवर्ग्गणेयिक मण्यु । तेजोवमांणास्कर्षावदं तैजसशरीरमवर्तुं ।

> भासमणवन्मणादो कमेण भासा मणं तु कम्मादो । अद्वविद्वकम्मदव्वं होदित्ति जिणेहि णिदिदर्हं ॥६०८॥

भाषाः।नोवर्गणातः क्रमेण भाषामनस्तु कार्म्मणात्। अष्टविधकर्म्बद्धयं भवतीति जिनै-र्ल्निहिष्टं ॥

े भावावर्गाणास्कंधगळिवं चतुर्विधभावेयवतुः । मनोवर्गणास्कंधगळिवं इच्यमनमबकुः । १५ काष्ट्रमणबर्गणास्कंधगळिदं अष्टविषकस्भैष्टव्यमकको वित जिनस्वामिगळिदं पैळल्पटटद्व ।

णिद्धत्तं लुक्खत्तं बंधस्य य कारणं तु एयादी ।

संखेजजाऽसंखेजजाणंतविहा णिद्धलुक्खगुणा ॥६०९॥

ह्निग्घत्वं रूक्षत्वं बंधस्य कारणं त्वेकादयः। संख्येयाऽसंख्येयानतविधाः ह्निग्धरूक्षगुणाः।।

कामणनामकमेरियात् कामणवर्गणया कामणवरीरम् । स्वरतामकमोरयाद् आपावर्गणया यसन् नोहिन्द्रया-२० वरणश्योपशामेपेतसंक्षिनोऽङ्गोपाङ्गनामकमोदयात् मनोवर्गणया द्वस्यमनश्च अवतीत्यर्थः ॥६०६॥ अमुमेवार्थे सन्दर्भनाहः—

औदारिकवैक्रियिकाहारकनामानि त्रीणि शारीराणि उच्छ्वासनिश्वासी च आहारवर्गणया भयन्ति । तैजावर्गणास्त्रान्यै तेजाणरीर भवति ॥६०७॥

भाषावर्गणास्कर्ण्यस्तर्गुर्विभाषा भवन्ति । भनोवर्गणास्कर्म्ये द्रव्यमनः, कार्मणवर्गणास्कर्म्यरष्टविष २५ कर्मेति जिनीनिदिष्टम् ॥६०८॥

तंजस वर्गणांस तेजस शरीर, कार्मण नामकर्मक उदयसे कार्मणवर्गणासे कार्मणशरीर, स्वरनामकर्मके उदयसे भाषावर्गणासे वचन और नोइन्द्रियावरणके झयोपशमसे युक्त संज्ञीके अंगोपांगनामकर्मके उदयसे मनोवर्गणासे द्रव्यमन बनता है।||६०६||

इसी अर्थको दो गाथाओंसे कहते हैं-

 आहारवर्गणासे औदारिक, वैक्रियिक और आहारक ये तीन झरीर और उच्छ्वास-निश्वास होते है। तैजसवर्गणाके स्कन्धोंसे तैजसझरीर होता है।।६००।

भाषावर्गणाके स्कृत्योंसे चार प्रकारकी भाषा होती है। सनोवर्गणाके स्कृत्योंसे हृत्य-मन होता है और कार्मणवर्गणाके स्कृत्योंसे आठ प्रकारके कर्म होते हैं ऐसा जिनदेवने कहा है।।६०८॥

बाह्यान्यन्तरकारणवजात् स्नेह्रपर्यागाविभावेन स्निह्यतेस्मेति स्तिनःवः, तस्य भावः स्निष्मःव विषक-णत्विमस्वर्यः । रूपणात् रूपः, तस्य भावो रूबात्वं विषकणत्वाद्विपरीततैत्वर्यः । स्निष्मत्वं तोयाजामो-महिष्पृष्ट्रिकाक्षीरजुनांविषु, रूपत्वं च गागुकणिकान्नकरादिषु प्रकर्षाप्रकर्यभावेन दृश्यते तथा परमाणुकपि । ते स्निष्मत्वरूत्वतं द्वयणुकादिवर्यायगरिणम-कष्मत्वस्वस्य च्याबदाद्विरुवेश्वस्य च कारणे भवतः । स्निष्मयुणपरिणत-परमाणोः रूपाण्यारिणतत्वरमाणोः स्निष्मद्वसमुणपरिणतपरमाण्योश्व परस्परकेवकाणे बन्धे सति द्वपणुक-स्कन्यो भवतीत्यर्थं । एव सक्ष्यासांक्ष्यानन्त्वप्रदेशकाव्याप्ति योज्यः । तत्र स्तेहृणुणः एकदिविचतु संस्थया-संस्थ्यान्विकरूपो भवति तथा स्वागुणोर्पप ॥६०९॥

बाह्य और अभ्यन्तर कारणके बशसे स्तेष्ट पर्यायके प्रकट होनेसे स्तेष्ट्रपत होना स्निष्य है। उसके भावको स्तिग्यता कहते हैं जिसका अर्थ चिनकणता है। रूखापनसे रुख है। उसका भाव रूखात है। उसका अर्थ चिनकणता हो। जल तथा वकरी, गाय, मेंस, ऊँटनीके दूध-ची आदिमें स्तिग्यता व घृति, रेत, वजरी आदिमें रुखता होनाधिक रुपसे देखी जाती हैं। इसी तरह परमाणुओं भी होती है। वह स्तिग्यता और रुखता होनाधिक रूपसे देखी जाती हैं। इसी तरह परमाणुओं भी होती है। वह स्तिग्यता और रुखता ह्यणुक आदि पर्याय परिणमनरूप वन्धका और 'व' शब्दसे बन्धके भेदनका कारण है। स्तिग्यगुणरूप परिणत हो परमाणुके स्वश्चगुणरूप परिणत हो परमाणुके स्वश्चगुणरूप परिणत हो परमाणुके और एक निभ्य तथा एक रुखगुणरूप परिणत परमाणुके परस्पर्यो सिल्ने रूप वन्धके होनेपर ह्यणुक स्कृत्य वचता है। इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशी स्कृत्य भी जानना। उनमें-से सेह्युण एक, हो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रकारका होता है। इसी तरह रुखगुण भी होता है।।इसी तरह रुखगुण भी होता है।।इसी तरह

१-२. म<sup>°</sup>णुर्ग।

एयगुणं तु जहण्णं णिद्धत्तं विगुणतिगुणसंखेजजाऽ । संखेजजाणंतगुणं होदि तहा रुक्खमावं च ॥६१०॥

एकगुणस्तु जघन्यं स्मिष्यस्यं द्विगुणत्रिगुणसंख्येयासंस्तुग्या भवति तथा रूअभावरच ।। आ स्मिष्यत्यगुणविष्योद्यं तु सत्ते एकगुणमप्य स्मिष्यत्यं जघन्यमक्कुमवादियागि द्विगुण-५. त्रिगण संख्येयासंख्येयानंतगुणमक्कुमेते रूआत्यमुलस्यित्यकुर्णु ।

> एवं गुणसंजुत्ता परमाणू आदिवग्गणम्हि ठिया । जोग्गदगाणं वंघे दोण्डं वंघो हवे णियमा ॥६११॥

एवं गुणसंयुक्ताः परमाणवः आविवग्गेणायां स्थिताः। योग्यद्विकानां वंघे द्वयोञ्जेषो भवेन्नियमात्।।

ई पेळल्पट्ट स्निग्बरूसगुनसंयुक्तंगळप्य परमानुगळु मोबल बणुबर्गांगेयोळिरुत्तिरस्पट्डुयु । योग्यद्विकंगळ्गे बंधमप्पेडेयोळा एरडक्कं बंधं निवर्माववमक्कुं । स्निग्बरूक्षस्वगुननिमत्तमप्य बंधमविशेषांवर प्रसक्तमाबोडे अनिष्टगुन्नानवृत्तिपृथ्वंकं विधियसिवपर।

णिद्धणिद्धा ण बज्झंति रुक्खरुक्खा य पोग्गला ।

णिद्रलुक्खा य बज्झंति ह्रवाह्नवी य पीग्गला ॥६१२॥

् स्निग्धस्मिष्या न बध्यंते रूअरुआश्च पुद्रगलाः । स्निग्धरुआश्च बध्यंते रूप्परूपिणश्च पुद्रगलाः ॥

स्निग्यपुणपुदगर्लगळोडने स्निग्यपुणपुदगर्लगळ् बंघमागल्यडव् । रूअगुणपुदगर्लगळोडने रूअगुणपुदगर्लगळ्यांने बंघमागल्यडव् । इदुस्तगर्गविध्यमकुमेकंदोष्टे विशेवविधियुं पुंदे पेळल्यट्ट-पुदपपुदरिवं स्निग्यगुणपुदगर्लगळोडने रुअगुणपुदगर्लगळ् बंघमागल्यड्ड्वांतप्य पुदगर्लगळ् रूपि-

स्तिमधतृणावत्या तु पुनः एकगुणं स्तिमधत्वं जवन्यं स्यात् । तदार्दि कृत्वा द्विगुणित्रगुणसंकरेयानंक्येया-भन्तगुणं भवति तथा रूक्षत्वमपि ॥६१०॥

एव स्निध्यक्कानुष्यांनुकाः परमाणवः अपूर्वगणायां तिष्ठति योग्यद्विकाना बन्धस्थाने तयोरेव द्वयोर्बन्धो नियमेन भरति ।१११। स्निष्यक्षानुष्यानिमानं बन्धस्याविद्योग प्रस्कावनिद्युगनित्त्रपृत्वेक विद्यं करोति— स्निध्यनुष्युद्दग्रिकः स्मित्रपुणपुद्दग्रकः न बस्यन्ते । तथा क्ष्यानुष्युद्दग्रकः क्ष्यानुष्युद्दग्रकः न बस्यन्ते २५ अयमस्याविद्यः । विद्यविद्यवेद्यस्याणस्यानः । स्निध्यनगणुद्दग्रकः क्ष्यानुष्युद्दग्रकः वस्यन्ते ते च पदम्यकाः

स्तिग्ध गुणको पिक्तमें एक गुण स्तिग्धताको जघन्य कहते हैं। उससे छेकर दो गुण, तीन गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनन्त गुण रूप स्तिग्ध गुण होता है। इसी प्रकार रूसगुण भी जानना ॥६१०॥

इस प्रकारके स्निग्ध और रूक्षगुणोंसे संयुक्त परमाणु अणुवर्गणामें विद्यमान हैं। उनमें-से योग्य दो परमाणुओंके बन्धस्थानको प्राप्त होनेपर उन्हीं दोका बन्ध होता है ॥६११॥

स्निग्ध और रूक्ष गुणके निभित्तसे सर्वत्र वन्धका प्रसंग प्राप्त होनेपर अतिष्ट गुणवालीके वन्धका निषेध करते हुए वन्धका विधान करते हैं—िस्नाधगुण युक्त पुद्रगलीके साथ स्निग्ध गुण युक्त पुद्रगलीका बन्ध नहीं होता। तथा रूख गुण युक्त पुद्रगलीके साथ रूख गुण युक्त गळ्मरूपिगळ्में ब पेसरमुळळवण्युव् । जा रूप्यरूपिगळं वेळवपं :---

णिद्धिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक्छं। रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥६१३॥

स्निग्धेतराविलमध्ये विसहक्षजात्याः समग्रुण एकः । रूपीति संज्ञा भवति शेवानंताः मरूपिण

हिनाधेतराविक्रमध्ये विसहज्ञालयाः समपुण एकः । रूपीति सज्ञा भविति ज्ञेषानताः अरूपिण इति ॥

स्तिग्यस्थापुणाविकाळ मध्यबोळ् विसव्ज्ञावातियप्युवरसमानगुणममुळवो वे रूपियो वित्र 'संत्रेयमुळळ्डवस्तुमवल्लद्विळवेल्ला विकल्पायळ्मवस्करूपिगळाँवितु संत्रेगळपुष् । जवे ते बो हे :— दोगुणाणिद्वाणस्य य दोगुणाळस्खाणगं हवे रूवो ।

इगितिगुणादि अह्नवी रुक्खस्स वि तं व इदि जाणे ॥६१४॥

द्वितीयो गुणो यस्य अथवा द्वौ गुणौ यस्य यस्मिन् वा स द्विगुणः स्निन्माणोश्च द्विगुण- १० रूआर्णुअवेदूषी । एकत्रिगुणावयोऽरूपिणः रूआस्यापि तद्वविति जानीहि ॥

हितीयगुणमनुळ्ळ अथवा घेरङ्गुणममुळ्ळ स्निन्धमुणाणृषिगे विसद्शजातियस्य द्विगुण-रूआणु रूपियं दु पेसैरनुळ्ळुदक्कुमुळिबेकित्रिगुणादिसव्यंरूआणृगळु अरूपिगळें दु पेसरक्कुमी प्रकारदिंदं द्विगुणरूआणृद्धिगे द्विगुणस्नित्वाणुरूपियक्कुमदल्लद्वुळिदेकित्रगुणादिसव्यंश्चित्वाणु विकल्पाळ्नतताळऽरूपिगळंद एके शिष्य ! नीनरि ।

रूपीत्यरूपीतिनामानो भवन्ति ॥६१२॥ तानेव लक्षयति-

स्निष्यरूक्षमुणाबल्योमंध्ये विसदृशजाते. समानगुणः एकः रूपीति संज्ञो भवति । शेषाः सर्वे अरूपीति संज्ञा भवन्ति ॥११३॥ तदैवोदाहरति—

हितीयो गुणो हो गुणो वा सस्य यस्मिन् वा हिगुणः तस्य हिगुणस्य स्तिश्वाणोः हिगुणस्त्राणुः स्थोतिनामा भवेत् । स्रोपेतिवृगादसः सर्वे स्क्षाणवः स्वापितासानो अस्ति । एव हिगुणस्त्राणोहिगुण- २० हिनावाणः स्थो स्रोपेतिवाणादिवित्तापाणाः स्वापित नामानः इति जानीहि ॥११४॥

पुद्गलोंका बन्ध नहीं होता। यह कथन सामान्य है। विशेष विधि कहेंगे। स्निग्ध गुण युक्त पुद्गलोंके साथ रूक्षगृण युक्त पुद्गल बँधते हैं। और उन पुद्गलोंका नाम रूपी और अरूपी है।।६१२।।

उन्हींका लक्षण कहते हैं-

स्तिम्बर्गुण और रूक्षगुणींकी पंक्तियोंके मध्यमें विज्ञातिके समान गुणवाले एक •परमाणको रूपी नामसे कहते हैं। शेष सबकी अरूपी संज्ञा है।।६१३।।

उसीका उदाहरण देते हैं-

जिसका दूसरा गुण है या जिसमें दो गुण हैं उसे द्विगुण कहते हैं। उस दो गुण स्मिन्धवाले परमाणुका दो गुण कक्षवाला परमाणुक्षी कहलाता है। शेष एक, तीन आदि ३० कक्ष गुणवाले सब परमाणु अरूपी नामवाले होते हैं। इसी प्रकार दो गुण कक्षवाले परमाणुका दो गुण सिन्धवाला परमाणुका दो गुण सिन्धवाला परमाणुक्षी है। शेष एक, तीन आदि गुणवाले सब स्निन्ध परमाणु अक्षी जाना।।१९४॥

१. स संज्ञिथनकु। २. स पेसरनकु।

### णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएण लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । णिद्धस्स रुक्खेण हवेनज वंधो जहण्णवन्जे विसमे समे वा ॥६१५॥

स्निग्यस्य स्मिग्येन हर्पाधकेन रूक्षस्य रूक्षेण द्वयधिकेन। स्मिग्यस्य रूक्षेण भवेद्वंची जग्नस्यकर्व्य विषये समे वा ॥

ह्निग्चपरमाणुविगे द्विगुणाधिकह्निग्धपरमाणुविनोडने बंधमक्कुमंते स्क्षाणुविगे द्विगुणाधिकस्क्षाणुविनोडने बंधमक्कुमंति ह्निग्ध-धिकस्क्षाणुविनोडने बंधमक्कुमं । हिन्गधाणुविगे द्विगुणाधिकस्क्षाणुविनोडने बंधमक्कुमहिल हिनग्ध-स्क्षगुणंगळ परमाणुगळोळु अधन्यमण्येकगुण्युतपरमाणुगळं बज्जिस केवसमहिनग्धधारियोळं समक्क्षयारियोळं विधमहिनग्धधारियोळं विधमकक्षाधारियोळं तंतम्म तवनंतरोपरितनद्वधिक-हिनग्धस्क्षगळ्ये बंधमक्कुं । संवृद्धिः—

| स्नि     | • | 2 | 8 | Ę | ۷ | १० | १२ | © 00500€          |
|----------|---|---|---|---|---|----|----|-------------------|
| *        | 0 | 3 | 8 | Ę | c | १० | १२ | o 00000වර ම       |
| स्नि     | 0 | 3 | ٩ | 9 | ٩ | ११ | १३ | oo6000000 码       |
| <u>e</u> | 0 | B | ٩ | 9 | ٩ | 88 | 83 | 00000000 <b>(</b> |

 इत्लि सहतागुणयुक्तरूपियोडने रूपियो बंबमिल्ल । समगुणयुक्तांगाळणे विवसगुणयुक्तंः गळोडने बंबमिल्ले बो विज्ञेवमरियल्यङ्गुमेके बोडे अवरोळ इपियक्तवं घटियिसवय्युवरिदं ।

स्तिय्व परमाणुका दो गुण अधिक स्तिग्व परमाणुकै साथ बन्ध होता है। उसी प्रकार रुख परमाणुका दो गुण अधिक रूख परमाणुके साथ बन्ध होता है। स्तिय्य परमाणुका दो गुण अधिक रूख परमाणुके साथ बन्ध होता है। उन स्तिग्य गुणवाळे और रुस गुणवाळे २० यरमाणुकों के जिल्ह रुख समस्तिग्य थारा और सम रुख थारामें तथा विषम सिन्ध्य थारा और सम रुख थारामें तथा विषम सिन्ध्य थारा और विषम रुख थारामें अपने-अपनेसे अनन्दरवर्ती दो अधिक स्तिग्य और रुख गुणवाळे परमाणुकोंका बन्ध होता है। यहाँ इतना विशेष जानना कि सदृश गुणवाळे स्पीक साथ सम्पूणवाळींका विषम गुण-वाळोंके साथ वत्थ सम्पूणवाळींका विषम गुण-वाळोंके साथ वत्थ सम्पूणवाळोंका विषम गुण-वाळोंके साथ वत्थ सम्पूणवाळोंका विषम गुण-वाळोंके साथ वत्थ सम्पूणवाळोंका विषम गुण-वाळोंके साथ वत्थ मन्ही होता। अर्थों द रोका दो गुणवाळेक साथ वा दो गुणवाळेका पाँच २५ गुणवाळेके साथ वत्थ नहीं होता क्योंकि वहीं दो अधिक गुणका अमाव है। हि१थ।

णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदीदुउत्तरा होति । उमवैवि य समविसमा सरिसिदरा होति पत्तेयं ॥६१६॥

स्तिष्वेतरयोः समविषमौ हिञ्याविद्वपुत्तरौ भवतः । उभयस्मिननिष च समविषमौ सहसे-तरौ भवतः प्रत्येकं ॥

स्तिष्वस्त्रपूर्णणळ समर्थिकद्वयांकंगळुं विसमर्थिकद्वयांकंगळुं अत्येकं हिज्याविह्नपुत्तरंगळ- ५ पुवा उभयवोळं समिववमी क्य्यक्षिगळु सहग्रांकंगळुमसहशांकंगळुभपुववं तें दो हे :— तिनय-क्सास्त्रमांकर्पोक्तद्वय एरडक्केट्ड शास्त्रकके नात्कु आरक्कार एंटक्केट्ठ पत्तकं पनु पनेरडक्के पत्त्रपन्तर्व भोवलागि संख्याताऽसंख्यातांतन्गुणपुत्रंगळु क्षिपाळु परस्परं, आ त्निगवक्केष्वमांक पंक्तिद्वय सुरक्के सुर, अव्यक्तस्त्रु, एळक्केळु, जो अत्यक्के वो अतु, पन्तो वक्के पन्तो हु, पदि-सुरके पदिमुक्त प्रविद्वय सुरक्के पुत्र, अव्यक्तराह्म्याताःसंख्याताःसंख्यातांतंग्रज्ञ क्षिपाळुमे सहांगिळ्यातरं १० सुरके प्रवृत्तकारिं पुत्रपन्तरं क्ष्याताःसंख्यातांतंग्रज्ञस्त्रप्ताच्या सुरक्षेत्रक्षेत्रप्ताच्यातां स्वयातांतंग्रज्ञस्त्रप्ताच्यातांतंग्रज्ञस्त्रप्ताच्यातां स्वयातांतंग्रज्ञस्त्रपाळु। प्रत्येकं त्तिन्यवां जे अन्ति पन्ते प्रवृत्तकारिं संख्यातांतंग्रज्ञस्त्रपाळु। प्रत्येकं त्तिन्यवां जे अप्ताचने विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वप्ताचां विद्वपत्ताचां विद्वपत्ताचं विद्वपत्ताचां विद्वपत्ताचं विद्वपत्ताचां विद्वपत्ताचां विद्वपत्ताचं

अरुपिगळ्गे बंधमंद स्वस्थानदोळं परस्थानदोळं ई यार्थंमने प्रकारांतरविंवं पेळवपर :--

हिन्यकस्तुणानां समर्पितद्वयाङ्काः विषमपंतिद्वयाङ्काः प्रत्येकं द्विन्यादिद्वयुक्तरा मयन्ति । ते १५ वन्येशेप अंकाः समिववमाः रूपक्षिणः सद्शाङ्काः असद्वाङ्काः अवित । यया हिनयकस्वमाङ्कपंत्र्यपे वन्येशेप अंकाः समिववमाः रूपक्षिणः सद्शाङ्काः असद्वाङ्काः अवस्य दवकं द्वाद्यकस्य द्वावां द्वाद्यकस्य द्वावां वाद्यकार्यक्षाः विष्यादिक्ष्यातान्त्रतृण्युताः, तद्वियमाङ्कादन्त्रभः त्रयस्य अयं प्रद्यकस्य प्रवाकः सत्यक्ष्य स्वाकः वन्यकस्य नवकं एकादाकस्य एकाद्यकं वर्षादेशकस्य वर्षादेशकस्य वर्षादेशकस्य वर्षादेशकस्य वर्षादेशकस्य वर्षादेशकस्य वर्षादेशकं एकादाकः वर्षादेशकस्य वर्षादेशकस्य परस्य क्षिणाः । वेषाः दिवतुः वष्टवद्यद्वादवादिकंत्यात्वस्यातान्तः। । विषयः दिवतुः वष्टवद्याद्वादिकंत्रस्य । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः । विषयः

स्तिष्य और रुख गुणवालों में से प्रत्येक में दोको लेकर दो गुण अधिक होनेपर सम-पंक्ति और तीनको लेकर दो गुण अधिक होनेपर विषय पंक्ति होती है। वे दोनों ही सम और विषय रूपों और अरूपो होते हैं। जैसे स्तिय और रुख सम अंकवाली पंक्तियों में दो २५ का दो, वादका चार, छड़का छड़, आठका आठ, दसका दम, बारहका बारह रूपों है। इसी-प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनन्तगुण पर्यन्त जानना। विषय अंकवाली पंक्तियों में तीनका तीन, पाँचका पाँच, सातका सात, नीका नी, ग्यादक्का म्यारह, तेरहका तेरह, इसी तरह संख्यात, असंख्यात और अनन्त गुणवाले परमाणु परस्परमें रूपों हैं। इनके सिवाय शेष अरूपों हैं। प्रत्येक स्तिय क्योर रुखमें रूपोंका बन्य नहीं होता है। तत्त्वाय सुत्रमें भी कहा है कि ३० गुणोंकी समानतामें सदृशोंका बन्य नहीं होता। अरूपियोंका बन्य स्वस्थानमें अर्थान् स्तिय-का स्तियक साथ, रुखका रुखके साथ और परस्थानमें अर्थान् स्तियका रुखके साथ या रुखका स्तियक साथ कर्य होता है। १९४५

दोत्तिगपमवदुउत्तरगदेसणंतरदुगाण बंधो दु ।

णिव्चे लुक्के वि तहा वि जहण्णुमये वि सञ्वत्थ ॥६१७॥

द्वित्रिप्रभवद्वपुत्तरगतेष्वनंतरद्विकानां बंधस्तु । स्निग्धे क्कोपि तथा वि अधन्योभयस्मिन्नपि सर्वत्र ।।

सिनग्ये स्निग्यबोळं क्लोपं रूसवोळं द्वित्रिप्रमवश्चं द्वपुत्तरमागि नक्ष्ववरोळु उपरितना-नंतरद्विकंगळ्गे स्निग्यद नाल्कवकं रूसव नाल्कवकं स्मिन्यवेरकरोळं रूसवेरकरोळं वंपमवश्चं। सिनायदेवक्कं रूसवियवकं स्निग्यद मुररोळं रूसव मुररोळं वंपमवश्चः। मितागृत्तिरकु जयन्यगृत्र-युत्वोळं वंपप्रसंगमाबोडे जयन्यविज्ञतमप्पृत्तयबोळ् स्निग्यरूसव्यवेळ् सर्वत्र वंपमरियल्यङ्गु-में बुदर्जं।

णिक्धदरवरगुणाण् सपरद्वाणे वि णेदि वंधट्ठं। बहिरंतरंगहेदुहि गुणंतरं संगदे एदि ॥६१८॥

हिनाधेतरावरगुणाणुः स्वयरस्थानेषि नैति बंबास्य । बाह्यास्यंतरहेतुस्यां गुणांतरं संगते एति ॥

स्मिप्यज्ञचन्यगुणाणुजु रूक्षज्ञचन्यगुणाणुजुं स्वस्थानदोळं वंश्वनिमित्तमाणि १५ सल्लबु । बाह्यान्यंतरहेतुर्गीळवं गुणांतरमं पोहि बंधक्के सत्युं । तत्वात्यदोळं "न जघन्यगुणाना" में बिंतु पेळल्यहुदु ।

स्मिन्ये रूसेऽपि द्वितित्रप्रभवद्यपुत्तरक्षमेण गण्डन्ति तेषु उपरितनानन्तरद्विकाना स्मित्यचनुष्कस्य क्षाचपुत्कस्य म स्मित्यद्वे कशद्वये च बन्धः स्मात् । स्मित्यपञ्चकस्य क्कायञ्चकस्य च स्मित्यप्रये रूप्तप्रये च बन्धः स्मात् । एवं व्याप्यगुणयुत्तेऽपि बन्धप्रसक्ती जपन्यविजिते उभयत्र स्मित्यकसद्वये सर्वत्र बन्धो ज्ञातस्य २० इत्यर्थः ॥१९७॥

स्निग्धजपन्यगुणाणुः रुद्यजपन्यगुणाणुश्च स्वस्थाने परस्थानेऽपि बन्धाय योग्यो न, बाह्यान्यन्तरहेतु-निर्मुणान्तरं प्राप्तस्तु योग्यः स्यात् । तत्त्वार्वेऽपि 'र्न जघन्यगुणाना' इत्युक्तस्वात् ॥६१८॥

इसीको अन्य प्रकारसे कहते हैं--

स्मिय और स्क्रुमें भी दोको आदि छेकर तथा तीनको आदि छेकर दोन्दो बदते २५ जाते हैं। उनमें अरफ्के अनन्तरबताँ दोका बन्ध होता है। जैसे चार गुण हिनाथवालेका दो गुण स्मिथवाले दो गुण रूखवालेक साथ तथा चार गुण रूखवालेका दो गुण रूखवाले या दो गुण स्मिथवालेके साथ वन्य होता है। इसी तरह पाँच गुण हिमाथ या पाँच गुण रूखवाले का तीन गुण हिमाथ या तीन गुण रूसवालेके साथ बन्ध होता है। इस प्रकार एक अंशयुक्त जमन्य गुणवालोंका भी बन्ध प्राप्त होनेपर निषेध करते हैं कि जयन्यको छोड़कर हिमाथ ३० और रुख दोनोंसे सर्वत्र बन्ध जानना ॥६१०॥

जबन्य स्निग्व गुणवाळा या जबन्य कल गुणवाळा परमाणु स्वस्थान और परस्थानमें भी बन्धके योग्य नहीं है। वही परमाणु वाझ और अध्यन्तर कारणोसे यदि अधिक गुणवाळा होता है तो बन्धके योग्य होता है। तस्वार्थ सुत्रमें भी कहा है कि जबन्य गुणवाळांका बन्ध नहीं होता। १६८॥

१५

#### णिद्धिदरगुणा अहिया हीणं परिणामयंति बंधम्मि । संखेजजासंखेजजाणंतपदेसाण खंधाणं ॥६१९॥

स्निय्येतरगुणा अधिकाः हीनं परिणमयंति वंधे । संक्यातासंक्यातानंतप्रवेशानां स्वधानां ।। संक्यातासंक्यातानंतप्रवेशांगळनुळळ स्कंधांगळ मध्यवोळु स्निय्यागुणस्वधांगळु रक्षशुण-स्कंधांगळु अधिकाः एरदुगुणंगळिनधिकमप्पुत्त । वंधे वंधमप्पागळु हीनं हीनस्कंबमं परिणमयंति पिडिंदु को दु वंधककं बरिसुवत्तु । तत्त्वात्यंबोळिमिते "वंधेऽधिको पारिणामिकौ भवतः एवितु काणस्यदुनुं वर्षद्रव्यंगळवरमफलाधिकारं तिवर्तुतु ।

मनंतरं पचास्तिकायंगळं पेळदपं :---

दन्वं छक्कमकालं पंचत्थीकायसंण्णिदं होदि । काले पदेसपचयो जम्हा णत्थिति णिदिदहं ॥६२०॥

द्रवयं बदकमकालं पंचास्तिकायसंक्षितं भवति । काले प्रवेशप्रवयो यस्माग्नास्तीति निर्द्धिः ॥ सुन्तं पेळल्पट्ट द्रव्यवद्कमे कालप्रव्यविवं रहितमावोडे पंचास्तिकायमे व संजेयनुळ्ळुवस्कु-वेकें बोडे काले कालप्रव्यवोळ् प्रवेशप्रवयमावुवो दु कारणविविमल्लमवु कारणविविमतु प्रवेशप्रवय-मनुळ्ळुवस्तिकायगळें दु परमागमवोळ् पेळल्पटटुडु ।

अनंतरं नवपबार्श्वगळं पेळवपं :---

णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पुण्णपावदुगं । आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खो य होतित्ति ।।६२१॥

नव पदार्त्याः जीवाजीवास्तेषां पुण्यपापद्वयमास्रवसंवरनिज्जौराबंधा मोक्षदस भवंतीति ॥

संख्यातासंख्यातानत्वप्रदेशस्कन्याना मध्ये स्तिग्वगुणस्कन्याः स्वत्तगुणस्कन्यास्य द्विगुणाधिकाः ते बन्धे हीनगुणस्कन्यं परिणामयन्ति । तत्थायंऽपि ''बन्येऽपिक्ते पारिणाधिको च'' दत्युकस्वात् ॥६१९॥ इति २० फळाधिकारः । अस्य पञ्जास्तिकायानाद्व—

प्रायुक्तद्रव्यवद्क अकाल कालद्रव्यरहितं पञ्चास्तिकायसंत्रकं भवति, कृतः ? कालद्रव्ये प्रदेशप्रचयो यतो नास्ति ततः कारणात् इति प्रदेशप्रचययुता अस्तिकाया इत्युक्तं परमागमे ॥६२०॥ अय नवपदार्थानाह—

संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशी स्कन्धोंके मध्यमें दो अधिक गुणवाले स्निग्ध स्कन्ध या रूक्ष स्कन्ध वन्धके होनेपर हीन गुणवाले स्कन्धको अपने रूप परिणमाते हैं। २५ तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कहा है कि बन्धके होनेपर अधिक गुणवाला परिणामक होता है।।६१९।।

इस प्रकार फलाधिकार समाप्त हुआ। अब पाँच अस्तिकार्योको कहते हैं--

पहले कहे गये छह द्रत्योंमें से कालद्रव्यको छोड़कर पंचास्तिकाय कहलाते हैं। क्योंकि कालद्रव्यमें प्रदेशोंका प्रचय नहीं है अर्थात् कालाणु एकप्रदेशी होता है। और परमागममें ३० प्रदेशसमृहसे युक्को अस्तिकाय कहा है।।६२०।।

नौ पदार्थीको कहते हैं---

जोवाजीवाः जीवंगळुमजीवंगळु तेवां अवर पुष्यपापद्वयं पुष्यमुं पायमुमेंबेरहुं आस्त्रवसंवर-निज्जरावंधमोक्षाः आस्त्रवमुं संवरमुं निज्जरम्ं बंबमुं मोक्षमुमं विद्यु नवपवारधँगळप्युवं। पदार्त्य-हाव्यं सम्बंत्र संबंधिसल्पङ्गुं। जीवपदार्त्यः अजीवपदार्त्यः इत्यावि।

बीवदुगं उत्तरथं जीवा पुण्णा हु सम्मगुण सिंह दा।

बदसहिदा वि य पावा तन्त्रिवरीया हवंतित्ति ॥६२२॥

जीवद्वयमुक्तात्यं जीवाः पुष्याः सन् सन्यक्त्वपुणसहिताः । व्रतसहिताः अपि च पापास्त-द्विपरीता भवंतीति ॥

जीवपदार्त्यमुमजीवपदार्त्यमुं भुन्नं जीवसमासेयोळं बङ्ग्रध्याधिकारदोळं पेळबुदेयन्तुं। सस्यक्तवगुणयुक्तजीवंगळ् व्रतयुक्तजीवंगळं पुण्यजीवंगळपुत्रु । तद्विपरीतंगळ् तद्वयरहितंगळुं पाप-१० जीवंगळेविरियत्पदुद्वृ स्नल् नियमिवं । सतुर्दशागुणस्थानंगळोळ् जीवसंस्येयं पेळुत्तं मिथ्यादृष्टि-गळ् सासावनदं पापजीवंगळें दु पेळवपं :—

> मिच्छाइद्वी पावाणंताणंता य सासणगुणा वि । पन्हासंखेजजदिमा अणअण्णदहृदयमिच्छगुणा ॥६२३॥

मिच्यावृष्टयः पापाः अनंतानंतास्य सासादनगुणा अपि । पत्यासंख्येयभागाः अनंतानुर्वेषि १५ अन्यतरोदयमिच्यागुणाः ॥

पापरूपराळप्प मिण्यावृष्टिजीवंगळ् किचित्रन संसारिराजिप्रमाणरप्परेके दोडे सासावनादि-तरगुणस्थानजीवसंख्योयद होनरपुर्वारदं । बहु कारणविवसनंतानंतगळपुत्रु ॥ १३ ॥ सासावनगुण-

जीवा अजीवाः तैयां पृष्यपापद्वय आस्त्रवः संवरो निर्जरा बन्धो मोक्षश्वेति नवपदार्था भवन्ति । पदार्थक्षद्वः सर्वत्र सम्बन्धनीयः,-जीवपदार्थः अजीवपदार्थः इत्यादिः ॥६२१॥

जीवाजीवपदार्थी ही पूर्व जीवसमासे षड्डआधिकारे चोक्तार्थी। पुण्यश्रीयाः सम्यवस्वगुणयुक्ता वृत्तयुक्तास्य स्यु.। तद्विपरीतलक्षणाः पापजीवाः खलु-नियमेन ॥६२२॥ चतुर्दशगुणस्यानेषु जीवसंख्यां मिय्या-दक्षिमासादनी च पापजीबार्विति आह—

मिष्यादृष्टयः पापाः-पापजीवाः । ते चानन्तानन्ता एव इतरगुणस्यानजीवसंख्योनसंसारिमात्रत्वात्

जीव, अजीव, उनके पुण्य और पाप दो तथा आसव, वन्थ, संवर, निर्जरा, वन्थ २५ और मोक्ष ये नी पदार्थ होते हैं। पदार्थ झन्द प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए। जैसे जीव-पदार्थ, अजीवपदार्थ इत्यादि ॥६२१॥

पहले जीवसमासमें तथा छह हत्योंके अधिकारमें जीवपदार्थ और अजीवपदार्थका कथन कर दिया है। जो जीव सम्बन्दबुणसे युक्त हैं और त्रतोंसे युक्त हैं वे जीव पुण्यरूप होते हैं। उनसे विपरीत लक्षणवाले अर्थान् जो न सम्यन्दवयुक्त हैं और न द्रतोंसे युक्त हैं वे १० नियमेंसे पाएरूप हैं।।इन्शा

आगे चौदह गुणस्थानोंमें जीवोंकी संख्या और मिश्यादृष्टि तथा सासादन गुणस्थान-वाले जीवोंको पापी कहते हैं—

मिध्यादृष्टि जीव पापी हैं और वे अनन्तानन्त हैं; क्योंकि संसारी जांवांकी राशिमें-से शेष तेरह गुणस्थानवर्ती जीवोंकी संख्या घटानेपर मिध्यादृष्टि जीवोंकी संख्या होती है।

मनुळळ जोवंगळुं पापजीवंगळणुबनंतानुबंध्यय्यतरोवधिमध्यागुबधुतरप्पुवरिनवृबुं पल्यासंस्थातैकः भागप्रमाणमप्पुबुं प ००४

> मिन्छा सावयसासणमिस्सा विरदा दुवारणंता य । पन्हासंखेजजदिममसंखगुणं संखगुणमसंखेजजगुणं ॥६२४॥

मिथ्यादृष्टिश्चावकसासावनिमश्राविरताः द्विकवारानंतात्त्व । पल्यासंख्यातैकभागोसंख्येयगुणःऽ संख्येयगुणोऽसंख्येयगुणः ।।

मिध्याद्द ष्टिजीवंगळु किचिद्दुनसंसारिराशिग्रमितमप्पुर्वीरवमनंतानंतगळप्पुद् ॥ १३—॥ वेद्य-संयत्तरगळु पविभूक्कोटि मनुष्य वेशसंयतिरुत्तिकमप्प तिर्ध्यमतिज्ञव पल्यासंख्यातैकभागप्रमित-रप्पद व । अन १३ को । सासावनरगळु अनुष्यगतिज्ञिद्ध पंचाशकोटिसासावनारिदमिकमप्प ठ ४ । ठ इत्तरगतित्रयजसासावनरिनानुं वेशसंयतरं नोडलुं असंख्यातगुणमप्पर प यन ५२ को ई सासावनर १० व ४ ४ संख्येयं नोडलुं भनुष्यगतिज्ञमिर्थारंट नूर नाल्कु कोटिगळिवमिककमप्प त्रिगतिजमिश्वर संख्यात-गुणमप्पर प थन १०४ को ई मिश्रपुणस्थानवित्तिजीवंगळं नोडलु अनुष्यगतिज्ञासंयतर्रदमेळु ०० नद कोटिगळिवमिकमप्प त्रिगतिजासंयतरुक्मसंख्यातगुणरप्पर प यन ७०० को

१३– । सासादतगुणा अपि पापाः अनन्तानुबन्ध्यन्यतमोदयेन प्राप्तमिध्यात्यगुणत्यात् परुवासंख्यातैकभागमात्रा भवन्ति त ।।६२३॥

मिष्यादृष्टयः किचिङ्गनसंसारित्यादनन्तानताः १३-। देखसंयताः त्रयोदशकोटिमनुष्याधिकतिसंञ्चः पत्यासंस्थानकभाषानात्राः- प धन १३ को । तेम्यः द्विष्ट्याझरकोटिमनुष्याधिकेतरिजातिसासादनाः असंस्थातa b / a गणाः प धन ५२ को । तेम्यः - न्तुदत्तरसदकोटिमनष्याधिकत्रिगतिसमाः संस्थातगणाः प धन १०४ को ।

a a
 तेत्रयः सप्तशतकोटिमन्ष्याधिकत्रिमत्यसंयता असंख्यातगणा प चन ७०० को ॥६२४॥

सासादनगुणम्थानवाळे मो पापी हैं क्योंकि अनन्तानुबन्धीकषायकी चौकड़ीमें से किसी मी २० एक कोधादिका उदय होनेसे मिध्यात्वगुणस्थानको प्राप्त होते हैं। उनकी संख्या पल्यके असंख्यातर्वे भाग है ॥६२३॥

सिध्यादृष्टि कुछ कम संसारी राशि ब्रमाण होनेसे अनन्तानन्त हैं। देश संयत गुण-स्थानवाले तेरह कोटि मतुष्य तथा पल्यके असंख्यातर्वे भागमात्र तियं हैं। उनसे वावन कोटि मतुष्य तथा शेव तीन गतिके सब सासादनगुणस्थानवाले असंख्यातगुणे हैं। उनसे २५ एक सी चार कोटि मतुष्य और रोष तीन गतिके सब मित्र गुणस्थानवाले संख्यातगुणे हैं। उनसे सात सौ कोटि मतुष्य और रोष तीन गतिके अविरत गुणस्थानवाले संख्यातगुणे तो तो गतिके अविरत गुणस्थानवाले सब असंख्यातगणे हैं। उनसे सात सौ कोटि मतुष्य और रोष तीन गतिके अविरत गुणस्थानवाले सब असंख्यातगणे हैं।

तिरिधयसयणवणवुदी छण्णवुदी अप्यमत्त वे कोडी। पंचेव य तेणवुदी णवद्दविसयंच्छउत्तरं पमदे ॥६२५॥

त्रिभिरधिकशतं नवनवतिः वच्णवतिरप्रमत्त द्विकोटि पंचैव च त्रिनवतिरनेवाष्टद्विशते वडलरं प्रमत्ते ॥

प्रमतरोळु संस्थे अय्दु कोटियं तो भत्तमुरूकमेथं तो भत्ते दु सासिरव इन्त्रराकाळच्छे ।। ५९३९८२०६ ॥ अप्रमत्तरोळु संस्थे येरडुकोटियं तो भताव लक्षेयुं तो भत्तो भन् सासिरव नूर मुक्तळपुत्र ॥ २९६९९१०३ ॥

तिसयं भणंति केई चउरुत्तरमत्थपंचयं केई । उवसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तदुदुगुणं ॥६२६॥

१० त्रिशतं अर्णातं केचित् चतुरुत्तरमस्तपंचकं केचित् । उपग्रमकपरिमाणं क्षपकाणां जानीहि तदिवर्णं ॥

केलंबराचार्यस्थान् उपझमकरप्रमाणमं त्रिशतमें वु पेन्नवर । मत्तं केलंबराचार्यस्थान् बतुरुत्तरत्रिशतमें दु पेन्नवर । मत्तं केलंबराचार्यस्थान् अप्तु गृंदिव बतुरुत्तरत्रिशतमें दु पेन्नवर ॥ २९९ ॥ व ओं दु गृंदे सूत्ररं बुदर्य । अपकर प्रमाणमं तिक्षगुणमं नीनरियं दु शिष्यसंबोधन-१५ मक्कुमी संस्येगलोन् प्रवाह्योपदेशमप्य संस्थेयं निरंतराष्ट्रसमयंगलोन्न् विभागिति पेन्नवर्षः —

> सोलसयं चउवीसं तीसं छत्तीस तह य बादालं । अहदालं चउवण्णं चउवण्णं होति उवसमगे ॥६२७॥

बोडशकं जतुष्किशतिः त्रिशत् वर्दत्रिशसया च द्विजत्वारिशत्रष्टचत्वारिशच्चतुःपंचाशच्चतुः पंचाशदभवत्यपशमके ॥

२० प्रमत्ते पञ्चकोट्यः त्रिनवित्वक्षाध्यष्टानवित्तसहस्राणि डिवात यद् च भवन्ति । ५, ९ ३, ९ ८, २०६ । अप्रमत्ते डिकोटियण्यवित्वकानवनवित्तसहर्यक्षवत्वयो भवन्ति । २, ९६, ९९, १०३ ॥६२५॥

कैनिबरुपश्यमकप्रमाणं त्रिशतं भणन्ति । केनिकन चतुरुत्तरत्रिशतं भणन्ति । केनित् पुतः पञ्चोननतुरुत्तर-त्रिशतं भणन्ति । एकोर्नात्रजतमित्यर्थः । क्षपकप्रमाणं ततो द्विगुणं जानीहि ॥६२९॥ अत्र प्रवाह्मोपदेशसंख्यां निरन्तराष्ट्रसमयेषु विभवति—

प्रमत्तगुणस्थानमें पाँच कोटि तिरानवे लाख, अट्ठानवे हजार दो सौ छह ५९३९८२०६
 जीव हैं। तथा अप्रमत्तगुणस्थानमें दो कोटि छियानवे लाख, निन्यानवे हजार एक सौ तीन
 २९६९९२०३ जीव हैं।।६२०॥

आठवें, नीवें, दसवं, ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती वपन्नमन्नेणिवालींका प्रमाण कोई आचार्य तीन सौ कहते हैं, कोई आचार्य तीन सौ चार कहते हैं और कोई आचार्य तीन सौ चारसे १, पाँच कम अथान दो सौ निन्यानवें कहते हैं। तथा आठवें, नीवें, दसवें और वारहवें गुणस्थान सम्बन्धी खपकलेणिवाले जीवोंका प्रमाण वपत्रमवालींसे दूना जानना ॥६२६॥

आचार्य परम्परासे आगत प्रवाही चपदेश तीन सौ चारकी संख्याका निरन्तर आठ

समयोंमें विभाग करते हैं---

उपशमकरोळु बोडगमुं चतुन्विद्यतियुं निशंतियु वदिनिशतियुं विचरमारितियुं अष्ट-चरमारितियुं चतुःनंबाशितयुं चतुःनंबाशितयुं निरंतराष्टसमयंगळोळप्युवु । १६ । २४ । ३० । ३६ । ४२ । ४८ । ५४ । ५४ ।

> बचीसं अडदालं सही बावचरी य चुलसीदी । छण्णउदी अट्टूचरसयमट्टूचरसयं च खबगेसु ॥६२८॥

द्वाविशवष्टकत्वारिशत् विष्ट द्वांसमितश्चतुरशीतिः । वण्णवितरष्टोलरशतमष्टोत्तरशत-सपकेषु ॥

क्षपकरोळु निरंतराष्ट्रसमयंगळोळु उपशामकर संख्येयं नोडलु द्विगुणमागि द्वात्रिञ्जवादि-गळपुत्रु । ३२।४८।६०।७२।८४।९६।१०८।१०८।। ई संख्येयं निरंतराष्ट्रसमयंगळोळु समीकरणविधानविंदं क्षपकर । आदि ३४। उत्तरं १२। गच्छे ८। पवमेगेण विहोणमित्यादि १० संकलतपूत्रविंदं तरत्यष्ट्र लब्धप्रमितर बष्टोत्तरष्ट्वत्रतमप्पर ।६०८।। उपशामकरं । आदि १७। उत्तरं ।६। गच्छ ८।इल्लियुं आ सुत्रविंद तरत्यष्ट्ट लब्धप्रमितर चतुरुत्तरत्रिञ्जतरप्पर ।३०४॥

> अद्वेव सयसहस्सा अद्वाणउदी तहा सहस्साणं। संखा जोगिजिणाणं पंचसयबिउत्तरं वंदे ॥६२९॥

अष्टैव शतसहस्राणि अष्टानवितस्तया सहस्राणो। संख्या योगिजिनानो पंचशतं द्वपुत्तरं १५ वंदे।।

उपशमके षोडकः चतुर्विशतिः त्रिशत् यद्विशत् द्वाचत्वारिशत् अष्टचत्वारिशत् चतुः-पञ्चाशत् निरन्तराष्ट्रसमयेष् अवन्ति । १६ । २४ । ३० । ३६ । ४२ । ४८ । ५४ । ५४ ॥६२७॥

शनके निरन्तराष्ट्रममयेषु उपधानकेम्यो द्विगुणत्वात् द्वात्रिधत् अष्टवत्वारिधत् वष्टिः द्वासातिः चतुर-योति पणवतिः अष्टोत्तरततं अष्टोत्तरततं अवित । क्यामेव संख्यां निरन्तराष्ट्रमयेषु समीकरणविषानेन २० आपिः १४ उत्तरः १२ गच्छः ८ पटमेणेण विहीणमिस्याविनानीतवनम् । शयका अष्टोत्तरपट्छतं भवन्ति । ६०८ । उपधानका आदिः १७ उत्तरः ६ गच्छः ८ वर्गं चतुक्तरिवात ३०४ अवस्ति ॥६२८॥

बपशमश्रीणपर निरन्तर चढ़नेवाले जीवोंकी आठ समर्थोमें संख्या क्रमसे सोलह, चौबीस, तीस, छत्तीस, वयालीस, अड़तालीस, चौबन, चौवन होती है ॥६२॥।

क्षपक्रभेणिकी संख्या वपशमवाठोंसे दुगुनी होती है इसिछए निरन्तर आठ समयोंमें २५ अपक्रभेणि चढ़नेवार्लोकी संख्या कमसे बत्तीस, अवताठीस, ताठ, वहत्तर, चौरासी, छियान- वे, एक सी आठ, एक सी आठ होती है। इसी संख्याको निरन्तर आठ समयोंमें समिकरण विधानके द्वारा वराइन करके पहले समयों चौतीस, फिर आठ समयोंमें वारह-वारह अधिक करनेसे आदिधन चौतीस, उत्तर वारह और गच्छ आठ, इसको 'प्यसेगेण विहीण' इत्यादि सुत्रके अनुसार गच्छ आठमें एक घटानेसे सात रहे, वोका भाग देनेसे साढ़े तीन रहे। वत्तर वारहसे गुणा करनेपर वशाठीस हुए। इसमें आदिधन चौतीस जोड़नेसे छियत्तर हुए। इसे गच्छ आठसे गुणा करनेसे छह सौ आठ हुए। ये सब क्षणकीका जोड़ होता है। इसी तबह उत्तर उत्तर उत्तर अग्रमश्रीणवाठीका आदिधन सतरह, उत्तर छह, गच्छ आठका धन उससे आधा तीन सौ वार होता है। 1842।

٠,

सयोगिजिनकाळसंख्यं ककाष्टकपुनशानवित्तस्त्रकंग् इपुत्तरपंचातप्रसित्तमक्षु । ८९८१०२ । मिनिवरं सर्ववा विस्तुवं । इस्ति निरंतर वष्टसन्यंगळोळ् वंचिसस्यट्ट सयोगिजिन-स्गळाचाध्यांतरायेओयिवं सिद्धांतवास्यवोळ् "छमु सुद्धसम्येमु तिष्णि तीष्ण जीवा केवळपुष्पाय-यंति । बोसु समयेमु बोहो जीवा केवळमुष्पाययंति एवमद्वसमयसंचिवजीवा बावोत्ता हर्वति" ' यें विद्यु पेळल्मद्रवार समयगळोळ् पृत मुकारङ् समयगळोळ्यरदर्शागल् जिनकगळ् मोक्षमामि-गळ्मवर्षियळ मेळें दु समयगळोळिनिवरपरं वी विशेषकचनवोळ् जैराशिकवदकमक्कुमवं ते बोहे

| प्रके ५२    | फ का ८<br>६ | इ के = ८९८५०२       | लब्ध मिश्रकाल ८<br>लब्ध का ४०८४१।६ |
|-------------|-------------|---------------------|------------------------------------|
| प्रकाट<br>६ | फ स ८।      | Ę                   | लब्ब समयाशुद्धा<br>३२६७२८          |
| प्रसट       | 1           | इ स ३२६७२८ ॥        | लब्ध केवलिन :<br>लब्ध के ८९८५०२    |
| प्रस ८      | फ के ४४     | इ स ३२६७२८ ।<br>२   | लब्ध ८९८५०२                        |
| प्रसट       | फ के ८८     | इ स ३२६७२८<br>२।२   | लब्ध के ८९८५०२                     |
| प्रसट       | फ के १७६    | इ स ३२६७२८<br>२।२।२ | लक्ष के ८९८५०२                     |

संयोगिजिनसंस्या बष्टणज्ञाष्टनवित्तहत्वद्रयुत्तरसञ्चगतानि ८,९८, ५०२ तान् सदा बन्दे । अत्र १५ निरन्तराष्टसम्येषु संवितसयोगिजिनाः आचार्यान्तरापेक्षया सिद्धान्त्वास्ये-चनुमुद्धसम्येषु तिष्णि तिष्णि जीवा केवलमुप्पाययन्ति, रोषु सम्येषु दो दो जीवा केवलमुप्पाययन्ति एवमहसम्यसंविदयीया वासीसा हवस्तीति

विधेयकथने नैराधिकपर्कम् । तद्यया–प्रके २२ । कका ६ । इ.के.८, ९ ८, ५०२ । लका ४०८४१, ६ । पुनः प्रका ६ । कस ८ । इ.का४०८४१, ६ । लस ३, २६, ७२८ । पुनः प्रस ८ । कके २२ । इ.९.

सयोगी जिनों की संस्था आठ लास अट्टानचे हजार पाँच भी दो है उन्हें सदा नमस्कार २० करता हूँ। यहाँ निरन्तर आठ समयों से सिंव सयोगि जिनों को संस्था अन्य आचार्यकी अपेक्षा सिद्धान्तमें इस प्रकार कही है—छ्ड शुद्ध समयों में तीन चीन जीव केवलहानको ज्यन करते हैं और दो समयों में दोनों जीव केवलहानको उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार आठ समयों में सीवत जीव बाईस होते हैं। यहाँ विशेष कथन छड़ त्रैराशिकों के द्वारा करते हैं—

र. यदि बाईस केवली छह सास आठ समयमें होते हैं तो आठ छाल अट्टान्बे हजार पाँच सी दो केवली कितने कालमें होंगे ऐसा नैराफ्रिक करनेपर समाणराप्ति २२ केवली, फल्टराफ्ति छह मास आठ समयकाल, इच्छाराण्ति आठ लाल अट्टान्बे हजार पाँच सी दो केवली। सो प्रमाणका माग इच्छाराणियें देनेसे चालीस हजार आठ सी इक्तालीस आये। इस संख्याको छह मास आठ समयसे गुणा करनेपर कालका प्रमाण आता है। २. छह सास ंहित्वो तु पक्षांतरमरियल्पबृधु । वर्गतरमेक समयवोळ् युगपत्संभविशुव क्षपकर विशेष-संख्येयुमनुपक्षमकर विशेषसंख्येयुमं गाचानर्याव्यं वेळ्यपर ।

> होंति खवा इशिसमये बोहियबुद्धा व पुरिसवेदा य । उक्कस्सेणदृजुक्तरसयप्पमा सम्मदो य चुदा ॥६३०॥

भवंति क्षपकाः एकस्मिन्समये बोधितबुद्धाश्च पुरुषवेवाश्च । उत्कृष्टेनाष्टोत्तरक्षतप्रमिताः ५ स्वर्ग्यंतश्च ज्युताः ॥

पत्तेयबुद्धतित्थयरित्थिणवुं सयमणोहिणाणजुदा । दसछक्कवीसदसवीसद्वावीसं जहाकमसो ॥६३१॥

प्रत्येकबुद्धतीरर्थंकरस्त्रीनपुंसकमनोषधिक्षानपुताः । दश षट्क विश्वति दश विश्वत्यष्टा-विश्वतिः यथाक्रमशः ॥

२६,७२८ ल । के ८,९८,५०२ । तथाप्रसः ८ । फ के ४४ । इ. ३,२६,७२८ ल । के ८,९८, २. २ ५०२ तथाप्रसः ८ ।फ के ४४ ।इ. ३,२६<sub>,</sub>७२८ ।ल के ८,९८,५०२ । तथाप्रसः ८ । फ के ८८ ।

आठ ममयमें निरन्तर केवली धरवन होनेका काल आठ समय है तो पूर्वोच्छ कालमें कितने समय है ऐसा नैराशिक करनेपर प्रमाणराशि लह मास आठ समय, फलराशि आठ समय, इच्छाराशि लह मास आठ समयके गुणित चालीस हजार आठ सी क्षताले सा वर्ष है १ प्रमाणराशिक कालसे इच्छाराशि लह मास अठ समयके अठ समयके प्रमाणराशिक कालसे इच्छाराशिक कालका अपवर्तन करके फलराशिक आठ समयोसे इच्छाराशिक कालल ल्राव्योक हजार सात सी अठ्ठाईस समय होते हैं। ३-६ आठ समयोसे विभिन्न आचाराशिक मतसे बाईस या चवालोस या लठासी या एक सी लियत्तर जीव केवलजानको उत्पन्न करते हैं। यूर्वोच्छ तीन लाल ल्राव्योक समयोसे अथवा चाराशिक करते हैं। अठाईस समयोसे अथवा चाराशिक खाया आठवें माग समयोसे कितने २० जीव केवलज्ञान करते हैं इस प्रकार चार प्रेराशिक करना। इन चारोमें प्रमाणराशि आठ समय है। फलराशि २२, ४४, ८८ और १७६ प्रचक्तपुत्र है। तथा इच्छाराशि तीन लाल लच्चीस हजार सात सी अठाईस, वसका आजा, लसका चौथाई और वसका लालवाँ माग प्रवक्तपुत्र है। सर्वत्र फलराशिस, वसका आजा, तसका चौथाई और वसका आठवाँ माग प्रवक्तपुत्र है। सर्वत्र फलराशिस, वसका आजा, तसका चौथाई और वसका आठवाँ माग प्रवक्तपुत्र है। सर्वत्र फलराशिसे इच्छाराशिकों गुणा करके प्रमाणराशिसे माग देनेपर लच्च

१. गृणितकमः समीचीनः प्रयोजनं वावबृष्यते । वर्बादगळ बेळेंट्ट्रसम्बदोळो केवळ्डालमं पढेव जीवंगळ् २५ ज्वम्य ७२६ दिविवणतरहनुत्कृष्टिवर्गेट्ट्र छ्यान् तो भत्ते दृ साविरदेतूरे रह मच्यानात्मेदमदरोळ् नात्तनात्के ४४ मते ८८टु नृरिण्यतारे मृह विकल्पमं जवन्यमुगं कळराशियं माडिदर मृहमच्यमविकल्पद १ण्छा-राणिव हारचे ते दे के इल्जिय कळराशियं इच्छाराशियं भाडि वर्वादगळ मेळेंट्ट्र समयंगळं कळराशियं माडि उत्कृष्टकेविलसंख्येमं इच्छाराशियं माडिजन्कृतं । बंद छक्क १६३६४ यी राशियनेरलार गृणिवियरडार मानि-पिदक इतक्कृत ३६६०८८ = इट्ट प्रतियद = ॥

### जेद्वावरबहुमज्झिम ओगाहणगा दु चारि अद्वेव । जगवं हवंति खबगा उवसमगा अद्धमेदेसि ॥६३२॥

ज्येष्ठावश्वहुमध्यमावगाहनकाः द्विजनुरष्टैव। युगपदभवति क्षपकाः उपनामकाः अविनेतेषा। बोधितबुद्धरु क्षपकरेकसमयबोज् युगपन्त्ररें दु उपनामकरु तदर्द्धमप्पर १०८ पुनिवेगज्

प क्षपकर नूरें दुपडामकर तबर्द्धमप्पर । १०८ स्वर्गाविदं बंद क्षपकर युगपन्नूरें दुपशमकर तबर्द्ध-५४

इ. १, १६, ७२८ । ल के ८, ९८, ५०२ । तथा प्रसः ८ । फ के १७६ । इ. ३, २६, ७२८ । ल के ८, ९८, २ २

५०२ । इदमेरूपशान्तरम् ॥६२९॥ अर्थेकसमये युगगस्तभवती क्षपकोपशमकविशेपसंख्या गाषात्रयेणाह— युगपदुरकुप्टेन एकसमये बोधितबुद्धाः पुवेदिनः स्वर्गच्युतास्च प्रत्येकं क्षपकाः अष्टोस्तरशतम् उपशम-

आठ छास्र अट्टानवे हजार पाँच सी दो आता है। नीचे इन छह त्रैराशियोंको अंकित किया १० जाता है—

| प्रमाणराशि           | फलराशि              | इच्छाराशि                       | लब्धराशि<br>काल<br>४०८४१ × छह<br>मास आठ समय |  |  |
|----------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| केवली<br>२२          | काल<br>छह मास ८ समय | केवली<br>८९८५०२                 |                                             |  |  |
| काल<br>छह् मास ८ समय | समय<br>८            | काल<br>४०८४१ × छह्मास<br>आठ समय | समय<br>३२६७२८                               |  |  |
| समय<br>८             | केवली<br>२२         | समय<br>३२६७२८                   | केबली<br>८९८५०२                             |  |  |
| समय<br>८             | केवली<br>४४         | समय<br>३२६७२८ का आधा            | केवछी<br>८९८५०२                             |  |  |
| समय<br>८             | केवली<br>८८         | समय<br>३२६७२८ का चौथा <b>ई</b>  | केवली<br>८९८५०२                             |  |  |
| समय<br>८             | केवली<br>१७६        | समय<br>३२६७२८ का<br>आठवाँ भाग   | <b>केव</b> ली<br>८९८५०२                     |  |  |

आगे एक समयमें एक साथ होनेवाली क्षपकों और उपशमकोंकी विशेष संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं—

**१**५

२० एक साथ ज्लुच्टसे एक समयमें बांधित बुद्ध क्षपक, पुरुषवेदी क्षपक, और स्वर्गसे च्युत होकर मनुष्य जन्म छेकर क्षपकश्रेणी चढ़नेवाळं प्रत्येक एक सी आठ, एक सी आठ

मणुष १०८ प्रश्येकबुद्धार क्षापकर पशुपकासकरप्याद १० तीत्यंकर क्षापकरस्वस्वध्यक्षमकर् ५४ सुवर ६ स्त्रीवेविकायकरमिप्पल्पदासकर्ष्यादिवर २० नपुंसकवेविगळु क्षापकर पाँववरवरद्ध-१० प्रतासकर १० मनःपर्ध्यव्यव्यानिगळु क्षापकरशळिष्पत्तु तबर्बमुपकासकर २० अविविज्ञानिगळु क्षापकरगळिष्यत्तु तबर्बमुपकासकर २० अविविज्ञानिगळु १० क्षापकरगळिष्यत्तुपुपकासकरगळु तबर्बमप्पर २८ उत्कृष्टावगाहृतयुतकापकरगळीव्यंवपक्षमकन्त्री १४ जावन्यावगाहृतयुतकापकर नात्वस्यक्षमकरीव्यं २ बहुमध्यमावगाहृतयुतकापकर ११४ र बहुमध्यमावगाहृतयुतकापकर ११२ । उपकासकर २१६ ।

अनंतरं अयोगिजिनरसंख्येयं कंठोक्तमागि वेळ्डुविल्कण्युवीरवं प्रमत्तगुणस्थानं मोदलो। हु अयोगकेविल्मश्टारकावसानमात समस्तसंयमिषक संख्येयं वेळ्डबडदरोळु सयोगकेविल्पर्यंतं कंठोक्त-मागि वेळल्पट्ट संयमिगळ संख्येयं कृष्टि कळेबोडे शेषमयोगिकेविलगळ संख्येयक्कुमेंबुवं मनवोळि-रिसि संयमिगळ सब्बेसंख्येयं वेळ्डपं:—

> सत्तादी अद्वंता छण्णवमज्झा य संजदा सन्वे । अंजलिमौलियहत्थो तियरणसुद्धे णमंसामि ॥६३३॥

सप्राद्यष्टोतान् वण्णवमध्योश्च संयुतान्सर्वान् । अंजिलमौलिकहस्सस्त्रिकरणशुद्धया नमस्यामि ॥

सप्तांकमाविद्यागि जञ्डांकमवसानमागि चन्नवांक्कंगळं मध्यमागूळळ त्रिहीननवकोटिसंयतच- १५ गळनंजिलमीळिकहस्तनागि मनोवाक्कायगुद्धिगळिटं बंदिसुवें ॥ ऍवितु सब्देसंयमिगळ संख्येयो

कास्तदर्थं अवन्ति । पुनः प्रत्येकबुद्धाः तीर्थंक्कराः स्त्रीवेदिनः नयुसकवेदिनः नयःपर्ययात्रानिनः व्यविकानिनः उद्ध्यप्रायाद्दाः अपन्यायादाः बहुनश्यमावगाद्यस्य सःकाः क्रमशः दश यहाँवशतिः दश विशतिः स्रष्टांविशतिः इते बत्यारः अष्टी, अगममकाः तदर्थं अवन्ति । सर्वे मिलित्वा स्रयकाः ४२२ । उपसम्रकाः २१६ ॥६२०–६२२॥ अय सर्वेसंयम्तिस्यामाह्—

आदौ सप्ताङ्क अन्तेःखाङ्कं च जिल्लित्वा तयोभंध्ये च षट्सु नवाङ्केषु जिल्लितेषु संजनितश्चननवकोटि-संस्थामात्रान् सर्वसंयतान् अञ्जलिमीजिकहस्तोऽहं मनोवास्त्वायशुक्कषा नमस्यागि । ८९९९९७ । अत्र च

होते हैं। और उपहामक इनसे आवे अधीत् चौवन-चौवन होते हैं। पुनः श्चपकश्रेणीवाळे प्रत्येक हुद्ध दस, तीर्थकर छह, स्त्रीवेदी बीस, नपुंसक वेदी दस, मनःपर्ययक्कानी बीस, अविश्वानी अरुप्तक क्षेत्र एक स्वाहन के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के बाद के

आगे सब संयमियोंकी संख्या कहते हैं-

सातका अंक आदिमें और अन्तमें आठका अंक लिखकर दोनोंके मध्यमें छह नौके ३०

८५९९९९७ जिवरोज् प्रमत्ताविसयोगिकेवल्यवसानमाव गुणस्थानवित्तगळ संस्थेयने दु कोटियुं तो भत्तो भन्नु लक्षम् तो भत्तो भन्नु सासिरद मुन्तृरतो भत्तो भन्न ८९९९३९९ कळेयुन्तिरलु शेवम-योगिकेवलिगलसंख्ये यरबुगुंदिवरनूरक्कु ५९८ ॥ मिती पदि नाल्कुं गुणस्थानंगळोळ् पेळव संख्येमे संहष्टिरवनेषिदः--

| e | 784      | ८५८५०३ | 734          | 56,910 | स्राप्टा। | स्ट्राप्ट्रा। | स्वापदता। | 705,003 | 4639,6708 | प 3 ४ ३ ॥ १३ को | ю. | प ७०० को | 0 | प १०४ को | ю | व ५२ को | ю | 4 |
|---|----------|--------|--------------|--------|-----------|---------------|-----------|---------|-----------|-----------------|----|----------|---|----------|---|---------|---|---|
| Œ | ito<br>o | D (1)  | <b>1</b> 500 | 9      | HZ.       | 100           | 16<br>0   | pe.     | tx<br>o   | ΛŒ              |    | क        |   | Œ        |   | 듅       |   | Œ |

अनंतरं चतुर्गितिगळीळ निष्याहष्टि सासावनिभासंयतर संख्येयं साधिसव पत्यव भाग-५ हारविशेषंगळं पेळवपं :---

> ओघासंजदिमस्सयसासणसम्माण भागहारा जे । रूजणावलियासंखेजजेणिह भजिय तत्थ णिक्खित्ते ॥६३४॥

भोघासंयतमिश्वकसासावनसम्यग्हब्टीनां भागहारा ये । कपोनावल्यसंख्यातेनेह विभज्य तत्र निकिये ॥

देवाणं अवहारा होति असंखेण ताणि अवहरिय । 80 तत्थेव य पक्लि से सोहम्मीसाण अवहारा ॥६३५॥

देवानामबहारा भवंति अनंख्येन तानपहृत्य तत्रैव च निक्षिप्ते सौधम्मॅशानाबहाराः ॥

प्रमत्तादिसयोग्यवसानसंख्याया ८९?९९३९९ अपनीताया शेषं द्वचूनषट्छतं अयोगिसंख्या भवति । ५९८ ॥६३३॥ अय चतुर्गतिमिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रासंयतसंस्थासाधकपत्यभागहारिवशेषानाह-

१५ अंक व्यिसनेपर ८९९९९९७ तीन कम नी करोड़ संख्या प्रमाण सब संयमियोंको में हाथोंकी र्जनिल मस्तकसे लगाकर मन, वचन, कायकी शुद्धिसे नमस्कार करता हूँ। यहाँ प्रमत्त गुण-स्थानसे लेकर सयोग केवली पर्यन्त संस्था ८९९९९१९ है। इस संस्थाको सब संयक्षियोंकी संख्यामें घटानेपर शेष दो कम छह सी ५९८ अयोगियोंकी संख्या होती है ॥६३३॥

आगे चारों गतिके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, सिम्न और असंयतसम्यग्दृष्टिगी-२० की संख्याके साधक पत्यके आगहार विशेषोंको कहते हैं-

पुणस्यानबोज्येज्यः असंग्रतसम्यन्दृष्टि सम्बन्धिमम्पावृष्टि सासावनसम्यन्वृष्टिगज्ञे बी पूर्व गुणस्यानगळ आवुतु केळबु पत्यक्के पोक्क भागहारंगळ अ a चुक्रपोनावत्यसंख्यातींवर्व मि a a

₩ aak

o-१ । भागिसि भागिसि तंतस्म हारबोळे क्डल्वस्टुवाबोळे बेबोचबोळ् तंतस्म भागहारंगळपुषु । अ a a b सत्तमी बेबसामान्यगुणस्थानत्रयभागहारंगळं रूपोनावत्यसंस्थातीवर्व भागिसि

a−१ मिaaa

सा a a ४ a सा a a ४ a

भागिसिकेभागमं तंतम्म हारंगळोळु प्रशेषिमुत्तं विरकु सौधम्मँशानकत्पद्वयद असंयतमिश्रसासा- ५ वनरगळ भागहारंगळु प्र मिणभागहारंगळु

a-8a-8

प सासादनर भागहारंगळुप अनंतरमी सौधम्मैकल्पद्वयासंयतादि सासादनगुण-२०२०

a-8a-8

a – १a – १

गुणस्थानोक्ताः असंयतसम्यग्मिष्यादृष्टिसासादनाना ये पत्यासंस्थातप्रविष्टमागहाराः अ a

साa a भ

एतेषु क्योनावस्यसंक्यातेन a-१ प्रक्त्वा एतेष्वैव निक्षितेषु वैदौषे स्वस्वप्रागहारा प्रवन्ति । अ a a एतान् पुनः क्योनावस्यसंब्यातेन भक्त्वा एकैकभागे स्वस्वहारे प्रक्षिते सौधर्मशानासंयतa-१

मि a a a

a--8

गुणस्थानों में जीबोंकी संख्या कहते हुए पूर्वमें जो असंयत, सस्यित्मध्यादृष्टि और सासादनोंके पल्यके भागहार कहे हैं उनमें एक कम आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेमें जो प्रमाण आवे उन्हें उन्हीं भागहारों में सिलानेसे देवपातमें अपना-अपना भागहार होता है। इन भागहारोंको पुनः एक कम आवलीके असंख्यातवें भागसे भाग देकर एक-एक भागा अपने-अपने भागहारमें मिलानेपर सौधमं और ऐहान स्वर्गमें असंयत मिश्र और सासादनोंके भागहार होते हैं।

विशेषार्थ — पहले असंवतगुणस्थानमें भागहारका प्रमाण एक बार असंख्यात कहा या। करे एक कम आवलीके असंख्यात मागते भाग देनेसे जो प्रमाण आवे कसे उस भागहारमें किनोपर जो ममाण हो उतना देवगतियम्बन्धा असंयतगुणस्थानका २० मागहार मागहार सामा एक्यमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतने देवगतियम प्रमाहार जाना। इस भागहारका भाग एक्यमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतने देवगतियम असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं। मिश्रमें दो बार असंख्यातस्थ और सासादनमें दो बार

स्यानावसानमाव गुणस्यानत्रयवोज् बाबुवोंदु सासावनर हारमवं नोडल् धुंवललेतेडेयोळं असंयत-मिश्रर हारंगळ् संस्थातगुणितक्रमंगळ् सासावनर हारंगळ् संस्थातगुणंगळप्युत्र ।

सप्तमपुष्टिय गुणस्थानत्रयपर्यंतमं बी व्याप्तियं पेळवपं :--

सोहरूमसाणहारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । उत्रति असंजदमिस्सयसासणसम्माण अन्हारा ॥६३६॥

सौधर्म्मसासादनहारमसंख्येन च संख्यरूपसेगुणिते । उपर्ध्वसंघतमिश्रसासादनसम्धग्बृष्टी-नामबहाराः ॥

शब्दांवरं मसमसंस्थातांदंदं संस्थातरूपाँकरं पुणितं माइन्तिरलु यथासंस्थमागि मेले सानस्कुः

भारद्वयरोज्डनंयतादि अधस्तनगुणस्थानत्रयद हारंगळपुत्रु । सानस्कुमारद्वयद असंयतहारंगळु

००००४० मिश्रहारंगळु ००००४०० सासादनर हारंगळु ००००४००४

०-१०-१

०-१०-१

अनंतरमी गुणितक्रमबच्याप्तियं पेळवपं :--

मिश्रसासादनाना भागहारा भवन्ति

१५ गुणिते यथासंस्थमुपरिसानत्कुमारद्वये असंस्थातिमध्यमासादनहारा भवन्ति । a a a a a ४ a a-१ a-१

a a a a a a a a a a a ।।६३६॥ अध्यास्य गुणितक्रमस्य व्याप्तिमाह a−१ a−१ a−१

असंख्यात और एक बार संख्यातरूप भागहार कहा था। उसको एक कम आवळीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेसे जो प्रभाण आवे उनना-उतना उनमें मिछानेपर देवगतिमें मिछ तथा सासादनगुणस्यानवाजींका प्रभाण कानेके िछए भागाहार होता है। देवगतिमें २० असंयत मिश्र और सासादनके िछए जो-जो भागहारका प्रमाण कहा उसे एक कम आवछीके असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उनना-उतना उन-उन भागहारों मिछानेसे सीधर्म ऐहान स्वर्गमें अविरत निश्न और सासादनसम्बन्धो भागहार होता है।।६२४-६२५॥

सीपर्य और ऐक्षानमें सासादनका जो भागहार है उससे असंख्यातगुणा भागहार सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वामें असंयतसम्बन्धी है। 'च' ज़न्दसे इस असंयतके भागहारसे २५ असंख्यातगुणा मिश्रगुण सम्बन्धी भागहार है और उससे संख्यातगुणा सासादनसम्बन्धी भागहार है। १६३६॥

आगे इस गुणितकमकी ज्याप्ति कहते हैं-

## सोहम्मादासारं जोइसवणभवणतिरियपुढवीसु । अविरदमिस्सेऽसंखं संखासंखगुण सासणे देसे ।।६३७॥

सौबम्मीदासहस्रारं ज्योतिविकवानभावनितर्यंक्पृथ्वीवु । अविरतिमश्रेऽसंख्ये संख्य असंख्य-

गुणं सासादने देशसंयते ॥

सीयम्मंद्रयवर्त्ताणवं मेळे सानस्कुमारकल्पद्वयं भोवल्गो इ सहस्रास्त्रस्यप्रयंत् कल्पद्वय-पंत्रकहोळं ज्योतिषिकवानभावनीत्त्र्यंत्र प्रथमद्वितीयन्त्रतीयज्ञुत्यंपंत्रमावष्ट्रसामपृष्टियं वी वोडश स्थानवोक्रमिततरोळं निश्चरोळमृसंस्थातपुणितकममप्त्रकुं। सासावनरोळ्संस्थातपुणमन्कुः। तिर्ध्यत्र वेजासंयतरोळसंस्थातपुणमक्कुमवं ते बोड्युं पेळवं सानस्कुमारकल्पद्वयतं सासावनहारमं नोडस्कु ब्रह्मकल्पद्वयासंयतहारमसंस्थातपुण ०००,४०० अवं नोडस्कु निश्वहारमसंस्थातपुण

a — १a — १ a — १ मर्व नोडलुतत्रत्य सासादनहारं संख्यातगुणमञ्जु a a a a ४ a a ४ । ३ a a ४ मर्व नोडलु १५ a — १a — १

भीयमैद्धरादुपरि सानरकुमारादिसहस्रारपर्यन्तं पञ्चपुम्भेषु ज्योतिरुक्तानमाननतिर्यक्तमपृष्यीषु चैति पोडाराबानेत् अवित्रते मित्र 'तसंस्थातम् पात्रक्राः सामादने संस्थातम् पात्रक्राः, तियंभेषासंपते ससंस्थातम् पात्रक्राः, तियंभेषासंपते ससंस्थातम् पात्रक्राः, तियंभेषासंपते ससंस्थातम् तात्रते तत्ते वित्रवित्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्षात्रक्

सीपमेंसे ऊरर सानत्कुगारसे हेकर सहस्रार पर्यन्त पाँच रक्षा युगलोंमें और अयोतिथी, व्यन्तर, अवनकासी, वियंच, और सात तरक इन लोल्ड स्थानोंमें अविरत और निभन्न से असंख्यात गुणितकम जानना। और तियंच सम्बन्धी देशसंयत गुणितकम जानना। असे तियंच सम्बन्धी देशसंयत गुण्यसानमें असंख्यात गुणितकम जानना। इसका स्पृष्टीकरण इस प्रकार है—सानत्कुमार, माहेन्द्रमें जो सासादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सात्मादनका भागहार संख्यातगुणा है। उससे सात्मादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सात्मादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सात्मादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सुक महाजुकमें असंयतका भागहार संख्यातगुणा है। उससे साधादनका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे साधादनका भागहार संख्यातगुणा है। असे असंबतका भागहार संख्यातगुणा है। असे साधादनका भागहार संख्यातगुणा है। असे साधादनका भागहार संख्यातगुणा है। असे साधादनका भागहार सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुणा है। असे सावस्वातगुण

```
शतारकल्पद्वयासंयतहारमसंख्यातगुणमञ्जू ००००४००४ १४० मदं नोडलु तन्मिश्रहारम-
                                      3-38-8
                aaaa४aa४१४aa मर्व नोडलु तत्रत्यसासावनहारं संख्यातगुणम<del>नक</del>्
      a a a ४ a a ५ । ४ a a ४ मर्व नोडलु ज्योतिविकाअसंयतहारमसंख्यातगणमक्क्
    aaaa४aa४। ५a मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कू aaaa४aa४। ५ aa
५ मदं नोडलु तत्रत्य सासादनहारं संख्यातगुणमक्कु
                                             वववव४वव४।५वव४ मदंनोडल
   व्यंतरासंयतहारमसंख्यातगुणमक्कु ००००४००४।६० मदं नोडल् तन्मिश्रहारमसंख्यात-
                         a ४ । ६ a a मदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु
   aaa axaax(६aax मर्व नोडलु भवनवासिकासंयतहारमसंख्यातगणमक्कृ a a a a x a a x l o a
   मदं नोडल तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्क ००००४००४७०० मदं नोडल तत्रत्यसासा-
   aaaa ४ aa ४ । ८ मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगणमक्कृ
                   a - 2a - 2
   a a a a ४ a a ४ l ८ a a मर्व नोडलू तत्रत्यसासावनहारं संख्यातगुणमक्कु aaaa४aa४८ l aa४
   मवं नोडला तिर्ध्यंग्वेशसंयतहारमसंख्यातगुणमक्कं तिर्ध्यंग्वेशसंयतर (हारं नोडलु) प्रथमपृथ्विनारका-
    Sसंयतहारः असंख्यातगणः । ततो मिश्रहारः असंख्यातगणः । ततः सासादनहारः संख्यातगणः । तत शतारद्वये-
    ऽसंयतहारः असंख्यातगुणः । ततः मिश्रहारः असंख्यातगुणः । ततः सासादनहारः संख्यातगुणः । ततः ज्योति-
१५ च्यासंयतहारः असंस्थातगणः । ततः निश्वहारः असंस्थातगणः । ततः सासादनहारः सस्थातगणः । ततः
    व्यन्तरासंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मिश्रहारः असंख्यातगुणः । ततः सासादनहारः संख्यातगुणः । ततः
    भवनवास्यसंयतहारः बसंस्थातगुणः । ततः मिश्रहारः असंस्थातगुणः । ततः सारादनहारः संस्थातगुणः ।
    ततस्तिर्यगसयतहारः असंस्थातगणः । ततः मिश्रहारः असंस्थातगणः । सासादनहारः संस्थातगणः । ततस्ति-
    असंख्यातगणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका
२० भागहार संख्यातगुणा है। उससे ज्योतिषीदेवोंमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है।
    उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है।
    उससे व्यन्तरों असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यात-
    गुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है। उससे भवनवासियोंमें असंयतका
    भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका
२५ भागहार संख्यातगुणा है। उससे तिर्यंचोंमें असंयतका भागहार असंख्यातगणा है। उससे
    मिश्रका भागहार अमंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगणा है। उससे
    तिर्यंचोंमें ही देशसंयतका भागहार असंख्यातगणा है। जो तिर्यंचोंमें देशसंयतका भागहार
```

```
संयतहारमुमसंख्यातगणमन्त्रं
                                                                                                            प्रथमपश्चि = असंयताहार
ठ ठ ठ ठ ४ ठ ठ ४ । ९ । ठ सदं नोडलुतन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु ठ ठ ठ ठ ४ ठ ठ ९ । △ ठ
a - 2a - 2
मदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु
                                                                                       व्यक्ष व्यवस्था १ व्यवस्था व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यक्ष व्यक्ष व्यवस्था १ व्यक्ष व्यक्ष व्यक्ष व्यक्ष व्यक्ष व्यक्ष
द्वितीयपृथ्विय असंयतहारमसंख्यातगुणमक्कु
                                                                                                 aa४ । १०। a। सर्वनोडल
तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु
                                                  aaaa४aa४। १०। aa मदं नोडलु तत्रत्यसासादन-
                                          อออชออช १ १० १ ออช । मदं नोडलु तुतीयभराऽसंयत-
हारं संख्यातगणमक्कं
                                                   a ४ a a ४ । ११ a । मर्वनोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुण-
हारमसंख्यातगुणमक्कू
                                 ४ ० ० ४ ११ ० ० मर्व नोडलु तत्रत्य सासादनहारं संख्यातगुणमक्कू
a a a a a a a a l ११ a a a मदं नोडलु चतुर्यभूनारकाऽसंयतहारमसंख्यातगुणमन्द्रु
a a a a ४ a a ४ । १२ । a मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु
                                                                                                                  es iffixeexeese
                                                                                                                   a - 8a - 8
सदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु ३ ३ ३ ३ ४ ३ ३ ४ । १२ । ३ ३ ४   मदं नोडलु
                                                            aaaa४aa४। १३। a मदं नोडल तन्मिश्रहारम-
पंचमधराऽसंयतहारमसंख्यातगणमक्कं
                                                               a - 8a - 8
संख्यातगणसन्दक् २२२२४२२४। १३। २२ मदं नोडल् तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगण-
                                a - 8a - 8
```

थंन्देशसंयतहारः असंस्थातगुणः । अयमेव प्रममपृषिन्धसंयतस्यापि हारः । ततः सिम्बहारः असंस्थातगुणः । ततः सासानहारः संस्थातगुणः । ततः द्वितोयपृष्टिम्बसंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः सिम्बहारः असंस्थातगुणः । गुणः । ततः सासादनहारः संस्थातगुणः । ततः ततः तृतीयपृष्टिम्बसंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मिम्बहारः असंस्थातगुणः । ततः सासादनहारः संस्थातगुणः । ततः चतुर्षपृष्टिम्बस्यंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मिम्बहारः असंस्थातगुणः । ततः सासादनहारः संस्थातगुणः । ततः चतुर्षपृष्टिम्बस्यंयतहारः असंस्थातगुणः । ततः मिन्बहारः

है वही भागहार प्रथम नरकमें असंयतका भी है। उससे सिषका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा है। उससे दूवरे नरक्में असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादकका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादकका भागहार संख्यातगुणा है। उससे सासादकका भागहार संख्यातगुणा है। उससे सिषका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सिषका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सिषका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे स्वीयं नरक्में असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे स्वीयं नरक्में असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे स्वीयं नरक्में असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे संख्यातगुणा है। उससे संख्यातगुणा है। उससे संब्यातगुणा है। उससे संब्यातगुणा है। उससे संब्यातगुणा है। उससे संबयातगुणा है। उससे सासादनका

मक्कु व व व व ४ । १३ व व ४ मर्व नोडलुं चच्छघराऽसंयतहारमसंख्यातगुणमक्कुं। व – १० – १

००० ४ ४ ००४। १४० मदं नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु २०२०४। १४०० २ − १० − १

मदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संस्थातगुणमक्कुं २०२०४० ४। १४। २०४ मदं नोडलु

#### चरमधरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पहुर्डि । अंतिमगेवेज्जंतं सम्माणमसंखसंखगुणहारा ॥६३८॥

चरमघरासासावनहाराः आनतसम्यग्हष्टिनामोरणप्रभृत्यंतिमग्रैवेयकांतं सम्यग्हष्टीनाम-१० संख्यसंख्यगुणहाराः ॥

तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुद्दिसाण विजयादी । सम्माणं संखगुणो आणदमिस्से असंखगुणो ॥६३९॥

ततस्तेषामुक्तानां वामानामनुदिशानां विजयादिसम्यग्दृष्टीनां सख्यगुणः आनतमिश्रेऽ-संख्यगुणः ॥

१५ असस्यातगुणः । ततः सासादनहारः संस्थातगुणः । ततः वष्ठघरासंयतहारः असस्यातगुणः । ततः मिम्रहारः अस्थातगुणः । ततः सासादनहारः संस्थातगुणः । ततः साम्रादनहारः अस्थातगुणः । ततः मिन्रहारः अस्थातगुणः । ततः साम्रादनहारः अस्थातगुणः । ततः साम्रादनहारः अस्थातगुणः । ततः साम्रादनहारः अस्थातगुणः । ततः साम्रादनहारः संस्थातगुणः ।।६३७॥ अथानताविषु गायात्रयेणाहः—

तत्सप्तमपृथ्वीसासादनहारात् आनतद्वयासंयतहारः असंख्यातगुणः । तनः आरणद्वयाद्यन्तिमग्रैवेयकान्त-दक्षपदासंयतानां दक्षहाराः संख्यातगुणक्रमाः स्युः । अत्र सख्यातस्य मंदृष्टिः पञ्चाङ्कः ।।६३८।।

२० ततोऽन्तिमग्रैवेयकारूयतहारान् अन्ततद्वयादितदुक्तकादशयदिम्य्यादृष्टीना एकादशहाराः संख्यातगुणित-क्रमाः । अत्र सस्यातस्य संदृष्टिः यङङ्कः । ततः तदन्तिमग्रैवेयकवामहारात् नवानृदिश्चविजयादिचनुविमाना-

भागहार संस्थातगुणा है। उससे छठी पृथ्वीमें असंयतका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संस्थातगुणा है। इससे सातवे नरकमें असंयतका भागहार असंस्थातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार २५ असंस्थातगुणा है। उससे सासादनका भागहार संस्थातगुणा है।।इ२७।।

आगे आनतादिमें तीन गाथाओंसे कहते हैं—

सप्तम पृथ्वीसम्बन्धी सासादनके आगहारसे आनत-प्राणत सम्बन्धी असंबतका भागहार असंस्थातगुगा है। उससे आरण-अन्युतसे छेकर अन्तिम मेबेयक पर्यन्त दस स्थानोंमें असंबतोंका भागहार कमसे संस्थातगुणा संस्थातगुणा है। यहाँ संस्थातकी संदृष्टि ३० पाँचका अंक है ॥६२८॥

उस अन्तिम प्रैवेयक सञ्बन्धी असंयतोंके भागहारसे आनत-प्राणत युगलसे लेकर

### तत्तो संखेजजगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणो । उत्तहाणे कमसो पणछस्सत्तरुठचदुरसंदिरठी । ६४०॥

ततः संख्येयगुणः सासादनसम्यग्बृष्टीनां भवति संख्येगुणः । उक्तस्थाने क्रमशः पंचयद्-समाष्ट्रचल्वारः संहष्टिः ॥ गाथा त्रितयं ॥

सप्तमपृष्यिसासावनसम्याद्गिटय हार्रगळ् आनतकल्पद्वयसम्यादृष्टिगळ्गेयुं आरण अच्युत-कल्पद्वयप्रभृत्यंतिमग्रीवेयकपर्यंतमाव सम्याद्दिगळगमुमसंख्यातगुणमुं संख्यातगुणमुं यथासंख्य-मागियप्पुववे ते दोडे सप्तमपृष्यियसासावनसम्यादृष्टिय हारमं नोडलु आनतकल्पद्वयान्यंतहारम-संख्यातगुणमक्कु ००००४००४।१६० मदं नोडलु आरणाच्युतकल्पद्वयाऽसंयतसम्यग्-

नवर्षेवेयकसम्यग्हिष्ट्यहारं संस्थातगुणमक्कं ठठठठ४। २०४। १६८। ५। ५ मर्व नोडलु १० ठ-१०-१

मर्व नोडलुमघस्तनोपरितनग्रेवेयकसम्यग्हष्टिहारं संस्थातगुणमस्कु *aaaa*४aa ४ । १६ a । ५।५।५।५ a - १a - १ मर्द नोडलमध्यमाधस्तनग्रेवेयकसम्यग्हष्टिहारं संस्थातगणमस्क aaaa४a४ । १६ a ।५।५।५।५।५।

a - १० - १ मर्व नोडलु मध्यम मध्यमप्रैवेयक सम्यग्वृष्टिहारं संख्यातगुणमक्कु aaaa ४ - ११ - १९ - १९ - १९

मदं नोडलु मध्यमोपरितनसम्यादृष्टिहारं संख्यातगुणमक्कु ००००४००४।१६।०।५। १५ ० - १० - १

५।५।५।५।५ मर्द नोडलुपरितनायस्तनग्रेवेयकसम्यग्दृष्टिहारं संक्यातगुणसक्कु อออชออช ।१६।५।५।५।५।५।५।५ मर्द नोडलुपरितनसध्यमर्घवेयकसम्यादृष्टिहारं व – १क – १

संयवहारी द्वी संख्यातगुणक्रमो । अत्र सक्ष्यातस्य संदृष्टिः सप्ताङ्कः । सत्तः विजयाद्यसयतहारादानतद्वयमिश्रहारः २० असंख्यातगुणः ॥६३९॥

तवानतद्वयिभवहारात् आरणद्वयावितदृशगदिभवहाराः संस्थात्वृणकमाः। अतः संस्थातस्य संदृष्टिः अनितम प्रैवेयक पर्यन्त ग्यारह् स्थानों में भिष्यादृष्टियों के ग्यारह् भागहार कमसे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संख्यातको संदृष्टि छद्धका खंक है। उस अन्तिम मैवेयक सम्बन्धी भिष्यादृष्टियों के भागहार ने स्थानगुणे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे त्रिया दि सम्बन्धी भागहार संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे संस्थातगुणे हैं। यहाँ संस्थातगुणे स्थानक अभागहारसे आरोगहारसे स्थाननगणा है। १६६९।

आनत-प्राणत सम्बन्धी मिश्रके भागहारसे आरण-अच्युतसे लेकर अन्तिम पैवेयक

ततस्तेवामुक्तानां वामानामनुद्दिशानां विजयादिसम्यन्दृष्टीनां संख्यगुणः एंदितुपरिसनो परितनग्रैवेयकसम्ये बुष्टिहारमं नोडलु जानतकल्पद्वयं मोबल्गो बुपरितनोपरितनग्रैवेयकप्य्यंतमाद पन्नों दु स्थानद बामरुगळ हारंगळु संख्यातगुणक्रमंगळप्युवल्लि आनतकल्पद्वयवामरुगळ हारं संख्यातगुणमक्कु ३५।१०।६। सर्व नोडलु आरणाच्युतवामकाळ हारं संख्यातगुणमक्कु ५ ३।५।१०।६। र मदं नोडलधस्तनाधस्तन ग्रैवेयकवामस्गळ हारं संख्यातगुणमक्कं ।।५। १०।६।६।६।६।६।६।६।६। अयं नोडल अधस्तनमध्यमग्रैवेयकवामहारं संक्यातगणमक्क । । १ । १० । ६ । ६ । ६ । ६ । मर्व नोडल अधस्तनोपरितनग्रैवेयक वाम हार्र संख्यालगुणमनक la। ५ । १० । सर्व नोडल् मध्यमाषस्तनग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्कु । a । ५ । १० ।-६।६।६।६।६।६ वर्षं नोडलु मध्यममध्यमग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्कु । ५।-१० १०।६।६।६।६।६।६।६ मदं नोडलु मध्यमोपरितनग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमन्त्रु a १५। १०। ६। ६। ६। ६। ६। ६। ६। मदं नोडलुपरिमा<del>षस्त</del>नग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्क । ३।५।१०।६।६।६।६।६।६।६।६।६। मबं नोडलु उप-रिममध्यप्रवेषकवामहारं संख्यातगुणमक्कु २।५।१०।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६। मदं नोडलुपरिमोपरिमग्रैवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्क । ५ । १०।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६।६। 🦊 मदं नोडलु अनुदिशविमानंगळ सम्यादृष्टिगळ हारं संख्यातगुणमक्कु । ३ । ५ । १० । ६ । ११ ।७॥ मदं नोडलु विजयाविजनुज्विमानंगळ सम्यग्दृष्टिगळहारं संख्यातगुणमक्कं । १५११०। ६१११। ३।७। मदं नोडलु आनतमिश्रेऽसंख्यातगुणः आनतकत्पद्वयमिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कं । ० । ५।१०।६।११।-७। २। व।। तत उपरि आरणाच्युतकल्पद्वयमिश्रहारं संख्यातगुणमक्कं । व। ५। १०। ६।-**११।७।२।**३।८॥ मदं नोडलुमधस्तनाधस्तनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्कृ a।५।१०।६।११।७।२।a।८।८।८।। मदं नोडलुमघस्तैनोपरितनग्रॅबेयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्कु । २। ५। १०। ६। ११। ७। २। २। ८। ८। ८। ८ मवं नोडलुमाधस्तनोपरितन-ग्रैवेयकमिथहारं संख्यातगुणमक्कु । २ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ । २ । २ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । मवं नोडलु मध्यमोपरितनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्क । ३।५।१०।६।११।७।२।-व।८।८।८।८।८।८।८। मर्वे ने।डलु उपरितनाधस्तनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यात्युणमक्कु a। ५। १०। ६। ११। ७। २। a। ८। ८। ८। ८। ८। ८। ८।। मर्वनोडलु उपरितन-मध्यमग्रैनेयकमिश्रहारं संख्यातगुणमक्कु । २ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ ।२।व।८।८।८।८।८।८।८।। मवं नोडलुमुपरितनोपरितनग्रैवेयकमिश्रहारं संख्यात गुणमक्कु । ३ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ । २ ।a । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ । ८ ।। मर्वं नोडलु सासादनसम्यग्दृष्टीनां संख्यगुणः एँबितु जानतकल्पद्वयसासावनहारं संख्यातगुणमक्कं । ३ । ५ । १० । ६ । ११ । ७ ।२।a।८।१०।४ ॥ अर्व नोडलु आरणाच्युतकल्पद्वयसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु ।ठा५।१०।६।११।७।२।ठा८।१०।४।४॥ मदं नोडलु प्रथमग्रैवेयकसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु । २। ५। १०। ६ ।११।७।२।०।८।१०।४।४।४

अष्टाङ्कः । ततः तदन्तग्रेवेयकमिश्रहारात् आनताद्येकादशपदानां सासादनहाराः सख्यातगुणक्रमाः । अत्र सख्यातस्य

पर्यन्त दस स्थानोंमें मिश्रगुणस्थानसम्बन्धी भागहार क्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है। ३५ यहाँ संख्यातकी संदृष्टि आठका अंक है। अन्तिम मैवेयक सम्बन्धी मिश्रके भागहारसे १. म वपरिमोर्णसम् । २ म निसम्प्रकृतिगक्षे।

सगसग अवहारेहि पल्ले भजिदे हवंति सगरासी ।

सगसग्रणपडिवण्णे सगसगरासीस अवणिदे वामा ॥६४१॥

स्वस्वावहारैः पत्ये भक्ते भवंति स्वस्वराहायः । स्वस्वगुणप्रतिपन्ने स्वस्वराहाष्वयनीते वामाः ॥

तंतम्म हारंगिळ्वमी पेळल्पटूबरियं पत्यं भागिसल्पर्डूतिरल् तंतम्म राशिगळण्पुत्तु । तंतम्म स्थानव गुणप्रतिपन्नरं सासावनित्रशासंयत्वेशसंयतरं कृषि तंतम्म राशियोळ्कळियूत्तिरल् तंतम्म स्थानवोज् मिण्यादृष्टिगळप्पत्त । अवं ते बोडे सामान्यगुणस्थानव गुणप्रतिपन्नरियं होनमाव बामव २० किंविवनसर्थंसंसारिराशियक्क । ११-। वेवीयगुणप्रतिपन्नरियं होनमाव बामस्यळ किंबिवन

देवोधमक्कुं = १- सौधम्मैकल्पद्वयदोळ गुणप्रतिपम्नीरदं हीनघनांगुलनृतीयमूलगुणजगच्छ्रीण-४। ६५। = १

संदृष्टिश्चतुरङ्कः । एतेषूक्तपञ्चस्यलेषु संस्थाताना संदृष्टयः क्रमशः पञ्चषद्सप्ताष्टचतुरङ्का ज्ञातव्याः ॥६४०॥

प्रागुक्तैः स्वस्वहारैः पत्ये अक्ते सति स्वस्वराशयो भवन्ति । स्वस्वस्थानस्य गुणप्रतिपन्नेषु सासादन-मिश्रासंयतदेशसंयतेषु मेलयित्वा स्वस्वराशावपनोतेषु श्रीयस्वस्वस्थाने मिथ्यादृष्टयो भवन्ति । तत्र सामान्ये २५

किविदूनसंसारी १३- देवीचे किविदूनतद्राक्षिः- = १- सौधर्मदये किविदूना घनाङ्गुळत्तीयमूळ-४ । ६५=१

आनन आदि ग्यारह श्यानों में सासादनका आगहार क्रमसे संस्थातगुणा संस्थातगुणा है। यहाँ संस्थातकी संदृष्टि चारका अंक है। ऊपर कहे इन पाँच ग्यानों में संस्थानोंकी संदृष्टि क्रमसे पाँच, छह, सात, आठ और चारका अंक जानना ॥६४०॥

पहुरू कहें अपने-अपने भागहारांसे पह्नयें भाग देनेपर अपनी-अपनी राज़ि होती है। अपने-अपने स्थानके सासादन, सिन्न, असंयत और देशनंयतीको जोड़नेपर को राज़ि हो उसे अपनी-अपनी राज़िमें घटानेपर जो शेष रहे उतना अपने-अपने स्थानमें सिन्ध्याहिष्टांकों प्रमाण होता है। सो सामान्यसे मिध्याहिष्ट कुछ कम संसारीराज़ि माण है। सामान्य- प्रमितं वामरप्पत् ।-२-। सनत्कुमारकत्पद्वयवोङ् गुणप्रतिपन्तरिर्द किविद्वनैकादशकायण्ड्वेषिमूल-मक्त अगच्छेणिप्रमितंवामरप्पद। किविद्वनिकाल्ल हारंगङ्क सायिकगङ्के द्व निद्वसेयुवद् १९ ब्रह्मकल्प-द्वयवामरं निजनवममुलभक्तजगच्छेणिमात्रं किचिद्वनं वामरप्पत् ९ लातवकल्पद्वयदोङ्ग निजसप्तम-

मूलभक्तजपच्छ्रेणिमात्रं किचिबूनमागि वामरप्पर १ चुककल्पद्वयदोळ् निजपंचममूलभक्तजग-५ च्छ्रेणिमात्रं किचिबूनमागि वामरप्पर। ५ । ज्ञातरकल्पद्वयदोळ् निजचुत्यंमूलभक्तजगच्छ्रेणिमात्रं किचिबूनमागि वामरप्पर ४ । ज्योतिक्करोज् गुणप्रतिपन्नीरदं किचिबूनमागि पञ्जद्विमात्र प्रतरांगुलभक्तजगद्भतरमात्रं वामरप्पर ४ । ६५ = व्यंतररोज् गुणप्रतिपन्नराजित्रयहीन संस्थातप्रतरांगुल भक्तजगद्भतरमात्रं वामरप्पर । ४ । ६५ - १ १ ९ । भवनवासिगरोज् गुणप्रतिपन्नराजित्रयहोनघनांगुलप्रयममूलमात्रं जगच्छ्रेलिप्रमितं वामरुगळ्पर -१-। तस्यंवरोज् १० गुणप्रतिपन्नराजित्रवृद्ध्यविहोनसकलसंसारिराज्ञितत्रत्यवामरुगळप्पर १३-। प्रवमपृष्वियोज् गुणप्रतिपन्नराजित्रवृद्धाविहोनसकलसंसारिराज्ञितत्रत्यवामरुगळप्पर १३-। प्रवमपृष्वियोज् गुणप्रतिपन्नराजित्रवृद्धाविहोनसकलसंसारिराज्ञितत्रत्यवामरुगळप्पर १३-। प्रवमपृष्वियोज्

गळप्पर — २-१२। द्वितीयपृष्टियोळ गुणप्रतिपन्नराशित्रयविहीन निजद्वादशसूरूभस्तजगच्छेणि-सात्रं वामरुगळप्पु १२ तृतीयपृष्टियोळ् निजदशमपूरूभस्तजगच्छेणिमात्रं गुणप्रतिपन्नर गॉळदं किंबिद्दनमक्कु १० चतुत्यंपृष्टियोळ् गुणप्रतिपन्नरुगळिदं विहोन २ निजाष्टमसूरू

१५ जगच्छीणः। सनरकुमारद्वयादिपञ्चयुग्नेषु किचिद्द्ता क्रमशो निजैकादशमनवससमपञ्चमचतुर्वमृत्रभक्तजनच्छीणः, जनतात्र हाराधिका ज्ञेया। ज्योतिके पत्र्याद्विप्तराज्जुलभक्तः ज्यन्तरसंख्यातप्रतराञ्जुलभक्तश्च जगरत्नतरः किचिद्तः। भवनवासिषु किचिद्दता पनाञ्जुलप्रयममूलहत्वजगच्छीणः। तिर्यसु किचिद्दतः सर्वतिर्ययाशिः १२-।

। प्रथमपृथिज्या किचिदूना बनाङ्गुलद्वितीयमूलगुणहतजगच्छ्रोणः साधिकडादशाशोना —२—१ । द्वितीयादि १२

देवों में कुछ कम देवराजि प्रमाण मिध्यादृष्टि होते हैं। सीधर्मयुगलमें घनीपुलके एतीय २० वगमुलसे गुणिल जगतश्रीण प्रमाणमें से कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। सानत्कुमार आदि पाँच युगलों कमसे जगतश्रीणके ग्यारहवं, नीचे, सातवं, पाँचवं और पीधे वगमूलका भाग जगतश्रीणमें देनेसे जो प्रमाण आवे वसमें कुल्कुल कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। यहाँ कमोजा कारण भागहारको अधिकता जानना। ज्योतिपोदेवोंने पणणिद्वमाण प्रतर्रापुलसे और व्यन्तरों संस्थात प्रतर्गापुलसे और व्यन्तरों में पणणिद्वमाण आवे उसमें कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। भवनवासियों में चांगुलके प्रथम वर्षमूलसे गुणिल जगत्थिण प्रमाणमें कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। भवनवासियों चांगुलके दूसरे वर्षमूलसे कुछ अधिक वारहवं भागसे हीन जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे दनने सब नारकों है चनसे कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। द्वितीयादि पृथिवियों कमसे जगतश्रीणके वारहवं, चारहवं भागसे हीन जगतश्रीणके गुणा करनेपर जो प्रमाण स्वत दनने सब नारकों कुछ अधिक

भक्तजगण्डेजिमात्रं बामरुगळण्यर रिवासपृष्टियोळ् गुणप्रतियन्तराशित्रयविहीतनिज-बच्छमुलभक्तजगण्डेजिमात्रं बामरुगळण्यर । रिवासपृष्टियोळ् गुणप्रतियन्तराशित्रयविहीतनिज-तृतीयमूलभक्तजगण्डेजिमात्रं बामरुगळण्यर हैं । सप्तमपृष्टियोळ् गुणप्रतियन्तराशित्रयविहीत-

निष्ठद्वितायमूरूभक्तकणण्डुणिमात्रं वामरुगळप्पर । २ । जामताविगळोळु कंठोक्तमागि पेळल्-पट्टर । सब्बार्यसिद्धिविमानाहांमद्वरु वसंयतसम्यावृष्टिगळु । 'तिगुणा सत्तगुणा वा सब्बहा माणुसी पमाणावो' ऐवितु संख्यातमप्पर ४२ = ४२ = ४२ =३ । ३ । ७॥ मनुष्यगतियोळु वेशसंयताविगळं पेळवपं :---

> तेरसकोडीदेसे वावण्णं सासणे ग्रुणेदन्वा । मिस्सावि य तदुदुगुणा असंजदा सत्तकोडिसया ॥६४२॥

त्रयोवज्ञकोटयो बेद्यसंयते द्विपंचाशस्कोटयः सासावने ज्ञातव्याः । मिश्राहचापि तद्दिगुणा १० भवंति असंयताः समकोटिजताः ॥

मनुष्यगतियोळ् देशसंयतर पदिमूर कोटिगळप्पर । १३ को । सासादनर द्विपंचाशकोटि-गळप्पर । ५२ को । सिथरुगळ् तद्विगुणमप्पर १०४ को । वसंयतसम्यग्दृष्टिगळ् सप्रकोटिशत-प्रमितरप्पर ७०० को । प्रमलादिसंक्ये मुन्नमें पेळल्पद्दु ।

पृथ्वीयु किंबिद्ना क्रमशो निजद्वादशयसभाष्टमपहतृतीयमूल्यक्तवपष्ट्रीणः। बानतादिषु कण्ठोक्तपोक्ता। १५ सर्वार्थीसद्वावहमिन्द्रा असंयता एव। ते च मानुवीप्रमाणात्रिगुणाः सप्तगुणा वा भवन्ति ॥६४१॥ मनुव्यनतावाहः—

देशसंयते त्रयोदशकोट्यो मन्तव्याः । १२ को । सासादने द्विपञ्चायत् कोट्यः ५२ को । मिश्रे तती द्विगणाः १०४ को । असंयते सप्त शतकोट्यः ७०० को । प्रमत्तादीनां संस्था त प्रागक्ता ॥६४२॥

इसनें, आठवें, छठे, तीसरे और दूसरे वर्गमुखका भाग जगतश्रीणमें देनेसे जो-जो प्रमाण २० आवे इसमें कुछ-कुछ कम मिध्यावृष्टियोंका प्रमाण है। यहाँ जो अपनी-अपनी समस्त राशि-में कुछ कम किया है सो दूसरे आदि गुणस्थानवाले जीवोंके प्रमाणको घटानेके लिए किया है क्योंकि मिध्यावृष्टियोंकी तुलनामें चनका परिमाण बहुत अल्प है। आनतादिमें मिध्यावृष्टियोंको माण पहले कहा ही है। सर्वार्थसिद्धिमें अहमिन्द्र असंयत सम्यप्वृष्टि ही है। मालुवियोंके प्रमाणसे उनका प्रमाण तिगुना और किन्हींके मतसे सात गुणा २५ कहा है। १८४।

मनुष्यगतिमें कहते हैं-

मनुष्य देशसंयत गुणस्थानमें तेरह कोटि जानना। सासादनमें बाबन कोटि जानना। मिश्रमें उससे दुगुने अर्थात् एक सौ बार कोटि जानना। असंयतमें सात सौ कोटि जानना। प्रमत्त आदिकी संख्या पहले कही है।।६४२।।

888

## जीविदरे कम्मचये पुण्णं पावीत्ति होदि पुण्णं तु । सुहपयडीणं दन्वं पावं असुहाण दन्वं तु ॥६४३॥

जीवेतरस्मिन् कम्मेंचये पुष्यं पापमिति भवति पुण्यंतु । शुभप्रक्वतीना द्रव्यं पापमशुमानां द्रव्यं तु ॥

् जीवपदार्थमं पेळ्विल्क सामान्यविदं गुणस्थानंगळोळु मिध्यावृद्धिगुणस्थानवित्तगळुं सासावनगुणस्थानवित्तगळुं पायजीवंगळु । मिश्रगुणस्थानवित्तगळुं गुण्यपापमिश्रजीवंगळेके बोहे सम्यवस्वित्तथ्यात्वित्रज्यित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वराळ्युवित्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्यत्वर्यत्व

आसवसंवरदव्वं समयपवद्धं तु णिज्जरादव्वं । तत्तो असंखगणिदं उक्कस्सं होदि णियमेण ॥६४४॥

आस्त्रवसंवरद्रव्यं समयप्रबद्धस्तु निज्जंराद्रव्यं । ततोऽसंख्यगुणितमुत्कृष्टं भवति नियमेन ॥

जीवपदार्थप्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु मिध्यादृष्ट्यः सासादनाक्र पापजीवाः । मिश्राः पृथ्यपाप-२० सित्रजोवाः सम्यक्तमिध्यात्वमित्रपरिणामपरिणतत्वात् । असंपताः सम्यक्तेन, देशसंयताः सम्यक्तेन देशस्त्रतेन च प्रमत्तादय। सम्यक्तेन वर्तेन च युतत्वात् पृथ्यजीवा एव इर्त्यकः। श्वनत्तः वेशवयदार्थप्रकरणे कर्मचये-कार्मणस्कन्त्रे पृथ्यं पापमिति अजीवपदावां द्वेषा । तन गुन्यक्तीनां सहेडलुमासूर्नीमनीत्राणां इव्यं पृथ्यं प्रवर्ति । अञ्चानां असहेडणदिवाद्यविश्वास्त्रमुक्तीना इव्यं तु पुनः पारं भवति ॥१४२॥

जीवपदार्थ सम्बन्धी सामान्य कथनके अनुसार गुणस्थानोंमें मिध्याष्ट्रष्टि और समावन तो पापी जीव हैं। मिक्रपुणस्थानवाठे पुण्यपापकर मिक्र जीव हैं क्योंकि उनके सम्यक् मिध्यात्वरूप मिक्र परिणाम होते हैं। असंयत सम्यक्त्वसे पुष्क हैं, देशसंयत सम्यक्त्व और देशस्यत दिन्य होते हैं। अस्यत्व सम्यक्त्व और देशस्यत पुष्क हैं, देशसंयत सम्यक्त्व और देशस्यत पुष्क हैं, देशसंयत सम्यक्त्व और देशस्यत उप्ते के विश्व के अन्तर अजीव पदार्थका अरूपण करते हैं—कार्मणन्कन्य पुण्यरूप भी होता है ही। इसके अनन्तर अजीव पदार्थका अरूपण करते हैं—कार्मणन्कन्य पुण्यरूप भी होता है अस्य पापक स्थापक स्यापक स्थापक स्

आस्वदायमुं संबरह्म्यमुं प्रत्येकं समयप्रबद्धमनकुं निग्रजैराह्म्यमुं तु मत्ते समयप्रबद्धमं नोडस्नुमसंस्थातगुणितमुरकृष्टमककुं नियमींबर्व ।

नंधी समयपन्द्री किंचूणदिनद्दमेचगुणहाणी।

मोक्खो य होदि एवं सब्दहिदन्वा दु तन्वद्वा ॥६४५॥ वयः समयप्रवद्वः किचिद्वनद्वचर्द्धसात्रगुणहानिर्मोक्षस्य भवरयेवं श्रद्धातव्यास्तु तत्वार्त्याः ॥ त मत्ते वंशम् समयप्रवद्वसेयकृ । मोक्षद्रव्यं किचिद्वनद्वचर्द्युणहानिमात्रसमयप्रवद्यंगळपु-

वे दितु तस्वार्थगळ श्रद्धातब्यंगळप्युवु ।

अनंतरं सम्यक्त्वभेदमं पेळवपं :---

खीणे दंसणमोहे जं सत्दहणं सुणिम्मलं होई । तक्खाइयसम्मनं णिच्चं कम्मक्खवणहेद् ॥६४६॥

क्षीणे वर्शनमोहे यच्छुद्धानं भवति सुनिन्मंत्रं । तत्क्षायिकसम्यक्त्वं नित्यं कम्मंक्षपणहेतुः ॥ मिष्यात्वसम्यग्निम्प्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतिगळमनंतानवंशिवतष्ट्यमं करणलन्धिपरिणाम-

मिध्यात्वसस्यगिमध्यात्वसस्यक्तवप्रकृतिगळुमनंतानुर्विषवतुष्टयमुं करणलिक्यपरिणाम-सामध्यींवर्वं श्लीणमागुत्तं विरल् बावुवो दु श्रद्धानं सुनिन्मेलमन्तुमत् आधिकसस्यावर्शनने बुवन्तुमा शायिकसम्यावर्शनं नित्यं नित्यमन्त्रुभेके वोडे प्रतिपक्षकर्म्मप्रकार्यावर्वं पृष्ट्वारमगुणविद्युद्धिकप-सम्यावर्शनमक्षयमण्यवर्शितं प्रतिसमयं गुणवेणिकस्यनिकर्गराकारणसन्त्रुभंते वेळल्पन्दुदु ।

> वंसणमोहक्खविदे सिज्झदि एक्केव तिवयतुरियभवे । णादिक्छदि तुरिय भवं ण विणस्सदि सेस सम्मं व ॥

आसबद्रव्यं संबरङ्क्यं च समयप्रबद्धः । निजैराङक्यं तु पुनः उत्कृष्टं समयप्रबद्धान्तियमैनासंस्थातगुणं भवति ॥६४४॥।

तु-नुनः बन्धोऽपि समयप्रबद्ध एव । मोक्षद्रव्यं किविद्ग नद्वयर्थगुणहानिमात्रसमयप्रबद्धं भवतीति एवं २० तत्त्वार्याः श्रद्धातुव्याः ॥६४५॥ अय सम्यन्त्वभेदमाहः—

मिध्यात्वसम्यागस्यात्वसम्यक्तप्रकृतित्रये अनन्तानुबन्धिचतुष्ट्ये च करणलिषयरिणामसामध्यात् क्षीणे सितं यच्छुद्धानं सुनिर्मलं भवति तत्साधिकसम्पर्धानं नाम । तच्च नित्यं स्थात् प्रतिपक्षप्रक्षयोत्पन्नात्म-गुणत्वात् । पुनः प्रतिसमयं गुणवेणिनिर्वराकारणं भवति । तथा चोक्तं—

आस्रवहरूय और संवरहरूय प्रबद्ध प्रमाण है। किन्तु उत्कृष्ट निर्जराहरूय समयप्रबद्धसे २५ नियमसे असंस्थातगणा होता है।।।६४४॥

बन्धद्रव्य भी समयप्रबद्ध प्रमाण हो है। और मोखद्रव्य किंचित् हीन डेट गुण हानिसे गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है। इस प्रकार तत्त्वार्थीका श्रद्धान करना चाहिए॥६४५॥

आगे सम्यक्तवके भेद कहते हैं---

करणजिम्बर परिणामों को सामध्येसे मिध्यात्व, सम्यग्निध्यात्व और सम्यवत्व ३० प्रकृति इस तीन दर्शनमोहके तथा अनन्तातुक्वो कोच मान माया कोमके खय होनेपर जो अल्यन्त निमंख अद्भान होता है उसका नाम झायिक सम्यवद्गीत है। वह नित्य है; वर्यों कि प्रतिसाम नाम क्षेत्र के स्वाप्त के सम्बर्ध के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त

बर्शनमोहं स्रिपसल्यड्सिरल् तड्अबबोळे सिद्धियुर्ग मेणु तृतीयचतुर्यंभवंगळोळु कम्मेक्समं माळ्कुं । नाल्कनेय अवमनितक्रमिसुबुबल्ल होचसम्यक्स्यगळंते किंडुबुड्रेमल्लमबु कारणविवं नित्यमें दु चेळल्यटट्ड साद्यक्षयानंतमें बुबर्यमनंतरमीयर्यमने चेळव्यं :—

वयणेहि वि हेद्हि वि इंदियमयजाणएहि रूवेहिं।

वीमच्छजुगु छाहि य तेलोक्केण वि ण चालेज्जो ॥६४७॥

वचनैरिष हेतुभिर्पोवियमयानकैः रूपैः। बीभस्यजुणुप्साभिश्च गैलोक्येनापि न बालनीयं।। कुरिसतोक्तिगाँळवर्षुं कुहेतुक्टातंगाँळवर्षुं इंद्रियंगळ्यः भयंकरेगाँळवर्षुं विकृतवेषंगाँळवर्षुं बीभस्थ्यंगळत्तांणवप्य जुपप्सिर्पाळवर्षुं कि बहुना श्रेलोक्येनापि मुरं लोकाँववर्षुं क्षायिकसम्यक्सर्यं बालसल्पवद् । अंतप्य कायिकसम्यवदाँनमार्गक्कुमं बीडे वेळवपरः :—

दंसणमोहक्खवणापहुवगो कम्मभूमिजादो हु।

मणुसो केवलिमुले णिडुवगो होदि सञ्वत्य ॥६४८॥

दर्शनमोहरूपणाप्रस्थापकः कम्मंभूमिजातस्यु नमुख्यः केबलिमूले निष्ठापको भवति सध्यंत्र ॥ दर्शनमोहरूपणाप्रारंभकं मचे कम्मंभूमिजनककुमिल्लियं मनुष्यनेयककुमादोडं केवलिश्रीपाद-मूलबोळ् दर्शनमोहरूपणाप्रारंभमं माळ्कुं । बतुर्गितगळोळिस्लियादोडं निष्ठापिसुगु ।

अनंतरं वेदकसम्यक्त्वस्वरूपमं पेळ्डपं---

दर्शनमोहे सपिते सित तिस्मन्नेव भवे वा तृतीयभवे वा चतुर्यभवे कर्णसर्य करोति चतुर्थभव नाति-क्रामित । शेषसम्यक्तवन्न विनश्यति । तेन नित्यमित्युक्तं । साद्यक्षयानन्तमित्यर्थः । अमुमेवार्यमाह—

कुरिसतोक्तिभः—कुहेतुदृष्टान्तैः इग्वियभयोत्पादकविकृतवेषैः वीभत्स्यवस्तृत्यन्तवृष्टाभिः कि बहुना त्रैलोक्येनापि क्षायिकसम्यक्त्वे न चालवितुं शक्यम् ॥६४७॥ तस्सम्यन्दर्शनं कस्य भवेत् ? इति चेदाहः—

दर्शतमोहस्रपणाप्रारम्भकः कर्मभूमित्र एव होऽपि मनुष्य एव तथापि केवलिश्रीपादमूले एव भवति । निष्ठापकस्त सर्वत्र चतुर्गतिषु भवति ॥६४८॥ अय वेदकसम्यक्तस्वरूपमाह—

निर्जराका कारण होता है। कहा है—दर्शन मोहका क्षय होनेपर वसी भवमें या तीसरे अथवा चौथे भवमें कार्मेका क्षय करके मुक्ति ग्राप्त करता है। चतुर्थ भवका अतिक्रमण नहीं करता। और न अन्य सम्यवस्तोंकी तरह नष्ट ही होता है। इसीसे इसे नित्य कहा है। अयौत् यह सादि अक्षयानन्त होता है। हिश्हा।

इसी बातको कहते हैं-

कुत्सित वचनोंसे, मिथ्याहेतु और दृष्टान्वोंसे, इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले भयंकर रूपोंसे, विनावनी वस्तुऑसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे, बहुत कहनेसे क्या, तीनों लोकोंके द्वारा भी क्षायिक सम्यक्तको विचलित नहीं किया जा सकता ॥६४०॥

वह शायिक सम्यादर्शन किसके होता है यह कहते हैं-

दर्शनमोहकी क्षपणाका प्रारम्भ कर्मभूभिमें उपन्न हुआ मनुष्य ही केवलीके पाद-मूलमें ही करता है। किन्तु निष्ठापक चारों गतियोंमें होता है।।६४८॥

आगे वेदक सम्यक्तका स्वरूप कहते हैं-

30

१. म<sup>°</sup>मल्तदु।

## दंसणमोहुदयादो उप्पन्जइ जं पयत्यसद्दहणं । चलमलिणमगाढं तं वेदयसम्मत्तमिदि जाणे ॥६४९॥

वर्शनमोहोदपायुत्पस्ति धत्पदात्यंश्रद्धानं । चलमिलनमगार्ड तहेवरूसम्प्यक्त्वमिति जानीहि ।। वर्शनमोहनीयमप्प सम्प्यक्तप्रकृत्युवयमागुतिहींडमानुदों दु तत्वार्थंश्रद्धानं पुटदुगुमदु चलमिलनमगाडमन्कुमदं वेवकसम्प्यक्त्यमें बिंतु एले जिञ्चने नीनरि ।

अनंतरमुपशमसम्यक्त्वस्वरूपमुमं तत्सामग्निविशेषमुमं गाथात्रयाँवदं पेळवपं :---

दंसणमोहुबसमदो उप्पन्जइ जं पयत्थसद्दहणं । उवसमसम्मन्तिमणं पराणमळपंकतोयसमं ॥६५०॥

बर्शनमोहोपशास्तः उत्पद्यते यत्पवात्पंधद्वानं । उपशमसम्यक्त्विमवं प्रसन्नमलपंकतोयसमं ॥ अनंतानुविधिवतुष्टयोवयानावलक्षणाप्रशस्तोपशमीववं वर्शनमोहत्रयप्रशस्तोपशमीववं प्रसन्न- १० मलपंकतोयसमानमप्युवाबुवो दु पदात्पंश्रद्धानं पुद्दगुमदु उपशमसम्यक्त्वमें दु परमागमबोळ् पैळलपद्ददु ।

> खयउनसमियविसोही देसणपाओग्गकरणलद्धी य । चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥६५१॥

क्षायोपद्यमिकविश्वुद्धिदेशना प्रायोग्यकरणलब्धयश्वतस्त्रः सामान्याः करणलब्धिः पुनः १५ सम्यक्त्वे भवति ॥

क्षयोपञ्चमबोळावलब्बियुं विञ्जुद्विलब्बियुं वेञ्चनात्रायोग्यकरणलब्बिगळुने वितु लब्बि-पंचकमुपञ्चमस्यवस्ववोळप्युववरोळु मोबल नात्जु लब्बिगळु भव्यनोळमभ्ययनोळमप्युवप्युवरिदं

दर्शनमोहनीयस्य सम्यक्तनप्रकृतेः उदये सति यत्तत्वार्यश्रद्धानं चलं मिलनं खगाढ योत्पद्यते तद्वेदक-सम्यक्तवमिति जानीहि ॥६४९॥ अयोपशमसम्यक्तवस्यरूपं तस्तामग्रीविद्येषं च गावात्रयेण आह—

कनन्तानुबन्धिवतुष्कस्य दर्शनमोहत्रयस्य च उदयाभावरूक्षणाऽप्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमरूपञ्चतोयसमानं यस्पदार्थकद्वानमुरुपवते तदिहसुपशमसम्यक्त्वं नाम ॥६५०॥

क्षायोपशमिकविशुद्धिदेशनाप्रायोग्यताकरणनाम्न्यः पञ्चलब्धयः उपशमसम्यक्तवे भवन्ति । तत्र आद्याः

दर्शनमोहनीयकी सम्यक्तव प्रकृतिका उदय होनेपर जो तत्त्वार्थ श्रद्धान चल, मलिन वा अगाइ होता है उसे वेदक सम्यक्त्व जानो ॥६४९॥

जपशम सम्यक्त्वका स्वरूप और उसकी विशेष सामग्री तीन गाथाओंसे कहते हैं— जनन्तानुबन्धी क्रोच, मान, माया, लोभ और दर्शन मोहकी मिण्यात्व, सम्यक् मिण्यात्व और सम्यक्तव प्रकृति इन तीनके उदयका अभाव लक्षणक्तप प्रशस्त उपशमसे मल्यंक नीचे बैठ जानेसे निमल हुप जलकी तरह जो पदार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता है उसका नाम उपशम सम्यक्त है। १६५०॥

श्वायोपशमिकलम्बा, विशुद्धिलम्बि, देशनालम्बि, प्रायोग्यलम्बि और करणलन्धि ये पौच लम्बियां वपशमसम्यन्तव होनेसे पूर्व होतो हैं। इनमेंन्से आदिकी चार लम्बियाँ सामान्य

साधारणंगळेथ्युषु । करणलब्धि अध्यतोळेबय्युवरिवं सम्बन्धस्वप्रहणबोळं चारित्रप्रहणबोळमनकुं । अनंतरमी यपशमसम्बन्धमं कैको व जीवनं पेळवपर :—

> चउगइ भन्वो सण्णी पन्जचो सुन्झगो य सागारो । जागारो सन्लेस्सो सरुद्धिगो सम्मध्रवगमइ ॥६५२॥

चतुर्गातिभव्यः संक्षिपर्व्याप्तः शुद्धक्य साकारः । सल्लेक्यो जागरिता सलब्धिकः सम्यक्तय-सुपगच्छति ॥

चतुर्गितियभव्यनुं संज्ञियं पर्म्याप्तकनुं विशुद्धमुं भेवप्रहणमाकारमें बृददरोळ्कृडिवनुमप्पुर्वीरवं साकारनुं स्त्यानगृद्धपाविनिदात्रयरहितनुं भावशुभलेक्यात्रयबोळन्यतमलेक्यायुतनुं करणलब्धि-परिणतनुमितत्प जीवं यथासंभवमप्य सम्यक्त्वमं पोष्ट्रंनुं ।

> चत्तारि वि खेताई आउगवंधेण होइ सम्मत्तं । अणुवदमहव्वदाई ण लहुई देवाउगं मोत्तुं ।।६५३॥

खतुणां क्षेत्राणामायुर्वधेन भवति सम्यन्तयं । अणुवतमहावतानि न लभते वेवायुष्कं घुनत्वा ।। नारकायुष्यमुमं तिर्ध्यायुष्यमुमं मनुष्यायुष्यमुमं वेवायुष्यमुमं परभवायुष्यंगळं कट्टिव बद्धायुष्यदगळप्प जीवंगळ् सम्यक्तवमं स्वोकरियुवरस्लि वोवमिस्लमण् नतमहाव्रतंगळं पडेयल्के १५ नेरेयरल्लि, वेवायुर्वधमाव जीवंगळ् अणुवतमहाव्रतंगळं स्वोकरियुवद ।

चतलोऽपि मामान्याः भव्याभव्ययो संभवात् । करणलिवस्तु भव्य एव स्यात् तथापि सम्यक्त्वप्रहणे चारित्र-प्रष्टणे च ॥६५१॥ अयोपदामसम्यक्त्वप्रहणयोग्यजीवमाह—

यः चतुर्गितमभ्यः संज्ञी पर्याप्तकः विशुद्धः आकारेण भेदग्रहणेन सहितः स्त्यानगृद्धपादिनिद्रात्रयरहितः भावशुमलेक्यात्रये अन्यतमलेक्यः करणलिक्यपरिणतः स जीवो ययासंभवं सम्यक्त्वमपगच्छति ॥६५२॥

बतुर्णां परभवायुषा एकतमबन्धेन जातबद्वायुष्कस्य सम्यक्तं भवत्यत्र दोषों नास्ति । अणुवतमहावतानि तु एकं बद्धदेवायुष्कं मुक्त्वा नाम्ये लगन्ते ॥६५३॥

है भव्य और अभव्य दोनोंके होती हैं। किन्तु अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण ५रिणाम रूप करणळिच्य भव्यके ही होती है। वह भी सम्यक्त्य और चारित्र प्रहणके समय होती है।।६५१।।

२५ उपशमसन्यक्तको प्रहण करनेके योग्य जीवको कहते हैं-

जो चारों गतियों में स्वे किसी भी गतिमें वर्तमान है किन्तु भन्य, पर्योगक, विशुद्ध, साकार उपयोगवाला, स्यानगृद्धि आदि तीन निद्राव्यांसे रहित व्ययौत, तीन द्युभ भाव वेट्याओं में से किसी एक वेट्याका धारक और करणलब्बि रूप परिणत होता है वह जीव यथासम्भव सम्यक्तको प्राप्त करता है। १५५२॥

परभव सम्बन्धी चारों आपुओंमें-से किसी भी एक आयुका बन्ध कर छेनेपर जो जीव बद्धापू हो गया है उसके सम्बब्धव उत्पक्ष होनेमें कोई दोव नहीं है। किन्तु अणुवत और सहाव्रत एक बद्धदेवायू — बिसने परभव सम्बन्धी देवायुका बन्ध किया है—को छोड़कर अन्य आयुक्ता बन्ध कर कैनेवाले बद्धापुक्कों नहीं होते।।६५३॥

## ण य मिच्छत्तं पत्ती सम्मत्तादो य जो य परिवर्डिदो । सो सासणोत्ति णेयो पंचममावेण संजुत्तो ।।६५४॥

न च मिथ्यात्वं प्राप्तः सम्पक्त्वतद्व यद्व परिपतितः। सासादन इति झेयः पंचमभावेन

संयुक्तः ॥

ब्रावनोध्यं जीवनु सम्प्रसर्वावयं बद्धिचि भिष्पात्वमं पोर्हेडम्मेवरमिर्णयन्नेवरमा जीवं ५ सासावतन्त्रं वितरियल्पड्वं । वर्शनमोहृतीयोवयोपश्चमाविनिरपेशापेश्लीयवं पारिणाभिकशावदोळ्कृडि-वनुमप्पनेर्कं वोडे चारित्रमोहृतीयापेलेयिनातंगीदयिकशावमप्पूर्वरिवं ।

सद्दहणासद्दहणं जस्स य जीवस्स होइ तच्चेमु ।

विरयाविरयेण समी सम्मामिच्छोत्ति णायव्वी ॥६५५॥

श्रद्धानाश्रद्धानं यस्य च जीवस्य भवति तत्त्वेषु । विरताविरतेन समः सम्यग्मिश्यादृष्टिरिति 🕫

ज्ञातच्यः ।

जीवाविषवात्वंगळोळ् आवनोध्वंजीवंगे अद्धानमुमश्रद्धानमुमोम्मो वलोळे संयतासंयतंगं तु संयममुमसंयममुमोम्मो बलोळेयक्कुसंत । मिश्रनोळ् तत्वात्यंश्रद्धानमुमत्तत्वात्यंश्रद्धानमुमोन्मो द लोळेयक्कुमत्युव्यत्ता जीवं सम्यामम्प्यावृष्टियं वितरियत्पडुवं ।

मिञ्छाइद्वी जीवो उवइद्वं पवयणं ण सब्दहदि ।

सद्दहदि असन्भावं उवहट्टं वा अणुवहट्टं ॥६५६॥

मिष्याष्ट्रष्टिर्भीवः उपविष्टं प्रवचनं न श्रद्धचाति । श्रद्धचात्यम्बभावमुपविष्टं वाऽनुपविष्टं ॥ मिष्याष्ट्रष्टिजीवं उपवेशं गेय्यल्पद्वाप्तागमपवार्षंगळं नेबुवनल्लं । उपवेशं गेयल्पद्दुमनुपवेशं गेय्यल्पबडदमनसदभावमननाप्तागमपदार्षंगळं नंववं ।

यो जीवः सम्यवस्वारपतितो मिष्यात्वं यावन्न प्राप्तः तावत् सासादन इति जेयं स च दर्शनमोहनीय-स्यैवापेक्षया पारिणामिकभावेन सहितः, चारित्रमोहनीयापेक्षया तस्यौदयिकभावसद्भावात् ॥६५४॥

जीवाविषवार्षेषु यस्य जीवस्य श्रद्धानमश्रद्धानं च युगपदेव देशसंयमस्य संयमासंयमवद्भवति स जीवः सम्पामिष्यादष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥६५५॥

मिष्यादृष्टिर्जीबः उपविद्यान् कासाममपदार्थान् न श्रद्द्याति । उपविद्यान् अनुपरिद्यास्य असद्भावान् अनाप्तागमपदार्थान् श्रद्ध्याति ॥६५६॥ अय सम्यबस्यमार्यणायां जीवसंस्था गायात्रयेणाहः—

जो जीव सम्यक्त्वसे गिरकर जबतक मिध्यात्वको प्राप्त नहीं होता तयतक उसे सासादन जानना। वह दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा ही पारिणामिक भाववाला होता है। चारित्र मोहनीयकी अपेक्षा तो अनन्तात्वन्धीका उत्तय होनेसे औरियक भाववाला है।।६५४॥

जैसे देशसंयमीके एक साथ संयम और असंयम दोनों होते हैं वैसे ही जिस जीवक जीवादि पदार्थोंमें श्रद्धान और अश्रद्धान दोनों ही एक साथ होते हैं वह जीव सन्यग्मिण्या-दृष्टि जानना ॥६९५॥

मिष्यादृष्टि जीव जिन भगवानके द्वारा कहे गये आप्त, आगम और पदार्थोंका श्रद्धान नहीं करता। किन्तु कुदेवोंके द्वारा उपदिष्ट और अनुपदिष्ट असमीचीन मिथ्या आप्त, मिथ्या आगम और मिथ्या पदार्थोंका श्रद्धान करता है।।६५६॥

२०

क्षनंतरं सम्यक्तमार्गणेयोळ् जीवसंक्येयं गाषात्रयाँवर्वं पेळ्यपं— वासपुधते खयिया संखेज्जा जह हवंति सीहम्मे । तो संखपन्छठिदिए केवडिया एवमणुपादे ॥६५७॥

वर्षपृथक्ते क्षायिकाः संस्थेया मर्वति सौधर्म्मे । तींह संख्यपल्यस्थितिके कियन्त एव-५ मनपाते ॥

वर्षप्रयक्तवरोळु कायिकसम्यग्दृष्टिगळु संस्थातप्रमितद सौधम्मॅकस्पद्वयदोळु पुट्डवरंता-दोडे संस्थातपत्यस्थितिकनोळु एनिवर कायिकसम्यग्दृष्टिगळप्परींवतनुपातत्रेराशिकमं माड्यस्तिरस्यु प्रवर्ष ७ फ । का= ७ । इ । प ७ । वंद लज्बमेनितवकुमं दोडे :—

# संखावलिहिदपन्ला खह्या तत्तो य वेदगुवसमया । आवलि असंखगुणिदा असंखगुणहीणया कमसो ॥६५८॥

संस्थाताबश्चिद्वतपत्याः क्षायिकाः ततश्च वेवकोपशमकाः । आवल्यसंस्थगुणिताः असंस्थ-गुणहीनकाः क्रमशः ॥

संख्याताविलगींळटं भागिसल्पट्ट पल्यत्रमिततः क्षायिकसम्यग्दृष्टिगळप्परः प मा क्षायिक-२७

सम्बग्हिष्टिगळं नोडलु वेदकसम्बग्दृष्टिगळुषुपशनसम्बग्दिग्टगळुं क्रमदिवमावल्यसंख्यातगुणित-१५ प्रमाणश्रमसंख्यातगुणहोनश्रमपर वे प a उ = प

298 298

यदि वर्षपृषकस्ये साथिकसम्बग्द्षयः संस्थाताः सौधर्मद्वये उत्तवानी तर्हि संस्थातपर्व्यस्थितिके कति इरयनुगति त्रैराशिके क्रते त्रवर्ष ७ फ का = १ । इ.प. १ लब्बाः ॥६५७॥

संस्थाताविक्षमकारत्यमात्रकाः क्षायिकसम्यादृष्ट्यो भवन्ति प । तेम्यः बेदकोषशमसम्यादृष्ट्यः क्रमेण २ वृ ब्रावल्यसंस्थातगुणितासंस्थातगुणहोना भवन्ति । बे = प ० उ = प ।।६५८॥

सम्यक्तवमार्गणामें जीवोंकी संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं-

यदि वर्षप्रयक्त कालमें सीधर्मपुगलमें झायिक सम्यग्दृष्टि संख्यात उत्पन्न होते हैं तो संख्यात पत्यकी स्थितिमें कितने उत्पन्न होते हैं ऐसा त्रैराशिक करनेपर प्रमाणराशि वर्षप्रयक्त्व, फलराशि संख्यात जीव और इच्छाराशि संख्यात पत्य । सो फलराशिसे इच्छा-राशिको गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो उन्ध आया वह कहते हैं ॥६५७॥

संख्यातआवळीसे भाजित पत्यप्रमाण श्वायिकसम्यग्दृष्टि होते हैं। श्वायिकसम्यग्दृष्टियों-की संख्याको आवळीके असंख्यावर्षे भागसे गुणा करनेपर वेदकसम्यग्दृष्टियोंकी संख्या होती है। तथा झायिकसम्यग्दृष्टियोंसे असंख्यातगुणे होन उपग्रमसम्यग्दृष्टि होते हैं।।६५८।।

## पम्लासंखेजजदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु । मिस्सा तेष्ठि विडीणो संसारी वामपरिमाणं ॥६५९॥

पत्यासंस्थातेकभागाः सासावनिष्याहष्टयक्ष्य संस्थातगुणिताः खलु । मिश्राः तैर्विबहोनः संसारी वामपरिमाणं ॥

पत्यासंख्यातैकभागप्रमितरु सासावनमिन्ध्यारुविगळप्पर प मा सासावनरं नोङलु ००४

सम्बाध्मध्यादृष्टिगळु संस्थातगुणितभात्ररपुद व स्कुटमाणि ई राशिपचकविहोनसंसारिराशि-वासकतळ प्रमाणसक्कं। वा १३-।

नवपदार्थगळ प्रमाणं पेळल्पहुर्णु । जीवंगळु । १६ जजीवंगळु पुद्गलंगळु सर्व्यंजीवराशियं नोडलनंतगुणसन्दुर्भ । १६ ल । यस्मेंद्रव्यसों हु १। अयस्मेंद्रव्यसों हु १। आकाशद्रव्यसों हु १। काल-द्रव्यं जगच्छेणियनप्रसितसन्दुर्भ 😑 मितजीवं गुंवि साथिकपुद्गालराशिप्रसितसन्दुर्भ हु पुण्यजीवं- १०

गळु असंयतरं देशसंयतरं कृष्टि प्रमत्ताचुपरितनगुगस्थानवित्तगळं संख्यातिवंदं साधिकरप्पर प २०४ अजीवपुण्यं द्वपद्धगुणहानिसंख्यातैकभागमक्कु स २-१२-१ पापजीवंगळु २०२४

साधिकसिद्धराशिविहोन संसारिराशिश्रमाणमप्पर १३ । अजीवपापं द्वचर्द्वगुणहानिसंख्यातबहु-

पत्यासंख्यातैकभागमात्राः सासादनिष्ट्यारुषयः प तेम्यः सम्यग्मिच्यादृष्टयः संख्यातगुणाः प

स्फुट एतद्राणिपञ्चकोतसंसारराशिवीमपरिमाणं भवति वा १३-नवपदार्यप्रमाणमुच्यते --

जीवाः १६ अजीवेषु पृद्गलाः सर्वजीवराशितोजन्तगुणाः १६ छ । वर्मद्रश्यमेकं । अधर्मद्रस्यमेकं । आकाशद्रश्यमेकः । कालद्रव्यं जगच्छ्वेणियनमात्रं । 🗃 । एवमजीवपदार्थों मिलिस्वा साधिकपुद्गलराशिमात्रः

र अस्ति । पुण्यजीना वर्तपत्तदेशसंयतान्येलपित्वा तत्र प्रमत्तादोना संस्थाते युते एतावन्तः प ०० ४ अभीय-००० ४ अभीय-पण्यं द्वपर्यनगदानिसंस्थातंकमागः स ० १२-१ पापजोबाः साम्रिकस्थातीवसद्वराधिविज्ञोनसंगारित्सारिः १३-।

पल्यके असंख्यातवें माग सासादन होते हैं जिनकी किया मिण्या होती है। उनसे २० सम्यिमिण्यादृष्टि संख्यातगुण हैं। संसारी जीवोंकी राशिमेंसे शायिकसम्यग्दृष्टि, वेदक-सम्यम्प्यप्ति, सासादन और मिण हम पाँचकी राशिमोंको जटानेपर मिण्या-दृष्टियोंका परिमाण होता है। अब नौ पदार्थोंका परिमाण कहते हैं—जीव अननत हैं। अजीवोंमें पुद्गाल समस्त जीवराशिसे अनग्तगृणा है। चर्मदृष्य एक है। अध्यन्द्रव्य एक है। अध्यन्द्रव्य एक है। आकाशद्वय एक है। अध्यन्द्रव्य एक है। अध्यन्द्रव्य एक है। अध्यन्द्रव्य एक है। स्वाप्ति स्वाप्ति प्रमाणक स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्वाप्ति स्व

भागमात्रमक्कं स १२ १ आस्रवपदात्थं समयप्रवद्वप्रमाणमक्कं स ७ संवरह्रव्यम् समयप्रवद्ध-प्रमितमक्कं। स । निज्जैराह्रव्यमिव् स । बंधव्रव्यं समयप्रबद्धमक्कं। स । मोक्षव्यं १२।६४ **ዋ** ነ ሪኣ аа द्वयद्वंगुणहानिप्रमितमक्कं स a १२-। संदृष्टि:-सामान्यजीव १६ अजी = सा **धं**यस a मोक्ष सं a १२ वस व १२।१ पापजीव १३ = पाप a १२-9 आस्त्र स a संव स a निज्जं स a १२ = ६४ 91241

लजीवपापं द्वपर्यपृणहानिसंस्थातबहुभागः स ० १२- १ जास्त्वपराधः समयप्रबद्धः स ०। संवरहव्यं समयप्रबद्धः स ०। निर्जराद्रव्यमेदावत् स ० १२-। ६४ वन्यद्रव्यं समयप्रबद्धः स ०। मीक्षद्रव्यं क प ८५ ० ० कि चिद्वन्तव्यर्थम्णहानिः स ० १२-॥६५९॥

१० समय प्रवद्धोंमें-से संस्थातवें माग अजीवपुण्यका परिमाण है। संसारी राशिमें-से मिश्रकी अपेक्षा कुछ अधिक पुण्यजीवोंके प्रमाणको घटानेसे पापजीवोंका प्रमाण होता है। डेढ़ गुण- हानिप्रमाण समयप्रवद्धोंमेंसे संस्थात बहुमाग अजीवपापका परिमाण है। आख्रव प्राथे सम्यप्रवद्ध प्रमाण है। संबर इन्य समयप्रवद्ध प्रमाण है। निजराइन्य गुणश्रीण निजराके क्लण्ड द्रन्यप्रमाण है। बन्धइन्य समयप्रवद्ध प्रमाण है। मोलइन्य कुछ कम डेढ़ गुणहानि- १५ प्रमाण है। इस्प्रा ।

१५

द्दंतु भगवबहुर्त्यरमेश्वर चारवरणारविवद्वंद्ववंतानवितपुण्यपुंजायमान श्रीमद्रायराजपुर-मंडलाचार्य्यसहाबादवादीश्वररायवादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्रवीत श्रीमदभयसुरिसिद्धांतचक-वर्त्ति श्रीपादपंकजरजोरींजतललाटपट्टं श्रीमत्केतवण्याविरचितगोस्मटसारकर्णाटवृत्तिजोवतत्त्व-प्रवीपिकंग्रोळ जोवकार्वावातिप्रक्पणंगळोळ्. सम्बन्धं सम्यक्त्वमार्गणमहाविकारं व्याकृतमास्तु ॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवीतिवरिचताया गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ जीवतरच-प्रदीपिकारूपाया जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु सम्यव्स्थमार्गणाप्ररूपणानाम समदकोऽधिकारः ॥१७॥

इस प्रकार भाषार्वं को नेभिष्यन्त्र विरिष्ठित गोम्मदसार भवर नाम पंषसंग्रहकी आगवान् आईम्ल देव परमेस्ट्रवरे सुम्दर वराजकारजीकी बम्बनासे प्राप्त प्रपक्त पुंतरत्वकर राजद्वाद अग्वद्वावार्य अहावादों को भमवनवार्यो सिद्धान्त चक्रवर्तीके वराजकार्यों के पृक्ति शीमित कर्काटवाके औं केशवरणीके द्वारा राचित गोम्मदसार कर्णाट्वाचि जोवत्वस प्रदिशिकाकी अनुसारिणो संस्कृतदोका तथा उसकी अनुसारिणो एं. टोडरमकरचित सम्बन्धान्तविन्द्रका नामक मायादीकाकी अनुसारिणो दिन्दी माया टीकाम जीवरकार्यक शीम प्रकरणाक्षित्वेती सम्बन्धकार्याणा प्रकरणा नामक सम्बन्धां अधिकार सम्बन्धत्व हुंगा ॥ ॥ ॥

### संज्ञिमार्गणा ॥१८॥

अनंतरं संजिमार्गणाधिकारमं पेळवपं :---

णोइंदिय आवरणखओवसमं तज्जबोहणं सण्णा ।

सा जस्स सो दु सण्णी इदरो सेसिंदि अवबोही ॥६६०॥

नोइंद्रियावरणक्षयोपज्ञमस्त्रज्ञनितबोधनं संज्ञा । सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेर्वेद्रियाव-९ कोषः ॥

नोइंडियं मनस्तवावरणक्षयोपशर्म संग्रेयं बुदस्कृ । तज्जनितबोधनं मेणु 'संग्रेयं बुदस्कुमा संग्रे यावनोध्यं जीवंगुटस्कुमा जीवं संज्ञि यं बुदस्कुमितरनप्पसंज्ञिजीवं क्षेषेडियंगीट्टस्मरि-वनुळ्ळनस्थं ।

सिक्खकिरियुवदेशालावरगाहिमणीवलंबेण ।

१० जो जीवो सो सण्णी तन्विवरीयो असण्णी दु ॥६६१॥

शिक्षाकियोपवैशाळापप्राहि मनोवलंबेन । यो जीवः स संज्ञी तद्विपरीतोऽसंज्ञी तु ।।

हिताहितविधिनिवेधारिमका क्षिणा तद्ग्याही कदिवन्मनुष्यादिः, करवरणवालनादिक्या क्षिया । तद्माहो कदिवदुलादिः, व्यन्धेष्ठीकादिनोपदिव्यमानवधविधानादिव्यवेशस्दद्वसहौ किच्यद्-गजादिः । क्ष्णेकादियाटः आज्ञपस्तद्वप्राहो कदिवच्चकोरराजकोरादिः । एविंतु मनोवर्छनर्विदं १५ जिल्लाक्रियोपदेशालापयाहरूमाबुदो दु जोवसद् संत्रेयेद्वककं । तद्विपरीतलक्षणमन्त्रव्यद्वस्ति

> निरस्तारिरजोविष्नो व्यक्तानन्तवतुष्ट्यः । शतेन्द्रपूज्यपादाव्यः श्रियं दद्यादरो जिनः ॥१८॥

अथ संज्ञिमार्गणामाह्—

नोइन्द्रियं मनः तदावरणक्षयोपशमः तज्जनितबोधनं वा संज्ञा सा विद्यते यस्य स संज्ञी इतरः असजी २० कोपेन्द्रियज्ञानः ॥६६०॥

हिताहितविधिनयेधारिमका शिक्षा । -करचरणचालनादिक्या क्रिया । चर्मपुत्रिकादिनोपदिश्यमानवध-विद्यानादिरुपदेशः । क्लोकादिपाठ आलापः । तद्ग्याही मनोचलम्बेन यो मनुष्यः उक्षगजराजकीरादिजीवः स

संज्ञिमार्गणाको कहते हैं-

नोइन्द्रिय मनको कहते हैं। नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमको अथवा उससे उत्पन्न हुए २५ ज्ञानको संज्ञा कहते हैं। जिसके वह संज्ञा है वह संज्ञी है। मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके ज्ञानसे युक्त जीव असंज्ञी होता है।।६६०॥

हितका विधान और अहितका निषेध जो करती है वह शिक्षा है। हाथ-पैरके संचालनको किया कहते हैं। चमड़ेकी पेटी आदिके द्वारा हिंसादि करनेके उपदेश देनेको उपदेश कहते हैं। रलोक आदि पढ़नेको आलाप कहते हैं। जो मनुष्य या बैल, हाथी, तोता

94

जीवमें बुवक्कुं ।

मीमंसदि जो पुट्वं कज्जमकज्जं च तच्चमिदः च । सिक्खदि णामेणेदि य समणो अमणो य विवरीदो ॥६६२॥

मीमांसति यः पूर्ण्यं कार्य्यमकार्य्यं च तत्त्वीमतरंच । शिक्षते नाम्नैति च समनाः अमनाश्च विपरीतः ॥

यः आवनोष्यं पूर्वं मुन्तमे कार्य्याकार्य्यमं मीमांसति अरियलक्ष्टेमुगुं । तत्वमितरं च शिक्षते तत्वमुममतत्वमुमनरिहिमुक शास्त्रंगळोळु प्रवत्तिभुगुं नाम्नीत च पेसरिशं कैरेबोडे बक्कं वा जीवं समनाः समनस्कनक्कं । विपरीतस्य विपरीतलक्षणममनुळळुड् अमनाः अमनस्कवीवमक्कं ।

संजिमार्ग्णयोळ जीवसंख्येयं पेळवपं :--

देवेहि सादिरेगी रासी सण्णीण होदि परिमाणं । तेणुणी संसारी सन्वेसिमसण्णिजीवाणं ॥६६३॥

वेवैः सातिरेको राशिः संज्ञिनां भवति परिमाणं। तेनोनः संसारी सब्वेंवामसज्जिजीवानां।।

चतुर्णिकायामरसामान्यराधि साधिकमादोडे संतिजीवंगळ परिमाणमक्कु = १

राजियिबं विहोनमप्प संसारिराधि सर्वं असंक्रिजीवंगळ परिमाणमक्कुं। १३-।

संज्ञी नाम । तद्विपरीतलक्षणः त पनः असंज्ञीनाम ॥६६१॥

यः पूर्वं कार्यमकार्यं व मोमांसति । तत्त्वमितरच्व शिक्षते । नाम्ना आहूत आयाति स जीवः समनाः समनस्को भवति । तद्विपरीतस्रक्षणः अमनाः अमनस्को भवति ॥६६२॥ अत्र जीवसंख्यामाह—

चतुर्निकायामरराधिः साधिकः संक्रिप्रमाणं भवित = १ तेनोनः सर्वसंसारिराधिः सर्वा-४।६५ = १

संज्ञिपरिमाणं भवति १३- ॥६६३॥

आदि जीव सनके द्वारा शिक्षा आदि श्रहण करते हैं वे संज्ञी हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते वे असंज्ञी हैं।।६६१।।

जो पहले कार्य-अकार्यका विचार करता है, तत्व और अतत्वको सीखता है, नाम छेकर पुकारनेपर चला आता है वह जीव मनसहित है। जो ऐसा नहीं कर सकता वह मन-रहित है।।६६२।।

चार प्रकारके देवोंका जितना प्रमाण है उससे कुछ अधिक संज्ञी जीवोंका प्रमाण है। सब संसारीराशिमें-से संज्ञी जीवोंके प्रमाणको घटानेपर समस्त अधंज्ञी जीवोंका परिमाण २५ होता है।।६६३।।

१. स करवोडे।

द्रंतु भगववहंत्परसेश्वरचादचरणार्गववहंद्वं वंवनानंवितपुण्यपुंजायमानशीमद्रायराज्ञपुर भूमंत्रकःआय्येवय्यमहावाववादोवचररायज्ञाविषतामह् सक्कविद्वण्यजन्तवक्वांतः श्रीपावपंक्रवरणो-र्गजितककाटपट्टं श्रीमस्केशवण्यविर्वितमप्य गोम्मदसारकणांदकवृत्तिज्ञोवतत्वप्रवीपिकेयोळ् जीव-कांद्रविद्यातप्रस्पर्णमञ्जेळ अव्यवक्रविक्रमार्गणांचिकारं व्याक्यातमावव ॥

इरयाचार्यश्रीनेभिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवत्तिविरचितायां योम्मटसारापरनामयञ्चसंग्रहवृक्तौ तत्त्वप्रदीपिका-क्ष्यायां जीवकाच्हे विकतिप्रकणगास संजिमार्गणाप्रक्ष्यणा नाम अष्टादशोऽधिकारः।।१८॥

इस प्रकार आचार्य भी नेसिचन्द्र विरचित गोम्मटसार भवर नाम पंचसंप्रहकी मगवान् अर्हन्त देव परमेश्यरके सुन्दर चरणकमळींकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वकर राजगुर मण्डळावार्य महावादी भी अमयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीके चरणकमळींकी पुण्डिसे शोमित ककाटवाळे भी केशववर्णी-

के द्वारा रचित गोध्यटसार कर्णाटवृष्टि बोबतच्य प्रदीपिकाकी अञ्चलारिणी संस्कृतटीका तथा उतको अञ्चलारिणी एं. टोबरसक रचित सम्यन्तानचित्रका नामक माधाटीकाकी अञ्चलारिणी हिन्दी भाषा टोकार्से बोबतच्यके अन्तर्गत सम्य प्रकपणार्विसे संजिमार्गणा प्रकपण नामक कारहवाँ अधिकार सम्पूर्ण कुला ॥ २८॥

## स्राहार मार्गणा ॥१९॥

अनंतरं बाहारमार्गाणेयं पेळवपं :--

उदयानण्णसरीरोदयेण तद्देहनयणचित्राणं । णोकम्मनग्गणाणं गहणं आहारयं णाम ॥६६४॥

उदयायनकारीरोदयेन तहेहबचनिबसानां । नोकम्मैबम्गँगानां प्रहणमाहारी नाम ॥ औदारिकवैक्तियक आहारककारीरनामकामैश्रकृतिगळोळो बानुमो दुैदयमनेम्बुस्तिरस्तत्प्यु-वरुदर्योददमा क्षरीरमं चष्पनमं प्रध्यमनममे बो नोकम्मैबम्गँगोणाळो प्रहणमाहारमं बदक्कै ।

> आहरदि सरीराणं तिण्हं एयदरवमाणाओ य । भासामणाण णियदं तम्हा आहारयो मणिदो ॥६६५॥

आहरति द्वारीराणां त्रयाणानेकतरवर्गणात्व । भाषामनसीनियतं तस्माबाहारको अणितः ॥ औदारिकवैक्रियिक आहारकंगळंच मूदं द्वारीरंगळोळ्वयक्के बंद एकतमद्वारीरवर्गणेणळमं भाषामनोवर्गणेगळमं नियतं नियतमें त्रपुदंते नियतकीवसमासदोळं नियतकालदोळं बेहुआषा-मनोवर्गणेगळं नियतमेहेंगेहंगे आहरति आहरिसुपुमें वितुं आहारकनें दु परमागमयोज्येळस्पट्टं ।

> मल्लिफुल्लबदामोदो मल्लो मोहारिमर्दने । बहिरन्तःश्रियोपेतो मल्लिः शल्यहरोऽस्त नः ॥१९॥

अवाहारमार्गणामाह-

औदारिकवैक्रियिकाहारकनामकर्मान्यतमोदयेन तच्छरीरवचनद्रश्यमनोयोग्यनोकर्मवर्गणानां प्रहर आहारो नाम ॥६६४॥

श्रीदारिकादित्रिशरीराणा उदयागतैकतमशरीरवर्गणाः भाषामनोवर्गणाःच नियतजीवसमासे नियतकाले च नियतं यथा भवति तथा आहरति इत्याहारको भणितः ॥६६५॥

आहार मार्गणाको कहते हैं-

औदारिक, वैक्रियिक और आहारक नामकर्ममें से किसी एकके उदयसे उस शरीर, बचन और इत्यमनके योग्य नोकर्मवर्गणाओं के महणका नाम आहार है ॥६६४॥

औदारिक आदि तीन शरीरोंमें से उदयमें आये किसी शरीरके योग्य आहारवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणाको नियत जीवसमासमें और नियत कालमें नियत कपसे सदा प्रहण करता है इसलिए आहारक कहते हैं ॥६६५॥

₹.

विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्धदो अजोगी य । सिद्धा य अणाहारा सेसा आहारया जीवा ॥६६६॥

विम्रहगतिमापन्नाः केवलिनः समुद्घातवंतोऽयोगी च सिद्धाइचानाहाराः शेवा आहारका जीवाः ॥

विग्रहपतियं पोर्हिब जीवंगळु प्रतरलोकपुरणसमुद्रधातसयोगकेवलिगळुमयोगकेवलिगळु सिद्धपरसेष्ठिगळुंमनाहारकमप्परः । शेषजीवंगळेनितोळवनितुमाहारकरेयप्परः । समुद्रधातमेनितें बोर्ड केळ्ळणः ।

> वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणंतियो सम्रुग्धादो । तेजाहारो छट्ठो सत्तमओ केवलीणं तु ॥६६७॥

, वेदनाकषायवैगुञ्चिकाञ्च मारणांतिकः समुद्घातञ्च । तेजः आहारः षष्ठः सप्तमः केवलिनांतः ॥

वेवनासमुद्धातमे' हुं कथायसमुद्धातमें हुं वैगृष्टिकसमुद्धातमें हुं मारणांतिकसमुद्धातमें 'हुं तैजससमुद्धातमें दुमाहारकसमुद्धातमें 'हु केवल्लिसमुद्धातमें हुं वितु सप्तसमुद्धातंगळप्युद्ध ।

अनंतरं समुद्धातमें बुदेने दोडे पेळवपं :---

मुलसरीरमछंडिय उत्तरदेइस्स जीवपिंडस्स ।

णिग्गमणं देहादो होदि समुग्घादणामं तु ॥६६८॥

मूलझरीरमध्यक्त्वा उत्तरदेहस्य जीर्बापडस्य । निर्मामनं देहाद् भवति समुद्धातनाम तु ॥ मूलझरीरमं बिडदे काम्मंणतैजसोत्तरदेहदजीवप्रदेशप्रचयक्के झरीरॉब पोरगलो निर्मामनं समुद्रधातमं बुदक्कुं

विश्रहगत्याश्वितचतुर्गतिजीवाः प्रतरस्रोकपूरणसमृद्वातपरिणतसयोगिजिनाः अयोगिजिनाः सिद्धारच स्रमाहारा मदन्ति । शेषत्रीवाः सर्वेऽपि आहारका एव अवन्ति ॥६६६॥ समृद्वातः केतिषा ? इति चेदाह—

समुद्वातः वेदनाकषायवैगूर्विकमारणान्तिकतैजसाहारककेषिलसमुद्द्यातमेदात् सप्तमा भवति ॥६६७॥ स च किरुपः ? इति चेदाह—

मूलकारीरमस्यक्ता कार्मणतैजसरूपोत्तरदेहयुक्तस्य जीवप्रदेशप्रचयस्य शरीराद्बहिनिर्गमनं तत् २५ समुद्धातो नाम भवति ॥६६८॥

विमहगतिमें आये चारों गतियोंके जीव, प्रतर और लोकपूरण समुद्रवात करनेवाले सयोगी जिन, और सिद्ध अनाहारक हैं। शेष सब जीव आहारक हैं ॥६६६॥

समुद्धातके भेद कहते हैं---वेदना, कथाय, विक्रिया, भारणान्तिक, तैजस, आहार और केवली समुद्धातके भेदसे

समुद्वात सात प्रकारका होता है ॥६६७॥

समुद्धातका स्वरूप कहते हैं— मूल शरीरको छोड़कर कार्मण और तैजस रूप क्तर शरीरसे युक्त जीवके प्रदेश समुद्रका शरीरसे बाहर निकलना समुद्रधात है ॥६६८॥

# आहारमारंणंतियदुगं पि णियमेण एगदिसिगंतु । दसदिसिगदा हु सेसा पंचसमुग्धादया होति ॥६६९॥

आहारमारणांतिकसमुद्धातद्वयमेकविधिकं तु । वश्चविग्गताः खलु शेषाः पंचसपुद्धाता भवंति ॥

काहारकसमुद्धातमुं मारणांतिकसमुद्धातमें बेरड् समुद्धातंगळेकविक्षिकंगळपुषु । शेष- ५ वेदनासमुद्धातादिपंबसमुद्धातंगळ् दश्चिमातंगळपुषु ।

आहारानाहारकालमं पेळदपं :--

अंगुलअसंखमानो कालो आहारयस्स उनकस्सो । कम्मम्म अणाहारो उनकस्सं तिण्णि समया हु ॥६७०॥

अंगुलासंस्यातभागः काल आहारस्योत्कृष्टः। काम्भेण अनाहारः उरकृष्टकायः समयाः खलु ।। १० सृच्यंगुलासंस्यातिकभागभात्रकालमहारच्युक्तस्यमकु । त्रिसमयोगोच्छ्यासास्यादकोकभाग-मात्रकालं जयन्यमक्कुं। काम्भेणकाययोज् जनाहारच्युक्तस्यकालं पुर समयंगळप्युख । जयन्यकाल-मेकससययच्युक्त आहारः अनाहार

> स उस्रज्ञ १—१ उत्कृष्ट सम ३ ज = स १ व १८

अनंतरमाहारमार्गाणयोळ जीवसंख्येयं वेळवपं ।

कम्मइयकायजोगी होदि अणाहारयाण परिवाणं । तव्विग्रहिदसंसारी सन्वो आहारपरिमाणं ॥६७१॥

कार्म्मणकाययोगिनो भवत्यनाहारकाणां परिमाणं। तद्विरहितसंसारी सध्यः आहारक-परिमाणं।।

आहारमारणान्तिकसमुद्द्यातद्वयमेव एकदिग्गतं भवति तु- पुनः वैषाः पञ्चसमुद्धाताः दशदिगाता २० भवन्ति ॥६६९॥ आहारामाहारकालमाह---

आहारकालः उत्कृष्टः सूच्यङ्गुलासंस्थातैकभागः २ । जघन्यः त्रिसमयोनोच्छ्वासाष्टादशैकभागः।

क्षनाहारकालः कार्मणकाये उत्क्रष्टः त्रिसमयः। जबन्यः एकसमयः। खलु—स्फुटं।।६७०॥ अयात्र जीव-संख्यामाह—

आहारक और मारणान्तिक वे दो समुद्धात ही एक दिशामें गमन करते हैं। किन्तु २५ शेष पाँच समुद्धात दसों दिशाओं में गमन करते हैं।।६६९॥

आगे आहार और अनाहारका काल कहते हैं-

आहारका चत्कृष्टकाल सूच्यंगुलके असंच्यातवें भाग है। जवन्यकाल तीन समय कम उच्छवासका अठारहवाँ भाग है। अनाहारका काल कार्मणकायमें उत्कृष्ट तीन समय और जवन्य एक समय है।।६००॥

इनमें जीवोंकी संख्या कहते हैं-

\$83

काम्मणकाययोगिगळ् बनाहारकरपरिमाणमगृहं। तहाशिविरहितमप्य संसारिराशि आहारकर परिमाणमञ्जूबदेतें बोडे काम्मणकाययोगकालं समयत्रयमम्हं। बोदारिकमिल-कालमंतम्बुहुत्तेमक्कुं। तत्कायकालं संक्यातगुणमक्कुं। बृहि त्रिसमयाधिकसंक्यातगु-णितातम्बुहुत्तेमक्कु २ मित्रु प्रजीपकयोगमक्कुमंतातुर्तं विरकु 'प्रजीपकयोगोव्यून्तिमर्यायः

### 298

<sup>५</sup> प्रक्षेपकाणां गुणको भवेत्सः। येंबी सूत्राभिप्रायाँववं त्रैराज्ञिकं माडल्पडुगुं। प्र२१।५।

क १३ – । इ.स.३ । लब्यमनाहारकर प्रमाणमक्कुं। १३ – ।३ मसंप्र २ डे ।५ । क १३ – ।इ ३ २ व । ५

२ १ । ५ । रूक्यमाहारकर प्रमाणसक्कुं १३ – । २ १ । ५ वैक्रियिकाहारकंगळ्गं यथायोग्यमरि-३ २ १ । ५

#### यल्पडगुं ।

कामंणकाययोगिश्रीवराशिः अनाहारकपरिमाणं भवति । तद्विरहितसंतारिराशिः आहारकपरिमाणं भवति । तद्वया—योगकालः कामंणस्य त्रित्तमयाः । औदारिकमिश्रस्य अन्तर्मृहुर्तः । औदारिकस्य ततः संख्यात-गुणः । मिलित्वा त्रित्तमयाधिकसंख्यातगुणितान्तर्मृहुर्तः । ३ - १ - "प्रक्षेपयोगोद्यृतसिश्रपिण्डः प्रक्षेपकाणा

गुणको भवेदिति प्र २ १ ५ । फ १३ – । इ.स. ३ । लब्बमनाहारकजीवप्रमाण १३ – ३ पुनः २ १ । ५ । ३ – २ १ ९ । ५ ।

फ १३ – । इ.२.९। ५। लब्बमाहारकजीवप्रमाणं १३ – । २.९। ५ वैक्किपिकाहारकपोर्यवायोग्यं ३ – २.९।५

#### ज्ञातव्यम् ॥६७१॥

१५ योगसार्गणासे कार्सणकाय योगियोंका जितना प्रमाण कहा है जतना ही अनाहारकोंका प्रमाण है। संसारोराशिसें-से अनाहारकोंका प्रमाण वटानेपर आहारकोंका परिमाण होता है। जो इस प्रकार है—कार्मणयोगका काल तीन समय है। औदारिक सिश्र काययोगका काल जन अवहर्ष है । औदारिक सिश्र काययोगका काल अन्तर्युह्त है। औदारिक सिश्र काययोगका काल अन्तर्युह्त है। औदारिक सिश्र काययोगका काल अन्तर्युह्त है। अविदारिक सिश्र काययोगका काल प्रति है। करण सुत्रमें कहा है। सौवानेपर तीन समय अधिक संक्यात प्रमाण को के हुए पिण्डसे माग दैनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रक्षेपकसे गुणा करनेपर अपना अपना प्रमाण होता है। सो उक्त तीनों योगोंकि कालोंको सिलानेपर तीन समय अधिक संस्थात अन्तर्युह्त काल हुआ। इसका माग इन्न हीन संसारीराधिमें देनेपर जो प्रमाण आवे उसे तीनसे गुणा करनेपर अनाहारक जीवोंका प्रमाण होता है। शेष सब संसारी आहारक जीव है। बीकियक और आहारकवालोंका यथायोग्य जानना। उनके अल्प होनेसे १५ यहां उनकी मुख्यता नहीं है।।।।।

१५

हंतु श्रीमबहत्परमेश्वरवाश्वरणार्शिवद्वंद्ववंदगानंवितपुण्यपुंजायमान श्रीमद्वायराजगुर-मंडलाबार्यवर्यमहावादवादोश्वररायवाविपितामहाकलविद्वन्जनवक्ववीच श्रीमदश्यपूरिसिद्धांत-वकवीत्त्रश्रीपादपंकवरावोर्रजितललाटपट्टं श्रीमत्केशवणविरिवतमप्य गोस्मदसारकर्णाटकवृत्ति-जीवतत्त्रप्रवीषिकयोळ् जीवकांडाँवशित प्रक्पणंगळोळ् एकान्नविशित माहारमार्गणाविकारं निकपितमान्तु।

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्त्रसिद्धान्तचक्रविविरचितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्तौ लत्त्वप्रदीपिका-स्यायां जीवकाण्डे विश्वतिप्रस्पणासु बाह्यरमार्गणप्रस्पणानामैकार्श्ववरोऽषिकारः ॥१९॥

हल प्रकार आचार्य को नेमिजन्द्र विश्वित गोम्मटसार भारत नाम पंचसंग्रहको अगवान् अहूँन्त देव परमेहदरके सुन्दर वरणकमार्कोको बन्दनासे प्राप्त प्रचक्के पुंतरकरूप राजपुत्व मण्डकाचार्य महावादों भो अमयनन्त्री सिद्धान्त चक्रवर्तिके दरणकमार्कोको पूक्षिये कोमित कर्कादवाके श्री केशवर्कार्णिके हारा रचित्र गोम्मटसार कर्माटहचि जीवतत्व प्रदीवकाकी अनुसारिणी संस्कृतदोका तथा वसको अनुसारिणी प्रदेश माच्या सम्बरकात्वरिक्का नामक माचारीकाको अनुसारिणी दिन्दी माचा टीकाम जीवकाण्यको सीस प्रदूरणार्जीमेन आहारमार्गणा प्रदूरणा नामक वक्षीत्वरों अधिकार सम्बर्ण हुआ ॥१९॥

### उपयोगाधिकारः ॥२०॥

अनंतरंमुपयोगाधिकारमं पेळवपं :--

4

ŧ٥

२५

बत्धुणिमित्तं भावो जादो जीवस्स जो दु उवजोगो ।

सो द्विहो णायव्वी सायारी चैव णायारी ॥६७२॥

बस्तुनिमिल्तं भावो जातो जीवस्य यस्तुपयोगः। स द्विविधो ज्ञातव्यः साकारक्वैवानाकारः।। बसतो गुणप्यर्थायावस्मिनित्ति बस्तु —जेयपदार्थस्तद्वप्रहृणाय प्रवृत्तं ज्ञानं वस्तुनिमित्तं भावः अत्येष्वहृणव्यापार द्वयर्थः। वस्यंप्रकाशननिमित्तमागि जातः प्रवृत्तमप्य जीवस्य जीवन यस्तु आबुर्वोद्ध भावः परिणामः। क्रियाविशेषमृत्ययोगमे बृत्तु, अतु मत्ते साकारोपयोगमे बुमना-कारोपयोगमे द्विप्रकारमे वै ज्ञातव्ययनकृत्

अनंतर साकारोपयोगमें दू प्रकारमें दू पेळवपं :---

णाणं पंचिवहंपि य अण्णाणतियं च सागरुवजीगी।

चदुदंसणमणगारो सन्वे तन्त्रक्खणा जीवा ॥६७३॥

ज्ञानं पंचिष्यमपि च अज्ञानत्रयं च साकारोपयोगः । चतुर्देशैनमनाकारः सब्बं तल्लक्षणा जीवाः ॥

> सुवतः सुव्रतैः सेव्यः सुवतः सुव्रताय सः । प्राप्तार्हन्त्यपदो दद्यात् स्वकीया सुव्रतश्चियम् ॥२०॥

श्रवरोपसोपाधिकारसाह—

यसतः गुणपपापी श्रामिलिति वस्तु श्रेयपदार्थः— तद्वहणाय जातः-प्रवृत्तः यो भावः-परिणामः

२० कियाविशेषः जीवस्य स उपयोगो नाम । स च साकारोऽनाकारवचेति द्वेषा झातव्यः ॥६७२॥ अध्,साकारो-पयोगोऽष्टवा द्ववाह—

मतिश्रुताविधमनःपर्ययक्षेवलज्ञानानि कुमतिकुश्रुतविभङ्गाज्ञानानि च साकारोपयोगः। चक्षुरचक्षुर-

उपयोगाधिकार कहते हैं-

जिसमें गुण और पर्यायोंका वास है वह वस्तु अर्थात् क्षेय पदार्थ है। उसको प्रहण करनेके छिए जीवका जो भाव अर्थात् परिणाम होता है वह उपयोग है। वह दो प्रकारका है—साकार और अनाकार ॥६७२॥

आगे उनके भेद कहते हैं-

मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल ये पाँच ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत, विभंग ये

कारोपयोगमें बृदक्कुं । सन्वें जीवाः सर्व्यंजीवंगळु तस्म्मावागे ज्ञानवर्शनोपयोगम्सागंगळेयप्युयु-मेके दोडे समापक्के अस्थाप्तियुमतिष्याग्नियुमसंभवियुमें वी बोषत्रयरहितत्वींदर्द ।

मदिसुदओहिंमणेहि य सगसगविसये विसेसविण्णाणं । अंतोग्रहत्तकालो उवजोगो सो द साबारो ॥६७४॥

मतिश्रृताविभनः पर्यायेश्व स्वस्वविषये विशेषविक्रानमंतर्महुँ तैकाल उपयोगः स तु साकारः।। ५ मतिश्रृताविभनः पर्ययक्षातंगिळवे तैतस्मविषयवे लु विशेषविक्रानमंतर्म्मृहर्गकालम्तर्य-प्रहणस्थापारलक्षणभुपयोगमककुमद्गु तु मत्ते साकारोपयोगमं बुष्कम् ।

इंदियमणोहिणा वा अट्ठे अविसेसिद्ण जं गहणं।

अंतोम्रहत्तकालो उवजोगी सो अणायारी ॥६७५॥

अनंतरंमुपयोगाधिकारवोळ जीवसंख्येयं पेळवपं ।--

णाणुवजोगजुदाणं परिमाणं णाणमग्गणं व हवे।

दंसणुवजोगियाणं दंसणमग्गणपउत्तकमो ॥६७६॥

ज्ञानोपयोगयुतानां परिमाणं ज्ञानमार्म्मणायामिव भवेत् । वर्शनोपयोगिनां वर्शनमार्म्मणा-प्रोक्तक्रमः ॥

विविकेवलदर्शनानि अनाकारोपयोगः । सर्वे जीवाः तज्ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणा एवं तल्लक्षणस्याज्याप्त्यतिभ्याप्त्य-संभवदोवाभावात् ॥६७३॥

मतिश्रुताविषममःपर्ययक्ञानैः स्वस्वविषये विशेषविक्रानं अन्तर्गृहूर्तकालं अर्थग्रहणव्यापारलक्षणं उपयोगः, स.स.साकारोपयोगो नाम ॥६७४॥

चक्षुर्दर्शनेन वा शेवेन्द्रियम्तसा च इत्यचक्षुर्दर्शनेन वा अवधिदर्शनेन वा यज्जीवाद्ययान् अविशेषित्वा निर्विकल्पन प्रहणं सोऽन्तर्महर्तकालः अनाकारोपयोगी नाम ॥६७५॥ अयात्र जीवसंख्यामाह—

तीन अक्कान साकार उपयोग हैं। चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन ये २५ अनाकार उपयोग हैं। सब जीव जानदर्शनीपयोग लक्क्षणवाले हैं। जीवके इस लक्क्षणमें अल्याप्ति, अतिन्याप्ति और असम्भव दोष नहीं हैं॥६७३॥

मित, श्रुत, अविध और मनाःश्येयझानोंके द्वारा अपने-अपने विषयमें जो विशेष झान होता है। अन्तर्महुर्त्तकालको खिये हुए अर्थको प्रहण करने रूप व्यापार जिसका लक्षण है वह उपयोग साकार उपयोग है ॥६७॥।

चक्षुदर्शन अथवा शेष इन्द्रिय और मनरूप अचक्षुदर्शन, अथवा अवधि दर्शनके द्वारा जीवादि पदार्थीका विशेष न कृरके जो निर्विकल्प रूपसे प्रहण होता है वह अनाकार उपयोग है। उसका काल भी अन्तर्युहर्त हैं॥६७५॥

इनमें जीव संख्या कहते हैं—

24

१. "ण व उँ। मू.।

ज्ञानोपयोगयुक्तरुगळ परिमाणं ज्ञानसाग्गंणयोळ् चेळवंतेयक्कुं। वर्शनोपयोगगळ परिमाणं वर्शनमार्माणयोळ् पेळव क्रममेयक्कुमवें ते वोके कुमितज्ञानिगळ् किबदून संसारिराशिप्रमाणमक्कुं। <u>॥</u>

१२—कुश्रतज्ञानिगळं मेनिवरेयक्कं ।१२-॥ विभंगज्ञानिगळ = ३ मितज्ञानिगळ प श्रतज्ञा-

१२—कुश्रुतज्ञानिगळुंमेनिबरेयक्कुं ११३-॥ विभंगज्ञानिगळु = १ मतिज्ञानिगळु प भृतज्ञाः ४। ६५ = १

र्= । च शक्ति चक्षुदर्शनिगळु। प्राबि। ति। च। प। ४। फ।४ इ.च। पं।२। छब्य जस-अ ६५=३

ज्ञानोपयोगित्रमाणं ज्ञानमार्गणावत् । दर्शनोपयोगित्रमाणं दर्शनमार्गणावत् भवेत् । तद्यथा-कुमतिज्ञानिनः

कुश्रुतक्रानिनदच किंथिदूनससारिराश्चिः १३— विभक्कक्रानिनः = 9 । मतिक्रानिनः प श्रुतक्रानिनः प ४६५ = 9 ə ə

१० १ नरकविभङ्गशानिनः - २ - देवविभङ्गशानिनः = १ । शक्तिवलुर्दशीननः प्र-वि । ति । च । प । ४ । ६५ = १

ह्वानोपयोगवाछे जीवाँका प्रमाण ह्वानमार्गणाके समान है और दर्शनोपयोगवाछे जीवांका प्रमाण दर्शनमार्गणाके समान है। जो इस प्रकार हैं—कुमतिह्वानों और कुश्रुतह्वानियाँका प्रमाण कुछ कम संसारीराशि है। विभंगजानी पृत्यं वत्तु जानना। मतिह्वानों और
श्रुतक्वानी प्रतेक पत्यके असंख्यावयं माग है। अवधिज्ञानी पूर्वं वत्तु जानना। मताप्ययक्वानी
हैं संख्यात हैं। केवळ्ज्वानी सिद्धराशिसे अधिक हैं। विर्यंच विभंगक्वानी पत्थके असंख्यातवं
भागसे गुणित घनागुळसे जगतश्रीणको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतने हैं। विभंगह्वानी मतुष्य संख्यात हैं। विभंगजानी नारकी घनागुळके दूसरे वर्गमूखके अत्रतश्रीणको
गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतने हैं। देवचिभंगज्ञानी सम्बयकृष्टियाँकी संख्यासे हीन
ज्योतिष्कदेवाँसे अधिक हैं। शक्तिकप और व्यक्तिकर चश्रुदश्रीका परिमाण गाथा

२० १. स मनिवरेयक्कं।

राजि जिस्त चशुर्देशीनगढु = २ व्यस्ति चशुर्देशीनिजीवंगळु । प्र १ फ = ४ इ । २ लब्य =२ ४१४ ५

अचलुर्द्दर्शनिगळ् १३—अवधिवर्शनिगळ् प व केवलवर्शनिगळ् २-॥ १ व

हेतु भगवदर्हस्परेकवरचारचरणार्रावदद्वदंबनार्नवितपुण्यपुंजायमानधीमद्वायराजपुरुभूमं-डलाचार्यवर्यमद्वावादवादीक्वरराय वादिणितामहत्त्वक्रजनचक्रवर्तिश्रोमबन्यसूरिसिद्धांत-चक्रवत्तिश्रीययंक्जरजोर्राजतल्लाटयपुं श्रीमत्केत्रचणविरचितमस्य गोम्मटसारकण्णोटकवृत्ति जीवतत्व प्रवीपिकयोक्त विकान्ययोगार्थिकारं निगवितमादुव ॥

४ । क = । इ.च. । वं । २ । इति जैराधिकलक्ष्यमात्राः = २ = व्यक्तिवसुर्दर्यनिनः-प्र → ४ । क = इ.२ ४ ४ ४ ७ ४ ५ १ १

इति नैराधिकळब्यमात्राः = र — अवशुर्द्धनिनः १३— अवधिदर्धनिनः प a केविलदर्धनिनः सि ३ ॥६७६॥ २ ८

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तचक्रवर्तिवरिचतायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृत्ती तत्त्वप्रदीपिका-स्थायां जीवकाण्डे विद्यतिप्ररूपणास् उपयोगमार्गणाप्ररूपणाः नाम विद्योऽधिकारः ॥२०॥

४८० की टीकामें कहा है। अवधिदर्शनवार्ळोका परिमाण अवधिक्कानियोंके समान और केवल्दर्शनियोंका परिमाण केवलक्कानियोंके समान जानना। एकेन्द्रियसे लेकर झीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त अनन्तानन्त जीवराशि प्रमाण अचक्षुदर्शनी हैं॥६७६॥

हस प्रकार आचार्य की नेमिचन्त्र बिरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंप्रहकी मगवान् अहंन्त्र देव परमेहदरके खुन्दर बराजकमार्जीकी चन्द्रनासे प्राप्त पुण्यके गुंग्रस्कर राजपुर मण्डकरवार्ष प्रहावादी श्री अनयनन्दी सिद्धान्त्रसक्वर्षीके चराजकमार्जीको पूजिसे सोशितर कारावार्यको स्वाप्तावर्णी-के हुता रचित गोम्मटसार कर्णाटबृति जीवतत्त्व प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतदीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टोबरसक रचित सम्बन्धानचन्त्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी माथा टीकार्स जीवकाचके अन्तरांत सम्ब प्रक्रपणार्जीमें से उपयोगमार्गाण प्रकरणा नामक बीशवां अधिकार सम्बण्य हजा गामक कीशवां

### श्रीघादेशप्ररूपणाधिकारः ॥२१॥

अनंतरमुक्तविञ्चातिप्ररूपणेगळं यथासंभवमागि गुणस्थानंगळोळं मारगंणास्थानंगळोळं प्रत्येकं पेळवपं--

## गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । जोग्गा पर्रावदन्वा ओघादेसेस पत्तेयं ॥६७७॥

गुणजीवाः पर्व्याप्रयः प्राणाः संज्ञाहच मार्ग्गणा उपयोगे योग्याः प्ररूपयितव्याः ओघावैशेषु प्रत्येषः ॥

गुणस्थानमार्गाणास्थानंगळोळू प्रत्येकं । गुणस्थानंगळुं कोबसमासेगळुं पर्व्याप्तिगळुं प्राणं-गळुं संज्ञेगळुं माग्गंणाळुमुपयोगंगळुमें बीविशतित्रकारंगळु प्ररूपिसत्यबुवबु । प्रथायोग्यमागि । अर्थे में डोडे —

# चउ पण चोइस चउरो णिरयादिसु चोद्दसं तु पंचक्खे । तसकाये सेदिंदियकाये मिच्छं गुणद्वाणं ॥६७८॥

चतुः पंच चतुद्दंश चत्वारि नरकाविषु चतुर्द्श तु पंचाओ । त्रसकाये शेर्षेद्रियकाये मिश्या-विष्रगणस्थानं ।।

नरकृतिय्यंग्ननुष्यवेवगतिराजोळु यथासंस्थामागि नास्कुमय्यहुं पविनादकुं नास्कुं गुणस्थानं गळपुत्रवे ते बोडे —नरकगतियोळु मिष्यादृष्टिसासावनिष्ठासंयतगुणस्थानचतुष्टयमक्कुं। तिर्यंगा-तियोळ् मिथ्यादृष्टिसासावनिष्ठअसंयतदेशसंयतगुणस्थानपंचकमक्कं। मनुष्यगतियोळ् सामान्य-

> निमनंगत्सुराधीशोऽनन्तज्ञानादिवैभवः । हृतघातित्रजो जीयाह्यान्नः शाववतं पदम् ॥

वयोत्तरमभिषेयं ज्ञापयति--

80

उक्तिंदशतिप्ररूपणासु गुणस्यानमार्गणास्यानयोः प्रत्येक गुणस्यानानि जीवसमासाः पर्याप्तयः प्राणाः २० संज्ञाः मार्गणाः उपयोगास्य यथायोग्यं प्ररूपयितस्याः ॥६७७॥ तद्यया—

नारकादिशतिषु क्रमेण गुणस्थानानि मिथ्यादृष्टचादीनि बत्यारि एक बतुर्दक्ष बत्यारि भवन्ति । इन्द्रियमार्गणायां पञ्जेन्द्रये तु पुतः कायमार्गणायां त्रसकाये ब, चतुर्दक्ष, कोर्योन्द्रयकायेषु एक मिथ्यादृष्टिगुण-स्थानं । जीवसमासास्तु नरकगतो संक्रियपैत्तनिवृत्यपर्याप्तौ हो । तिर्यमातो चतुर्दक्ष । मनुष्यमतो सेक्रियपीय्ता-

बीस प्ररूपणाओंका कथन करनेके पश्चात् जो कुछ अभिषेय है उसे कहते हैं— २५ अगर कही बीस प्ररूपणाओंमें से गुणस्थान और मार्गणास्थानमें गुणस्थान, जीव-समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोगोंका यथायोग्य प्ररूपणा करना चाहिये ॥६००॥ वहीं कहते हैं—

गतिसार्गणार्मे कमसे गुणस्थान, मिध्यादृष्टि आदि नरक गतिमें चार, तिर्यंचातिमें पाँच, मनुष्यगतिमें चौदह और देवगतिमें चार होते हैं। इन्द्रियमार्गणार्मे, पंचेन्द्रियमें, और कायमार्गणामें त्रसकायमें चौदह गुणस्थान होते हैं। श्लेष एकेन्द्रियादिमें और स्थावरकायमें चतुर्द्देश गुगस्यानंगळिनतुं संभविषुषुं । बेबगतियोळ् नरकगतियोळ् तंते भिन्धावृष्टिसासावनमिधा-संयतगुगस्यानचतुष्टयं संभविषुषुं । इंद्रियमार्गगयेगेळ् पंचेंद्रियक्के चतुर्द्दश्युगस्यानंगळिनतुं संभविषुषुं । कायमार्गणयेगेळ् जलकायक्वेयुं चतुर्दशगुगस्थानंगळिनतुं संभविषुषुं । शेवेंद्रियकायंगळेळ् प्रत्येकमो वो दु मिन्धावृष्टिगुगस्थानमक्केळ् प्रत्येकमो वो दु मिन्धावृष्टिगुगस्थानमक्के

| Į | गुण<br>जीव | Ħ | ति | म  | वे | Ų | वि | fa. | ਚ. | q. | q. | ग. | à. | वा. | वन | 71. |
|---|------------|---|----|----|----|---|----|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-----|
| I | गुण        | 8 | 9  | 88 | 8  | 2 | 8  | 8   | 8  | 68 | 2  | 8  | 8  | 8   | 8  | १४  |
| ١ | जीव        | 3 | 58 | 7  | 2  | 8 | 3  | 2   | 3  | 3  | 8  | 8  | 8  | 8   | 8  | 80  |

तरकगितयोळ्संतिपचेष्वियपय्यांप्रतिन्वंत्यपर्याप्तजीवसमासेगळेरवेषणुषु । तिर्यंगातियोळ् एकेंद्रिय- ५ बावरसुक्षद्वींद्वियवर्ष्विदियपर्याप्ताजीवसमासेगळ् पर्वेद्विय- ५ बावरसुक्षद्वींद्वियवर्ष्विद्वियवर्षित्वाऽपर्याप्तजीवसमासेगळ् पर्वेद्विय । सनुष्यपतियोज् संत्रिपचेद्वियपर्याप्ताऽपर्याप्तजीवसमासेगळ् परवेद्वयपुषु । वेद्वियमार्गणेयोळेकेंद्विय- वेद्विय बावरस्विकेपेद्वियपर्याप्तापत्याप्ताज्ञ सांत्रकारपुषु । इद्वियमार्गणेयोळेकेंद्विय- वेद्विय बावरस्विकेपेद्वियपर्याप्तापर्याप्तजीवसमासेगळ् नात्रकारपुषु । इद्विययप्ताप्तपर्याप्तजीवसमासेगळ् नात्रकारपुषु । विद्वयद्विय वेद्वियवर्ष्वियपर्याप्तापर्याप्तजीवसमासेगळ् वेद्वयप्तान्वपर्याप्तप्तान्वपर्याप्तप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारप्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिकारपत्तिक

| गतिमार्ग्यणायां   | इंद्रिय मार्गणायां | कायमार्गणायां                                   |  |  |  |  |  |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| न । ति । म । दे । | ए। बी। ती। च। पं।  | पुन्नाते। वा विज्ञा                             |  |  |  |  |  |
| 814188181         | 21212121281        | \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$   \$ |  |  |  |  |  |

पर्याप्ती हो । देवनती नरकगतिबद्दो । इत्रियमार्गणाया एकेन्द्रिय वादरसूरभेकेन्द्रियो पर्याप्तापर्याप्ताविति १५ चरवारः । होन्द्रिये त्रीत्रिये चतुरित्रिये च तत्तत्ययोप्तापर्याप्ती हो हो । पञ्चित्रियं संख्यसिन्ननी पर्याप्ता पर्याप्ताविति वरवारः । कायमार्गणाया पृथ्वपादिपञ्चस् एकेन्द्रियवत् चरवारः चरवारः, त्रसे शेषा दश ॥६७८॥

एक िमध्यार्ट् प्टियुणस्थान होता है। जीवसमास नरकगितमें संज्ञिपयोप्त और निष्ट्रस्यपर्याप्त हो होते हैं। विवेचनातिमें वीवह होते हैं। मृत्यस्यातिमें संज्ञिपयोप्त और अपयोप्त हो होते हैं। विवेचनातिमें संज्ञिपयोप्त और अपयोप्त हो होते हैं। देवनातिमें संज्ञिपयोप्त और अपयोप्त होने होते हैं। दोन्द्रस्य संज्ञिप्त तेवहिन्द्र और सुक्ष पकेन्द्रिय में पार होते हैं। दोन्द्रह्य तेवहिन्द्र और चतुरिन्द्र्यमें अपने-अपने पर्याप्त और अपयोप्त होनेसे दो-दो होते हैं। पेविद्रियमें संज्ञी-असंज्ञीके पर्याप्त-अपयोप्त के मेदसे चार हैं। कायमाणामें प्रश्चिकायिक आदि पीच कार्योप्त एकेन्द्रियकी तरह चार-चार जीवसमास होते हैं। त्रसमें शेष दस जीवसमास होते हैं। असमें शेष दस जीवसमास

# मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्यदुढितु जाव खीणोत्ति । सेसाणं जोगिषि य अणुमयनयणं तु नियलादो ॥६७९॥

मध्यमचतुर्म्मनीवचनेषु संक्रिप्रभृतिस्तु यावत् । क्षीणकवायस्तावत्पर्धतं श्लेषाणां योगिपरर्धतं च अनुभयवचनं तु विकलातु ।।

मनोवसनयोगंगळोळु मध्यमंगळप्य असत्यमनोयोगमुभयमनोयोगमसत्यवसनयोगमुभयवसन-योगमेंबी नात्करोळं मिण्यावृष्टिसंज्ञिपंचेंद्रियमावियागि क्षीणकवायगुणस्थानपर्यंतमप्य पन्नेरडं पन्नेरड गुणस्यानंगळमो बो वे संज्ञिपंचेंब्रियपर्ध्याप्तजीवसमासगळ प्रत्येकमप्पूत् । शेषसत्यमनोयोग-बोळुमनुभयमनोयोगबोळं सत्यवचनयोगदोळं संत्रिपंचेंद्रियपर्व्याप्त्रिमध्याहष्टिगणस्थानमादियागि सयोगिकेवलिगुणस्यानप्रयांतं पविमुद्दं गुणस्थानंगळं पंचेंद्रियसंज्ञिपच्यांप्रजीवसमासेगळो हो हं १० प्रत्येकमप्पुतु । अनुभयवचनयोगदोञ् विकलप्रयमिण्यादृष्टिगुणस्थानमावियागि सयोगकेवलिगुण-स्यानपर्व्यतमाद पविमूतं गुणस्थानंगळं द्वीद्वियत्रीद्वियखतुरिद्वियसंक्षिपंचेद्वियासंक्षिपंचेद्वियपर्व्याप्त-जीवसमासगळमध्यपुर्वः — मनोयोग

> 23 1 27 1 27 1 23 21 21 21 4

ओरालं पन्जने थावरकायादि जाव जोगिनि । तम्मिस्समपज्जत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥६८०॥

औदारिकः पर्ध्याप्ते स्थावरकायादि यावद्योगिपर्ध्यतं । तन्मिश्रः अपर्ध्याप्ते सत्तर्गणस्थानेष १५ नियमेन ॥

जौदारिककाययोगमेंकेंद्रियस्यावरकायपर्व्याप्तिभव्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि सयोगकेवलि-पर्यंतमाद पविमूर्व गुणस्थानंगळक्कुमल्लि एकॅद्रियबादरसुक्ष्मद्वीद्वियश्रीद्रियचतुरिद्रियसंज्ञिपंचेद्विया-संनिपंचेंद्रियपर्य्याप्रजीवसमासंगळमेलप्युव । ७ । औदारिकसिश्चयोगमपुर्ध्याप्रचतुर्गणस्थानंगळोळ

मञ्यमेषु असत्योभयमनोववनयोगेषु चतुर्वं संज्ञिनिध्यादृष्टचादीनि क्षीणकवायान्तानि हादश । तू-पुनः सत्यानुभयमनीयोगयोः सत्यवचनयोगे च संक्रिपर्याप्तिमध्यादृष्टघादीनि सयोगान्तानि त्रयोदश गणस्यानानि भवन्ति । जीवसमासः संक्रिपर्याप्त एवैकः । अनुभयवचनयोगे तु गुणस्थानानि विकलन्नयमिथ्यादुष्ट्यादीनि त्रयोदश । जीवसमासाः द्वित्रचतुरिन्द्रियसंत्र्यसंज्ञिपर्याप्ताः पञ्च ॥६७९॥

अौदारिककाययोगः एकेन्द्रियस्थावरकायपर्याप्तिमध्याद्ष्ट्यादिसयोगान्तत्रयोदश्युणस्थानेष भवति ।

मध्यम अर्थात् असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग इन चारमें संज्ञी मिथ्या दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय पर्यन्त बारह गुणस्थान होते हैं। तथा सत्य और अनुभय मनोयोग और सत्यवचनयोगमें संक्रिपयीप्त मिध्यादृष्टिसे हेकर सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थान होते हैं। जीवसमास एक संक्रिपर्याप्त ही होता है। अनुभयवचनयोगमें विकलन्नय मिध्याद्ष्टिसे लेकर तेरह गुणस्थान होते हैं। जीवसमास दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय ३० संज्ञि-असंज्ञी, पंचेन्द्रिय पर्याप्त रूप पाँच होते हैं ॥६७९॥

औदारिक काययोग एकेन्द्रिय स्थावरकाय पर्याप्त मिध्यादृष्टीसे लेकर सयोगकेवली पर्यन्त तेरह गुणस्थानोंमें होता है। औदारिक मिश्रकाययोग नियमसे अपर्याप्त अवस्थामें

नियमदिवसम्बुमा नाल्कुमपर्व्यामगुजस्यानंगळातुवे बोहे वेळवर्वः— मिच्छे सासणसम्मे पुवेदयदे कवाडजोगिम्मि ।

णरतिरिये वि य दोण्णि वि हाँतिचि जिणेहि णिविदहं ॥६८१॥

मिथ्यादृष्टी सासावनसम्यानुष्टी पुंवेदासंयते कवाटयोगिनि नरतिरहिच च द्वाविप भवत

इति जिनैसिहिष्टं ॥

मिष्याह ष्टिगुणस्थानबोळं सासाबनसम्यग्वष्टिगुणस्थानबोळं पुंबेबोब्यासंयतसम्यग्वष्टिगुण-स्थानबोळं कबाटसमुब्धातसयोगकेबलिगुणस्थानबोळांमतु मनुष्यरोळं सिर्ध्यंबरोळमा यरङ्गीवा-रिककाययोगम् तन्मिश्रकाययोगमुमध्युवें वितु बीतरागसर्थंबर्गरवं पेळस्पदटुडु । मसमौदारिकमिश्र-काययोगबोळ एकॅब्रियबावरसूक्मिडिमचर्जुरिदयासंक्रियंचेंद्रियमस्क्रियंचेंद्रियापर्ध्यांक्रजीवसमाससम्बन्धं सयोगिकेबिल्योळ् कवाटसमुद्धातबोळ् औवारिकमिश्रयोगमयुवुं कृष्टि जीवसमाससम्बन्धः १०

| औ  | मिश्र |
|----|-------|
| १३ | 8     |
|    |       |
| 9  | 6     |

वेगुर्व्य पन्जते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सं तु । सुरणिरयचउद्वाणे मिस्से ण हि मिस्सजोगो दु ॥६८२॥

वैगुथ्यः पर्याते इतरस्मिन् खलु अवति तस्य मिश्रस्तु । सुरनारकचतुःस्थाने मिश्रे न हि मिश्रयोगस्तु ॥

वैक्रियिककाययोग पंचेंक्रियपम्याँगवैवनारकिमध्यादृष्टिसासावनिकासंयतगुणस्थानचतुष्टय- १५ दोळक्ट्रं । तन्मिश्रयोगं वैवनारकिमध्यादृष्टिसासावनासंयतगुणस्थानत्रयबोळमक्ट्रं । वैक्रियिक-

तन्मिश्रयोगः अपर्याप्तचतुर्गृणस्थानेष्वेव नियमेन ॥६८०॥ तेषु केषु ? इति चेदाह---

मिथ्यादृष्टी सासादने पुवेदोदयासंबते कपाटसमृद्यातसयोगे, चैतेषु व्ययाप्तचतुर्गृशस्त्रानेषु स औदारिक-मिश्रयोगः स्यादित्यर्थः । तो योगो द्वाचिंग नरतिरस्चीरेबेति सर्वजैक्सतम् । वोबसमासाः औदारिकयोगे पर्योप्ताः सन्त । तेन मिश्रयोगे व्ययाप्ताः सन्त । सर्योगस्य चैक. एवमश्री ॥६८१॥

वैक्रियिककाययोगः पर्याप्तदेवनारकमिष्यादृष्ट्यादिचतुर्गुणस्थानेषु भवति खलु स्फुटम् । तु-पुनः

चार गुणस्थानोंमें होता है ॥६८०॥

किन गुणस्थानोंमें होता है यह कहते हैं-

मिध्यादृष्टिमें, सासादनमें, पुरुषवेदके वदय सहित असंयतमें और कपाट समुद्घात सहित सयोगकेवलीमें इन चार अपयोग अवस्था सहित गुणस्थानोमें औदारिकमिश्रयोग २५ होता है। औदारिक और औदारिकमिश्र ये दोनों भी योग मनुष्य और तियंनोमें ही सर्वज्ञ-देवने कहे हैं। औदारिक योगमें सात पर्याप्त जीवसमास होते हैं। अतः औदारिक मिश्र योगमें सात अपयोग जीवसमास होते हैं और सयोगकेवलीके एक जीवसमास होता है इस तरह आठ जीवसमास होते हैं ॥८९॥

वैक्रियिक काययोग पर्याप्त देव नारकियोंके सिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंसे ३० होता है। वैक्रियिक सिश्रकाय योग सिश्रगुणस्थानोंसे तो नहीं होता, अतः देवनार्रकियोंके काययोगरोळु पंचेंद्रियसंज्ञिपर्व्यामजीबसमासमे वेयक्कुं । तन्मिश्रवोळु संज्ञिपंचेंद्रियनिवृत्त्यपर्व्यात-जीवसमासमे वेयक्कं वै न्नि

81 31

आहारो पन्जचे इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु। अंतोम्रहुचकाले छद्वगुणे होदि आहारो ॥६८३॥

अतारु प्रकार ब्रह्मपुत्र शाय जाहारा ॥५८२॥ आहारः पर्व्यापे इतरस्मिन् बलु भवति तस्य मिश्रस्तु । अंतर्गुहूर्त्तकाले षष्टगुणे भवति

आहारः ।।

आहारककाययोगसिन्नपंचेद्विययर्याप्तवष्ठगुणस्यानर्वत्तित्रमत्तस्यत्नोळक्कुमाहारककाययोग कालमुमुक्तुरुद्धिवर्मुं अवस्यविवर्मुमंतर्महुर्तकालबोळयककुं । तन्मित्रकाययोगम् तदगुणस्वान-बोळे प्रमत्तराणस्यानदोळे अंतन्महुर्तकालबोळयकुकुं कारणमाणियाहारककाययोगदोळो वे १० गुणस्यानमुभो वे जीवसमासयुग्यक् । तन्मित्रवोळमंते वो बेगुणस्यानमभो वे जीवसमासम्भक्क ।

आहारककाययोगवोळ गु१। मि गु१

ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइयं। चदुगदिविग्गइकाले जोगिस्स य पदरलोगपूरणगे ॥६८४॥

नौदारिकमिश्रवक्वतुर्गुणस्थानेषु भवति काम्मेण । चतुर्गतिविष्रहकाले योगिनः प्रतर-लोकपुरणे ॥

१५ अीबारिकािमक्काययोगवोज्योज्येक्वंत चतुःगुणस्थानंगळोळु काम्मंणकाययोगमक्कं मतुषु चतुःगातिवग्रहकालवोळं सयोगकेबलिय प्रतरलोकपूरणसगृद्धातकालवोळमक्कुमतु कारणमागि काम्मंणकाययोगवोळु मिन्याइष्टिसासावनाऽसंयतसम्यग्दृष्टि समुद्धातसयोगिभद्वारकरें व गुण-

तिम्मश्रयोगः सिश्चपुणस्थाने तु न हीति कारणात् देवनारकिमध्यादृष्टिसासादनासंयतेप्वेव भवति । जीवसमासः तयोः क्रमणः सिक्षपर्याप्तः तिन्ववृत्वपर्याप्तः एकैकः ॥६८२॥

२० ब्राह्यरक्तवयोगः संक्षित्रयरितवष्ठगुणस्याने जनन्योत्कृष्टेन ब्रन्तमृहूर्तकाले एव भवति । तानम्ययोगः इतरिसम् संवययरितपष्ठगुणस्याने खलु अवस्थोत्कृष्टेन तावरकाले एव भवति । तेन तथोयॉगयोस्तदेव गुणस्थानं जीवसमासः स एव एकैकः ॥६८३॥

बौदारिकमिश्रवच्चतुर्णस्यानेषु कार्मणकाययोगः स्यात् च चतुर्पतिविग्रहकाले स्थागस्य प्रतरकोकः मिथ्यादृष्टि, सासादन और असंयतगुणस्थानोंमें ही होता है। जीवसमास सनमें-से वैक्रियिकमें २५ संजीपयोग और वैक्रियिकमिश्रमें संजीव्यपयोग होता है। [६८२]।

आहारक काययोग संजीपयांत छठे गुणस्थानमें जयन्य और उत्कृष्टसे अन्तयुद्धते काळमें ही होता है। आहारसिक्षकाययोग संजिखपयांत अवस्थामें छठे गुणस्थानमें जपन्य उत्कृष्टसे अन्तर्युद्धतेकाळमें ही होता है। अतः उन दोनोंमें एक छठा ही गुणस्थान होता है। तथा जीवसभास भी वही संजीपयांत और संजीअपयांत एक-एक ही होता है।।६८२॥

औदारिकमिश्रकी तरह कार्मणकाययोग चार गुणस्थानोंमें होता है। सो वह चार गति सम्बन्धी विमहगतिके काल्में और सयोगकेवलीके प्रतर और लोकपूरण समुद्र्षातके

स्थानचनुष्टवायुं एकॅद्रियबावरसृक्ष्मद्विज्ञचनुरिक्वियासंक्षिपंचेद्रियसंक्षिपंचेद्रियशीवंगळ् उत्तरभव-शरीरप्रहृणात्यं स्वस्वयोग्यचनुर्गतिगळ्गे पोपुरं विष्णहगतियं बुदा विष्णहगतियोळप्य वपर्य्याप्रजीव-समासिगळेळुं प्रतरसमुद्देशातलोकपूरणसमुद्दशातसमयत्रमर्थातस्तियोगभट्टारकन काम्मेणकाययोगाऽ पर्य्याप्रजीवसमासेगृडि काम्मेणकाययोगवोळेंदु जीवसमासेगळप्पृतु का=

> गु४ जी८

यावरकायप्यहुद्धी संद्री सेसा असण्णिआदी य ।
अणियद्विस्सय पदमो भागोत्ति जिणेहि णिद्दिष्टुं ।।६८५।।
स्यावरकायप्रभृति खंदः शेवाः वसंस्थावयद्य । अनिवृत्तेः प्रयममागपय्यंतं जिनैर्जिहिण्टं ।।।
स्यावरकायप्रभृति खंदः शेवाः वसंस्थावयद्य । अनिवृत्तेः प्रयममागपय्यंतं जिनैर्जिहिण्टं ।।।
स्यावरकायप्रभृति खंदः शेवाः वसंस्थावयद्य । अनिवृत्तेः प्रयममागप्ययंतं जिनैर्जिहिण्टं ।।।
वेदसागंत्रेळ् प्रयमसर्ववत्रमाण्यय्यंतमो नत्तुं पृणस्यानं मळोळप्य । अदु कारणमाणि नगुंसकवेदबोज् गुणस्याननवकम् एक्टियवावयरसूत्रमदित्रिकत् । चंद्रयसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियस्क्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्यसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्रियसंक्य

थावरकायप्वहुडी अणियद्वीवितिचउत्थभागोत्ति । कोहतियं लोहो पुण सुदूमसरागोत्ति विण्णेयो ॥६८६॥

स्थावरकायप्रभृत्यनिवृत्तिद्वित्रिजतुर्त्यभागपर्यंतं । क्रोधत्रयं भवति लोभः पुनः सुस्मसराग-पर्यातं विजेयः ॥

पुरणकाले च भवति तेन तत्र गणस्थानानि जीवसमासाश्च तद्वत चरवारि अष्टी भवन्ति ॥६८४॥

वेशमार्गणाया वश्ववेदः स्वावरकायिमध्याङ्ग्ठ्याष्टनिवृत्तिकरणप्रयमसवेदभागान्तं भवति तेन तत्र गुणस्यानानि नव । जीवसमाधाक्षवृद्वेत । सेयस्त्रीपुर्वेदी संख्यक्षित्रीमध्यादृष्ट्याखनिवृत्तिकरणस्वस्ववेदभाग- २० पर्यन्त अवतः तेन वयोर्गृणस्थानानि नव नव । जीवसमासाः संज्यसंक्षितौ पर्याप्तापर्यापताविति चत्वारः "इति जिनेक्स्तम ॥६८५॥

कालमें होता है। इससे उसमें गुणस्थान और जीवसमास उसीकी तरह कमसे चार और आठ होते हैं ॥६८४॥

वेतमार्गणामें नपुंसकवेद स्थावरकायसम्बन्धी मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिष्टृत्तिकरणके २५ प्रथम सवेदमारापर्यन्त होता है। अतः उसमें नौ गुजस्थान होते हैं। जीवसमास चौदह होते हैं। शेव श्रोवेद और पुरुववेद संझी-असंझी मिध्यादृष्टिसे छेकर अनिष्टृत्तिकरणके अपने-अपने स्वाद्या होते हैं। तथा जीवसमास स्वाद्या स्वाद्या होते हैं। तथा जीवसमास संझी, असंझी, पर्याप्त, अपयोग चार होते हैं ऐसा जिनवेदने कहा है।।हट्या।

कवायमार्गणेयोळ् कोधमानसम्बाकवाधनयंगळ् स्वावरकायसिष्यावृष्टिगुणस्वानं भोवलगो इनिवृत्तिकरणगुणस्थानदिनिकतुत्वं मागपर्यंतमाव गुणस्वाननककवोळप्युव । अवु कारण-माणि कोधाविकवायत्रयवोळ् प्रत्येकमो भन्तुमो भन्तु गुणस्वानगळ्येकदेदियवावरत्वस्यदिनिकतुद्र-संज्ञिपंचेदिय संज्ञिपंवदियपर्यामाणस्यांत्रजीवकमासंगळ् पिकालकु पिवनाल्कुमणुव । लोभ-१ कवायबोळसंते स्थावरकायमिष्यावृष्टिगुणस्थानमावियांगं सुक्ससायरायगुणस्थानपर्यंतमाव गुण-स्थानदाकसं कोधाधिगळगे पेळदंत खतुदंशजीवसमासेगळुमणुवें कु को मा । मा । ले

९ | ९ | ९ | १० १४ | १४ | १४ | १४

परमागमदो ळेरियल्पडुबुबु ।

थावरकायप्पहुढी मदिसुदअण्णाणंयं विभंगो दु । सण्णीपुणप्पहडी सासणसम्मोत्ति णायन्वो ॥६८७॥

 स्वावरकायप्रभृति मतिभुताज्ञानकं विभागस्तु । संज्ञोपूर्णप्रभृति सासावनसम्बग्दृष्टियप्यैतं जातक्यं ॥

ज्ञानमार्गणयोज् मतिश्रताज्ञानद्वयं स्थावरकायमिष्यावृष्टिप्रभृतिसासावनसम्यग्दृष्टिगुण-स्थानपर्य्यंतमेर इरबुगुणस्थानवोज्ञप्यु । एकेंद्रियसवरसुश्मद्वित्रिबतुः पंचेंद्रियसंत्र्यसंतिपर्य्यादा-पर्व्यामजीवसमातेगळ् प्रत्येकं पविनास्कु पविनास्कुमप्युषु । विभंगज्ञानम् संज्ञिपूर्णिमध्यावृष्टियादि-१५ यागि सासावनसम्बग्दृष्टियर्यतसरेडगुणस्थानदोज्ञप्युषु । संज्ञिपंचेंद्रियपर्य्याप्रजीवसमासयोवेय-प्युषु । एवितु परमागमबोळिरयस्पञ्चभुषु ।

कपावमार्थणाया क्रोबमानभायाः स्वावरकायांमध्याद्-व्यावनिवृत्ति करणदिष्वनुर्यागान्तम् । लोभः पृतः सुरुमसोपरायान्तम् । तेन क्रोषप्रये गुणस्वानामि नव लोगे दश संवाि । श्रीवसमासाः सवत्र चतुर्दगेव ॥६८६॥ आनमार्गणाया मित्रपूराज्ञानद्वयः स्वावरकायांभध्याद्-व्यादिसासादनान्तं आतव्यः तैन तत्र गुणस्याने २० हे । जोवसमादास्वपूर्वयः । तुन्तः विभञ्जन्नानं सक्रियणिमध्याद्वव्यादिसासादनान्तं तत्र गुणस्याने हे । बीयसमादाः संक्रियर्यन्त पर्वतः ॥६८०॥

कथायमार्गणामे कोष, मान, माया, स्थावरकायमिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिष्टृत्तिकरणके क्रमसे दूसरे, तीसरे और चीये भागपयन्त होते हैं। लोभ सुक्मसाम्यराय गुणस्थानपर्यन्त होता है। इससे कोष, मान, मायामें नौ और लोममें दस गुणस्थान होते हैं। जीवसमास २५ सर्वेत्र चीदह होते हैं। ए.८६॥

ज्ञानमार्गणामें कुमति, कुश्रुतहान स्थावरकायमिण्यादृष्टिसे छेकर सासादनपर्यन्त जानना। इससे वनमें दो गुणस्थान होते हैं। जीवसमास चौदह होते हैं। विभंगज्ञान सिंह-पर्याप्त मिल्यादृष्टिसे छेकर सासादन पर्यन्त जानना। इससे वसमें भी दो गुणस्थान होते हैं। जीवसमास एक संज्ञोपयीप्त ही होता है। ॥६८॥

३० १. म<sup>ें</sup> दोल्पेलल्पड्नुनु ।

१५

# सण्णाणतिगं अविरदसम्मादी छहुगादि मणपज्जी । स्रीणकसायं जाव दु केवलणाणं विणे सिद्धे ॥६८८॥

सज्ज्ञानिकमसंयतसम्यग्दृष्टपावि चञ्चकावि मनःपर्य्यायः क्षीणकवार्यं यावत् केवलज्ञानं जिनेसिद्धे ॥

मितिभूताविष सम्प्रज्ञानित्रतयमसंयतसम्यग्दृष्टधाविश्रीणकषायगुणस्यानपर्यंत मो भन् गुणस्यानंगळोळ्युड् । संज्ञिपंबेंद्रियपम्प्रांसाप्रस्यांतजोवसमासेगळेरहेरङणुड् । मनःपर्यायज्ञानं वसुगुण्स्यानवि, प्रमस्तयतनाविष्याण स्रोणकषायप्रयातेनेळ् गुणस्यानवोळ्युड् । संज्ञिपंबेंद्रिय-पर्य्यात्रज्ञेळ्युक् । स्रेणसंवेद्रय-पर्य्यात्रज्ञेज्ञानसभावे वेपक्कुं । केवळ्जानं सयोगिकंविष्योळमयोगिकंविष्योळ सिद्धरोळमक्कुमिल्ल सीत्रांबेद्रिय पर्यात्रज्ञीवसमासस्य समुद्रधातिजननिल्ल श्रीवार्गिकमिष्यमुं काम्यणकाययोगसुमुळ्ळुः वर्गितमपर्याद्रज्ञीवसमासस्य कृष्टि जीवसमासद्य संभवित्रगुं-

कु। कु। वि। मा श्राबामा के रारारारारा शारारा। २ १४।१४। १। २। २। २। १। २

अयदोत्ति हु अविरमणं देसे देसो पमत्तइदरे य । परिहारो सामाइयच्छेदो छहादि थल्लोत्ति ॥६८९॥

अस्यतपर्यंतमिवरमणं देशे देशः प्रमत्ते इतरस्मिन्श्च । परिहारः सामायिकच्छेदोपस्था-पनी बष्टादिस्युलपर्यंतं ।।

. सुहुमो सुहुमकसाए संते खीणे जिणे जहक्खादं।

संजममग्गणभेदा सिद्धे णित्थित्ति णिद्दिद्रं ॥६९०॥ सक्ष्मः सक्षमकवाये ज्ञाते भीणे जिने यथाख्यातः । संयममाग्गंणाभेदाः सिद्धे न संति

इति निर्द्दिष्टं ।। संयममार्ग्गं भेषोळ् मिष्यावृष्टिगुणस्यानं मोबल्गों बसंयतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानपर्यंतं नात्कुं गुणस्थानंगळोळविरमणमक्कमल्ळि पविनाल्कुं जीवसमासंगळुमण्युव । बेशसंयतगुणस्थानबोळ् बेश- २०

मस्वादिनम्यस्वानत्रयं असंपतादिक्षीणकवायान्तं तेन तत्र गुणस्वानानि नव । जीवसमाभी संज्ञितयाँच्या-पर्यान्तौ हो । मनःपर्ययज्ञानं वश्चादिक्षीणकवायान्तं तेन तत्र गुणस्यानानि सप्त जीवसमासः संज्ञिपर्याप्त एवैकः । केजज्ञानं स्योगायोगयोः सिद्धे च । तत्र जीवसमासी संज्ञिपयोग्तस्योगापर्यान्तो हो ॥६८८॥

संवममार्गणायां अविरमणं मिध्यादश्वाद्यसंयतान्तवतर्गणस्थानेष । तत्र जीवसमासाइवतर्दश । देशसंबमः

मित आदि तीन सम्यन्हान असंवतसे लेकर क्षांणकवाय गुणस्थानपर्यन्त होते हैं इससे २५ उनमें नौ गुणस्थान होते हैं। जीवसमास संक्षिपवीम अपवीम दो होते हैं। मनःपर्ययनान छठे गुणस्थानसे सीणकवाय पर्यन्त होता है अतः उसमें सात गुणस्थान होते हैं और जीव-समास एक संज्ञिपवीम ही होता है। उसमें संज्ञी प्रयाप सास एक संज्ञिपवीम ही होता है। उसमें संज्ञी प्रयाप सास सुद्वातगत सबोगीकी अपेक्षा संज्ञी अपयोग थे दो जीवसमास होते हैं। बिद्दा

संयममार्गणामें असंयम मिध्यादृष्टिसे छेकर असंयतपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें होता

संवतसुमक्कुमल्लि संत्रिपंचेंद्रियपप्यांप्तजीवसनासमो वेयक्कुं । सामाधिकक्छेबोपस्थापनसंवमाये-रहुं प्रत्येकं प्रमतः संवतगुणस्थानमाविवाणऽनिवृत्तिकरणगुणस्थानपप्यांत नारकुं नारकुं गृणस्थानमाव ळणुबल्लि संत्रिपंचेंद्रियपप्यांप्तजीवसमासमुं आहारकापप्यांप्रजीवसमासमुम्मितरेडरेरु जीवसमासं-गळणुब्रिंग परितृत्रिवतुद्धिसंयमं प्रमत्तसंयतरोळमप्रमत्तसंयतरोळमक्कुमल्लि संत्रिपंचेंद्रियपप्यांप्त-प्रजीवसमासमो वे यक्कुमेकं बोडे परितृत्रिवतुद्धिसंयमम्बद्धियुमाहारक्वद्धियुमोक्केनोळे संभविस-वप्युर्वीरवं । मुक्सवारप्रायंसमं सुकसार्वप्रायागुणस्थानवोळं स्नीणकवायगुणस्थानवोळं सामासमो वेयक्कुं । यथास्थात बारिजनुष्यातिकवायगुणस्थानवोळं स्नीणकवायगुणस्थानविक् सर्वापोक्षेत्रविकृगुणस्थानवोळम्बयोगिकवालुणस्थानवोळां नारकुं गुणस्थानायोज्यमक्कुमल्लि संत्रिपंचेदियपप्यांप्तवोळमयोगिकवालुणस्थानवोळामकुमलिल्क

> अ। वे। सा। छे। प। सू। य। ४। १। ४। ४। २। २। १। ४। १४। १। २। २। १। १। २।

> > चउरक्खथावरविरदसम्मादिट्ठी दु खोणमोहोत्ति । चक्खु अचक्खु ओही जिणसिद्धे कैवलं होदि ।।६९१॥

चर्तुरिदियस्यावराविरतसम्यग्दृष्टितः क्षीणमोहपर्यंतं। चक्षुरचक्षुरवधयो जिनसिद्धे केवलं भवति ॥

१५ देवसंयतगुणस्थाने तत्र जीवसमासः संज्ञिपयण्ति एव । सामायि छड़ेरोपस्थापनी प्रमत्ताधानिवृत्तिकरणान्त-चतुर्गुणस्थानेषु । तत्र जीवसमासी संज्ञिपयण्ताहारकपर्याच्यो हो । परिहारिविद्यादिसंयमः प्रमापाप्रमत्यारेष । तत्र जीवसमासः संज्ञिपयण्ति एव तेन सह आहारकदैरेकस्थानंभवात् । सुश्नस्याप्रयासंयमः सुश्यसाप-रायगुणस्थाने तत्र जीवसमासः संज्ञिपयण्तिः । यद्याख्यात्वपार्षः उपशान्तकथायादिवतुर्गुणस्थानेयु तत्र जीवसमासी संज्ञिपयण्तिमपुद्यातकेवत्थययांत्ती हो । संयममार्गणाभेदाः सिद्धे न संतीति परमायमे २० निर्दिष्टम् ।।६८९-६९०॥

है उसमें चौदह जीवसमास होते हैं। देशसंयम देशसंयत गुणस्थानमें होता है उसमें जीव-समास एक संक्षिपयीप्त ही होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना प्रमत्तसे छेकर अनि-वृत्तिकरणपर्यन्त चार गुणस्थानों में होते हैं। उनमें जीवसमास संजिपयोप्त और आहारक मिश्रकी अपेक्षा संक्षिअपयोप्त होते हैं। परिहारिबिशृद्धिसंयम प्रमत्त और अप्तमत्त्र गुणस्थानों है। १६ होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयोप्त ही होता है क्योंकि परिहारिबशृद्धि संयमके साथ आहारकश्चद्धि नहीं होता। सुक्षसाम्परायसंयत सुक्ससाम्पराय गुणस्थानों होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयोप्त ही होता है। यथाक्यातचारित्र उपज्ञान्तकथाय आदि चार गुणस्थानों होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयोप्त तथा समुद्धात केनलोकी अपेक्षा अपर्योग्न हस तरह दो होते हैं। संयममार्गणांक भेद सिद्धों में नहीं होते ऐसा परमागममें ३० कहा है।।६८९-६९०।।

दर्शनमार्गाणयोज् बस्रदृशंनं बतुरिद्वियमिष्यादृष्टि मोदल्गों हु श्रीणकवायगुणस्थानपर्यंतं पन्तरेड गुणस्यानंळोळप्यदल्लि चतुरिवियसंज्ञिशंचेदियासंज्ञिपंचेदियपर्याप्तापर्याप्तजीवसमासे-गळारप्युव । अचलुर्दुर्शनं स्यावरकायमिष्याद्दष्टिपुणस्थानमादियागि क्षीणकवायगुणस्थानपर्यातं पंनेरडुं गुणस्यानगळोळपुवत्लि पविनात्कुं जीवसमासेगळपुत्र । अवधिवर्शनमसंयतसम्यग्हिष्ट-गुणस्थानमादियागि क्षीणकवायगुणस्थानपर्यंतमो भत्तु गुणस्थानंगळोळप्पुर्वल्लि संन्निपंचेदिय पथ्याप्तापर्याप्तजीवसमासगळेरडेयप्पुत्रु । केवलदर्शनं सयोगिकेवलिययोगिकेवलिगळे बेरडुं गुण-स्थानंग ठोळप्रदल्लि संन्नि चिद्रियपर्याप्तजीवसमासेयुं समुद्धातकेवलिय अपर्याप्तजीवसमासम्-मित्रड जीवसमासेगळपुव --चाला जाके। गणस्थानातीतरप्प सिद्धरोळं केव-

१२।१२।९।२। E18812171

लदर्शन मक्कुं ॥

थावरकायप्पहुडी अविरदसम्मोत्ति असुइतियलेस्सा । सण्जीदो अपमत्तो जाव दु सहतिष्णिलेस्साओ ॥६९२॥

स्थावरकायप्रभत्यविरतसम्यग्विष्टपर्यंतमञ्भन्नयलेश्याः ।

शभत्रयलेश्याः ॥

लेश्यामार्ग्गणयोज् अञ्चभत्रयलेश्येगळ् स्थावरकायमिध्यावृष्टिगुणस्थानमावियागि असंयत-सम्यग्द्ष्टिगुणस्थानपर्यंतं नोल्कुं गुणस्थानंगळोळ् संभविसुववल्लि एकेंद्रियबादरसूक्ष्मद्वितिचतुः- १५ पंचें द्रियसंस्यसं ज्ञिपटर्याप्ताऽपटर्याप्तभेवविभिन्नजीवसमासेगळ् पविनाल्कुमण्पुत्र । तेजःपद्मलेश्येगळ् संज्ञिमिण्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि अप्रमत्तगुणस्थानपद्यतमेळ गणस्थानगळोळप्पवल्लि संज्ञि-पर्व्याप्तापर्व्याप्तजीवसमासंगळेरडेरडप्पव ।

दर्शनमार्गणाया चक्षदंशंनै चतुरिन्द्रियमिण्यादृष्ट्यादिक्षीणकथायान्तं । तत्र जीवसमासाः चतुरिन्द्रिय-संद्रयसिन्यर्पाप्तापर्याप्ताः गट । अवक्षदेशेनं स्यावरकायमिष्यादष्ट्रघादिक्षीणकषायान्तं तत्र जीवसमासाव्यतर्देश । २० अर्बाधदर्शन असंयतादिक्षीणकवायान्तं तत्र जीवसमासौ संज्ञिपयप्तिपापयप्ति । केवलदर्शनं सयोगायोगगण-स्यानयोः तत्र जीवसमासौ केवलज्ञानोक्तौ दौ । सिद्धेऽपि केवलदर्शनं भवति ।

लेश्यामार्गणाया अशुभलेश्यात्रयं स्थावरकायमिथ्यादृष्ट्याद्यसंयतान्तं तत्र जीवसमासाः चतुर्दश । तेजः। पद्म लेहरे मंजिमिण्याद ष्ट्रचा बाप्रमत्तान्त तत्र जीवसमासी संजिपवीसापयीसी ॥६९२॥

दर्शनमार्गणामें पश्चदर्शन चतुरिन्द्रिय मिध्यादुष्टिसे लेकर क्षीणकषाय पर्यन्त होता २५ है। उसमें जीवसमास चौइन्द्रिय, संज्ञी पंचेन्द्रिय, असंज्ञि पंचेन्द्रिय इनके पर्याप्त और अपर्याप्त के भेदसे छह होते हैं। अचभुदर्शन स्थावरकाय मिध्यादृष्टिसे छेकर स्रीणकपाय गुणस्थान पर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास चौदह होते हैं। अवधिदर्शन असंयतसे छेकर झीण-कषाय गुणस्थानपर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। केबलदर्शन सयोगी-अयोगी गुणस्थानोंमें होता है। उसमें दो जीवसमास होते हैं जो केवल- 30 ज्ञानमें होते हैं। सिद्धोंमें भी केवलदर्शन होता है।।६९१॥

लेश्यामार्गणामें तीन असूभ छेश्या स्थावरकाय मिध्यादृष्टिसे छेकर असंयत गुणस्थान पर्यन्त होती है उनमें जीवसमास चौदह हैं। तेजोछेश्या और पद्मछेश्या संक्रिमिध्यादृष्टिसे छेकर अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त होती हैं। उसमें जीवसमास संहिपयीप्त और संज्ञिअपर्याप्त

होते हैं ॥६९२॥

### णवरि य सुक्का सेस्सा सजीगिचरिमोत्ति होदि णियमेण । गयजीगिम्मि वि सिद्धे लेस्सा णत्थिति णिहिइं ॥६९३॥

विशेषोस्ति शुक्छलेश्या सयोगचरमपर्यंतं भवति नियमेन । गतयोगेऽपि सिद्धे लेश्या न

संतीति निहिष्टं ॥

पुक्लकेरयेयोळ् विज्ञोवसुंदाबुवें बोडे शुक्लनेश्यासंज्ञिपस्याप्तमिष्ण्यादृष्टिगुणस्यानमावियागि सर्यापिकेबिकपुणस्यानपर्यंतं पविषुद्धं गुणस्यानंगळोळपूर्वे बुविल्ट संज्ञिपंचिक्रयप्रधापाप्तप्यप्ति। कोवसमाससुं सत्रुव्यातकेबिक्यं वोद्यारिकमिष्णकाम्योणकाययोगकालकृतापर्याप्तजीबसमाससुं कृष्टि जीवसमासद्वयमक्कं नियमस्व । कृ। नी। क।ते। प। शु नात्योगस्य अयोगस्विक

गळोळं सिद्धपरमेष्ठिगळोळं लेश्येगळिल्लमें वितु परमागमबोळपेळल्पट्दु ।

थावरकायप्पहुडी अजोगिचरिमोत्ति होति भवसिद्धा ।

मिच्छाइद्रिद्राणे अभव्वसिद्धा इवंतिति ॥६९४॥

स्थावरकायप्रभृत्ययोगिचरमसमयपर्यंतं भवति भव्यसिद्धाः । मिष्यावृष्टिस्याने अभव्य-सिद्धा भवतीति ॥

भव्यमार्गणेयोज् स्थावरकायमिच्यादृष्टिगुणस्थानमाविद्यागि अयोगिकेविरूचरमगुणस्थान-१५ पर्यंतं पविनात्कुं गुणस्थानंगळोळु भव्यसिद्धरगळप्परत्तिः पविनात्कुं जीवसमासंगळपुत्रु । अभव्य-सिद्धरगळु मिच्यादृष्टिगुणस्थानमो वरोळेयपत्त । अस्ति यदिनात्कुं जीवसमासंगळपुत्रु भ । अ ४४ । १

१४ । १४

### मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि होदि अयदादो । पढम्रवसमवेदगसम्मत्तदगं अप्यमत्तोत्ति ॥६९५॥

मिष्यावृष्टिः सासावनो मिश्रः स्वस्वस्थाने भवति असंयतारप्रथमोपशमवेदकसम्यक्त्वद्विकम-२० प्रमत्तपर्यते ॥

शुक्ककेष्यायां विशेषः। सकः? सा केष्या संक्षित्यांतिमध्यार्ष्वपारिसयोगान्तं भवति तत्र जीव-समासौ संक्षित्यांताप्रयातो द्वावेव नियमेन केवस्यपर्यातस्य अपर्याते एवान्तर्भावात्। अयोगिजिने सिद्धं च केष्या न सन्तीति परमागमे प्रतिपादितम् ॥६९३॥

भन्यमार्गणायां भन्यसिद्धाः स्वावरकायमिष्यादृष्ट्याद्ययोगान्त भवन्ति । अभन्यसिद्धाः मिथ्यादृष्टिगुण-२५ स्याने एव भवन्ति इत्युभयत्र जीवसमासावनुर्दश ॥६९४॥

शुक्ललेश्यामें विशेष है। वह संजिमिध्यादृष्टिसे लेकर सयोगीपर्यन्त होती है। उसमें जीवसमास संक्षिपयान और संजिजपयोग दो ही नियमसे होते हैं। केवलिसमुद्रवातगत अपयोगमें का उपयोगमें ही हो जाता है। अयोग केवली और सिद्धोंमें लेक्या नहीं होती ऐसा परमागममें कहा है। १९२॥

मन्यमार्गणार्मे भन्य स्थाबरकाय मिध्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली पर्यन्त होते हैं। अभन्य मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं। दोनोंमें जीवसमास चौदह ही होते हैं।।६९४॥ सम्यवस्वमागंगियोळ् निष्याद्दृष्टियुं सातावनमुं निश्रमुं तंतम्म गुणस्थानदोळेयक्कुमत्तिः मध्याद्दृष्टियोळ् विवनात्कु जीवसमासेगळप्युः । सातावनोळ् येकेद्वियवावरापय्यांन्त विद्वापय्यांन्त जीवसमासेगळप्युः । सातावनोळ् येकेद्वियवावरापय्यांन्त जीवसमासेगळेळपुः । द्वित्रोयोपशमसम्यवस्यविरायक्तम्प सातावन्तुनुमें ळनं वाचार्य्यापेकेदियं संजिपंचेद्वियप्यांन्तजीवसमासेगुं वेवाप्यांन्तजीवसमासेगुंकेरकपुः । प्रथमोपशमसम्यवस्यः सातावन्तुनुमें ळनं वाचार्य्यापेकेदियं स्वित्यंचेद्वियप्यांन्तजीवसमासेगुं वेवाप्यांन्तजीवसमासेगुंकेरकपुः । विक्रापेच्यांन्तजीवसमासेगुंकेरकपुः । प्रथमोपशमसम्यवस्यः । विक्रापंचित्याग्यांन्तजीवसमास्येवस्यः । प्रथमोपशमसम्यवस्यः । व्यत्यांन्तजीवसमास्येवस्यः । प्रथमोपशमसम्यवस्यः । व्यत्यांन्तजीवसमास्येवस्यः । व्यत्यांन्तजीवस्यान्तपंचित्यांन्तजीवसमासेगळेळपुः । वेवकसम्यवस्यवे व्यांन्तप्यांन्तजीवसमासेगळेठपुः । वेवकसम्यवस्यवे कृत्यांनाप्यांनिन्नं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांनाप्यांनिन्तं न्यत्यांन्तजीवसमासेगळेठप्यांनिन्तिम्यांनिकानुष्यतिर्व्योळनप्यांनिन्तं न्यत्यांनिकान्यांनिकान्त्यांनिकान्त्यांनिकान्त्रप्यांनिन्तं न्यांनिष्यांनिकान्त्यांनिकान्त्रप्यांनिन्तं विक्षाप्यांनिन्तं विक्षाप्यांनिन्तं न्यांनिष्यांनिकान्त्यांनिकान्त्यांनिकान्त्रप्यांनिन्तं विक्षाप्यांनिन्तं विक्षाप्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकानिकान्यांनिकान्यांनिकान्यांनिकानिकान्यांनिकान्यांनिकानिकान्यांनिक

दिलीयोपडाससस्यक्तवको पेळवर्ष ।

विदियुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोहो ति । खडगं सम्मं च तडा सिद्धोत्ति जिणेडि णिडिट्टं ॥६९६॥

द्वितीयोपरामसस्य स्त्वमविरतसस्य गृहण्डयाचुपर्शातमोहगुणस्थानपर्यंतं क्षायिकसम्यक्तं च तथा सिद्धपर्यंत जिनैर्सिहिण्टं ॥

सम्यन्त्वमार्गणामें मिध्यादृष्टि, सासादन, और मिश्र अपने-अपने गुणस्थानमें होते हैं। मिध्यादृष्टिमें जीवसमास चीदह होते हैं। सासादनमें बादर एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, विहन्द्रिय, असंजिअपयोत तथा संतिप्रात्त अपर्यात थे सात जीवसमास होते हैं। दितीयोपश्रम सम्यन्त्वकी विराधना करके सासादनको प्राप्त होनेके प्रसमें सीजिपयोत और २५ देवअपर्याप्त दो जीवसमास होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें सीजिपयोत जीवसमास होता है। प्रथमोपश्रम सम्यन्त्व और नेदकसम्यन्त्व असंयतसे अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त होते है। प्रथमोपश्रम सम्यन्त्व और नेदकसम्यन्त्व असंयतसे अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त होते है। प्रथमोपश्रम सम्यन्त्वमें मरणका अमाव होनेसे जीवसमास एक सीजिपयोत हो है। देवक सम्यन्त्वमें सीजिपयोत, अपर्योत दो होते हैं। क्योंकि चर्मा नामक प्रथम नरकमें भवनित्रको छोड़कर देवोंके और भोगभूभिया मनुष्य तथा तिर्यचीमें अपर्योत दशामें भी वेदक सम्यन्त्व २० होता है। १९५॥

द्वितीयोपशम सम्यक्तको कहते हैं-

१. सु. साविति हो।

मि सा मि द्विज प्रवेक्षा गुणस्थानातीतरप्य सिद्धपरमेष्ठिगळीळं १११८ । ४४११ १४७ । १२ २

° क्षायिकसम्यक्त्वमक्कुमें वित् जिनस्वामिगळिवं वेळल्पट्टुड् ॥

सण्णी सण्णिष्पहुँडी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण । थावरकायप्पहुँडी असण्णित्ति इवे असण्णी दु ॥६९७॥

संज्ञी संज्ञिप्रभृति क्षीणकवायपर्यंतं भवति नियमेन । स्थावरकायप्रभृति असंज्ञिपर्यंतं भवेवसंज्ञी तु ॥

संजिमार्गाणेयोळ् संजिजीवं संजिमिच्यादृष्टिगुणस्यानमादियागि क्षीणकवायगुणस्यान-पर्यंतं पन्नेरब् गुणस्यानंगळोळण्डु अल्लि संजिपचेद्रियपर्यान्तापर्यान्तजीवसमासद्वयमण्डु। तु मत्ते असंजिजीबस्यावरकायमिध्यादृष्टिगुणस्यानमादियागि पचेद्रियाशिजिमिध्यादृष्टिवयर्थेतं मिध्या-

द्वितीयोगक्षमसम्पन्नलं अस्यवादयुगकान्त्रकवामान्तं भवति । अप्रमत्ते उत्पाध उपरि उपवानकपायान्तं गत्वा अवोचतरणे अस्यवान्त्रयानि तसंक्ष्मवात् । तत्र जीनसमात्ती सीत्यात्तिकस्यात्तरायाति हो । सायिन-२० सम्यन्त्वं असंबत्तावयोगान्तम् । तत्र जीनसमात्ती सित्यात्ताः बद्वापुक्तपेक्षया वर्षानारकभ्रागपूर्मिनरतिर्यये-मानिकाप्यात्तरुवेति हो । विद्विपेष सायिकसम्पन्नवं स्याचिति जितनन्त्रम् ॥६५६॥

संज्ञिमार्गणाया सज्जिबः संज्ञिमिष्यादृष्ट्यादिक्षीणकवायान्त भवति तत्र जीवसमासौ संज्ञिपर्यातापर्यासौ

हितीयोपरास सम्यक्त्व असंयत्तसे जपरान्तकणाय गुणस्थानपर्यन्त होता है; क्योंकि अप्रमत गुणस्थानमें इस हितीयोपराम सम्यक्त्वको उत्पत्न करके ऊपर उपरान्तकणाय पर्यन्त १५ जाकर नीचे उत्पत्तिपर असंयत पर्यन्त भी उसका आस्तित्व रहता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयीप्त तथा देव असंयत अयोगी रोहोते हैं। आधिक सम्यक्त्व असंयत्ति अयोगी पर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयीप्त होतो है। उसमें जीवसमास संक्षिपयीप्त होता है। उसमें जीवसमास संक्षिपयीप होता है। किन्तु परभवकी आयृ बाँचनेकी अपेक्षा प्रथम नरक, भोगमूमिया मनुष्य तियंव और वैमानिक सम्बन्धी अपर्याप्त होनेसे दो होते हैं। सिद्धोंमें भी क्षायिक सम्यक्त्व जिनदेवने कहा है। १९९६।

संज्ञीमार्गणार्मे संज्ञीजीव संज्ञिमिण्यादृष्टिसे छेकर झीणक्याय गुणस्थानदर्यन्त होता है। उसमें जीवसमास संज्ञिपयोग और अपयोग दो होते हैं। असंज्ञीजीव स्थावरकायसे

हण्टिगुगस्थानमे विवक्कुमिल्कि संज्ञिजीबसंबं चिपच्यप्तिगपर्याप्तजीवसमासद्वयमुळियलुळिव हादस-जीवसमासेगळनितुमप्पुबु नियमविवं सं। ब १.०.

१२ | १ | २ | १२ |

थावरकायप्पहुद्धो सजोगिचरिमोत्ति होदि आहारी । कम्महय अणाहारी अजोगिसिद्धे वि णायव्यो ॥६९८॥

स्थावरकायप्रभृति सर्वोगिचरमपर्यंतं भवत्याहारी । काम्मंणे अनाहारी अयोगिसिद्धेपि ज्ञातब्यः ॥

आहारमामां णेयोज् स्वावरकायिमध्यादृष्टियादियागि सयोगकेविष्ठपर्यंतं पदिमूलं गुणस्था-नंगळोळाहारिगळोजु आहारियश्कुमल्लि सर्व्यंषुं जीवसमासेगजु पविनाल्कुमणुबु । विग्रहगति-काम्मंणकाययोगव निष्यादृष्टिसासावनसम्यादृष्टि असंयतसम्यादृष्टिगुणस्थानत्रययुं अतरलोकपूरण-सगुद्वातसयोगिगुणस्थानसुमयोगिगुणस्थानपुमिनुगुणस्थानपंचकवोळमनाहारियश्कुमल्लि एकप्रिय-कावरसुभ्मापद्यानजीवसमासद्वययुं द्वित्रचतुरिस्वापस्यानजीवसमासत्रययुं सीन्नपंचीव्रयपर्याप्ता-पर्यान्तद्वयुमसंत्रयपर्यान्तजीवसमासेपुमिनु जीवसमासाष्टकसन्धनुं वा । अ अनंतर्र गुण-

2816

स्यानंगळोळु जीवसमासयं पेळदपरः :---

मिन्छे चोद्दसजीवा सासण अयदे पमत्तविरदे य । सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णी पुण्णो दु खीणोत्ति ॥६९९॥

मिण्याहष्टी चतुर्देशजीवाः सासादने अयते प्रमत्तविरते च । संज्ञिद्वयं शेषगुणे संज्ञिद्वर्णस्तु सीणकषायपर्यमं ।।

ढी । तु-पुन असींत्रजीव. स्थावरकायाद्यसंश्यन्तमिष्यादृष्टिगुणस्थाने एव स्थान्त्रियमेन तत्र जीवसमासा द्वादश सक्रिनो द्वयाभावात् ॥६९७॥

आहारमार्गणाया स्वावरकायिमध्यादृष्ट्यादिवयोगान्तं आहारो भवति । तत्र जीवसमासास्वतुर्दय २० निर्धादृष्टिवासादनासंयतसयोगाना कार्मणयोगावसरे अयोगिसिद्धयोश्च अनाहारो ज्ञातव्यः । तत्र जीवनमासा अरयोताः सत्त । अयोगस्य चैकः ॥६९८॥ अय गुणस्यानेषु जीवसमासामाह—

असंक्षी पंचेन्द्रिय पर्यन्त मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। नियमसे उसमें बारह जीव-समास होते हैं क्योंकि संक्षी सम्बन्धी दो जीवसमास नहीं होते ॥६९७॥

आहारमार्गणार्मे स्थावरकाय पिथ्यादृष्टिसे रुक्त सयोगकेषाठिपर्यन्त आहारी होता है। चसमें जीवसमास चीदह होते हैं। मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत, और सयोगकेषठी वें क कार्मण्योगके समय तथा व्योगी और सिद्धोंमें अनाहारी जानना। उसमें जीवसमास अपर्याप्त समस्वक्षी सात होते हैं और अयोगीके एक प्याप्त होता है। ॥६९८॥

अब गुणस्थानोंमें जीवसमासोंको कहते हैं-

मिष्यादृष्टिगुणस्थानदोळ् पविनाल्कुं जीवसमासेगप्पुतु । सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानदोळ-मविरतसम्यग्दष्टिगुणस्थानदोळं प्रमत्तविरतनोळं च शब्दविदं सयोगकेवलिगुणस्थानदोळींमत् नाल्कुं गुणस्थानंगळोळ संज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्तापर्याप्तजीवसमासद्वयं प्रत्येकमक्कूं । शेषमिश्रदेशसंयताप्रमत्ता पुरुर्वकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकवायक्षोणकवायगूणस्थानाष्टकवोळमपि-शब्दविवमयो-गिगणस्थानदोळमित् नवगुणस्थानंगळोळ प्रत्येकं संन्निपंचेत्रियपर्थ्याप्तजीवसमासेयो वेयक्कुं :--

मि । सा। मि । अ.। दे। प्राः व । अ.। अ.। सा । उ.। शी। सा अ 

अनंतरं मार्ग्गगस्थानंगळोळ जीवसमासेयं सुविसिवपं :--

तिरियगदीए चोदुदस इवंति सेसेस जाण दोददी द।

मगाणठाणस्मेवं णेयाणि समासठाणाणि ॥५००॥

तिर्वयंगतौ चतुर्द्श भवंति शेंषेषु जानीहि हो हो तु। मार्ग्यणास्थानस्यैवं ज्ञेयानि समास-१० स्थानानि ॥

तिर्घ्यंगतियोळ् जीवसमासंगळ् पबिनात्कुमप्पुत्रु । शेषनारकदेवमनुष्यगतिगळीळ् प्रत्येकं संज्ञिपंचेंद्रियपर्याप्तापर्याप्तजीवसमासद्वयमक्तुं। तु मत्ते एवमी प्रकारदिव मार्ग्गणास्थानंगळेनि-तोळवनितक्कं । जीवसमासस्थानंगळ् यथायोग्यमागि मूंपेळ्ब क्रमदिनरियल्पडुवूव् ।

अनंतरं गुणस्थानंगळोळ पर्च्याप्तिप्राणंगळं निरूपितिवपरः-

पज्जत्ती पाणावि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्मि ।

तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगदुगमजोगिणो आऊ ॥७०१॥

पर्व्याप्तयः प्राणाः अपि च सुगमाः भावेंद्रियं न योगिनि । तस्मिन्वाग्रुच्छ्वासायः काया-श्चिकद्विकमयोगिनः आयुः ॥

मिथ्यादृष्टी जीवसमानाइवतूर्वश, सासादने अविरते प्रमत्ते चशब्दात सयोगे च संज्ञिपर्याप्तापर्याप्तौ हो। २० शेषाष्ट्रगणस्यानेषे 'दु'शब्दात अयोगे च संज्ञिपर्यात एवकः ॥६९९॥ अय मार्गणास्यानेष तान सचयति-

तिर्यग्गतौ जीवसमासाध्वतुर्वश भवन्ति शेषगतिषु संज्ञपर्यासापर्यासौ हो । तू-पुनः सर्वमार्गणास्थानाना यथायोग्यं प्रागुक्तक्रमेण जीवसमासा ज्ञातव्याः ॥७००॥ अब गणस्थानेष पर्याप्तप्राणानाह—

मिथ्याद्ध्यमें चौद्ह जीवसमास होते हैं। सासादन, अविरत, प्रमत्त और च शब्दसे सयोगीमें संज्ञिपयीत और अपयोत दो जीवसमास होते हैं। शेष आठ गणस्थानोंमें और २५ अपि शब्दसे अयोगकेवलीमें एक संज्ञिपयीम ही होता है ॥६९९॥

अव मार्गणाओं में जीवसमास कहते हैं :-

तिर्यंचगिनमें चौदह जीवसमास होते हैं। शेप गतियोंमें संझीपर्याप्त, अपर्याप्त दो जीव-समास होते हैं। इस प्रकार सब मार्गणास्थानोंमें यथायोग्य पर्वोक्त क्रमसे जीवसमास जानना ॥७००॥

गुणस्थानोंमें पर्याप्ति और प्राण कहते हैं-

१. सु. <sup>°</sup>षु अपित्रयदात् ।

मिष्यावृष्टिगुणस्थानं मोबल्गों हु पविनात्कुः गुणस्थानंगळोळु पर्याप्तागळं प्राणंगळुं पृथकागि पेळल्यक्रके बोडे सुगमंगळल्युर्वारक्षवं ते बोडे सोणक्यायगुणस्थानपर्य्यातं प्रत्येकमार्गन्यात्तिस्यळं व्हाप्राणंगळुमणुबु । साविष्ठियोक्षियानां पर्याप्तिस्यळं वहाप्रणंगळुमणुबु । साविष्ठियोक्ष्यायान्त्रे प्राणंगळल्युव । वार्याणं साविष्ठ्याप्त्रे प्राणंगळल्युव । कार्याणंगळल्युव । कार्याणं वार्याणं निल्तित्तर् सुरु प्राणंगळल्युव । उच्ह्यासनिःश्वासमुग्यत्माणुन्तिर् स्वेष्ठणंगळल्युव । अयोणि भट्टारकनोळ् आयुष्यमाणान्ये वयन्त्रु । पुण्डसंचित्रनोक्ष्ममं साविष्ठम् प्रतिसम्प्रयमेककित्यविक्राल्यान्ति । स्वाप्तिस्ययमेककित्यविक्राल्यान्ति । स्वाप्तिः प्राणंगळल्युव । अयोणि भट्टारकनोळ् आयुष्यमाणाने वेयनकु । पुण्डसंचित्रनोक्ष्ममं साविष्ठम् प्रतिसम्प्रयमेककित्यविक्राल्यान्ति । स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वाप्तिः स्वापतिः 
अनंतर गुणस्थानंगळोळ संज्ञेगळ पेळदपरः-

छद्रोत्ति पढमसण्णा सकज्ज सेसा य कारणावेक्खा ।

पुरवी पढमणियट्टी सहमोत्ति कमेण सेमाओ ॥७०२॥

षष्ठप्रवर्धते प्रथमसंज्ञा सकार्य्यो शोवादच कारणापेकाः । अपूर्वप्रथमानिवृत्ति सूक्ष्मपर्यतं क्रमेण शेवादच ॥

मिथ्यावृष्टिगुगस्थानमावियागि प्रमत्तगृणस्थानपर्ध्यतमूर्वं गुणस्थानंगञ्जेञ् सकार्ध्यमप्पा-हाराविचतुःसंजेगळुमपुवा बष्टनस्कि आहारसंज्ञे ब्युच्छित्तियाय्तु । व्यरितनगृणस्थानवोळऽभावमं

चतुर्दश्युणस्थानेषु पर्याप्तयः प्राणाश्च पृथक् नोज्यन्ते सुगमस्यात् । तथाहि-सीणकथायपर्यस्तं वर्षप्यतियः दश प्राणाः । सयोगाजिन भावेन्द्रयं न, द्रश्येन्द्रियायेक्षया पर्य्यतीस्यः वागुच्छ्वासनित्वानायुः कायप्रणाश्चरवारि प्रवन्ति । वेषेन्द्रयमनःप्राणाः पर् न सन्ति । तथापि वाष्योगे विश्वान्ते त्रयः । पृतः २० उच्छ्वासनित्वासे विश्वान्ते हैं । अयोगे आयुः प्राण एकः । शाक्संचित्रनोकसंकसंसवयः प्रतिसमयमैकैकनिवकं गण्या विव्यान्ते हैं । अयोगे अयुः प्राण एकः । शाक्संचित्रनोकसंकसंसवयः प्रतिसमयमैकैकनिवकं गण्या विव्यान्ते । अयोगि वर्षाम्यक्रेष्ठानियाने । स्थापिकनयेन अनन्तरसमये एवंति तास्यस्य ॥७० १॥ अयं गणस्यानेषु संज्ञा आह—

मिथ्यादृष्ट्यादिप्रमत्तान्तं सकार्याः आहारादिचतस्रः संज्ञा भवन्ति । षष्ठगुणस्थाने आहारसंज्ञा

चौदह गुणस्थानों में पर्याप्ति और प्राण पृथक् नहीं कहे हैं क्यों कि सुगम है। यथा— २५ स्रीणक्वाय गुणस्थान पर्यन्त छह पर्याप्तियों और दस प्राण होते हैं। स्योगकेवलीमें भावेन्द्रिय नहीं हैं। उनके हुन्वेन्द्रियकी अपेक्षा छह पर्याप्तियों हैं और वचनवल, उच्छवास-निश्वास, अश्रु और आपवासक ये चार प्राण होते हैं। उन चार प्राण सेते हैं। उन चार प्राण में हैं। उन चार प्राणों में-से भी वचनयोगके हक जानेपर तीन रहते हैं, पुनः उच्छवास-निश्वासका निरोध होनेपर दो रहते हैं। अथोगकेवलीके एक आयुप्राण होता है। पूर्व संचित कर्म-३० नोकर्मका संवय प्रतिसमय एक-एक निषेक गळते-गळते किचित स्थुन डेढ गुणहानि प्रमाण रहता है। सो द्रव्याधिक नयसे तो अथोगीके अनियम समयमें नष्ट होता है और पर्यायाधिक नयसे अनन्तर समयमें नष्ट होता है। १००१॥

गुणस्थानोंमें संज्ञा कहते हैं-

मिथ्यादृष्टिसे ठेकर प्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त आहार आदि चारों संक्षाएँ कार्यरूपमें 34

व्युक्तित्यं बुद्द, नेलें अप्रमत्तादिगळोळू कारणास्तित्वायेकीयियं। अपूर्वकरणपर्यातं भयमेषुनपरि-प्रह संज्ञेगळू कार्यरहितंगळपुष्टु। बा अपूर्वकरणनोळु भयसंज्ञे अपुन्धित्याबुद्ध अनिवृत्तिकरण-प्रथमभागं संवेदभागे आ भागे पर्यातं कार्यरहितंगळप्य मैथुनपरिष्कृतिकारुपुष्ट् । आ अनिवृत्ति-करणप्रथमभागाव्यक्ते अपुन्तां के ज्युक्तित्याबुद्ध । सुन्तात्रात्वगृत्वाकार्यक्ति (तिष्कृत्यक्ति) परिष्कृत्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्याव्यक्ति । अपुन्धित्यक्ति । अपुन्ति मि। सा। मि। जा दे। प्राजा जा जा सू। उग्रेसी। साजा ४। ४। ४। ४। ४। ४। ३। ३। २। १। ०। ०। ०। ०।

> मग्गण उनजोगावि य सुगमा पुन्नं परूबिदत्तादो । गदियादिस मिन्छादी परूबिदे रूविदा होति ॥७०३॥

मार्ग्गणोपयोगा अपि च सुनमाः पूर्वं प्ररूपितत्वात् । गरवाविषु मिश्वादृष्टयावौ प्ररूपिते रूपिता भवति ।।

गुणस्थानंगळ मेले मार्गाणेगळुमं उपयोगमुनं पेळवातं सुगममें दु पेळ्डुबिल्लवेकं बीडे पुरुर्थेमुन्नं प्ररूपितमप्पुर्वीरदं । आवेडेयोळ् प्ररूपितमादुवं दोडे गत्याविमार्गाणास्थानंगळोळ् निष्या-१५ हय्द्रधाविगुणस्थानंगळ्ं जीवसमासंगळ्ं पेळल्यहुबदु कारणमागियस्लि पेळल्यडुसिरलिल्लिय्ं पेळल्यहुबेयपुर्थे वरिवृदु । आवोडे संबद्धात्रगळनुप्रहात्थं पेळ्यपेमुमदेते दोडे :—नरकाविगतिनाम-

व्युष्किन्ता । शेषास्तिस्त्र अप्रमतादिषु कारणास्तित्वापेक्षया अपूर्वकरणान्यं कार्यरहिता भवन्ति । तत्र भयसीता व्युष्किन्ता । अतिनृतिकरणप्रयमसवेदभागान्ते कार्यरहिते मैथूनगरिष्यहस्त्रे स्त. । तत्र मैयूनसंत्रा व्युष्किन्ता । सुरुमसांपराये परिषद्दसंत्रा व्युष्किन्ता । उपरि उपदास्त्रातिषु कार्यरहिता अपि सन्ना संति कारणाभावे २० कार्यस्थायः भागत् । ॥०२२।

गुणस्थानेषु मार्गणा उपयोगाध्य वक्तु सुगमा इति नोच्यन्ते पुत्रं प्ररूपितत्वात् । स्वेति चेत् ? मार्गणासु गुणस्थानजीवसमासेषु उक्तेषु उक्ता अवस्ति । तथापि सन्दबुद्धधनुषद्वार्थमुच्यन्ते तदाथा—

रहती हैं। छठे गुणस्थानमें आहार संक्षाका विच्छेद हो जाता है। शेष तीन संज्ञा अप्रमत्त आदिमें कारणका सद्भाव होनेसे हैं वैसे कार्यरहित हैं। अपूर्वकरणमें भय संज्ञाका विच्छेद २५ हो जाता है। अनिवृत्तिकरणके प्रथम सवेद भाग पर्यन्त कार्यरहित मैथुन और परिमह संज्ञाक रहती है। वहाँ मैथुन संज्ञाक विच्छेद हो जाता है। सुरुम साम्परायमें परिमह संज्ञाका विच्छेद हो जाता है। उत्पर व्यशान्त क्याय आदिमें कार्यरहित भी संज्ञा नहीं है क्योंकि कारणके अभावेमें कार्यका भी अमाव हो जाता है। 190२॥

गुणस्थानोंमें मार्गणा और उपयोगका कथन सरल होनेसे नहीं कहा है। पहले कह ३० आये हैं क्योंकि मार्गणालोंमें गुणस्थान और जीवसमासके कहनेसे उनका कथन हो जाता है। फिर भी मन्द बृद्धियोंके अनुमृहके लिए कहते हैं—

अप्रसत्तगुणस्थानं मोदल्गों इ क्षीणकवायगृणस्थानपर्यंतमारः गुणस्थानंगळोळु प्रत्येकं पर्याप्तमनुष्यनेयकृषु । सयोगक्षेत्रळिनुणस्थानदोळु पर्याप्तमनुष्यरेयप्परः । सपुद्वातकेवस्यपेक्षीयदं जीदारिकिमिश्रकाययोगिगळ् काम्मणकाययोगिगळप् अपर्याप्तमनुष्यरुपपरः । अयोगिकेविल गणस्यानदोळ पर्याप्तमनुष्यरेयप्परः ।

मि।सा।मि।जादे।प्राजाजाजाजाम्।उ।सी।साजा काकाकाकाराशाशाशाशाशाशाशाशाशाशा

नरकादियतिनामोदयजनिता नारकादिवर्षायाः गतयः । तेन मिथ्यादृष्टी नारकादयः वर्षाप्तः अपर्यातास्व । १५ सानादने नारकाः वर्षातः, श्रीपः उत्तये । मिश्रे सर्वं वर्षाता एव । असंयते घर्षानारकाः उत्तये, श्रेषतारकाः वर्षातः, श्रीपः उत्तये । मिश्रे सर्वं वर्षाता एव । भोगमूमितिवर्षश्चो भवनत्रयदेवास्य वर्षाता एव । भोगमूमितिवर्षश्चो भवनत्रयदेवास्य वर्षाता एव । श्रोपमूमितिवर्षश्चो भवनत्रयदेवास्य वर्षाता एव । श्रोपमूमितिवर्षश्चो भवनत्रयदेवास्य वर्षाताः । प्रयो मनुष्याः वर्षाताः, साहारकर्षयस्य उत्तये । अपर्यात एव । स्वात्रयानाः वर्षाताः । स्वोत्ति उत्तये । अप्रोपीनि पर्याता एव ।

नरक आदि गतिनाम कमें के व्ययसे उत्पन्न हुई नरकादि पर्यायों को गति कहते हैं। २० इससे निश्यादृष्टि गुणस्थानमें नारक आदि पर्याप्त और अपयाप्त होते हैं। सासाइनमें नारकी पर्याप्त होते हैं। सासाइनमें नारकी पर्याप्त होते हैं। सासाइनमें नारकी पर्याप्त होते हैं। सामाइनमें सब पर्याप्त होते हैं। के संयाद गुणस्थानमें प्रथम नरक नारकी पर्याप्त-अपयोग्त दोनों होते हैं। अप्याप्त हो होते हैं। अप्ताप्त स्व होते हैं। भोगभूमिक तियंच मतुष्य, कर्मभूमिक मतुष्य और वैमानिक पर्याप्त कर्मभूमिक मतुष्य कीर वैमानिक पर्याप्त कर्मभूमिक होते हैं। कर्मभूमिक तियंच और अवनिक्रक देव २५ पर्याप्त हो होते हैं। इससे विश्व और मतुष्य पर्याप्त होते हैं। अप्ताप्त मान्य पर्याप्त होते हैं। अप्ताप्त मान्य पर्याप्त होते हैं। अप्ताप्त मान्य पर्याप्त होते हैं। अप्ताप्त होते हैं। अप्ताप्त से क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्

१. व समोगिन उ°। २. व अयोगिन।

एकेंद्रियादिजातिनामकर्म्योद्ययजनितजीवपर्यायाँक्किद्रियव्ययदेशमक्कुमा विदियमार्गाणेगळेकेंद्रि-याविपंचप्रकारमप्युवु । निष्यादृष्टिगुणस्थानदोळु पर्याप्तापर्याप्तैकद्वित्रचतुःपंचेंद्रियंगळव्दु-मप्युव ।

सासावनसम्यग्र्हिषुणस्यानवोळु एक्षेत्रियाविषंचेद्रियपय्यैतमावय्नुमप्रयान्तिवीवाळु प्रयाम्रं पंचेद्रियमीवेगळुमप्रयु । मिल्रगुणस्यानवोळु पर्याप्तपंचेद्रियमो वेगक्कुं । असंयतसम्यग्रहिष्दगुणस्थानवोळु पर्याप्ताऽपर्याप्तसंक्षिवचेद्रियजीवंगळेयपुत्रु । बेन्नसं यतगुणस्थानवोळु पर्याप्तपंचेद्रियमो वेयक्कुं । प्रसतगुणस्थानवोळु पर्याप्तपंचेद्रियमो वेयक्कुमस्लि आहारकक्ष्ट्रियपुत्तनोळु तद्ऋद्धपपेनियं पर्याप्तापर्याप्ताहार,क्रारीरपंचेद्रियमुमक्कुं । अन्नमतगुणस्थानवेळु मेले लीणक्षायगुणस्थानपर्याप्तं आहं गुणस्थानंगळोळु उत्पत्तं पर्याप्तपंचेद्रियमेयक्कुं । स्थागकेविष्यप्रमुख्याप्तपंचेद्रियमेयक्कुं । स्थागकेविष्यपंचकुम्बल्कुं । स्थानवेळ्याप्तपंचेद्रियमुमक्कुं ।

वायोगिकेविलिगणस्थानवोळ पर्याप्तपंचेद्रियमेकक्कं—

मि । सा । मि । अं। वे। प्राज्ञां जा जा सा उ। की । सा जा पापा १।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।

पृथ्वीकायादिविधिष्टवैक्षंद्विय जातिस्यावरतामकस्मांवर्याववम् त्रमनामकस्मांवर्याववम्माव कोवपर्या-यनके कायस्वव्यपदेशसम्बुन्धा कायस्वमुं पृथ्वकायिकमुमप्कायिकमुं तेजस्कायिकमुं वातकायिकमुं वनस्यतिकायिकमुमें जनकायिक में वितु चव्रभेवसम्बन्धः । मिष्यादृष्टियगुणस्थानवोज् पर्याप्तापर्याप्त-१५ वव्रजीवनिकायमककुं । सासावनगुणस्थानवोज् बावरपुष्चिजव्यनस्यस्यपर्याप्तकायिकार्व्याद्वित्र व्यक्तीव-पंचित्रयासिक्क व्यय्याप्तत्रसकायिकाय्क्रः सिक्कपंचित्रयस्याप्तापर्याप्तत्रसकायिकार्व्यास्त्र व्यक्तीव-

एकेन्द्रियादिजातिनामोदयजनितजीवपर्यायः इत्त्रियं, तन्मार्गणाः एकेन्द्रियादयः पञ्च । ताः भिष्णादृष्टी पर्यामापर्याताः पञ्च । सासावने कपर्यात्याः पञ्च ययोप्तपञ्चलियवन । मिश्रे पर्यातपञ्चलित्र एव । असंयते स उभयः। देशसंयते पर्यातः। प्रमत्ते पर्यातः । साहारकिन्द्रभयः। अप्रमतादिवीणकवायानतेषु पर्यात एव । २० सपोने पर्यातः। अमृद्रशते तुभयः। अयोगे पर्यात् एव ।

पृष्टीकायादिवितिष्ठ्यैकेन्द्रियजातिस्वावरनामोदयत्रसनामोदयजाः षड्जीवपर्यायाः कायाः । ते सिध्या-दृष्टी पर्याप्ता अपर्याप्तावत्र । सासादने बादरपृष्ठ्यज्वनस्पतिस्वावरकायाः द्वित्रचतुरिन्द्रियाऽसंजित्रसकायादचा-

पकेन्द्रिय आदि जातिनामकर्मके बदयसे बत्यन्त हुई जीवकी पर्याय इन्द्रिय है। इसकी मार्गणा पकेन्द्रिय आदि पीच हैं। वे पीचों मिश्वादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त-अपयोग्न होते हैं। २५ सासावनमें अपयोग्न तो पाँचों हैं पर्याग्न एक पित्रेविद्य ही है। क्षित्रों पर्याप्त तो पाँचों हैं पर्याग्न एक एक हो है। असंयतमें पंवीन्द्रिय पर्योग्न अपयोग्न दोनों है। इससंयतमें पर्याग्न है। प्रमत्तमें पर्याग्न हो। आहारक ऋदिवाला दोनों है। अप्रमत्तमें लेकर क्षीणक्ष्याय पर्यन्त पर्याग्न हो है। सयोग-केवलोमें पर्याग्न है किन्तु समुद्धातमें दोनों है। अयोगीमें पर्याग्न ही है।

प्रध्नीकाय आदि विशिष्ट एकेन्द्रियादि जाति और श्यावर नामकर्म तथा त्रसनाम-३० कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई छह जीवपर्यायोंको काय कहते हैं। वे मिध्यादृष्टिमें पर्याप्त और अपर्याप्त होते हैं। सासादनमें बादर पृथिबी जल और वनस्पति स्थावरकाय तथा दोइन्द्रिय,

मिं। सा। मि। बाबे। प्रावाका वाजा साउ । सी। सा वा दादा १। १। १। १। १। १। १। १। १। १। १।

पुदागलियाकिशरीरांगोपांगतामकम्मींवयंगींळवं मनोवधनकायपुबत्तमय् जीवक्के कम्मेनो-कम्मीगमनकारणमणुवाधुवो दु शक्ति जीवप्रदेशपरिस्पंदसंभूतमदु योगमें बुदवकुमदु मनोवधनकाय- १० प्रवृत्तिभेदींद त्रिविध्यत्वकुमल्लि बोध्यीतरायनोईट्रियावरणक्षयोपश्चर्मीद्यमंगोपांगनामकम्मींदयाँवदं-मनःपय्योत्तियुक्तंगे मनोवमर्गणायातपुद्गलस्कंशंगळ्गे अष्टच्छवार्रीबदाकारींबदं हृदयदोळ् निम्मीण-नामकम्मींदयसंपादितद्रव्यमनः पद्मावत्रप्राळेळ् नोईट्रियक्षयोपश्चमजीवप्रदेशप्रख्यादोळ्ल् लब्स्युप-योगळकाणभावेंद्रियं मनमें बुदवकुमा मनोव्यापारमं मनोयोगमें बुद्या मनोयोगमुं स्रत्याद्यस्य

पर्योत्ताः सन्नित्रकायः उभयश्चिति यङ्जीवनिकायः । मिश्रे संनिपञ्चीत्रियत्रसकायपर्याप्त एव । असंयते उभयः, १५ देशसयते पर्योत्त एव । प्रमत्ते पर्याप्तः । साहारकांबस्तुभयः । अप्रमत्तादिशीणकथायान्तेषु पर्याप्त एव । सयोगे पर्याप्तः । ससमुद्दशते तुभयः । अयोगे पर्याप्त एव ।

पुर्गलविपाकिकारीराङ्गोपाङ्गनामकर्मादयैः मनोबचनकायपुक्तजीवस्य कर्मनीकर्माशमकारणा या सक्तिः तज्जनित शीवप्रदेशपरिस्पन्दनं वा योगः स च मनोबचनकायवृत्तिभेदात्वेषा । तत्र वीयन्तिरायनोइन्द्रियावरण-सयोपयामेन अङ्गोपाङ्गनामोदयेन च मनःपर्याप्तियुक्तजीवस्य मनोवर्गणायातपुर्गलक्कन्यानां अष्टम्ब्टारिज्दा- २० कारेण हृदये निर्माणनामोदयनंपादितं द्रव्यमन' । तत्वत्राग्नेषु नोइन्द्रियावरणक्षयोपसम्युक्तजीवप्रदेशप्रवये

तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और असंक्षी पंचेन्द्रिय त्रसकाय अपर्याप्त होते हैं। संक्षी पंचेन्द्रिय त्रसकाय दोनों होते हैं। इस प्रकार इस गुणस्थानमें छद्दो जीवनिकाय होते हैं। मिश्रमें संक्षी पंचेन्द्रिय त्रसकाय पर्याप्त हो है। अस्वेवनमें होनों है। देशसंयतमें पर्याप्त हो है। श्रमत्तमें पर्याप्त है। आहारक ऋद्धि सहित होनों है। अश्रमत्तरों क्षीणकथायपर्यन्त दोनों है। स्योगीमें २५ पर्याप्त है। समुद्रुचातमें होनों है। अयोगीमें पर्याप्त हो है।

पुद्गा जियाकी शरीर और अंगोपांग नामकर्मके व्यवक साथ मन-वचन-कायसे गुक जीवके कमं-नोकर्मके आनेमें कारण जो शक्ति है अथवा उसके द्वारा होनेवाला जो जीवके प्रदेशोंका चलन है वह योग है। वह मन-वचन-कायकी प्रवृक्तिके भेदसे तीन प्रकारका है। वीयांनदाय और नोहन्दियावरणके खयोपशमसे तथा अंगोपांगनाम कमके उदयसे मनः-पर्याप्तिसे युक्त जीवके मनोवर्गणारूपसे आये हुए पुद्गल स्कन्योंका आठ पांजुड़ीके कमलके आकारसे हृदयमें निर्माणनाम कर्मके उदयसे रचा गया हुत्यमन है। उन पांजुड़ीके अममागोंमें विषयभेदां बहुव्विधमक्कुं । आयापय्यांप्तियोळक्कि कारारामकम्मांद्यांद्वं स्वरनामकम्मांद्यसहकारिकारणदिदं भाषाक्ष्मण्यायापुद्वाणस्वकंगळणं बहुव्विध्वभावाक्ष्मपंदि परिणमनं
वाम्योगमक्कुमतु सत्याखर्यंद्वाधकत्वांद्वं बहुव्विध्वमक्कुमोद्यारिकविकाद्वारक्रारामकम्मांद्वायामक्कुमतु सत्याखर्यंद्वाधकत्वांद्वं बहुव्विध्वमक्कुमोद्वारक्रियादाक्राराम्याक्ष्मप्त्र् द्यांणिक्वाहार्व्वाणायातपुद्वपस्यकंष्मण्यात्विकाययोगमक्कुमत्रक्षम् समयोगात्वमृद्वार्वेद्वः कार्यमण्यात्वाक्षम्यक्षम् समयोगात्वमृद्वार्व्ययं तिम्मक्काययोगमक्कुमवक्कं मिक्यक्ष्यपदेशमं ते दोष्ठं बौद्यारिकार्यक्षमण्यात्वारम्यान्त्रकार्यक्षमण्यात्वारम्यक्षम्यव्यविद्याम् ते दोष्ठं बौद्यारक्षमण्यात्वारम्यक्षम्यव्यविद्याम्यक्षम्यक्षम्यव्यविद्याम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्यविद्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्यविद्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यविद्यक्षम्यविद्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्यविद्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यविद्यक्यक्षम्यक्षम्यविद्यक्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यविद्यक्षम्यक्षम्यक्षम्यविद्यक्षम्यक्षम्यक्षम्

लब्ध्युपयोगलक्षणं आवमन. तह्य्यापारो मनोयोगः। स च सत्याद्यर्थविषयप्रेदाञ्चतुर्था। भाषावर्धात्वपुक्तः लोतत्व गरीरनासोदयेन स्वरत्तायोदयार्द्धसारकारिकारणेन आयावर्षणायात्रपुद्दललक्ष्यानां चतुर्विकभाषाक्ष्येण परिणमनं वाय्योगः। सोऽपि सत्याद्यर्थवाकक्ष्येन चतुर्वा। त्रीदारिकार्दिकाक्ष्यरत्वारात्राच्याये ह्याहार-१५ वर्षणायात्रपुरालकक्ष्यानां निर्माणनामोदयिनागित्वतत्त्वस्यरिराणियान्तर्वाण्यते उत्तरन्त्रमीवर्गस्त्रप्रद्धः श्रीदारिकार्द्ययोगः। तत्त्वस्यराय्यायात्रकार्वे स्वयोगत्त्रस्त्रपूर्वपर्यन्तं तत्त्वमित्रकार्व्यागः। अस्य च निभरतव्यपदेवः औदारिकादिनोकार्यगर्यात्। विस्तृत्तत्ते सामध्यात्रभवे कार्मणवर्गणायातपुद्दलस्त्रस्थात्। विस्तृततो श्रीदारिकादिनोकार्यगणानां अनाहरूणे सति कार्मणवरीरताशोदयेन कार्मणवर्गणायातपुद्दलस्त्रस्थाना ज्ञानावरणादिकार्ययोगः अविद्रतिकार्यस्याणानां अनाहरूणे सति कार्मणवरीरताशोदयेन कार्मणवर्गणायातपुद्दलस्त्रस्थाना सामावरणादिकार्यपरिकार्यमाणानां अनाहरूणे सति कार्मणवरीरताशोदयेन कार्मणवर्गणायातपुद्दलस्त्रस्थानां सामावरणादिकार्यपरिकारिकार्यस्थानां अनाहरूणे सति कार्मणवर्गणायातपुद्दलस्त्रस्थानां स्वाराणाक्ष्यपरिकार्यस्थानिकार्यस्थानां स्वाराणकायात्रस्यानां स्वाराणकायात्रस्यानां स्वाराणकायात्रस्यानाः, एवं योगाः

जो नोइन्द्रियावरणके झ्योपराससे युक्त जोवप्रदेश है वनमें लिच्च वपयोग लक्षणवाला भाव-मन है। उसके ज्यापारको मनोयोग कहते हैं। वह सत्य-असत्य आदि अर्थविषयक भेदसे चार प्रकारको है। भाषा पर्याप्तिसे युक्त जोवके ग्रारीर नाम कमंके उदयसे और त्वर नाम कमंके उदयकी सहायतासे भाषावर्गणाले रूपमें जाये हुए पुद्राल स्क्रम्यों चा पर प्रकारको भाषाके रूपसे परिणमन वचनयोग है। वह भीसत्य आदि अर्थका वाचक होनेसे चार प्रकारका है। औदारिक, वैकिथिक, और आहारक ग्रारीराम कमंके उदयसे आहार वर्गणाके रूपमें आये पुद्राल स्क्रम्यों का निर्माणनाम कमंके उदयसे प्रवास कार्यका होनेसर जो जीवमें परित्यन होनेस क्योप्तिक आदि कालमें एक समय होन अन्तर्भुद्धते काल तक औदारिक आदि मिश्रकाययोग होता ३० है। इसको मिश्र कहनेका कारण यह है कि औदारिक आदि नोक्स ग्रारीर वर्गणाओंके आहरणमें स्वयं समर्थ न होनेसे कम्मोण्यनगणाको अपेक्षा करता है। विमहन्तिमें औदारिक आदि नोक्स वर्गणाओंका प्रहण न होनेसर काम्मेण नत्तरीर नामकर्मक उदयसे कार्यणवर्गणा रूपसे आये पुद्राल स्क्रम्योंका झानावरण आदि कमंग्योग रूपसे जोवके प्रदेशोंमें बन्ध होनेसर उत्यन्त हुआ जीवके प्रदेशोंका हलन-चलन कार्मण काययोग है। इस प्रकार योग ३५ पन्नह होले हैं [1908]।

# तिसु तेरं दस मिस्से सत्तसु णव छड्डयम्मि एक्कारा । जोगिम्मि सत्त योगा अजोगिठाणं हवे सुण्णं ॥७०४॥

त्रिषु त्रयोदश दश मिश्रे सप्तमु नव वष्ठे एकादश । योगिनि सप्तयोगाः अयोगिस्यानं

भवेत् शुन्यं ॥

े मिध्यादृष्टिगुणस्थानबोळ् आहारकाहारकमिधकाययोगिगळं विक्रसि शेषत्रयोदशयोगपुक्त-रप्पद । सासादनगुणस्थानबोळं अंते पविद्रुह योगपुक्तअग्वंगगळपृत्रु । मिश्रगुणस्थानबोळ् अस्तमा-पविद्रुष्टं योगगळोळभीदारिकमिधविकियिकमिधकानमंगकाययोगगळं कळेतु शेष पत्तं योगपुक्त-जीवंगळपुत्रु । असंयतसम्यग्ट्ष्टि गुणस्थानबोळ् सासादननोळपेळवंते पविद्रुष्टं योगपुक्त-पुत्रु । वेशसंयताप्रमसानुवर्षकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकवायक्षणकवायगुणस्थान-सन्तकरोळ् मनोवाय्योगिगळेबबह मौवारिकाययोगिगळ्मित् औं अस्तु योगिगळप्पह ।

जनसञ्ज्ञदश्योगेषु मध्ये मिच्यादृष्टिसासादनासंयतेषु त्रयोदा त्रयोदा भवन्ति आहारकतिन्मय्योः प्रमत्ताद्यकामात्रात् । मिश्रगुणस्याने तैष्वयर्यात्योगवय नेति दश । उपरि क्षणकष्यायान्येषु सत्तनुं त्रवारि विकिथिकयोगाभावात् नव । प्रमत्तसंयते एकादा आहारकतिन्ययोगयोगः वार्षत्र वितत्यात् । सयोगे सत्यानुभय- २० मनोबायोगाः औदारिकतिन्मकामंगकामयोगायकीत स्थात् । अयोगिकिने योगो नेति शुन्यम् ।

स्त्रीपुन्नपुंसकवेदोदयै तत्तन्नामवेदा भवन्ति ते त्रयोऽि अनिवृत्तिकरणसवेदभागपर्यन्तं न तत उपरि ।

चक पन्द्रह योगोंमें-से मिध्यादृष्टि, सासादन और असंयतोंमें तेरह-तेरह योग होते हैं। क्योंकि आहारक आहारक सिक्योग प्रमत्तागुग्यानसे अन्यत्र नहीं होते। सिक्रगुण स्थानमें उनमें तीन अपर्याप्त योग न होनेसे इस योग होते हैं। सिक्रगुण्यानमें उनमें-से तीन अपर्याप्त योग न होनेसे दस योग होते हैं। उत्तर ख्रीणकणाय पर्यन्त सात गुग्यव्यानों रूप वैक्रियिक काययोगके न होनेसे नौ योग होते हैं। प्रमत्तसंयतमें आहारक आहारक सिश्रके होनेसे न्यारह योग होते हैं। स्योगकेवलीमें सत्य, अनुभय, मनोयोग और वचनयोग तथा औदारिक, औदारिक सिश्र और कार्यण काययोग हस तरह सात होते हैं। अयोगकेवलीमें योग नहीं है। स्योगकेवलीमें योग नहीं है। स्योगकेवलीमें स्थाप अपन्य सात होते हैं। अयोगकेवलीमें योग नहीं है। स्योगकेवलीमें स्थाप अपन्य सात होते हैं। अयोगकेवलीमें योग नहीं हो स्वीवर, पुरुषकेव और नपुंसक्वेदके उदयसे उस-उस नामवाले वेद होते हैं। वे तीनों ही अनिवृक्षिकरणके सवेद भाग पर्यन्त होते हैं, उपर नहीं होते। अनन्वानुबन्धी २०

चारित्रसोहृतीय भेवंगळप्य क्रोषचतुष्कमात्मचतुष्कमायाचतुष्कलोभचतुष्काये यथायोग्यमागृदयमागुत्तिरलु क्रोधिगळु मानिगळु मायिगळु लोभिगळुमप्यह । सार्यावार्ष्टगुणस्थानदोळु
चतुर्गातिय नानाकोभियानिमायिळोभिगळपर । सिक्यागुणस्थानदोळ चतुगंतिय नानाकोभियानिमायिळोभिगळपर । सिक्यागुणस्थानदोळ चतुगंतिय नानाकोभियानिमायिळोभिगळपर । सिक्यागुणस्थानदोळ चतुं ळियल्ळि कोभवयजीवंगळु सानम्यजीवंगळु मायात्रयजीवंगळु लोभव्यवार्थगळुमपर ।

असंयतगुणस्थानदोळ सिभ्यगुणस्थानदोळ्येळ्वंतयप्पह । देशसंयतगुणस्थानदोळप्रयास्थानकथायचतुष्टपरहितमागि कोभद्वयपुतर्व मानद्वयपुतर्व लोभद्वयपुत्रकर्वनाय्यपुत्रकर्वाः प्रमत्तगुणस्थानं
भोदल्यो इनिवृत्तिकरणगुणस्थानदित्रीयभागियप्यंतं संज्वलनकोभिगळपर । तृतीयभागियप्यंतं
संज्वलनमानिगळपर । चतुर्वभागियप्यंतं संज्वलनकायिगळपर । पंवमभागियप्यंतं संज्वलनमायिगळपर । मेलेल्लक्समकायिगळपर : —

मि। सा। मि। अ। दे। प्राजा जा जा साजा साजा ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। १। ०। ०। ०। २

۶ ۲

मतिभूताविषमनःपर्ययक्षानावरणक्षयोपश्रमिवं पुष्टि सम्याज्ञानचतुष्ट्यमुं केवलज्ञाना-वरण निरवज्ञेषक्षयविनाव केवलज्ञानपुर्मितेषुं सम्याज्ञानंगळ् निष्यात्वकम्मीवयवोळ्कूडिव नित-श्रुताविषज्ञानावरणक्षयोपश्रमजनितमज्ञानंगळ्ष्य कुमतिकुश्चतविभंगानामे डितज्ञानत्रयं गूडि १५ मिष्याज्ञानिगळुं सम्याज्ञानिगळुंसे दु प्रकारमप्यव । मिष्यावृष्टिगुणस्थानवोळु कुमतिकुश्चतविभंग-ज्ञानिगळ् मुवदमप्यव । सासावनगुणस्थानवोळ् सम्यक्षवसंयमप्रतिबंधकसप्य अनंतानुबंध्यज्ञ्यतमो-

क्रोभादीना चतुष्कचतुष्कस्य यद्यायोग्योदये सित क्रोधमानमायालोभा भवति । ते च मिष्पादृष्टी सासादते च चत्वारद्वरस्यारः । मिश्रासंस्वरोगितमा वनन्यानुविश्यनस्थापनयः । देवसंसते विना कारपाव्यान-क्यायान् द्वौ द्वौ । प्रचलावनिवृत्तिकरणदितीयभागपर्यस्य संकलक्कीयः । तृतीयभागपर्यस्य मानः । चतुर्य-२० भागपर्यते माया । यद्यासभागपर्यस्य बादरलोभः । सूचनयापराये सूक्ष्मलोभः । उपरि सर्वेशेप क्षकयाया एव ।

मतिश्रुताविममः पर्यवज्ञानावरणकायोगशमेन तत् सार्वाशामन्त्रतुष्कं । केवस्त्रज्ञानावरणितरवशेषक्षयेण च केवस्त्रानं, मिध्यारवीययहचरितं भतिशृताविष्ठज्ञानावरणकायोगशमेन कुमतिक्रश्रतविश्वज्ञानानि च

आदि चारके कोघादि चतुष्कका यथायोग्य उत्य होनेपर कोघ, मान, माया, छोम होते हैं। वे सिध्यादृष्टि और सासाइनमें चार चार होते हैं। मिन्न और असंयतमें अनन्तानुबन्धीके २५ बिना तीनतीन होते हैं। देशसंयतमें अप्रयाख्यन कषायोंके बिना दो हो होते हैं। प्रसत्तसे अनिवृद्याकरणके दितीय भाग पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्यन्त मान, चतुष्मामा पर्य

मितिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःपर्यय ज्ञानावरणके ३० क्षयोपशमसे चारों सम्यग्जान होते हैं। केवल ज्ञानावरणके सम्यूर्णलयसे केवलज्ञान होता है। मिथ्यात्वका चदय रहते हुए मित-श्रुत-अवधिज्ञानावरणोंके ख्रयोपशमसे कुमति, कुश्रुत बयजनितमिच्यादृष्टिये जप्प सासावननोळं कुमृतिकुपृतविभंगंगळपुषु । मिक्षगुणस्थानदोळ् मिक्रमतिभुताविष्कानंगळपुषु । शसंयतसम्यग्वृष्टियोळ् ब्राह्मसम्यग्नातिष्ठतयसम्बुः । देशसंयतनोळं आद्यसम्यज्ञानित्वयुभुमक्तं । प्रमत्ताविक्षीणकवायपर्यंतमाधसम्त्रानचतुष्ट्यपुत्रकक्तं सयोगिकेविष्ट-योजमयोगिकेविष्योळमो वैक्षेक्स्त्रानसम्बद्धः —

मि । सा। मि। ना वे। प्राचाना ना ना साउ। की। सान ३। २। २। २। २। २। ४। ४। ४। ४। ४। ४। ४। १। १

संज्यलनकवायनोकवायंगळुमेबोबयविर्द संयमपरिणाममनकुमनुर्जु व्रतवारण समितिवालन- ५ कथायिनमहर्वक्रयागेद्रियज्ञयस्व रूपमक्कुनिव्ह सामाग्यविद्यं सामाग्रियसस्यममो वेयवकुनेव तेवोड सम्बद्धासवाद्याद्रियस्य ये बुररोळेल्ला संयमंगळंत्रभावपुंठ्यपुर्वरिदं। विशेवविद्यमयं में वेवविद्यमसंयममें दुं वेवविद्यमसंयममें दुं वेवविद्यमसंयममें इं वेवविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमसंयममें इं विश्वविद्यमस्य स्थिविद्यममें इं विश्वविद्यमस्य स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यमम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यमम् स्थिविद्यम् स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थाविद्यमस्य स्थिविद्यमस्य स्थाविद्यमस्य स्थाविद्यस्य स्थाव

मिलित्वा अष्टौ । तत्र मिष्याबृष्टिसासादनयोः कुझानत्रयम् । मिश्ने तदैव मिश्रितम् । अस्यिते देशसंपते वा आद्यं १५ सम्यत्कानत्रयम् । प्रमत्तादिशीणकषायान्तमायं सम्यग्कानचतुष्कम् । सयोगायोगयोरेकं केवलझानमेद ।

संज्वलननोक्तवायमन्दोदयेन बतवारणसिमितपालनक्यायनिग्रहरण्डयागेन्द्रियवयक्ष्मसंतमभावो भवति । स च गामान्येन सर्वसावचाद्विरतोऽस्मोति नृहीर सामायिकनामैकः । विशेषण अर्वयनदेशसंयमसामायिकछेदौप-स्वापनपरिहार्विगुद्धितृक्षमापरायम्पाक्षाकेदौरस्तावापित्रहेदौप्रसावपरिहार्विगुद्धितृक्षमापरायम्पाक्षाकेदौरस्तावापनि । स्वमताप्रमावस्तावे। प्रमतावानितृतिकरणान्त सामायिकछेदौपस्यापनी । प्रमतावानितृतिकरणान्त सामायिकछेदौपस्यापनी । प्रमतावानितृतिकरणान्त सामायिकछेदौपस्यापनी । प्रमतावानितृतिकरणान्त सुन्नसापराये २० स्वस्तावेपनाः । उपजानकष्त्रावापनाः ।

और विभंगज्ञान होते हैं। सब मिलकर आठ हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टि और सासादनमें तीन अक्कान होते हैं। मिलमें तीनों मिल्र रूप होते हैं। असंयत और देशसंयतमें आद्य तीन सम्याक्कान होते हैं। प्रमत्तसे क्षीणकपायपर्यन्त आदिके चार सम्याज्ञान होते हैं। सयोग-अयोगमें एक एक देवलज्ञान होता है।

संज्वलन और नोक्वायके मन्द बदयसे वर्तोका धारण, समितियोंका पालन, कथायोंका निष्ठह, दण्डोंका त्याग और इन्द्रिय जयक्त संयमभाव होता है। वह सामान्यसे 'सव पाप-कार्योंसे चिरत होता हूँ। इस प्रकार महण करनेपर सामायिकसंयम नाम पाता है। विशेषसं असंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, पिहार बिशुद्धि, सूक्त्म साम्पराय और वधा-क्यातके भेदसे सात प्रकारका है। असंयत गुणस्थान पर्यन्त असंयम होता है। देशसंयतमें देशसंयम है। प्रमत्तके भेदसे सात प्रकारका है। असंयत गुणस्थान पर्यन्त असंयम होता है। देशसंयतमें देशसंयम है। प्रमत्तके अनिवृत्तिकरण पर्यन्त सामायिक और छेदोपस्थापना होते हैं। प्रमत्त और अप्रमत्तमें पिहार विशुद्धि भी होता है। सुक्त साम्परायमें सुक्ष्म साम्पराय संयम होता है। उपशानकष्ठाय आदिशे यथाच्यात होता है।

१. म भेकेंदोडे। २. व असंयतदेशसंयतयोश्चादां।

मि। सा। मि। जा दे। प्राजी जा जा जा सा। सा। २२ ११२। १।११११११२।२।२।१।१।१।१।१।१।१।

चलुईरांनावरणीयसचलुईरांनावरणीयसविधवांनावरणीयसं हो पूरं वर्शनावरणीयसम्में प्रकृतिगळ क्षयोगश्रामिक्ट यथासंख्याणि चलुईरांनमुमचलुईरांनमुस्नविधवांनमं ह पूरं वर्शनं गळणुत्रु । केवलवर्शनावरणीयकम्प्रकृति निरवशेषसर्थां ह साधिककेवलदरांनमुम्नकृतिमुद्दान्त वर्शनं चलुद्धानकृतं निम्यादृष्टिगुणस्थानमाविद्याणि निक्षणुलस्थानपर्यातं प्रत्येकं चलुदशंनमुमचलुदर्शनं मुमे बेर्चु वर्शनंगळकुत्रु । निश्रनोत् मत्ते प्रत्येकं चलुदशंनमुमचलुदर्शनं मुमे बेर्चु वर्शनंगळकुत्रु । निश्रनोळु मत्ते निश्राविधवर्शनमुमस्यतसम्यावृष्टिगुणस्थानं मोदल्यो ह लीगकवायगुणस्थानपर्यातमे अन् गुणस्थानंगळोळु प्रत्येकं चलुदर्शनमुम्चविद्वर्शनमुम-विद्यर्शनमुमं मुप्तं वर्शनावकृत् । स्योगिश्रमुगक्तिकृत्यागकेवलिस्रद्वारकरोळ गुणस्थानातीतरप्यानिद्यर्था केवलवर्शनमुम्ब

भेवविवं त्रिविधमक्कॉमत् षड्लेश्येगळप्पृषु ।

मिष्यादृष्टिगुणस्यानं मोबस्गों इ असंयतसम्यम्दृष्टिगुणस्यानपर्यंतं नात्कुं गुणस्यानगठीकु प्रत्येकं बङ्केडयंगळपृतु । बेशसंयतगुणस्यानं मोबस्गों इ अगमतगुणस्यानयर्यंतं मूरं गुणस्थानं-गळोळ प्रत्येकं मूरु सुभनेदयंगळपृतु । अपूर्धकरणगुणस्यानमोबस्गों इ सर्योगिकेबलि भट्टारकपर्यंतं

१५ चक्कुरबाह्यर्रविधदर्शनावरणीयक्षयो छामः केवलदर्शनावरणीयनिरवर्शवक्षयोण तानि वन्तारि दर्शनानि स्युः। तत्र नित्रगुणस्यानामां चत्तुरबाहुर्रवी प्रयम्। अनगतादिशीणकवायामत बह्युरबाहुरविधदर्शनत्रयम्। सयोगायोगयोः सिद्धे चैक केवलदर्शनम्।

कवायोदयानुरष्टिजनमनोबाकतायप्रवृतिर्लंख्या गा व शुभागुभमेतपदृदेखा। तत्र असुना कुण्णलील-कपोतभेदात् त्रेषा। सुनापि तेज'पदावृत्रणभेदात्त्रेषा। असंगतान्तं षडपि। देससंयतादित्रये सुभा एव। २० अपूर्वकरणादिनयोगान्तं गुन्केव। अयोगे योगाभावात लेदया नास्ति।

सामग्रीविशेषैः रत्नत्रयानन्तचनुष्टयस्त्ररूपेण परिणनित् योग्यो भन्यः । तद्विगरीतोऽभन्यः । तौ च

 णुणस्थानवट्क बोळ् प्रत्येकमो वेशुक्ल केट्ययक्कुमयोगिकेविक सहारक गुलस्थानवीळ् योगमिरल प्युवीर केट्येयुमिरल मि । सा । मि । जा वे । प्र । जा जा जा सून उाक्षी। सा असामग्री-दा दा दा दा दा दा वा वा वा वा वा रारारारा रारारा

ु मि। सा। मि। बादे। प्राचाना चासू। उ। शी। २। १। १। १। १। १। १। १। १। १।

क्षयोपद्यासक्तिक्षमोबक्तांग करणकिषयय्येतमाव परिणामपरिणतनामि अनिवृत्तिकरणपरिणामचरमसमयदोज् अनाविमिण्यादृष्टियाव पक्षवोज् अनंतानुविध्वयुःकवायंगजुमं वर्षानमोहनीयमिण्याएकक्म्प्रकृतियुमनुष्यामिसं तवनंतर समयवोज् मिण्यात्वकन्मप्रकृत्यंत्रतायामातन्मुंतृत्वीकाण्य्रयस्य
समयवोज् प्रयमोपद्याससम्बद्धनं स्वीकरिरिस असंयतनक्षुं । मेण प्रयमोपद्यासम्बद्धनं वज्ञतत्त्रमु युगपरस्वीकरिस वेशसंयतनक्षुम्यवा प्रयमोपद्यासम्बद्धनं महावत्सुमं युगपरस्वीकरिस १५
अप्रमत्तसंयतनक्षुमिवगां प्रयमोपद्यासम्बद्धनं महावत्सुमं युगपरस्वीकरिस १५
अप्रमत्तसंयतनक्षुमिवगां प्रयमोपद्याससम्बद्धन्त्रम् महावत्सुमं युगपरस्वीकरिस १५
अप्रमत्तसंयतनक्षुमिवगां प्रयमोपद्याससम्बद्धन्त्रम् महावत्सुमं युगपरस्वीकरिस १५

मिट्यादृष्टी हो। तत्र अभव्यराशिः जधन्यपृक्तानन्तमात्रः तेमोनः सर्वसंसारी भव्यराधिः। स च आसन्तभव्यः दूरभव्यः अभव्यसमभव्यश्चीति त्रेषा। सासादनादाक्षीणकथायान्तं भव्य एव । सयोगायोगयोर्भव्याभव्यव्यपदेशो नास्ति।

क्षयोपशमादिषञ्चश्रिक्परिणामपरिणतः अनिवृत्तिकरणवरमसम्ये अनादिमिम्यादृष्टिः अनन्तानुबन्धियो मिम्यारवं कोषशमस्य तदनन्तरसमये मिम्यारवान्तरायामान्तर्मृहृतंत्रवमसमये प्रयमोपशमसम्यक्त्वं प्राप्य असंयतो अवति । अववा प्रयमोपशमसम्यन्त्वदेशश्रते गुणपरप्राप्य देशसंयतो भवति । अववा प्रयमोपशमसम्यक्त्यमहाव्रते

हो वह भन्य है। उससे विपरीत अमन्य है। मिध्यावृष्टि गुणस्थानमें दोनों होते हैं। अभन्यराशि युक्तावन्त प्रमाण है। उससे होन सब संसारी भन्यराशि है। भन्यके तीन भेद हैं— २५
आसन्नभन्य, दूरमन्य, और अभन्यके समान भन्य। सासादनसे खोणकषाय पर्यन्त भन्य
हो होते हैं। स्थानी और अपोगी न भन्य हैं, न अभन्य। अयोपश्म आदि पाँच लन्यिस्प परिणामोंमे परिणत हुआ जनादिमध्यावृष्टि अनिवृत्तिकरणक्ष्य परिणामोंके अनितम समयमें अनन्तानुबन्धी और मिध्यात्वका उपशम करके उससे अनन्तर समयमें मिध्यात्वके अन्तरा-याम सम्बन्धी अन्तर्मृतृतेके प्रयम समयमें प्रयमोपश्म सम्यवस्त्रको प्राप्त करके असंयत होता २० १। मिध्यात्वके अप्तर और नीचके निवेकोंको छोड़कर अन्तर्मृत्तेके समय प्रमाण बीचके नियेकोंका अभाव करनेको अन्तर कहते हैं। यह अनिवृत्तिकरणमें ही होता है। अस्तु, अथवा प्रथमोपशम सम्यवस्त्र और देशकर एक साथ प्राप्त करके देशसंयत होता है। अथवा

मिष्यास्य मिश्रसम्यक्त्यप्रकृति रूपींदवससंख्यातमृणही नद्रव्यक्रमींददसंसम्मेह संकालं माळक । मिथ्यात्वमं मिथ्यात्वमानियंत माळकमं वोड पुर्व्वेन्यतियं नोडलतिच्छापनावित्मात्र-स्थितिद्वासमं माळकमं बदस्य । बनंतरमा प्रथमोकामसम्यक्तकालदोळ अप्रमत्ते प्रमताप्रमत्त-परावृत्तिसंख्यातसहस्रंगळप्युक्प्युर्वीरवं प्रमत्तगुणस्यानवोळं प्रथमोपशमसम्यक्त्वसंभवमरियत्पहुर्गु । ५ का नात्कुं गुणस्थानवात्त्रप्रथमोपकामसम्यग्बष्टिगळ् तत्सम्यक्त्वकालमंतरम्बृहर्सवोळ् वडाविलकालाव-शेषमादागळुत्कृष्टविदमनेतानुबंधिकषायोदयदिदं सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्यानकालमारावलिप्रमाण-मक्कुं । जयन्यदिनेकसमयमक्कुं । मध्यमसंख्यातविकल्पमक्कुं । एत्तलानुं भव्यतागुणविशेषदिवं सम्यक्तविराधने इल्लविद्वाँडे तद्गुणस्थानस्थानकालं संपूर्णमागृत्तिरल सम्यक्तवप्रकृतियुद्यिसि वेवकसम्यग्दष्टिगळ नाल्कुं गुणस्थानवरितगळप्परः। अथवा मिश्रप्रकृत्यदयदिदमा नाल्वरुं मिश्र-९० रत्पत । मिथ्यात्वकर्मोदयमादुवादोडा नाल्कुं गुणस्थानर्वोत्तगळु मिथ्यादृष्टिगळप्पत । द्वितीयोपशम-सम्यक्तवोळ विशेषमृंटवावृदंबोड उपशमश्रेण्यारोहणात्थं सातिशयाप्रमत्तगुणस्थानवीतिवेदक-सम्यग्दष्टिकरणत्रयपरिणामसामरूर्योदिवमनंतानुर्योघ कषायंगळगे प्रशस्तोपशममिल्लःपुर्वोरदम-प्रजन्तोपशर्माददमयस्तर्गानचेकंगळनुत्कांचिस मेणु विसंधोजिसि केडिसि दर्शनमोहत्रयक्कंतर करण-विवमंतरमं माडि उपशमविधानविवमुपशमिति अनंतरप्रथमसमयबोळ् द्वितीयोपशमसम्यक्त्वमं १५ स्वीकरिसि उपजम श्रेणियं क्रमबिनेश्य मेरियपशांतकवायगणस्यानवीळमंतस्मंहर्सकालमिहिळिवडं क्रमदिवमिळिव अप्रमत्तगुणस्वानमं पोद्दि मध्यजीवं प्रमत्ताप्रमत्तपरावत्तिसहस्रंगळं द्वितीयोपशम

युगपरत्यात्य अप्रमत्तसंयतो भवति । ते त्रयोऽपि तत्प्रांतिप्रयमययमपादि कृत्वा गुगर्सक्रमणिवधानेन मिष्यात्वहव्यं गुगर्सक्रमणभागहारेण अपकृष्यापकृष्य मिष्यात्विप्रश्नस्यवस्त्रमुक्तिकरोण असंस्थातनुगहीनहत्यक्रमेण
अन्तर्महुतं कालं त्रिया कुर्वत्ति । मिष्यात्वस्य मिष्यात्वकरणं तु पूर्वत्त्वित्रमणनाविक्रमावक्षित्रमय्यः।
२० तद्यमत्तस्य प्रमत्ताप्रसत्तपरावृत्तिक्षात्रक्षसंयात् भागतेष्यं तु स्वाप्यस्यं स्थात् । ते अप्रमत्तस्य त्रियाम् ।
त्रम एव तत्सम्यस्वक्वालान्तर्मूत् वयस्ये एक्तमये उत्कृष्येन च वदाविक्रमानेश्रतिषये अनत्तानुवन्यस्यत्यमोदये तात्मादया गवत्ति । अवया ते चत्तारोऽपि यदि भव्यतापृत्रविश्रवेषण सम्यक्ष्यद्वित्रमा म स्युः तदा
तत्काके संपूर्वे बाते सम्यस्वप्रकृत्युवये वेदकसन्यस्यृत्वः वा मिष्प्रकृत्युवये सम्यग्गिष्यारृष्ट्यः वा निष्प्रात्वोदये

सम्यानृष्टियागिवृत्तं माळकुमम्बना केळगे बेशसंयमगुणस्थानमं पौित्त हितोयोपशमसम्यानृष्टियागिवर्क् । स्वया, अस्येतरागुणस्थानमं पीत्तं असंयतसम्यानृष्टियागिवर्क् मध्या, अस्येतरागुणस्थानमं पीत्तं अस्येतराम्यानृष्टियागिवर्क् मध्या, अस्येतरागुणस्थानमं पीत्तं अस्येतराम्यक् । मनतानृबंधिकवायोवयवित्तं हितायोपशमसम्यस्यविद्याकं सासावननुम्येळनं वाचार्य्ययविद्याकं सासावननुम्येळनं वाचार्य्ययविद्याकं सासावननुम्येळनं वाचार्य्ययविद्याकं सासावननुम्येळनं सामावनुम्ययविद्याकं सामावन्ययविद्याकं सामावन्ययविद्याकं सामावन्ययविद्याकं कित्ययविद्याकं कित्ययविद्याकं सामाविद्याकं निर्वायां कि कित्यविद्याकं सामाविद्याकं निर्वायां कि कित्यविद्याकं सामाविद्याकं सामाविद्याविद्याकं सामाविद्याकं सा

अपूर्व्यकरणगुणस्थानं मोदलाँगि उपशांतकषायगुणस्थानपर्यंतमुपशमश्रेणियोळ् नारकुं गुण-स्थानंगळोळ प्रत्येकमुपशमसम्यक्त्वम् क्षायिकसम्यक्त्वम्मेरइं संभवित्ववव् । क्षपकशेणियोळ्

मिध्यादृष्ट्यो भवन्ति । द्वितीयोपवमसम्यक्त्वे विषयः । स कः ? व्यवसम्येण्यारोहृणार्थं सातिस्याप्रमत्त्वेदकः १५ सम्यदृष्टिः करणस्यपरिणामसामध्यति अनन्तानुबन्धिना प्रसस्तोपक्षमं विना अप्रसारतोपक्षमेन अविनिवेकानुकृष्यः वा विसंयोग्यः अपियन्ता दर्शनमोहस्यस्य अन्तरकरणेन अन्तरं कृत्या उपस्वविष्यानेन उपसम्यअनन्तरप्रमम्भान्ये द्वितायोपयसम्यपृष्टिमृत्वा उपसम्यविष्यान्त्रः वात्रान्त्रस्यायं गत्वा अन्तर्वाहृतं निक्षत्वा 
क्रमेण अवतीयं अप्रसत्तुगृत्यानां प्राप्य प्रमत्ताप्रमत्यराकृत्तिस्यक्तिण करोति । वा अयं वैषयंत्रमो मृत्वा 
आस्ते । वा असंवतो मृत्वा आस्ते । वा मरणे देवसंयतः स्यात् वामिश्यकृत्युवयं मिश्यः स्यात् । अनन्तानु २० 
वन्त्यस्यतानायं द्वितायोपयससम्यक्तं विराधयतीस्यायंपके सासादनः स्यात् वा मिष्यालादेशे सिध्यादृष्टिः 
स्यात् द्वित । क्षायिकसम्यक्त्वं तु अस्यतादिचनुपृणस्यानमनुष्याणां असंयतदेशसंयतोपचारसहायतमानृष्येणा

निध्यात्वका उद्य होनेपर मिध्यादृष्टि हो जाते हैं। द्वितीयोपराम सन्यक्त्वमें विशेष कथन हैं। उपराम श्रेणीपर आरोहण करनेके िक्य साविश्य अप्रमत्त्वेदक सम्यादृष्टि तीन करणरूप परिणामोंकी सामध्येसे अनन्तानुबन्यी कपायोंका प्रशास वश्यम के विना अप्रशस्त उपरामके २५ द्वारा नीचेके निषकोंको उत्कर्षणके द्वारा उत्परके निषेकोंमें स्थापित करता है अथवा विसंयोंजन द्वारा अन्य प्रकृतिक्प परिणमाता है। इस तरह उत्पर्म विधानके द्वारा उत्पर्म करता है। अपराम करता है। अपराम करता है। और उद्यान सम्याद्वेद हो। और उपराम करता है। और उपराम क्यान्य कर्षाय तक जाकर वहाँ अन्त्यमुद्द होकर उपराम क्योपर व्यता हुआ अप्रमत ३० गुणस्थानको प्राप्त करके हजारों वार सात्रवेसे छोरे उद्यक्त क्रमें उत्पर्म करता है। अपराम क्यान्य के जाकर वहाँ अन्त्यमुद्द तक ठहरकर क्रमसे उत्पर्म अप्रमत्त ३० गुणस्थानको प्राप्त करके हजारों वार सात्रवेसे छोरेमें और छठेसे सात्रवेसे आता-जाता है। अथवा नीचे उत्पर्कर देशसंयमी या असंयग्री हो जाता है। अथवा मरणकाळ आतेपर असंयत्वेद हो जाता है अथवा मिश्र प्रकृतिक उद्योग सिश्र पुणस्थानवर्ती हो जाता है। जिन आवार्योको मत है कि अन्यनात्वक्षीको उद्य होनेपर द्विरीयोपराम सम्यक्त्वको विराप्त करता है उत्पर्क सिश्याप्त हो स्वर्ग होनेपर द्विरीयोपराम सम्यक्त्वको विराप्त करता है। उत्पर्ण सम्यक्त्वको विराप्त करता है उत्पर्ण सिश्याप्त हो स्वर्ग सिश्याप्त सम्यक्त्वको विराप्त करता है उत्पर्ण सम्यक्त हो हिरास्य हो अथवा सिश्याप्त हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग हो स्वर्ग

१. म जरगलक्कुमर्गालु<sup>°</sup>।

मि । सा। मि। मा बे। प्रांजा वाजा साउ । क्षी। शरीरांगोपांग-२। १। १। १। १। १। १। १। १। १। १।

नासकर्मोबयज्ञनितत्रशरीरवज्ञनिवत्तनोकरमेवगंगाधहणमाहारमें बुदक्कं । विप्रहगितयोळ् सपुवात-केवलिगुणस्थानवोळमयोगिकेवलिगुणस्थानवोळ् सिद्धपरनेष्ठिगळोळं शरीरांगोपांगनासकर्मावय-हिस्तप्पुर्वारदं ''कारणाआवे कार्प्यस्थाप्यभावः एंबी न्यार्थाव्यक्राहारसक्कृतिस्ताहारताहारंगळ् हिस्तप्पृत्विरगुणस्थानवोळरकुमक्कुं । सासावनगुणस्थानवोळससंयतसम्यन्बृष्टिगुणस्थानवोळ संयोग-केविलम्बुराक्षणस्थानवोळसाहारानाहारसेपदुसमक्कृत्रीळव निष्पृणस्थानं मोबलगां ओ नेतृगुण-

च कर्मभूमिवेदकसम्बन्ध् श्रोनामेव केवांळजूनकेवाळ्डवभोगादोगान्ते सन्तप्रकृतिनिरवेशेषवाये भवति । तत्सम्बन्ध्यं सामान्येन एकं, विजेशेन कियालवासारतमीलोगावसवेषकतायिकभेदात् बोबा । तत्र मिध्याइष्टे मिष्यात्वं । सासाय्वे सामान्येन सामान्यक्ष्य । मित्रे सिश्चर्यं । कार्यवासि अप्रमान्येन एवसमवेदकसायिकानि व्यक्तरणाद्युप्त-१० शान्त्वरुवायान्त्रेय वृत्तप्रमुजेशी वा बौरवाभिकवायिक सारक्ष्येत्राव्यवंकरणादिविद्यप्यत्त्वीकं सामिकम्ब ।

नोइन्द्रियावरणस्योपरामः तज्जनित्रनोधमं च संज्ञा सा अस्य अस्तीति संज्ञी । इतरेन्द्रियज्ञानोऽसंजी । तत्र मिच्यादृष्टपादिक्षीणकवायान्तं संज्ञी । असंज्ञी मिच्यादृष्टावेष । सयोगायोगयोनोँइन्द्रियेन्द्रयज्ञानाभावात् संग्यसंज्ञित्यपदेशो तास्ति ।

शरीराङ्गोपाङ्गनामोदयजनितं शरीरवचनचित्तानोकर्मवर्गणाग्रहणमाहारः । विग्रहगतौ प्रतरलोकपूरण-

२० हो जाता है। खायिक सम्यक्त्व तो असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती सनुष्यों के असंयत, हेससंयत या औपचारिक सहातती मानुष्यों को कांस्मृतिक जन्मा वेदक सम्यदृष्टि होते हैं उनके ही केवडी अतकेवडीके चरणों के समीपमें सात प्रकृतियों का पूर्ण क्षय होनेपर होता है। वह सम्यक्त्व सामान्यसे एक है। विशेष प्रभ्यात्व, सासादत, मिल, उपत्रम, वेदक और क्षाधिक के मेदसे छह भेदक्प है। सम्यादृष्टिमें मिण्यात्व होता है। सासादनमें सासादत्व स्थापिक के मेदसे छह भेदक्प है। सम्यादृष्टिमें मिण्यात्व होता है। सासादनमें सासादत्व होते हैं। अपूर्वकृत्या होता है। असंयादसे अप्रमत्त्रपर्यन्त चराम, वेदक और खायिक सम्यवस्व होते हैं। अपूर्वकृत्या हथान्त विश्व वर्षन्त वर्षास्थाओं औष्टिमा कीर खायिक होते हैं। अपूर्वकृत्या हथान्त वर्षाय पर्यन्त वर्षाय की होता है। होता है।

नोइन्द्रियावरणके खयोपशम और उससे होनेवाले जानको संक्षा कहते हैं। वह जिसके हो वह संबी है। जो मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोसे ही जानता है वह असंबी है। प्रिण्या-२० दृष्टिसे केकर खीणकथाय पर्यन्त संबी होता है। असंबी मिन्यावृष्टि गुणस्थानमें ही होता है। संयोगी और अयोगी मनसे नहीं जानते इससे न वह संबी कहें जाते हैं और न असंबी।

१. म<sup>°</sup>स्थानादि ऑभस् ।

20

स्वानंगळोळं आहारमो वैयक्कुं । वयोगिकेविक्षभट्टारकरोळं गुणस्यानातीतरप्प सिद्धपरमेष्टिगळो-ळमताहारमेयक्कुं:—

मि। सा। मि। बाबे। घा बाबा बाबा पाउ । क्षीः सावासि २६२। १।२।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।१।

वनंतरं गुणस्थानंगळोळपयोगमं पेळवपं :---

दोण्हं पंच य छन्चेन दोसु मिस्सम्मि होति वामिस्सा । सचुनजोगा सत्तसु दो चेन जिणे य सिद्धे य ॥७०५॥

ह्नयोः पंच च वट् चैव ह्नयोः मित्रे भवंति व्यामिष्याः । सप्तोपयोगाः सप्तसु हावेव जिनयोः सिद्धे च ॥

गुणपय्यंबबद्वतुप्रहणव्यापारमुपयोगमे बुबकं । ज्ञानमं बस्तु पुट्टिसुबल्तुमंते पेळल्यट्टुदु । स्वहेतुजनितोप्यस्थः परिच्छेद्यः स्वतो यथा । तथा ज्ञानं स्वहेत्वर्यं परिच्छेद्यासम्बं स्वतः ॥

'नात्यांलोको कारण परिच्छेद्धत्वात्तमोवत' । [परी० वु०] एविंतु अंतरपुपयोगं ज्ञानोपयोग-मं इं दर्शनोपयोगमं इं द्विविधमण्डुमिल्ल कुमति कुश्रुत विभंग भितश्रुताविधमनःपर्ध्यकेष्ठज्ञान-मं इं ज्ञानोपयोगमं द्वे तरनवण्यं । बश्रुरखसुरविष्केष्ठव्यश्रैनमं इं दर्शनोपयोगं नाल्कु तरनण्यं । निध्यादृष्टिगुणस्थानदोळ् कुमतिकुश्रुतविभंगमं व मूर्व ज्ञानोपयोगंगळ्ं खसुरखसुईशैनमं बेरड् दर्शनोपयोगंगळ्षितु अध्युपुपयोगंगज्ञपुत्रु । सासावनगुणस्थानदोळसंते अध्युपुपयोगंगळपुत्रु । १५ भिश्रगुणस्थानदोळ् मतिश्रुताविध्यसुरखसुरविधगळ बार मिश्रोपयोगंगळपुत्रु । असंयतसम्यवृष्टि-

सयोगे अयोगे सिद्धे च अनाहार. । तेन मिष्यादृष्टिसासादनासंयतसंयोगेषु तौ दौ घोषनवस्वाहारः । अयोगि-सिद्धे वा अनाहारः ॥७०४॥ गणस्वानेष उपयोगनाह—

गुणपर्ययबद्वस्तु तद्ग्रहणव्याभार उपयोगः । ज्ञानं न वस्तृत्यं तथा चीक्तं-

स्बहेतुजनितोऽप्यर्थः परिञ्छेतः स्वतो यदा । तथा जानं स्वहेतत्थं परिञ्छेदात्मकं स्वतः ॥१॥

"नार्याकोको कारणं परिच्छेजवात् तमोबत् इति"। स चोपयोगः झानदर्जनमेदादृदेषा । तत्र ज्ञानोपयोगः-कुमतिकृत्रतविभंगमिकश्रताविभागः-पर्ययकेबक्जानभेदादृष्ट्या । दर्शनोपयोगः चलुरिचसुरविध-

शरीर और अंगोपांग नामकर्मसे उत्पन्न शरीर बचन और सनके योग्य नोकर्म वर्गणाओं के प्रहणको आहार कहते हैं। विश्वहगतिमें प्रतर और लोकपूरण समुद्वात सहित सयोगीमें, २५ अयोगों और सिद्ध अनाहारक है। अतः मिष्यादृष्टि, सासादन, असंबत और सयोगकेवलीमें प्रतर लोकपुरणवाले अनाहारक हैं। श्रेष नौ गुणस्थानों में आहार है। अयोगकेवली और सिद्ध अनाहारक हैं। श्रेष नौ गुणस्थानों में आहार है। अयोगकेवली और सिद्ध अनाहारक हैं। श्रेष

गणस्थानोंमें उपयोग कहते हैं-

गुणपर्यायसे जो जुक्त है वह बस्तु है। उसको प्रहण करनेरूप व्यापारका नाम उपयोग ३० है। ज्ञान बस्तुसे उत्पन्न नहीं होता। कहा है—जैसे अर्थ अपने कारणसे उत्पन्न होता है, आप रवतः ही ज्ञानका विषय होनेके योग्य होता है। उसी प्रकार क्षान अपने कारणसे उत्पन्न होता है और स्वरः अर्थको जाननेरूप होता है। और कहा है—अर्थ और प्रकाश झानके कारण नहीं

30

षुणस्थानतोळ् मतिभूताविक्तानंगळ्ं चलुरचलुरविष्वर्शनंगळूमितारनुष्योगंगळपुत्र । वेशसंयत-गृणस्थानतोळससंयतंगे पेळ्वंतारनुष्योगंगळपुत्र । प्रसत्तृगृणस्थानवोळ् मतिश्रुताविष्यतःप्रस्थान सानंगळं चलुरविष्ठवर्शविष्वर्शनपूष्त्रप्योगसप्रक्रपुत्रमुक्काते चप्रसत्तगुणस्थानाविक्षाणकथायपर्यतं प्रयोकपुष्योगसप्रक्रमम् । सर्वापिकेविक्रमहत्त्रपत्रगृणस्थानवोळ् मयोगिकेविक्रमहत्त्रपत्रमुणस्थान-वोळं सिद्धपरमित्रिगळोळ केवक्रमानोपयोगमु केवलव्यनीपयोगमुभेरब् प्रपाससंभविषयं :—

मि। सा। मि। जाबे। प्राजा जाजा साउ । सो। साज। सि। ५। ५। ६। ६। ६। ७। ७। ७। ७। ७। ७। २। २।

दंतु भगवदहैत्परमेरवरचारुवरणार्गवदद्वंद्ववानंदितपुष्यपुंजायमानक्षीमद्वायराजगृहभूमंड-कावाय्यमहाबादवादोक्वररायवाचित्तामहत्तकर्णद्वरुक्जनकर्जाणक्षीमद्वभयसूरिसिद्धांतचकर्वातः – श्रीयादपंकजरजोर्रजितलक्षादपद्दं श्रीमत्केशवण्यविरचितमयः गोम्मदारारकण्यादकवृत्तिजोवतत्व-प्रवीपक्षयोक अधिवेशनंकोळ विज्ञातम्बरुणाधिकारं प्रक्रियतमाय्यतः।

१० कैवलदर्शनभेदाच्यतुर्था । तत्र मिध्यादृष्टिसासादनयोः कुमतिकुश्रुतिभगक्षात्रयतुर्थानाक्याः यञ्च । मिश्रे मिश्रुतात्रपिज्ञानवसुर्वश्राक्याः पञ्च । मिश्रे मिश्रुतात्रपिज्ञानवसुरवसुर्वशिवस्थाः मिश्राः पद् । ससंयत्रदेशसंयत्योः त एव यद्मिश्राः । प्रमत्ताविक्षीणकवायाःतेषु त एव मनःपर्ययेण सह सस । सयोगे वयोगे सिद्धे च केवलज्ञानदर्शनाक्यो हो ॥७०५॥

इत्याचार्यश्रीनेमि वन्द्रसिद्धान्तचक्रविति रचितायाः योम्मटसारापरनामपञ्चसंग्रहवृतौ जीवतत्वत्रदीपिका-ख्याया जीवकाण्टै विशक्तिप्ररूपणासु ओघादेशयोविशक्तिप्ररूपणानिरूपणानामै हविशोऽभिकारः ॥२१॥

१५ हैं क्योंकि वे क्लंय हूँ जैसे अन्यकार ज्ञानका कारण नहीं है। वह वपयोग ज्ञान और दर्शनके भेदसे दो प्रकार है। उनमें ज्ञानोपयोग कुमति, कुल्त, विभंग, मित, अुत, अविध, मन:पयंय और केवक्कानके भेदसे आठ प्रकारका है। दर्शनोपयोग चुस, अवध, अविध और केवक्दर्शनके भेदसे चार प्रकारका है। सिध्यावृष्टि और सावानमें कुमति, कुल्त, विभंगज्ञान और व्युक्तांत, अचक्षद्वरान ये पांच वपयोग होते हैं। मित्र गुणस्थानमें, मित, जूत, अवधिज्ञान कुल और चक्षु, अचक्षु अवधिद्वान वे छह सिखे हुए सम्यक्षिययावकर होते हैं। असंयत और देशसंयतमें वे ही छह उपयोग सम्यक्त्य होते हैं। प्रमत्ते स्रीणक्षाय प्यन्त वे हो मतः-प्यक्त साव प्रयोग होते हैं। प्रमत्ते स्रीणक्षाय प्यन्त वे हो मतः-प्रयोक साथ मिळकर साव उपयोग होते हैं। स्योगो अयोगो, और सिद्धोंमें केवळ्ज्ञान और केवळ्डांन वो उपयोग होते हैं। अप्तत्ते अयोगो, और सिद्धोंमें केवळ्ज्ञान और केवळ्डांन वो उपयोग होते हैं। अप्ति अप्ति क्लंप केवळ्डांन वो उपयोग होते हैं। अप्तत्ते अप्ति क्लंप केवळ्डांन वो उपयोग होते हैं। अप्तत्ते क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप होते हैं। अप्तत्ते अप्ति क्लंप केवळ्डांन और केवळ्डांन क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन क्लंप केवळ्डांन क्लंप केवळ्डांन और केवळ्डांन और केवळ्डांन क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप केवळ्डांन क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क्लंप क

इस प्रकार आचार्य भी नेत्रिकन्द्र विरक्षित गोम्मदसार अपर नाम पंचसंग्रहकी सगवान् आईन्त देव परसेहराके सुन्दर चरणकसर्वोक्षे बन्द्रनासे ग्रास प्रपथके पुंतस्कर राज्याद सगदकावार्य महावादी भी समयनन्दी सिद्धान्य चक्रवर्तिक वरणकमर्जीको पूक्ति सीमित कळाटवाके श्री केशवर्षार्थि हारा रचित्र गोम्मदसार कर्णाट्वीच श्रीकराय ग्रदीपिकाको सनुसारिणी संस्कृतदीका तथा हसको सनुसारिणी पं. टोडरसकरचित सम्मद्यानच्यित्रका नासक आचाटीकाकी सनुसारिणी हिन्दी भाषा टीकाम वोषकाच्यकी सीस ग्रहरणार्थीमें स्वीवाहसारागा

#### श्चालापाधिकारः ॥२२॥

अनंतरमालापाधिकारमं पेळलुपक्षमिलुत्तमिष्ठदेवतानमस्कारस्थपरममंगलमनंगोक्तरि सुत्तं गुणस्थानदोळं मारगंणास्थानदोळं विकातिभेदेगळगे प्राग्योजितगळगाळापत्रयमं पेळवपेन दाचार्यं प्रतिजेतं साडिवरं:—

> गोदमथेरं पणमिय ओघादेसेसु नीसमेदाणं । जोजणिकाणालावं भोच्छामि जहाकमं सुणुह ॥७०६॥

गौतमस्यविरं प्रणम्य क्षोघावेद्दोषु विद्यतिभेवानां । योजितानामालापं वक्ष्यामि यथाक्रमं श्रुणृत ॥

विजिष्टा गोर्गुमिग्गीतमा अष्टमगुण्बो सा स्थविर। नित्या यस्य सिद्धयरमेष्टिसमूहस्य स्र गौतमस्यविर: गौतमस्यविर: गौतमस्यविर एव गौतमस्यविरस्तं। अथवा गौतमा गौतमस्यामी स्थविरा गौतमस्यविर: शोदीरव्यक्षेत्रान्त्रस्य स्थविरो यथ्या गौतमा गौतमस्यामी स्थविरा यथ्या विजिष्टा गौवांणी गौतम् स्थविरा यथ्या ते विजिष्टा गौवांणी गौतम् स्यव्यक्षेत्रस्य गौतमस्यविर: गौतमस्यामी तं प्रणम्येत्यत्थः। सिद्धयरमेष्टिसमूहमं शोवीरवर्द्धमानस्यामियुमं नेणु गौतमगणयरस्यामियुमं नमस्वारमं साडि गृणस्थानसार्गणस्थानंगळोळु मृतं योजिसत्यष्टु विज्ञातिप्रकारगळात्यमं समाग्ययर्थ्यात्रम्यं विज्ञयः स्थितिस्य समाग्ययर्थ्यात्रम्यं विज्ञयः सिद्धिरं। अवेति स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थितिः स्थिति स्थितिः स्थितिः स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति स्योति स्थिति नेमि धर्मरचे नेमि पूज्यं सर्वनरामरैः । बहिरन्तःश्चियोपेतं जिनेन्दं तच्छिये श्चये ॥२२॥

बाहरन्तात्रयापत जिनन्द ताच्य्रय त्रय गरर अथालापाधिकार स्वेष्टदेवतानमस्कारपूर्वकं वक्तु प्रतिजानीते—

अपने इष्टदेवको नमस्कारपूर्वक आलापाधिकारको कहनेकी प्रतिक्का करते हैं— विशिष्ट 'गी' अर्थीत् भूमि गोतमा अर्थात् आठवी पृथ्वी वह जिसकी स्थविर अर्थात् नित्य है वह २५ गोतमस्थिर अर्थात् नित्य है वह २५ गोतमस्थिर अर्थात् सिद्ध समूह। अथवा गौतम स्वामी जिसके गणधर हैं वे वर्धमान स्वामी, अथवा जिसको गौ अर्थात् वाणी विशिष्ट है उन गौतमस्थिवरको नमस्कार करके गुणस्थान और मार्गणास्थानोंमें पूर्वयोजित बीस प्रकारके आलापोंको यथाकम कहुँगा॥७०६॥

१. म<sup>°</sup>र्वाणी यस्यासौ गौतमः । गौतम एव गौतमः स चासौ ।

ओषे चोइसठाणे सिद्धे वीसदिविद्दाणमालावा । वेदकसायविभिण्णे अणियङ्गीपंचमागे य ॥७०७॥

बोधे चतुर्द्रशस्थाने सिद्धे विश्वतिविधानमालापाः । वेदकवायविभिन्नेऽनिवृत्तिपंच-भागेष च ॥

गुणस्थानबोळं बनुहंशमार्ग्गणास्थानबोळं प्रसिद्धबोळ् विद्यातिषिषंगळप गुणसोवेरपादि-गळने सामान्यं पर्व्यातमपर्व्याप्तमे ब मुस्तेरवाळापंगळपुत्रु । वेदकवायंगळिवं भेदमनुळ्ळ अनि-वृत्तिकरणगृणस्थानपंबभागेगळोळं पृथगाळापंगळपुत्रेकं बोडे अनिवृत्तिकरणपंचभागेगळोळ् सवेदावेदावि विद्योषंगळेटपुर्विरंदं ।

अनंतरं गणस्थानंगळोळ् आळापमं पेळवपं :---

ओषेमिच्छदुगैवि य अयद्यमत्ते सजोगठाणस्मि ।

तिण्णेव य आलाता ससेसिक्को हवे णियमा ॥७०८॥

कोचे मिष्यादृष्टिहिकेपि च असंयते प्रश्तत्ते सयोगस्थाने । त्रय एवाळापाः दोषेठवेको अवेन्नियमात् ।।

शुणस्थानंगळोळ् मिष्यादृष्टिसासावनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानद्वयदोळं असंयतसम्यग्दृष्टिगुण-१५ स्थानदोळं प्रमत्तसंयतगुणस्थानदोळं सयोगकेविकभट्टारकगुणस्थानदोळुं प्रत्येकं सामान्यं पर्य्योगा-पर्य्याप्तमं व मूरु माळापंगळपुतु । शेवनवगुणस्थानंगळोळु पर्य्याप्ताळापमो देयककुं :—

अनंतरमीयत्थंमने विशवं माडिवपं :---

गुणस्थाने चतुर्दशनार्गजास्त्राने च प्रसिद्धं विश्वतिरिचाना गुणकीवरेयादीना सामान्यपर्यासाययीसस्त्रयः

बालापा प्रवन्ति । तथा बेदकवायविभिन्नेषु अनिवृत्तिकरणगञ्जभागेषु अपि पृयक्षृष्यभवन्ति ॥५०७॥ तत्र
२० गणस्यानेष्वाह—

गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टिसासादनयोः असंयते प्रमत्ते स्योगे च प्रत्येकं त्रयोगे आलागा भवन्ति । शेषनवगुणस्थानेषु एकं पर्यामालाप एवं नियमेन ॥७०८॥ अमुमेवार्थं विश्वदयत्ति—

प्रसिद्ध गुणस्थान और चौदह मार्गणास्थानमें 'गुणजीवा' इत्यादि बीस पुरूपणाजींके सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त ये तीन आलाप होते हैं। तथा वेद और कवायसे भेदरूप हुए २५ अनिवृत्तिकरणके पाँच मार्गोमें भी आलाप प्रयक्ष्यक् होते हैं।।ऽ०ऽ।।

गुणस्थानोंमें आछाप कहते हैं-

गुणस्थानों में से मिध्यादृष्टि, सासादन, असंयत, प्रमत्त और सयोगी में से प्रत्येक में तीनों ही अळाप होते हैं, शेष नौ गुणस्थानों में एक पर्याप्त आळाप ही नियमसे होता है। 100011

Ba १. म सेसेसेक्को ।

### सामण्णं पञ्जत्तमपञ्जलं चेदि तिण्णि जालावा । द्वियप्पमपञ्जतं लद्धो णिञ्चत्तमं चेदि ॥७०९॥

सासात्यपद्यांममपद्यांमं चेति त्रय एवालापाः । द्विकाल्पमपद्यांमं लब्धिन्वतृतिहचेति ॥ सामात्यमं बुं पद्यांममं वृत्तपद्यांममं वितु आळापंगळु मूरपुर्वाल्ळ आपद्यांमाळापं लब्ध्य-पद्यांमं निवृत्यपद्यांप्यमेंवितु द्विकिल्पमस्यः ।

दुविहंपि अपन्जत्तं ओघे मिच्छेव होदि णियमेण ।

सासण अयदपमचे णिन्बत्ति अपुण्णमं 'होदि ॥७१०॥ द्विविधमप्यपर्वामं ओधे मिन्याहष्टाबेव भवति नियमेन । सासाबनासंवतप्रमत्ते निबुत्य-

हित्वयमप्यप्याम आधा सम्याहच्यावव भवात ानयमन् । सासावनास्यतप्रभत्ता । नवृत्य-पर्याम भवेति ।। हिप्रकारमनृत्रळ्ळपर्य्यामं ओघवोळ सामान्यवोळ मिथ्यावृष्टियोळेय<del>क</del>्क नियमविवं ।

द्विप्रकारम्बनुळ्ळप्ययोति जीषवीक् सामान्यवीक् सिष्यावृष्टियोळयम्बु नियमदिवं । सासावनसम्ययदृष्टिगुणस्थानबोळनसंयतसम्ययदृष्टिगुणस्थानबोळं प्रमत्तसंयतगुणस्थान-बोळमी मुर्च गुणस्थानमळोळ नियमविवं निवृत्यपस्यानियेनम्बं ।

जीगं पिंड जीगिजिणे होदि हु णियमा अपुण्णगत्तं तु ।

अवसेसणबद्धाणे पजत्तालावगी एकको ॥७११॥

योगं प्रति योगिजिने भवति खलु नियमावपूर्णंकत्वं तु । अवशेषं नवस्थाने पर्व्याप्तालापक १५ एकः ।।

योगमं कुरत् सयोगिकेवलिभट्टारकजिननोञ्च खलु ग्कुटमागि अपूर्णकत्वमपर्ध्याप्रकत्व-मक्कुं। तु मत्ते अवशेष नवगुणस्थानंगञ्जोञ्च पर्ध्याप्ताञ्चापमो वैयक्कुं।

अनंतरं चतुर्देश मार्ग्गणास्यानंगळोळालापमं पेळलुपक्रमिसि मोबलोळु गतिमार्ग्गणेयोळु पेळवर्पः—

ते आलापाः सामान्यः पर्याप्तः अपयोप्तश्चिति त्रयो भवन्ति । तत्रापर्याप्तालापः लब्ध्यपर्याप्तः निर्वृत्यपर्याप्तक्वेति द्विविधो भवति ॥७०९॥

म द्विविधोऽपि अपर्यातालापः सामान्यमिष्यादृष्टावेव भवति नियमेन । सासादनासंयतप्रमत्तेषु नियमेन निर्वत्वपर्याप्तालाप एव भवति ॥७१०॥

योगमाश्रित्यैव सर्योगिजिने नियमेन खलु अपर्याप्तकत्वं भवति । तु-पुनः अवशेषनवगुणस्थानेषु एकः २५ पर्याप्तालापः ॥७११॥ अय शतुर्दशमार्गणास्यानेषु आह—

इसी अर्थको स्पष्ट करते हैं-

वे आलाप सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त इस तरह तीन हैं। उसमें-से अपर्याप्त आलापके

भेद दो हैं—उब्ब्यपर्याप्त और निर्कृत्यपर्याप्त ॥ १००९॥ बह दोनों ही प्रकारका अपर्याप्त आखाप नियमसे सामान्य मिध्यादृष्टिमें ही होता ३०

है। सासादन, असंयत और प्रमत्तमें नियमसे निर्दृत्यपर्याप्त आञाप ही होता है।।ऽ१०।। स्योगी जिनमें नियमसे योगको अपेक्षा हो अपर्याप्त आञाप होता है। शेष नौ गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त आञाप हो होता है।।ऽ११॥

चीदह मार्गणास्थानोंमें कहते हैं-

१. स चेदि। २. स चेति।

# सत्तर्ण्डं पुढवीणं ओषेमिच्छे य तिण्णि आसावा । पढमाविरदेवि तहा सेसाणं पुण्णमासावो ।।७१२।।

सप्तानां पृथ्वोनामोघे सामान्ये मिथ्यावृष्टौ च त्रय आळापाः । प्रथमाविरतेऽपि तथा शेवाणां

पूर्णालापः ॥

20

सामान्यविष्ठं समयुष्यिषाळ साधारणिनध्यावृष्टियोळु मुक्ताळापंगळपुषु । प्रयमपृष्यिय अविरतसम्यन्वृष्टियोळमंते मुराळापंगळपुषुवेके दोडे प्रयमनरकमं बढायुष्यनप्प वेदकसम्यन्वृष्टियुं क्षायिकसम्यन्वृष्टियुं पुग्रुमुमपुर्विर्दे होवागं प्रयमपृष्टिय सासादनिमञ्चागं द्वितीयादि पृष्टिकगळ सासावनिमशासेयतायं युं पर्यामाळापमो वेयक्कुं। उळिवारं नरकंगळोळु सम्यन्वृष्टि पुगतं बुदस्यं।

> तिरियचउनकाणीचे मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णेव । जनरि य जीजिजि अयदे पुण्णो सेसेनि पुण्णो ह ।।७१३॥

तिरङ्कां चतुःणांमोघे निष्यावृष्टिद्विके बविरते च त्रय एव । विशेषोऽस्ति योनिमत्यसंयते पुण्णः शेषेपि पुणंस्तु ॥

तिर्ध्यमतियोज् पंचगुणस्थानगळोज् सामान्यतिय्यंचकाळा पंचीवयत्त्रियीचकाळगं वर्णात्व-तिर्ध्यचकाळयं योनिमतितिर्ध्यंचकाळयं हेतु नास्कृ तेरव तिर्ध्यंचकाळयं साधारणाँदवं मिण्याहोस्ट-१५ गुणस्थानबोळ सासावतगुणस्थानबोळमसंयतसम्यगृहित्युणस्थानबोळ प्रत्येकं मुरुसाळायंगळपुर्वाल्ल विषेणपुर्वटाचुवं योनिमतियसंयतगुणस्थानबोळ् पर्ध्याप्तारायमयस्कृषेकं बोडे बद्धतिर्ध्याप्युष्य-स्पा सम्यगृहित्याळ् योनिमतियस्य वंदरमाणि पुद्दरप्युवीरंवं बोचमिष्यवेदास्यतगुणस्थानद्वयदोळ् पर्ध्याप्ताळपर्येयन्तुः :--

नरकारती सामान्येन सप्तपृष्टतीमिष्यादृष्टी त्रयः बाकायाः स्युः। तथा प्रथमपृष्ट्यविदरतिर्धि तय २० बालायाः स्युः। बद्धनरकायुर्वेदकवायिकसम्यय्ष्ट्रध्योस्तत्रीत्पत्तिसंभवात् शेषपृष्ट्यविदरतानामेकः पर्यासालाप एव सम्यर्ष्ट्रप्टेस्तत्रानुरुपत्तेः।।७१२॥

तिर्वस्थातौ पञ्चगुणस्थानेषु सामान्यपञ्चन्द्रियपर्याप्तयोनिमस्तिरस्य खतुणौ साधारणेन मिथ्यावृष्टि-सासादनासंवरोषु प्रत्येकं त्रय बालापा भवन्ति । तत्रायं विशेष:—योगिमस्संयते पर्यासालाप एव । वद्धापुरुरु-स्थापि सम्यावृष्टि: स्त्रीवण्डयोरनुत्पत्ते: । तु-पुनः शेविनश्रदेशसंयतयोरपि पर्यासालाप एव ॥७१३॥

नरकगतिमें सामान्यसे सातो पृथ्वीके मिष्यादृष्टियें तीनों आलाप होते हैं। तथा प्रथम पृथ्वीमें अविरतमें भी तीनों आलाप होते हैं क्योंकि जिन्होंने पहले नरकायुका बन्ध किया है वे वेदक सम्बग्दृष्टि और शायिक सम्बग्दृष्टि प्रथम नरकमें ही चरका होते हैं। शेष पृथिवियोंने अविरतीके एक पर्याप्त आलाप ही होता है क्योंकि सम्यग्दृष्टि मरकर चनमें जन्म नहीं लेता ॥७१२॥

तिर्यंचगितमें पांच गुणस्थानोंमें सामान्यितर्यंच, पंचेन्द्रबितर्यंच, पर्याप्तितर्यंच और योनिमतीतिर्यंच इन चारोंके सामान्यसे मिण्यादृष्टि, सासादन और असंवत गुणस्थानोंमें से प्रत्येकमें तीन आलाप होते हैं। किन्तु इतना विशेष है कि असंवतमें योनिमतीतिर्यंचमें पर्याप्त आलाप ही होता है; क्योंकि जिसने परमवकी आयुका बन्ध किया है वह सम्ययदृष्टि

## तेरिच्छियलद्धियपज्जचे एक्को अपुष्ण आलावो । मृलोघं मणुसतिये मणुसिणि अयदम्मि पञ्जचो ॥७१४॥

तिर्ध्यंग्लब्ध्यपर्ध्याप्ते एकोऽपूर्णालायः मूलीघो मनुष्यत्रये मानुष्यतंपते ।पर्याप्तः ॥

तिर्ध्यक्षकक्ष्यप्रधानिमं व्यवस्यानाः व्यवस्य । मनुष्यगतियोज्यविनात्कुं गुणस्यानंगकोळ् सामान्यममुष्यपर्ध्यात्ममुष्ययोनिमतिमनुष्यमेंबी मनुष्यमय प्रत्येकं पविनात्कुं प्रविनात्कुं प् गुणस्थानंगकोळ् प्रुपेज्वाळापं मूलोषमेयक्कुमादोढं योनिमरयसंयतसम्य गृष्टिगुणस्थानदोळ पर्ध्याता-ठापमेयक्कुमेकं दोडं कारणं मुन्नं तिर्ध्यगतियोळ् फेल्ड्रवेयक्कुं। मत्तो द्रु विशेषपुरवादुदे दोडं असंयतयोनिमतितिर्ध्यव्यवस्यसंयतयोनिमतिमानुष्यं प्रयमोपशासवेदकसायिकसम्यादृष्टियाळ्मो-ळरप्यति । भुज्यमानपर्ध्यातोळापमेयक्कुं। योनिमतिमनुष्यक्शळ्यु गुणस्थानंगळेयप्युवरिदयुप-शामवेष्यवतरणदोळमा द्वितीयोपशाससम्यक्त्यसंभवमिल्ल एकं दोडवग्गं अध्यारोहणमे घटिसद- १० प्रुवरितं।

> मणुसिणि पमत्तविरदे आहारदुगं तु णरिथ णियमेण । अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भूदगदिमासेज्ज ॥७१५॥

मानुषि प्रमत्तविरते जाहारद्वयं नास्ति तुं नियमेन । जपगतवेदायां मानुष्यां संज्ञा भुतगतिमाश्रित्य ॥

तिर्यन्त्रक्रयप्यांत्वके एकः अथ्यांतालाप एव । अनुष्यगतौ सामान्यपर्यातवोनिमन्मनुष्येषु प्रत्येकं चतुर्वरागुण्यानेषु गुणस्यानवत् मूलीयः स्वात् तथापि योनिमस्त्येयते त्यांतालाप एव । कारणं प्रामुक्तमेव । पुनरमं विशेषः—असंवत्तैरवच्यां प्रयमोप्यामवेदकतायिकः-व्याय्वर्यः अस्यत्यानुष्यां प्रयमोपयामवेदकतायिकः-व्याय्वर्यः व संभवति तथापि एको गुण्यमानपर्यात्वालाप एव । योनिमतीना पञ्चगुणस्यानादुपरि गमना-संभवत् द्वितीयोपयामयम्यस्य त्राति ॥।१४॥

की और नपुंसकोंमें उत्पन्न नहीं होता। तथा शेष भित्र और देश संयत गुणस्थानोंमें भी एक पर्याप्त आळाप ही होता है ॥७१३॥

तियंच उन्ध्यपर्याप्तकमें एक अपयोग्न आलाप ही होता है। मतुष्यपतिमें सामान्य, पर्याग्न और योनिमन मतुष्योमें से प्रत्येकमें चीवह गुणस्थानों गुणस्थानवत् जानना। फिर मो योनिमन मतुष्यके असंयत गुणस्थानवें प्रत्येकमें पर पर्योग्न आलाण हो होता है। कारण पहले २५ कहा ही है। पुनः हतना विशेष और है कि असंयत गुणस्थानमें तिर्यंचीके प्रभापशम और वेदक तो ही सन्यवस्य होते हैं। और मातुषीके प्रथमोपशम और वेदक तथा खायिक तीन सम्यवस्य होते हैं। यथापि एक गुल्यमान पर्योग्न आलाण ही है। योनिमती पंचम गुण स्थानसे उत्तर नहीं जाती इसलिए खड़ है दितीयोपशम सम्यवस्य नहीं होता।।०५४॥

१. म<sup>8</sup>साकापमेयनकुमुपशमश्रेण्यवतरणदोलु द्वितीयोपशमसम्यन्दवं योनिमतिगळस्यु गुणस्यानं गलेयप्यूदरिदमा ३० द्वितीयोपशमसम्<del>यस्वर्धभवसित्ल</del>ः।

> णरलद्धि अपन्जत्ते एक्को दु अपुण्णगो दु आलावो । लेस्सामेदविभिण्णा सत्तवियप्पा सरद्वाणा ॥७१६॥

नरलब्ध्यपर्ध्याप्ते एकस्त्व १ र्णालापः । लेड्याभेदविभिन्नानि सप्तविकल्पानि सुरस्यानानि ॥

दृष्यपृश्यभावस्त्रीरूपे प्रमत्तिषरते आहारकतदञ्जोपाञ्जनामोदयो नियमेन नास्ति । तुष्यव्यात् अपुभ-१५ वेदोदये मनःपर्यवपरिहारविश्वद्वो अपि न । भावमानृष्या चतुर्दयगुणस्थानानि, दृष्यमानृष्या गञ्चविति जातव्यं । अध्यत्यवेदानिवृत्तिकरप्यमानृष्या कार्यरहित्वपुनसंज्ञा भूतवृत्वंगतिन्यस्यमान्त्रिस्य भवति । द्वितीयोपश्चमसम्यक्त मनःपर्ययक्षानिनि स्थात् । न बाह्यरुक्तिश्वास्त्रेनापि परिहारविशुद्धौ विश्वद्वर्षेत्राना तस्यमस्यादंभवात् तस्यस्यस्यस्य तु ताववृत्ताके अवन्यमान्त् । अत्यन्ततसंयमस्य वयसमर्थापमारोद्धमपि दर्धनमोहोपशमानावाष्ट्य तद्वद्वसंत्रोगाषटनात् ॥॥१५॥

२० द्रव्यसे पुरुष और भावसे क्षीरूप प्रमत्त विरतमें आहारक हारीर और आहारक अंगोपागका वदय नियमसे नहीं होता। 'तु' ज़ब्दसे अगुभ वेद क्षो और नपुंतकके वदयमें मनःप्रयंग्रह्मान और परिहारविशुद्धि संयम भी नहीं होते। भावमानुषोके चौरह गुणस्थान होते हैं और द्रव्यमानुषीके चौरह गुणस्थान होते हैं और द्रव्यमानुषीके चौरह हो जानना। वेद रहित अनिवृत्तिकरणमें मानुषोके कांग रहित मैशुन संह्या मृतपूर्वगति न्यावको अध्या कही है आर्थात वेदरहित होनेसे एहले मैशुन संत्रा थी इस अपेक्षा कही है। द्वितीयोपज्ञम सम्यक्त और मनःप्रयंग्रह्मान जो आहारक ऋदिको प्राप्त हैं अथवा परिहार विशुद्धि संयमवाने हैं वनके नहीं होते। क्योंकि तीस वर्षको अवस्था हुए बिना परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता और प्रथमोपज्ञम द्वर्तने काल तक रहता नहीं है तथा परिहारविशुद्धि संयमको त्यागे विना वपज्ञम श्रीणपर आरोहण भी नहीं होता और दर्शन मोहका वपज्ञम भी नहीं होता और दर्शन मोहका वपज्ञम भी नहीं होता और दर्शन मोहका वपज्ञम भी नहीं होता और दर्शन मोहका वपज्ञम भी नहीं होता और स्थान

१. म सुबुदल्ताबुदोंदु परि<sup>°</sup>। २. म <sup>°</sup>योलेरजन्तं संयोगमिल्लप्पुदरिदं ।

२५

मनुष्यलब्ध्यप्यमिकनोळु अपूर्णालापमो दे यक्कुं । लेड्येगळिटं माडल्पट्ट भेदंगळिटं-विभिन्नंगळप देवक्कंळ स्थानंगळ सप्तविकल्पंगळप्पूत्र । अदंतेरोडे :---

> तिष्हं दोष्हं दोष्हं छण्हं दोष्हं च तेरसण्हं च। एसो य चोद्दसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं।।

त्रयाणां द्वयोद्वंयोः वर्ण्णां द्वयोश्य त्रयोदशानां इतश्चतुर्दृशानां लेश्याः सवनाविदेवानां ॥ सवनत्रयदेवकरूंजां सीधम्मॅआनकरपज्ञां सातत्कुमारमाहेंद्रकरपज्ञागं अनुसादान्तरलातव-कापिष्ट्युक्रमहाशुक्रवदकरपञ्जागं शतारसहस्रारकरपद्वयज्ञगं आनतप्राणतारणाच्युतकरपनवप्रेवे-यककरपातीतस्रागं अलिलतं सेकण अनुदिशानुसारचनुर्दृशविमानसंभूतगर्गोमतु सप्तस्थानंगळ देव-कंकळो लेश्यगळ्येळस्पट्टप्पु ॥

तेऊ तेऊ तह तेऊ पम्मपम्मा य पम्मसुक्का य । सुक्का य परमसुक्का लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥

तेजस्तेजस्तवा तेजः पर्ये पदां च पदाशुक्ले च । शुक्ला च परमशुक्ला लेश्या भवनाविः वैवानां ॥

पुंचेन्द्रय सप्तस्थानंगळोळ् यथासंस्थामांग भवनत्रयाविस्थानंगलोळ् तेजोलेद्रयेयज्ञघन्यांचामुं तेजोलेद्रयेयमध्यमांचामुं तेजोलेद्रयेय जल्कष्टांचामुं पद्मलेद्रयेय जचन्यांचामें रहुं पद्मलेद्रयेय मध्य- १५ मांचामुं पद्मलेद्रयेय उत्कृष्टांचामुं गुरुकलेद्रयेय जचन्यांचामुमेरहुं शुक्ललेद्रयेय मध्यमांचामुं शुक्लले-द्रयेयुक्कष्टांचामुं भवनत्रयाविदेवक्कांळ लेद्रयेगळण्यु ॥

सब्बसुराणं ओघे मिच्छदुगे अविरदेय तिण्णेव ।

णवरि य भवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे पुण्णो ॥७१७॥

सञ्बंधुराणाभोधे मिध्यादुष्टिद्वये अविरते च त्रय एव । नवमस्ति भवनत्रयकल्पखीणां च २० चाविरते पूर्णः ॥

तु-पुनः, सनुष्यलञ्च्यपर्याप्ते एकः लब्ब्यपर्यातालाप एव । लेक्याभेदविभिन्नदेवस्थानानि सप्तविकल्पानि मवन्ति तथाया---

> तिण्हं दोण्हं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्हं च । एक्तो य चोहसण्हं छेस्सा अवणादिदेवाणं ॥१॥

तेऊ तेऊ तेऊ पम्मा पम्मा य पम्मसुक्का य । सुक्का य परमसुक्का भवणतिया पुण्णगे असुहा ॥२॥

भ वनत्रय-तोवमंद्रय-सानःकृषाद्वय्-ब्रह्मयद्क-शतादद्वय-अन्ततादिवयोदश- उपरित्तवपुर्दशिषमान-जानां कमतः तेत्रोत्रश्रयाशतेजोमण्यमाशन्तेत्र उत्कृष्टाश-पद्मत्रश्रयाश-पद्ममध्यमाश-पद्मोक्कृष्टाश-गुक्जवण्याश-शुक्कमध्यमाश-शुक्कोत्कृष्टाशा भवन्ति ॥७१६॥

मनुष्य लञ्च्यपर्याप्तकमें एक लञ्च्यपर्याप्त आलाप ही होता है। लेड्याभेदसे देवोंके सात स्थान होते हैं। भवनत्रिक, सौधमेपुगल, सनत्कुमार युगल, ब्रह्म आदि छह स्वर्ग, शतार युगल, आनतादि तेरह और उपरके चौदह विमानवालोंके कमसे तेजोलेट्याका जघन्य अस, तेजोलेट्याका मध्यम अंस, तेजोलेट्याका जघन्य अस, तेजोलेट्याका मध्यम अंस, प्रकोलेट्याका उत्कृष्ट अंस और प्राक्तियाका मध्यम अंस, प्रकोलेट्याका उत्कृष्ट अंस और शुक्लका जघन्य अंस, भुक्लका वृद्ध सम्बद्ध अंस अंस श्रीर शुक्लका जघन्य अंस, भुक्लका वृद्ध सम्बद्ध अंस स्वर्ग स्वर्ण स्वर्ण होता है।।।१६॥।

24

२५

सब्बेबसामान्यबोळ् नारकुं गुणस्वानमक्क्रंमरिक निष्यादृष्टिगुणस्थानबोळं सासावनगुण -स्यानबोळं असंयतसम्यगृदृष्टिगुणस्थानबोळं सासान्याळाषमुं पर्य्यान्तांळापमपर्य्यापाळापमुमे ब मुक्साळापंगळपुषु । अस्कि विशेषमुंद्रबाषुदं दोढे भवनत्रयवेबक्क्रंळ कर्णवासिस्त्रोयरगळ असंयत-गुणस्थानबोळ् पर्याप्ताळापमो वेयक्कुमेकं बोढे तिर्ध्यामानुष्ट्यासंयतसम्बगृदृष्टिगळ् भवनत्रयवोळ् ५ कत्यासरक्षीयरामि पुट्टप्यूबरियं ॥

> मिस्से पुण्णालानो अणुदिस्साणुत्तरा हु ते सम्मा । अनिरदतिण्णा लाना अणुदिसाणुत्तरे होति ॥७१८॥

मिश्रे पूर्णाळापः अनुद्दिशानुत्तराः खलु ते सम्यग्वृष्टयः । असंयतित्रतयालापाः अनुदिशानुत्तरे

धुरेळ्व नवर्षेवेयकावसानमाव सामान्यदेवककंळ मिश्रगुणस्थानवोळु पर्व्यामाळापमो वे-यक्कु । अनुविधानुत्तरिक्यानंगळहींववरंल्लव सुद्धमागवर्गळु सम्यग्दृष्टिगळेयपुर्वादवसंयत-सम्यग्दिळगुणस्थानवोळण्य सामान्याळापमुं पर्व्यामाळापमुं निवृत्त्यपर्व्यामाळापमुमे ब पूर माळा-पंगळ अनुविधानुत्तरिक्यानवासिक्योळप्यु ।

अनंतरमिदियमार्गाणयोळाळापमं वेळवपं :---

बादरसुदुमेइंदियबितिचतुरिंदिय असण्णिजीवाणं ।

ओचे पुण्णे तिष्णि य अपुण्णाने पुण अपुण्णो द ॥७१९॥

बावरसूक्ष्मेकंद्रियदिज्ञित्वतुर्रिद्वयासंज्ञिजीवानासोचे पूर्णे जयरचापूर्णे पुनरपूर्णस्तु ॥ बावरेकदिय सूल्मेकंद्रियदिद्वियत्र्वेद्वियक्ष्मित्रयसंज्ञियस्त्रिचयिद्वियज्ञेवयक्ष्मित्रयासंज्ञियस्त्रियः सामान्य-पर्व्याप्तात्र्ञापमं ब प्रवसाद्धारंपकण्युचु । पर्व्याप्तमासकर्मोदयविद्याच्छान्त्रयान्त्र्याप्त्रयान्त्रयान्त्र

सर्वदेवसामान्ये बतुर्पणस्यानेषु मिष्यादृष्टिसासादनयोः ब्रतंबते च त्रय आकाषा मर्वास्त । अयं विशेष – मननत्रमदेवाणां करमस्त्रीमां च अयंवते पर्याप्ताकाप एव तिरम्पनुष्पासंदाताना तशोरस्यभावात् ।।॥१७॥ नवप्रवेदाकासानसामागयदेवाना मित्रगुणस्वाने एकः पर्योप्ताकाय एव अनुदिसानुस्तरानादहिमन्त्राः सर्वे जलः सम्बरहरू एव तेन असंवते त्रय आकाषा भवत्ति ।।॥१८।॥ अविस्त्रमार्गणयामाहः—

तु-पुनः बादरसूक्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रचतुरिन्द्रियासंज्ञि जीवसामान्ये पर्याप्तनामोदयविशिष्टे त्रय आलापा

भवन्ति । अपर्याप्तनामोदयविशिष्टे पुनः एको लब्ध्यपर्याप्तालाप एव ॥७१९॥

सब सामान्य देवोंमें चार गुण स्थानोंमें-से मिथ्यावृष्टि, सासादन और असंयतमें तीन आलाप होते हैं। इतना चिशेष है कि भवनत्रिकके देवोंके और करपवासी देवांगनाओंके असंयतमें पर्याप्त आलाप ही होता है क्योंकि सम्यावृष्टि तिर्वेच और मतुष्य उनमें उत्पन्न ३० नहीं होते।।०१७॥

नौ प्रैदेयक पर्यन्त सामान्य देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त आठाप ही है। अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी अहमिन्द्र सब सम्यग्दृष्टि ही होते हैं अतः उनके

असंयतमें तीन आछाप होते हैं ॥७१८॥

जो बादर एकेन्द्रिय, सूक्त्म एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, बौइन्द्रिय और असंझी ३५ सामान्य जीव पर्याप्त नासकर्मके उदयसे युक्त होते हैं उनके तीन आछाप होते हैं। और जिनके अपर्याप्त नासकर्मका उदय है उनके एक छन्न्यपर्याप्त आछाप ही होता है।।।०१९॥

## सण्णी ओषे भिच्छे गुणपहिवण्णे य मूल आलावा । लद्भिअपूर्णो एक्कोऽपन्जत्तो होदि आलाओ ॥७२०॥

संज्योचे मिन्यादृष्टी गुणप्रतिपन्ने च मूलालापाः । स्टब्यपर्ध्यात एकोऽपर्ध्याप्तो भवत्या-स्रापः ॥

संन्निपंचेंद्रियसामान्यबोळ् गुणस्थानपंचकमक्कुमस्कि मिय्यावृष्टिगुणस्थानदोळ् मूळा-लापंगळ् मूठमपुत्रु । गुणप्रतिपन्तरप्प सासावनसम्यादृष्टिगुणस्थानदोळसस्यतसम्याकृष्टिगुण-स्थानदोळं मूळालापंगळ् सासान्यपय्यातिनवृत्यपर्य्यातमे बमुक्सालापंगळपुत्रु । निश्रदेशसंयत-गुणप्रतिपन्तरोळ् मूळालापमो दे पद्यातालापमक्कुं । संन्निपंचेंद्रियलब्ध्यपर्य्यातमोळ् लब्ध्यपर्याता-लायमो देवन्त्रः ।

अनंतरं कायमार्गणेयोळापमं गाबाद्वयदिवं पेळदपं।

भू आउतेउवाऊणिन्वचदुग्गदिणिगोदगै तिण्णि । ताणं थुल्दिरेसु वि पत्तेगे तदुदु मेदेवि ॥७२१॥

भूवनेजोबाद्यनित्यबदुर्गितिनिगोदे त्रयः । तेषां स्पूरुतरेष्वपि प्रत्येके तद्विभेदेपि ॥ तसजीवाणं ओषे मिच्छादिगुणैवि ओषआलाओ । लढिअपण्णे एक्कोऽपन्जची होदि आलाओ ॥७२२॥

त्रसजीवानामोचे मिध्यादृष्टिनुणेपि ओघालापः । लब्ध्यपर्ध्याप्ते एकोऽपर्ध्याप्तो भवत्यालापः ।।

सिज्ञामान्ये पञ्चनुगरवानेषु मिध्यार्ष्टी मूलालपारमयो अवस्ति । गुणप्रतिपन्नेषु तु सासादना-प्रांयतयो: सामान्यपर्याप्तिनिर्वृत्यपर्याप्ताः मूलालापारमयो अवस्ति । मिश्रवेशसंयवयोरेकः वर्याप्त एव मूलालापः । मंज्ञिकक्वयपर्याप्ते एकः लक्क्यपर्याप्तालापः ॥७२०॥ अय कापमार्गणाया गावाद्वेनाह्न-

पुरुवपत्रज्ञोवायुनिस्यचतुर्गातिनगोवेषु तद्वादरम्हभेषु च प्रत्येकवनस्थतौ तत्प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदयोश्च २० आलापत्रयमेव । त्रसजीवानां सामान्येन चतुर्रशतुणस्थानेषु गुणस्थानवदालापा भवस्ति विश्रेषाभावात् । पुरुवपादित्रतातलक्ष्यपर्यानेषु एकः लब्ध्यपर्यात्तालाग एव ॥७२१—७२२॥ अच योगमार्गणायामाह—

सामान्य संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्येचके पाँच गुणस्थान होते हैं। वनमें से मिध्यादृष्टिमें तीन मूळ आळाप होते हैं। जो उत्परके गुणस्थानोंमें चढ़े हैं उनके सासादन और असंयतमें सामान्य पर्याप्त निर्दृत्यपर्याप्त तीन मूळ आळाप होते हैं। मिळ और देश संयतमें एक पर्याप्त ही मूळ आळाप है। संज्ञी ळक्यपर्याप्तमें एक ळक्यपर्याप्त आळाप है।।७२०।।

कायमार्गणामें दो गाथाओंसे कहते हैं—

पृथिवी, अप्, तेज, बायु, नित्यनिगोद, चतुर्गैतिनिगोद, इनके बादर और सुक्ष्म-भेदोंमें प्रत्येक बनस्पति और खसके प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेदोंमें तीन हो आछाप होते हैं। प्रस्त्रीवींके सामान्यसे चौदह गुणस्थानोंमें गुणस्थानकी तरह आछाप होते हैं कोई विशेष ३० वात नहीं है। पृथ्वी आदि जसपर्यन्त उच्च्यपर्थांगोंमें एक उच्च्यपयोग्न आछाप ही होता है।।७२१-७२२।।

योगमार्गणामें कहते हैं-

पृष्टिककायिकवोळमप्कायिकवोळं तेजस्कायिकवोळं वायुकायिकवोळं नित्यनिगोवजीवंगळोळं चतुरगैतिनिगोवजीवंगळोळं इवर बावरसुक्ष्मभेवंगळोळं प्रत्येकवनस्पतियोळं तद्विभेवमप्प ।

प्रतिष्ठितप्रत्येकदोळं अप्रतिष्ठितप्रत्येकदोळं ओघदोळ् साधारणालापत्रयमक्कु । त्रस कौनंगळ सामान्यदोळ् गुणस्यानगळ्यदिनात्कपुत्रविल्ल सिम्प्यादृष्ट्याविगुणस्यानंगळोळ् गुणस्यानं-वोळ्येळदेते आळापंगळपुत्रु । विशेषसिल्ल । पृथ्विकायिकावित्रसकायिकजीवपय्यंतमाव कळ्य-पय्पामरोळ लिक्षवप्य्यंत्तालापसो देशक्कु ।

अनंतरं योगमार्ग्गणेयोळ् आलापमं पेळदपं :--

एककारसजीगाणं पुण्णगदाणं सपुण्ण आलाओ ।

मिस्सचउक्कस्स पुणो सगएक्क अपुण्ण आलाओ ॥७२३॥

एकावरायोगानां पूर्णगतानां स्वपूर्णालायः । मिश्रचतुष्कस्य पुनः स्वकैकोऽपूर्णः आलापः ।। पर्प्याप्तिने संब मनोवाध्योगाळे दुं औवारिकवैक्षियिकाहार्र्कगळे व मूर्शमतु पन्नो दु योगंगळणे स्वस्वपूर्णालापमो वो वेयन्कुमव ते बोडे सत्यासत्योभयानुभयमनः पर्प्याप्ताळापमुं सत्यासत्योभयानुभयमाः पर्प्याप्ताळापमुं सत्यासत्योभयानुभयमायापप्याप्तालापमुं वोद्याप्तिकिकिकिकिकारोगिरम्याप्तालापमुं तत्मम बोंबेंबेवाणि पन्नोंदुर्व्यागंगळोळु पन्नोदे पर्य्याप्ताळापमुं वृद्धस्य । मिश्रचतुष्कयोगच्के मत्ते १ स्वस्वपुर्व्याप्तालापमांवोदेयचकुमीवारिकार्य्याप्तिकिकिकार्य्याप्ताहारकाय्य्याम काम्मकायाप्याप्तालापमांवोदेयकुमीवारिकार्य्याप्तिकिकिकार्याप्ताहारकाय्याप्ता काम्मकायाप्याप्तान वाळापचत्रस्य यवार्यस्थ्यमाणोवेदि पेळल्यद्वयुष्वेबुद्धस्य ।।

अनंतरं वेद मार्ग्यणादियाह।रमार्ग्यणापय्यंतमाद पत्तुं मार्ग्यणेगळोळाळापक्रमं तोरिदपं ॥

वेदादोहारोत्ति य सगुणहाणाणमोघ आलाओ ।

जबरि य संढित्थीणं जित्थ हु आहारमाज दुर्ग ॥७२४॥

 वेबाहारपर्यंतं च स्वगुणस्थानानामोघ आळापः। नत्रमस्ति च षंढस्त्रीणां नास्त्याहारकः योद्विकं।।

वेदसारगंगेमोहरमो हु बाहारमारगंगेणपथ्यंतमाव पत्तुं सारगंणगळीळू ततस्यसारगंगेणगळु गुणस्थानंगळ्गो सामार्थ्यावं गुणस्थानंगळीळ पेळदाळापकसमेयवकुमादोडसो हु नवीनधुंटवाबुदें बोडे भावबंदरं इब्बयुरुवर्ष भावस्त्रीयरं इब्बयुरुवरुगळप्य वेदमारगंगेय सवेदानिवृत्तिकरणपय्यंतमाव

२५ पर्याप्तिनाताना चतुर्मनश्चतुर्वानौदारिकवैकियिकाहारकैकादसयोगाना स्वस्वपूर्णालापो अविति यद्या सत्यमनोमोगस्य स्थयमनपर्याप्तालापः । मिश्रयोगचतुरुकस्य पुनः स्वस्कानवाप्तालापो अविति । यद्या कौदारिकमिश्रस्य औदारिकापपर्याप्तालापः ॥५२३॥ बद्ध श्रोवमार्गणास् आह—

बेदाद्याहारान्तदशमार्गणाम् स्वस्वगुणस्थानानामालापक्रमः सामान्यगुणस्थानवाद्भवति किन्तः भावषण्ड-

पर्याप्त अवस्थामें होनेवाले चार मनोयोग, चार वचनयांग, औदारिक, वैक्रियिक, ३० आहारक काययोग इन ग्यारह योगोंमें अपना-अपना पर्याप्त आलाप होता है। जैसे सत्य-मनोयोगके सत्यमन पर्याप्त आलाप होता है। चार मिश्रयोगोंमें अपना-अपना एक अपर्याप्त आलाप होता है। जैसे औदारिक्रमिश्यके औदारिक अपर्याप्त आलाप होता है। ॥७२३॥

शेष मार्गणाओं में कहते हैं-

वेदसे लेकर आहारमार्गणा पर्यन्त दस मार्गणाओं अपने अपने गुणस्थानोंका आलाप-३५ कम सामान्य गुणस्थानको तरह होता है। किन्तु भावसे नपुसक द्रुव्यसे पुरुष और भावसे

द्रव्यपुत्रये आवस्त्रीद्रव्यपुत्रये च प्रमत्तसंयते बाह्यरक्तिम्मयालापौ न । 'हत्त्वपमाणं वसस्त्युद्धये' हृत्याहारक-शरीरे प्रयत्तप्रकृतीतामेशेयपीत्वयात् । वेदानामित्तृत्तिकरणववेदभागात्त्वे कोषमानमायात्वादरकोमातां अवेदचतुर्भागात्त्रेयु मुस्मकोभस्य मुस्मसापराये । जानमार्गणायां कृतिकृत्युविष्मञ्जानां द्वयोः, मतिश्रुवावयीनां नवतु, मनःत्येत्वस्य पत्ततु, केशक्षात्रस्य द्वयोः, असंयत्मस्य चतुर्वं, वेद्यस्यसम्य एकिसम्, सामायिककृष्टेर्यप् स्वापनभोश्वयुर्वं, परिहारविक्युद्धेदेयोः, सुरुमसंपरायस्य एकिस्मन्, यवाक्यातस्य चतुर्वं, चतुर्वात्वार्यः, द्वादयान्, अवविद्यतेनस्य नवतु, केशक्यवीनस्य द्वयोः, कृष्णमोत्रक्ष्मोतानां चतुर्वं, तेवःप्रययोः स्वत्रम्, सृत्याया-स्वयोगस्यान्त्रम्भमार्गणायां मभ्यस्य चतुर्वंद्वानु, अभ्यस्य एकिस्मन्, सम्यस्यस्यमार्गणायां मिम्यावस्यात्वाताः

की द्रव्यसे पुरुषके प्रमाससंयतमें आहारक-आहारक मिश्र आछाप नहीं होते क्योंकि 'हत्यपमाणं पसत्युदर्य' इस आगम प्रमाणके अनुसार आहारक शरीरमें प्रशस्त प्रकृतियोंके ही दर्यका नियम है। वेद अनिवृतिकरणके सवेद माग पर्यन्त होते हैं। क्रोध, सान, माया, बादर छोम अनिवृत्तिकरणके वेदरहित सार मागपर्यन्त कमसे होते हैं। सूक्मछोम सुक्तम-साम्परायमें होता है। काममागणामें कुमति, कुश्रुत और विभंगके दो गुणस्थान हैं। मताय्ययके सात गुणस्थान हैं। केवलक्षानके दो गुणस्थान हैं। अवलक्षानके दो गुणस्थान हैं। अवलक्षानके दो गुणस्थान हैं। अवलक्षानके दो गुणस्थान हैं। अवलक्षानके दो गुणस्थान हैं। स्वामार्थिक छोन्दर्याके पार, जुलस्थान हैं। स्वामार्थिक छोन्दर्याके पार, जुलस्थान हैं। स्वामार्थिक छोन्दर्याके पार, जुलस्थान हैं। परिहारिबंध्युद्धिके दो, सुक्ससाम्परायका एक, यथलक्षातके चार, चकु दर्शन-अवश्वुद्धन्तिके वारह, अविविद्याके की, केवलद्यानके दो, कृष्ण-नील-कपोत लेट्याके पार, अव और पद्मके सात, सुक्कुल्याके तेरह, मत्वयागणामें मक्यके पौरह, अमध्यका एक, स्ववस्त्रमार्थाणों मिण्यात्व सासादन सिअका एक-एक गुणस्थान है। हो तियोषप्रमा- सक्त सम्वक्त्यके आठ, प्रवासेप्रमा और वेदकके चार, स्वाधिक सम्वक्त्यक ग्रारह, स्वाकि

पन्नेर इं असंक्षिपदों हुं गुणस्थानंगळोळं आहारसाग्गेणेयोळ् आहारस पविभूत्सनाहारदों हु गुणस्थानंगळोळं सामान्यदिवं गुणस्थानंगळोळ् पेळव कमविवंमाळापंगळं पेळवु कोळ्यो ॥

गुणजीवा बन्जची पाणा सण्णा गईदिया काया । जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा छेस्सा ॥७२५॥ भन्वा सम्भचावि य सण्णी आहारमा य उवजोगा । जोग्गा परूविदन्त्रा ओघादेसेस समुदायं ॥७२६॥

गुणजीवाः पर्व्याप्तयः प्राणाः संज्ञा गर्तोद्वियाणि कायाः । योगा वेदकवाया ज्ञानयमा दर्श-नानि लेक्ष्याः ॥

भव्याः सम्यक्त्वानि च संज्ञिनः आहारकाक्ष्वोपयोगाः । योग्याः प्ररूपयितव्याः कोघावेजेषु १० समुदार्यः ॥

पविनाम्कु गुणस्थानंगर्जुं मूलपर्थ्याप्तजीवसमासंगर्जेकुं मूलापर्य्याप्तजीवसमासंगर्जेकुं सुलापर्य्याप्तजीवसमासंगर्जेकुं संज्ञप्त्रियंविषय्वीसस्विधिययंपिताकारम्पर्यापिताकार्षः । सस्तिजीवस्वंविषय्वापिताकः विकलस्याजीवसंविध्यक्ष्याप्त पर्व्याप्तिनाकःकुं । एक्टियसंविधिययंपिताकः नाम्कुं नास्कुमयय्याप्तिगर्ज् नास्कुं संविध्येदिय पर्व्याप्तिनाकार्कः ज्वाप्तिनाकः नवस्यप्तिनाकः नहित्यस्याप्तिनाकः ज्वाप्तिनाकः नवस्यप्तिनाकार्वेद्यः पर्व्याप्तजीवस्वविध्याणंगर्कः । तद्यय्याप्त्राणंगर्ककः ज्वाप्तिनाकार्यः । तत्यस्याप्त्राणंगर्ककः । । तत्यस्याप्त्राणंगर्ककः । । तत्यप्त्राप्तिनाकार्यः । तत्यस्याप्त्राणंगर्कः । त्यस्याप्त्राणंगर्कः । त्यस्याप्त्राणंगर्कः । त्यस्याप्त्राणंगर्कः । त्यस्याप्त्राणंगर्कः । पर्वाप्तिस्वापित्राणंगर्कः । । त्यस्याप्तिः। तत्यस्याप्ति। त्यस्यापित्राणंगर्कः । त्यस्याप्तिः। विक्षाप्तिः। त्यस्याप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षाप्तिः। विक्षापित्रः। विक्षापितिः। विक्षाप

२० हाँदशसु, असंजिन एकस्मिन्, आहारकस्य त्रयोदशसु अनाहारकस्य पञ्चसु च गुणस्थानेषु सायान्यगुणस्थानोकः कसेणालायः कर्तव्यः ॥७२४॥

गुणस्थानानि जतुरंग, मूलजीवसमासाः पर्याप्ताः सप्त । अपयोप्ताः सप्त । सिन्नः पर्याप्तयः यद् अपर्याप्तयः यद् । अस्तिनो विस्तत्रयस्य च पर्याप्तयः गञ्च आपर्याप्तयः गञ्च । एकेट्रियस्य पर्याप्तयः जतनः अपर्याप्तयः चत्रमः । प्राणाः संनिता वत्रयसाप्तस्य सप्त । समिन्नितः नव तदपर्याप्तसः सप्त चतुरित्रियस्य २५ अष्टौ तदपर्याप्तस्य पद् , जीन्वयस्य सप्त तदपर्याप्तस्य पञ्च, हीन्व्यस्य पद् तदपर्याप्तस्य चत्वारः, एकेन्द्रियस्य चत्वारः तदपर्याप्तस्य त्रयः । स्योगकेवितिनः चत्वारः शक्काग्याप्तरुक्वश्वानित्रशासायः । सस्यै

बारह, असंज्ञीका एक, आहारकके तेरह और अनाहारकके पाँच गुणस्थानोंमें सामान्य गुण-स्थानोंमें कहे गये कमके अनुसार आलाप कर लेना चाहिए ॥७२४॥

गुणस्यान चौदह, मूळ जीवसमास चौदह उनमें सात पर्याप्त, सात अपर्याप्त, संक्षांके 
पर्याप्त अवस्थामें छह पर्याप्तियाँ और अपर्याप्त अवस्थामें छह अपर्याप्तियाँ, इसी प्रकार 
असंबी और विकठनयके पाँच पर्याप्तियाँ, पाँच अपर्याप्तियाँ, वार अपर्याप्तियाँ, पाँच अपर्याप्तियाँ, पाँच अपर्याप्तियाँ, पाँच अपर्याप्तियाँ, पाँच संबीके दस, संबी अपर्याप्तिक सात, अपर्याप्तिक गाँ, असंबीक 
अपर्याप्तिके सात, चतुरिन्द्रियके आठ, अपर्याप्तिक छह, तेहन्द्रियके सात, अपर्याप्तिक पाँच, दोहन्द्रियके सात, अपर्याप्तिक वाद, प्रवेन्द्रियके चार उसी अपर्याप्ति तीन। सर्याग३५ केवलीके चार प्राण वचन, काय, आयु, उछ्वास-निश्वास, उसीके पुना मित्रकाय और आयु।

स्थानबोळे निश्वकाय प्राणंगळेरड् अयोगिकेविज्युणस्थानवायुष्प्राणमो हुं नाल्कुं संज्ञेगळुं नात्कु गतिगळुं अय्द्वीमिद्रियंग्ळुं । आदकायंगळुं पर्य्योगयोगंगळ्यनो हुं । अपय्योगयोगंगळु नाल्कुं मूरवेवंगळुं नाल्कुं कवायंगळु एंदु स्नानंगळु एळु संयमंगळुं नाल्कुं बर्शनंगळुं आर्घ लेक्प्यळं यर्षुं अब्यंगळुं आर्ष सम्यवस्थाळु येर्षुं संज्ञेगळुं यर्षुमहारंगळुं । पन्नेरङ्कपुर्योगंगळुं एंबी समुच्चयं गुणस्थानंगळोळं मार्गणास्थानंगळोळं यथायोग्यंगळागि प्रकपिसत्यडुबुबल्कि सेवृद्धिः —

गु। प । जी। ७ । अ.७ । पद प्राणंगलु १०।७।९।७।८। १४ । अ.। ६ ।प५ । अ.५ । प४

१४ । ज । ६ । प । ज ५ । प ४ ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । ४ । स २ । ज १ । संजेगळूनात्कु४ । गतिगळूनात्कु४ । इंद्रिय ५ । काय ६ । यो ११ ।४ । वे ३ । क ।४ । झा८ । सं७। व ४ । छे ६ । म २ । सं६ । सं२ । जा२ । उ १२ ॥

जीवसमासेयोळ विशेषमं पेळ्दपं :--

ओषे आदेसे वा सण्णी पज्जंतगा हवे जत्य । तत्थ य उणवीसंता इगिबितिगुणिदा हवे ठाणा ॥७२७॥

ओधे आवेशे वा संज्ञिपय्यंता भवेषुय्यंत्र तत्र चैकान्नीवशस्यंता एकद्वित्रिगुणिता भवेषु:-

सामान्यदोळं विशेषदोळं संज्ञिषय्यतमाद मूलजीवसमासंगळावेडेयोळु पेळल्पबुगुवल्लि एकान्तर्विशतिअंतमाद उत्तरजीवसमासस्यानविकल्पगळु एकद्विप्रगृणितमादोडे सध्यंजीवसमास-१५

स्थानविकल्पंगळप्युचु।सा १। त्र १।स्था १।ए १।वि १।सं १।६१।वि १। अ १।सं १।

पुनः मिळकायायुर्यो, अयोगस्य आयुर्नामैकः । संशास्त्रतस्रः, गतयः चतस्रः, इन्हियाणि पञ्चः, कायाः पद्, योगाः पर्याप्ता एकादकः, अपर्याप्तास्त्रस्तारः, वेदाः त्रयः, कशायास्त्रस्तारः, ज्ञानानि अष्टी, संयमाः सप्त, दर्यनानि चस्त्रारि, लेक्याः पद्, भञ्यत्रयं, सम्यम्स्त्रानि पद्, सित्रद्वयं आहारद्वयं उपयोगा द्वादस-एते सर्वे समुच्चयं गुणस्यानेषु मार्गणास्यानेषु च यथायोग्य प्ररूपवितव्याः ॥७२५—७२६॥ जीतसमाक्षेतु विशेषमाहः—

सामान्ये विवेधे वा संक्षिपर्यन्ता मूलजीवसमासा यत्र निरूप्यन्ते तत्र एकान्नविशत्यन्ता उत्तरजीव-समासस्यानविकल्पा एकद्वित्रिगणिताः संतः सर्वश्रीवसमासस्यानविकल्पा भवन्ति ।

समासस्यानावकल्या एकाद्वात्रगुणताः सतः सवजावसमासस्यानावकल्या भवान्त ।

अयोगीके एक आयुप्राण है। संज्ञा चार, गति चार, इन्द्रियाँ पाँच, काय छह, पर्याप्तयाग ग्यारह, अपर्याप्त चार, वेद तीन, कषाय चार, ज्ञान आठ, संयम सात, दर्शन चार, छेश्या छह, भव्य-अभव्य, सम्यक्त्व छह, संज्ञी-असंज्ञी, आहारक-अनाहारक, उपयोग बारह। ये २५ सब गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंमें यथायोग्य प्ररूपणीय हैं॥७२५-७२६॥

जीवसमासोंमें विशेष कहते हैं—

गुणस्थानों या मार्गणाओं में जहाँ संज्ञीपर्यन्त मूळ जीवसमास कहे जार्थे वहाँ उन्नीस पर्यन्त क्तर जीवसमास स्थानके विकल्पोंको एक सामान्य, दो पर्योग्न-अपर्योग्न और तीन

झ १। सं१॥ १। २। ३। ४। ५। ६। ७। ८। ९। १०। ११। १२। १३। १४। १५। १६। १७। १८। १९॥ गुक्कारसामान्यविसों हु १। युति १९०। १२। ४। ६। ८। १०। १२। १४। १६। १८। २०। २२। २४। २६। २८। ३०। ३२। ३४। ३६। ३८॥ गुक्कारस्युति ३८०। <sup>३</sup>३। ६।

सामान्य पर्याप्त-अपयाप्तसे गुणा करनेपर समस्त जीवसमास स्वानके विकल्प होते हैं। एकसे छेकर जन्तीस तकके विकल्पोंको एकसे गुणा करनेपर उतने ही रहते हैं १, २, ३, ४, २५ ५, ६, ९, ८, १९, १९, ११, ११, ११, १६, १७, १८, १९। इन सवका जोड़ १९०

९ । १२ । १५ । १८ । २१ । २४ । २७ । ३० । ३३ । ३६ । ३९ । ४२ । ४५ । ४८ । ५१ । ५४ । ५७ ॥ गुणकार हैं युति ५७० ॥ इंतु गुणस्थानंगळोळु मारगंणास्थानंगळोळं विञ्ञतिविषं गळु योजिसस्यकुमुम्बें से बोर्ड :---

वीरमुद्दकमलाजिग्गयसयलसुयग्गद्दणपयडणसमत्थं ।

णमियुण गोदममहं सिद्धांतालावमणुवोच्छं ॥७२८॥

बीरमुखकमलिनगौतसकलश्रुतप्रहणप्रतिपावनसमस्यै । नत्वा गौतममहं सिद्धांताळापमनु-वर्ष्यामि ॥

एकॅद्रियादिपंचजातिपुतजीबंगळु मतीतजातिगळुमोळर । पृण्वीकायिकाविषद्कायिकंगळु-मतीतकायिकंगळुमोळर । पंचवशयोगपुक्तरुमयोगरुमळुमोळर । त्रिवेदिगळुमपनतवेदगळुमोळर ।

एक. १। युति: १९०। २ ४ ६ ८ १० १२ १४ १६ १८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२ ३४ ३६ ३८ युणकार. २ युति. ३८०। ३ ६ ९ १२ १५ १८ २१ २४ २७ ३० ३३ ३६ ३९ ४२ ४५ ४८ ५१ ५४ ५७ युणकार. ३। युति: ५००॥ ७२७॥ इतोऽसे गुणस्यानेषु मार्गणास्यानेषु च ते गुणजीवेत्यादिविद्यतिसेदा २० योज्यन्ते ताव्या---

तत्र गुणस्थानेषु यथा तावञ्चतुर्दशगुणस्थानजीवाः तस्तीतारच सन्ति । चतुर्दशजीवस्मासास्तदतीताश्च सींत । यद् यद् यञ्च यञ्चवतुरचतुः पर्याप्त्यपर्याप्तिजीवाः तस्तीताश्च सींत । दशससनवसताष्टयद्समयञ्चयद्व-तुरचतुर्दित्रचतुर्द्वप्रकेत्राणाः तस्तीताश्च सींत । चतुःसंज्ञाः तस्तीताश्च सींत । चतुर्गतिकाः सिद्धाश्च सींत ।

होता है। इन्हें दोसे गुणा करनेपर सबका जोड़ ३८० होता है और तीनसे गुणा करनेपर २५ सबका जोड़ ५७० होता है।।७२७।।

यहाँसे आगे गुणस्थानोंमें और मार्गणाओंमें गुणस्थान जीवसमास इत्यादि बीस भेटोंकी योजना करते हैं—

वर्धमान स्वामीके मुखक्षी कमळसे निकले सकलश्रुतको प्रहण और प्रकट करनेमें समर्थ गीतम स्वामीको नमस्कार करके सिद्धान्तालापको कहुँगा।

गुणस्थानों में जैसे चौदह गुणस्थानवर्ती जीव हैं। गुणस्थानसे रहित सिद्ध हैं। चौदह जीवसमाससे गुफ जीव हैं उनसे रहित जीव हैं। छह-छह, पॉच-पॉच, चार-चार पर्याप्ति और अपर्याप्तिसे गुफ जीव हैं और उनसे रहित जीव हैं। इस सात, नी सात, आठ छह, सात पॉच, छह चार, चार दीन, चार दो और एक प्राणके घारी जीव हैं और उनसे रहित जीव हैं। चार संजावाछे और उनसे रहित जीव हैं। चार संजावाछे और उनसे रहित जीव हैं। चार संजावाछे और उनसे रहित जीव हैं। चार संजावाछे और उनसे रहित जीव हैं।

चतुःकवायिगळ् मकवायक्षोळक । बाष्ट्रतानिगळ् मोळक । सप्तसंयमकगळ् मतीतसंयमकगळ् म मोळक । चतुर्द्रशितगळुमोळक । द्रध्यभावभेववङ्केटयक्गळुमकेटवरगळुमोळक । अध्यसिद्धरगळ् मभ-ध्यसिद्धरगळ् मतीतभव्याभव्यसिद्धरुगळमोळक । बहिवधसम्यक्षयुक्तरुगळुमोळक । संक्षिगळुमसं-विगळुमतिकातसंग्र्यसिंत्रगळ् मोळक । बाहारिगळ् मनाहारिगळ् मोळक । साकारोपयोगयुक्तरगळु-५ मनाहारोपयोगयुक्तरं । युगयस्साकारानाकारयोगयुक्तरुगळ् मोळक । इन् पर्याप्तविक्षिञ्च्युणस्थाना-ळाणं चित्रसित्समामळु पविनात्कु गुगस्थानियात्वसोळक । अतीतगुणस्थानिरल्केक बोडेप्यय्यांतरोळ् तवाळापासंभवपयुर्वरिदं । प्रयापतगुणस्थानिगळ्यं । गु१४ । जीठ । य ६ । ५ । ४ । प्रा१० । ९ । ८ । ६ । ७ । ४ । ४ । १ । सं४ । ग४ । ई५ । का६ । यो११ । जीठ । व ६ । म । सं७ । व४ छ ६ क्ष

पञ्चनातयः तस्तीताश्च संति । यद्कायिकास्तरतीताश्च संति । पञ्चदशयोगाः अयोगाञ्च संति । त्रिवदाः तदतीताश्च संति । त्रिवदाः तदतीताश्च संति । त्रिवदाः तदतीताश्च संति । त्रिवदाः त्रितः । त्रिवद्याः त्रितः । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रिते । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति । त्रितः संति ।

पर्यासगुणस्थानिनां गुरेशां जी ७। प ६ ५ ४ । प्रा१० ९८ ७ ६ ४ ४ १। सं ४ । ग४ । इ.५ ।का६ । मी ११ ।वे ३ ।क ४ ।क्रा८ । सं ७ । स्४ । सं ६ । सं २ । सा१ ।

२० ड १२। अपर्याप्तगुणस्यानिना गु५ मि साझाप्रसा। जी ७ अर। पृ६ । ५ । ४ । प्रा७ ७ ६ ५ ४ ३ २ । सं४ । गु४ । इ.५ । का६ । यो ४ और्मि वैंगि आर्मि कार्य। वे ३ । का४ । जा६ । कार्कम थाला के ।

हैं। पाँच जातिवाछे और उनसे रहित जीव हैं। छह कायिक जीव और उनसे रहित जीव हैं। पन्द्रह योगवाछ जीव और योगरहित जीव हैं। तीन वेदवाछे जीव और उनसे रहित जीव हैं। तान वेदवाछे जीव और उनसे रहित जीव हैं। वार कावायवाछे जीव और कपायरहित जीव हैं। आठ झानवाछे जीव हैं। द्रम्प मानरहित जीव नहीं हैं। सात संयमसे युक्त जीव और उनसे रहित जीव हैं। वार दर्शन वाछे जीव हैं। इस्में से हित जीव नहीं हैं। इस्में भाव कर छह छेद्र्यासे युक्त जीव और उनसे रहित जीव हैं। सम्यम्स्य प्राव कर छह छेद्र्यासे युक्त जीव और उनसे रहित जीव हैं। अध्यसिद्ध अभ्यसिद्ध जीव हैं और उन दोनों भावोसे रहित जीव हैं। छह सम्यम्स्य प्रकाश जीव हैं। सम्यम्स्य रहित जीव हैं। संझी और असंझी जीव तथा दोनों से रहित जीव हैं। सांझा एपयोगी, अनाकार ३, उपयोगी और एक साथ दोनों उपयोगवाछे जीव हैं। आगे गुणस्थान और मार्गणास्थानमें यथायोग्य बीस प्रम्हणा कहते हैं—

विशेष सूचना—टीकाकारने गुणस्थानों और मार्गणास्थानों में बीस प्ररूपणाओंका निरूपण सांकेतिक अखरोंके द्वारा किया है। उन्हें आगे अन्समें नक्झों द्वारा अंकित किया गया है। के। सं४। अ। सा। छे। यथा। द ४ भा ६

### सब्बेसि सुहमाणं कावोदं सब्बविगाहे सुक्का । सब्बी सिस्सी बेही कवीदवण्णी हवे णियमा ॥

भ २। सं ५। मिश्वरिवरहित सं २। जा २। उ १०। विभंग ज्ञानसहित मिथ्यादृष्टिगुण-स्थानवस्तिगळगेगुरा जी १४ पदादाधाधाधाधाधाधाप्रारुगाधाधाधाधा ७।५।६।४।४।३।सं४।ग४। इं५।का ६।यो १३। आहारकद्वयरहित। वे३। क ४। ज्ञा के। क्या कि। सं। १। जा द२। ले६ भ२। सं१। मि। सं२। जा२।

उ ५। पर्व्याप्तिमिण्यादृष्टिगळ्गे। गु१। मि। जी ७। व ६। ५।४। प्रा१०।९।८।

1181310

सं ४। ग४। इं५। का६। यो १०। वे ३। क ४। ज्ञा ३। क्रु। क्रु। वि। सं १। अ। द २ । ले द ६ । भा६ । भा२ । सं१ । मि । सं२ । आ १ । उ ५ ॥ अपर्ध्याप्तिमध्यादष्टिगळगे १० गुशः मि । जि. ७ । पर्व्या । ६ । ५ । ४ । द्राः ७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं । ४ । ग४ । इं५। का६। यो ३। अर्गिम वै मि । कार्स्म । वे ३। क ४। ज्ञा२। सं१। अ । द २। भा ६

श्वाभरासशामि।संराबाराउ४॥

सासादनगणस्थावस्थिकां गुर्शसासा । जी २। प । अ। प६। ६। प्रा १०। ७। सं४। ग४। इं१। का १। त्रा घो १३। म४। वा४। और। वै२। का१। वे३। क४। १६ ज्ञा ३। कू। कू। वि। सं१। अ। व। २ ले ६ इ. भ १। सं१। सा सा। सं१। आ २। ६ भा

सं४ असाळीयया। द४ ले २ क शा।

भ २ । स ५ । मिर्श्वन हि, सं २ । बा २ उ १० । विभक्तमनः पर्ययौ नहि, सामान्यमिथ्यादृष्टीनां । गु १। जी १४। प ६। ६५५४४। त्रा १०७९७८६७५६४४३। सं४। ग४। इं५। का ६। यो १३ आहारकद्वयं नहि। वे ३। क ४। ज्ञा ३ कू कू वि। सं१ अर। द १। ले ६। भ २ स १ २०

मि।सं२। आ २। छ ५। तस्पर्याप्ताना गुरै। जी ७। प। ६ ५ ४ ब्रा१०९८ ७ ६४। सं४। ग ४। इं५। का ६। यो १०। वे ३। क ४। जा ३ कू कू वि। सं१। आराद २। छे ६। भ २।

स १ मि । सं २ । आ १ । उर् ५ । तदपर्याप्ताना –ग १ । जी ७ । य ६ ५ ४ । प्रा ७ ७ ६ ५ ४ ३ । सं ४। ग४। इं५। का६। यो ३। औमि। वैमि। का। वे३। क४। इता२। सं१ अ। द२ ले २ 'क । शु। म २ । स १ मि । सं २ । आ। २ । उ.४ । सासादनाना⊸गु१ सासा। जी २ प । अ । <sub>२५</sub> भा ६

प ६।६। प्रा । १० ७। सं४। ग४। इं१ पं। का १। यो १३। स४। बा४। और। वै२। का १। वे ३। क ४। जा ३ कू, कू, वि। सं १ खाद २ ले ६। भ १। स १ सासा। स १ आ २। उ ५ । पर्य्याप्रकसासावनगुणस्थानवातिपञ्जे । गुशासासा। जी १।पाप ६ । प्रा१० । सं४ । गु४ । इं१ । पं। का१ । त्रा। यो १० । सु४ । वा४ । जो का१ । ये का१ । ये ३ । कु४ । ज्ञा ३ । जु। जु। मि । सं१ । जाव २ ले६ । ज१। सं१ । सासा। सं१ । जा१ । उ ५ । ज्ञा

व्ययस्यप्रिकत्तासावनपुणस्थानवर्त्तिगच्यो । गुशः अ । य । ६ । अ । प्राः अ । अ सं ४ ग ३ । ति । ५ म । वे । इंशः पं।काशः त्रायो ३ । जीमि । वे मि । का। वे ३ । क ४ । जा२ । कु। कु। सं। अ व २ ले २ । क । जु। भ १ । संशः यासा। पंशः आ २ । उ४ ॥

सस्यसिम्ब्यादृष्टिगुणस्यानवस्तिमञ्जो । गुरा मिश्रा जी १ । पाप ६ । पाप्रारः । सं४ । ग४ । इं१। पं। का१। त्रायो १० । म ४ । वा४ । जौ का१। वैका१। वे३ । क ४ । जा३ । सि म । सि श्रा मि व । सं१ । ज । व ३ । ले६ भ१। सं१।

#### १० मिध्यरुचि । सं १ । आ १ उ. ६ ॥

असंबत्तगुणस्थानवित्तगळ्यो । तुरै। जा सं। जीरापाञाप ६६ । प्रार०।७। संधाग ४। इंरापं। कारै त्रायो १३ । सधाबधा और । वैरा कारावे ३। क ४।ज्ञा३।मा जुाजासंराजाव ३।चाजाज॥ छे६ भरी संदाउ।वे। आर्ड

#### क्षा। संशाजार। उ६॥

असंयतपुणस्थानवित्तपर्य्यातासंयतसम्यग्दृष्टिगळ्गे। गु१। असं। जी१। प।प६। प।प्रा१०।सं४।ग४।ई१।पं। का१। त्र।यो१०। स४। व४। औ का१।वै का१।वै३।क ४।का३।म।श्रु।अ।सं१। अ।व३।च। अ।व। ॐ६ स१। ४०६

सं ३। उ। वे। आरा। सं १। बा१ उ६॥

उ ५ । तत्वर्याष्ट्रामा-मु? सासा। जी १ । प ६ । प्रा१० । सं४ । ग४ । इं१ यं। का १ त्र । यो १० २० म४ । बा४ । औका १ । वैका १ । वे ३ । क ४ । जा३ कुकुबि । सं१ जाद२ । ले ६ । म१ ।

स्त १ सासा। सं १। अप १। उरपर्याप्तानां गु१। सासा। जी १ व्राव ६ व्राप्ता आर्था । ग ३ ति म दे। इं१ र्याका१ त्र।यो ३ वीमि वैमि का। वे ३। क ४। ज्ञा २ कुकु। स १ वा द २। के रुव श्वाभ १। सं१ सासा। सं१। आर १। उर्धासम्परिमध्यादृष्टीनां गृ१ मित्रा। वी

१ पाय ६ पाप्र १०।सं४ । ग४ । इं१ पे।का१ जायो १०। म४ वा४ औका१ वैका१ । २५ वे ३ ।क ४ । जा३। सं१ वाद२ । छे ६ । म१ । स१ निवक्षि । सं१ । बा१ । उ५। याद

बसंयतानां-मुश्बसः । जी २ प व्याप ६ ६ । प्रा१० ७ । सं ४ । मु४ । इं१ प । का १ व । यो १३ म ४ बा४ और वैराकाशे वे ३ । क ४ । जा३ सम्बुबा संश्वाद ३ च ब्रबा । के ६ ।

भ १। स ३ ज वे का। सं१। का२। ज६। तरप्यांप्तामा- गु१ वा। जी१ पाप ६ पाप्रा १०। सं४। ग४। दं१ पं। का१ त्रा यो१० म ४ वा४ वौका१, वैका१। वे ३। का४। झा३ म कसंयक्तगुणस्थानवर्षित कपय्यस्ति। संयतसम्यम्ब्दियको । गुर्। अस्सं। जीर। अ। य। ६। अर। प्रा७। अर। सं४। ग४। इंरायं। कार। अर। यो ३। अरी सि। वै सि। का। वे २। मर्पु। क ४। जा३। सा। खू। अ। संर। अर। व ३२ का ह्य। आर ६

भ १। सं ३। उ वे। क्षा। सं १। आ २। उ ६॥

वेज्ञसंयतगुणस्थानवर्तिगळणे गृशः वैद्यां जीशे पापदापाप्राश्यासंधा ५ गराति। साइंश्यांकाश्त्रायी ९। सधावाधा औंकाशः वे ३। कथा जा३। च्या साध्याबासंशावेजाव ३। चाबाबा के ६ भशः सं३। उ। वे। आतासंशा

बा १। उ६॥

प्रमत्तगुणस्यानवित्तप्रमत्तेगे। यु १। प्राजी २। या जायदा ६ प्रा१०। धासे४। यरामाईराया कारणायो ११। मधावधाती। काराजा२। वे ३। कधार काथामाञ्चावामधासं३। सा। छे। या व ३। चाजाळे ६ भरासं३। उन्हें बतासंशाजार। उपधा

अप्रमत्तगुणस्थानवर्ति अप्रमत्ते गु?। अप्रजी १। प।प६। प।प्रा१०।सं३। भ।मै।प।कारणाभावे कार्यस्याप्यभावः एंदुसदसद्वेष्टंगळिगे प्रमन्तोळ्वरेणे अपुष्कितियादु-दमप्तुर्वोरदसाहारसंत्रे अप्रमतनोळु संभविसदु।ग१।म।इं१।पं।का१।प्र।यो ९।१ स्रधावाधाओं का१।वे३।क ४। झा४।स।श्रु।जा।म।सं३।सा।छे।प।द३। चाआ। अंते ६ स१।सं३।उ।वे।का।सं१।जा१।उ७॥।

गार अपूर्व्यकरणगुणस्यानवस्तिगळिगे। गुरा अगा जीरा प ६ । प्रा२० । सं३ । ग १ ।

ध्रुञास १ छ । द ३ च ब जाले ६ । म १ । स ३ उ वे झा।सं१। आर १।उ६ ।तदपर्याप्तानां – भा ६

गु१ बसं। जी रै ब।प६ ब।प्राध कासं४।ग४।ई १ पं। कारै तायो दे। बौसि बीम <sub>२०</sub> का।वे २ न पूं।क ४।कादे म श्रुब।संरै वाब द। के २ क श्रु।भ १। स ३ उ

बे क्षाः सं १। जार । उद्दारं यतानी — गुरेदेशाः जी १ प । पद प । प्रा१० प । सं ४ । गुर ति स । ई १ पं। का १ त्रा यो ९ । ग ४, बा४, ब्रोकी १। वे ३ । क ४ । ब्राइ मध्युषा । सं १ देशा द २ च का बाले ६ । ग १। स ३ उने क्षाः सं १। बा१। उद ६। प्रमतानों — गु१ प्राजी २ सा ६

प अर्थाप ६६। प्रा१० ७। सं ४। गरेम। इंरेपं। कारे त्रा यो ११। य ४। बा४। बोकार, २५ अर्थ २ । काथ म श्रुजमा संदेताळे पाद ३ च अर्था के ६। म १। स ३ च वे

क्षा सं १। जा १। उ.७। अप्रमसानां –गु१ अप्र। और १। प ६ प । घारे ०। सं ३ –भ मैं प । कारणा-भावे कार्यस्थान्यात्वात् सदसदेवानुदीरणात् अत्र आहारसंक्षा नहि। ग १ म । ६१ पं। का १ त्र । यो ९ म ४ व ४। ऑपकारे। वे ३। क.४। आगा४ मध्यु अन्य। सं ३ साळेप। द३ चळ्ळा । छे २। स्रार्

म १।स ३ उर्वेक्षा।सं १। अग्र १।उ.७। अपूर्वकरणानां—-गु१ अपू। जी १।प ६। प्रा१०। ३०

म । इंशा पंकारा त्रायो ९। वे ३ । क ४ । का४ । संशासा छे । वे ३ । च । जा जा के ६ च शासंशाखाक्षा । संशाकाशाख्य ।।

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानशक्तिप्रथमभागानिवृत्तिकरणंगे। गुशः जनि । जीशः पदः। प्रारुगसंशामे । गशामाद्देशकाशायीशः वैद्याकधानाधासंशासाछे। पुत्रकः केद भाशासंशाखासासंशाजाशाख्य।

भा १

अनिवृत्तिकरणगुणस्थानर्वातिद्वितीयभागानिवृत्तिकरणंगे । गु१ । अनि । जि १ । प ६ । प्रा१० । सं१ । प । ग१ । म । इं१ । का१ । पो ९ । वे० । क ४ । झा४ । म । श्रु । अ । म । सं२ । सा। छे । व ३ । ले ६ भ १ । सं२ । उ । आ । पं१ । आ १ । उ ७ ॥

त्तोयभागानिवृत्तिकरणें । गृशः जीशः। पदः। प्रारः। सशः पागः। सः । सः । १० काशः यो ९। वे०। क ३। ज्ञापः। संशः सा। छे। व ३। छे ६ भशः संशः छ।

क्या संशाका १। उ.७॥

चतुर्वभागानिवृत्तिकरणंगे। गुरी अनि।जीरी प दे।प्रार्शास्त्रीयागरी म । इंरीकारीयो ९।वे०।क २। झान ४। सं२। सा। छै।व३। ले६ भ १। भार संराज । आ । संराजाराज ७॥

१५ पंचमभागतिवृत्तिकरणंगे।यु१।अति।श्री१।य६।प्रा१०।सं१।प।ग१।म। इरं१।प०।का१।त्रायो९।वे०।क१।लो।झा४।सं२।सा।छे।द२। ऌे६्

भारासंग्रे वाक्षासंशासाराज्यका

सं ३ । ग१म । इं१ पं। का१ व । यो ९ । वे ३ । क ४ । झा४ । सं २ । साछे । द ३ व अ अ । ले ६ । स १ । स २ । जक्षा। सं १ । अग१ । ज ७ । अनिवृत्तिकरणप्रवमभागवर्तिनां – गु१ अनिवृत्ति । भा१

२० और १ प ६ । प्रारंश संद सैय। ग १ स । दंश कारै। यो ९। वे ३ । क ४ । झा४ । संद साछे । द ३ । के ६ । सरै । स २ ब झा। संरे। बारै। उठ । तद्दितीयनायवितना— गुरै अनि । भारे

जी १। प ६। छा१०। सं१ प। ग१। ई१। का१। यो ९। वे०। क ४। जा४ म श्रुक्ष सा सं२ साक्षेत्र २। के ६। स.१। स.२. उ. क्षासं१। झा१। उ.७.। तृतीयशायवितना न्यु१

अपनि। जी १।प ६। प्रा१०। सं १ प। ग १ म। इं१। का १। सो ९। वे०। क ३। का ४। २५ संर साछे। द ३। छे ६। अ. १।स २ उट्या। सं१। आ. १।उ७। चतुर्वभागवर्तिनां –गुरै अपनि। प्रा१

जी १। प ६। प्रारः । सं १ प । ग १ म । इं. १। का १। यो ९। वे ०। क २। झा४ । सं २ सा छे। द १। के ६। म १। स २ उसा। सं १। आ. १। उ७। पंचममागवितनां—पु१क्षति । जी १।

प ६। प्रा १०। सं १ प। ग १ म। इं १ पं। का १ त्रा सी ९। वे ०। क १ लो । आहु४। सं २ सा

सुक्रमसांपरायगुगरमानवस्तिमुक्रमसांपरायंगे गु १ । सु । जी १ । य ६ । प्रा १० । सं १ । प । इं १। का १। यो ९। वे०। कथा १। ज्ञा४॥ सं१। सु। व ३। छेइये छे६ सं२। उ। क्सासंशाक्षा शाउर ७॥

उपशांतकवायगुणस्थानवस्तिउपशांतकवायंगे। गु१। उ प। जी१। प६। प्रा १०। स ०। ग १। म । इं १। का १। यो ९। वे ०। क ०। ज्ञा ४। सं १। यथा। द ३। ले ६ भ १। सं २। ज । क्षा । सं १ । आ १ । ज ७ ॥

क्षीयकवायराणस्थानवसिक्षीयकवायंगे। गुराक्षी। जी १। प ६। प्रा १०। स ०। ग १। स। इं१। का १। यो ९। वे ०। क ०। सा ४॥ सं१। यथा। द ३। ले ६ भ १। 371 9 सं १ । बता। सं १ । बता १ । उट्छा।

सयोगिकेवलिगुणस्थानवीत्तं सयोगकेवलिभद्वारकंगे गु १। जी २। प ६। ६। प्रा ४। २। १० स । । । ग १। म । इं१। का १। यो ७। म २ । व २। औ २। का १। वे०। क ०। जा १। के। सं १। यथा। द १। के ले६ भ १। सं १। क्या। सं। ०। अय २। उ २॥ 311 8

अयोगिकेवलिगुणस्थानवर्ति अयोगकेवलिभद्रारकंगे । गु१। अयो। जी१। प६। प्रा१। आयध्य। सं १०। ग १। म १। इं१। प ०। का १। त्र । यो ०। वे ०। क ०। जा १। के। संशायवा। दशके ले६ भरा। संशाक्ता। सं। ०। आरा अनाहार। उरा।

अतीतगणस्थानसिद्धपरमेष्ठिगळ्गे । ग ० जी ० प ० । प्रा ० सं । ० । ग १ । सिद्धिगति ।

छे। ट ३। ले ६। भ १। स २ च का। सं १। आ। १। च ७। सक्ष्मसापरायाणां—ग १ स । जी १। भा १ प ६। प्रा १०। सं १ प। ग १ म। इं१। का १। मो ९। वे०। क १। आ ४। सं१ स। द ३। ले ६। भ १। स २ उक्षा। सं१। बा१। उपशान्तकवायाणा−गु१ उप। जी१। प ६। प्रा १०। सं०। ग १ म । इं१। का १। यो ९। वे ० ं। कं०। ज्ञा ४। सं१ यथा। द ३। से ६। २० भ १।स २। उक्षा। सं१। आ १। उ७। क्षीणक चायाणा—ग १ क्षी। जी १।प ६। प्रा१०। सं । ग १ म। इं १। का १। यो ९। वे ०। क ०। ज्ञा ४। सं १ यथा। द ३। ले ६। भ १। स १ सा। सं१। आ. १। उर्७। सयोगकेवलिनां—न १। जी २। प६ ६। प्रा४ २। सं० ग १ म । इंश काश यो ७ म २ वा२ और कार्श वे ०। क ०। आ १ के। संश्यया। द१ के। ले ६। भ ०। स १ क्षा। सं०। आर २। ज २। अयोगकेवलिनां—ग १ अयो। जी १। प ६। प्रा १। २५ भा१ आयुष्यं। सं०। ग१म । इं१ पं। का१ त्रायो ०। वे ०। क ०। झा१ के। सं१ यथा। द१ के। ले ६। म ०। स र का। सं०। बार बनाहार। उ२। गणस्यानातीतसिद्धपरमेष्ठिनां--ग० जी०।

इं। शाकाशायो शाकाशकाशकाशाकासाशकासाशकासाले । के। लेशासाशकाशासाशका स्वास्तालाकाशायनकासाराउसा

बादेशबोळु गत्यनुबादबोळु नारककाळमं सामान्याळापं येळल्य बुबल्लि । गु४। जी २। या अराय ६ । ६ । १० । ७ । सं४ । ग१। नरक गति । इं१। का१। यो ११। म ४। बा४। बै२। का१। बे१। इं। क४। आर ६। हु। हु। बि। माश्वाका सं१। अरा ब ३। चाबाबा है ३ म २। सं६। मि। सा। मि। उ। वे। आरा। सं१। भारे

मा २। उ९॥

सामान्यपर्य्याप्तनारक यों गुधा जी १। ष ६। प्रा१०। संधा ग १। न । इं.१। का १। यो ९। वे १। खं०। क ४। ज्ञा६। कु। कु। वि। मा श्राञासँ १। ञाव ३। १० च। ञाञा ले १ कु। भ २। सं६। मि। सा। मि। उ। वे। जा। सं२। उ९॥

सामान्यनारकापर्यान्तकंगे गुरिमा बा जीरा प ६ । प्राउ। सं४ । गराना इंशाकाशायोरा बै।मि।का॥ वेशावाशाकशा जापाकु। हु। माश्राजा संशाबाब ३ । छेरुका ग्राचरासं३ ।मि।वे।क्षासंशाजाराउ८॥

सामान्यनारकिमच्यावृष्टिगळ्गे गुरा मि । जी २ । प । जा प ६ । ६ । प्रारं० । ७ । १५ संडा गरान । इं.राकार। यो १२ । वे १ । च०। क डाजा ३ । कु। कु। वि। संर। जाव २ । छे३ भ २ । संरामि । संरक्षा २ । उ.५ ॥

भा ३

प ॰। प्रा॰। सं ॰। ग ॰। इं॰। का॰। यो ॰। वे॰। क॰। जा१ के। स०। द१ के। ले॰। भ ॰। स१ झा। स॰। बा१ बनाहार। उ.२।

अवदेशे गरसनुवादे नारकाजा—नुभाको २ प अर्थाप ६ ।६ प्रा१० ७। संभाग हिन। २० इ. १। कारीयो ११। सभ्याभ वे २ कारावे १ पं≀क भाजा६ कु,कु,विसश्चकासंश अर्थाका २ च अर्थाके ३ ।पर्योत्तेकपरिक्रुष्णकेस्याएकैच अपर्योत्तकाले कपोतलेक्या विग्रहनती शुक्तलेक्या भाव

इति द्रम्थकेल्यात्रयं। सं २ । सं ६ मि सामि उन्ने शा।सं १ । जा२ । उट्ट९। तत्पर्यात्वाना—गु४ । जी१।प ६ । प्रा१० । सं४ । य १ न । इं१ । का१ । यो ९ । वे १ यं।क ४ । ज्ञा६ कुकु वि म श्रुज।सं१ ज्ञाद २ च ज ज्ञाके १ कृष्ठा अ २ । सं६ मि सा मि उन्हें श्रा।सं१ । बा१ । उद्देश आ

२५ तदपर्याप्तानां—गुर। मित्र। जी १। प६ व। प्राध्या अव। सं४। ग१न। इं१। का१। यो २ वैमि क। वे १ वं। क४। झा५ क्रुकुम श्रुव। सं१ व। व २। के २ क शु। म २। स ३ मि वे छा।

सं १। जा२। उट्टा उत्मिष्यादृष्टीना-नुरीमा जी २ प काप ६ ६। प्रा१० ७। सं४ । ग१न । ई.१।का१। योग११। वे १व।क ४ । ज्ञाने कुकुवि। संरै का द २। के ३ । म २। स१ स्रान

<sup>🤾</sup> कृष्ण कपोत शुक्ल।

सामान्यनारकपर्ध्यान्तिस्थादृष्टिगळ्गे। पृश्वि। जीशायर्थ्या। ६। प्रा१०। सं४। गशान। इंशाकाशायोष्। सा४। बा४। वे। काशावेशाव०। कथाजाशा कु। कु। वि। संशायावर छे १ कु स्न २। संशामिष्याविव। संशायाशाउ५॥ स्राध

सामान्यनारकापर्यान्तिमध्यादृष्टिगञ्जे। गुशा नि।जीशा अरायदाजाऽ। अरासंधायश्नरका इंशाकाशायी २।वैनि।का। वेश्वं०।कधाना स्कु। ५ कु।संशाब २। छेरक गुभ २।सशामिष्याद्यचि।संशाबाराउधा भारक गु

सामान्यनारकसासावनसम्बग्बब्धिंगळ्यो । गु?। सा। जी १। या प ६। घ्रा १०। सं४। ग१न । इं१। का१। यो ९। म ४। व ४। वैका१। वे वं ०। क ४। जा३। कु। कु। वि। सं।१। जाव २ ले १कु न १। सं१। सासावनदिव । सं१। आ।१। उ.५॥

नारकसामान्यमिश्रंते। गुराजि १। पदाप्राश्वासंधाव १। नाइंशाकारा १० यो ९। वे १। व ०। क ४। जा३। मिश्रासंशाबाद ३। के १ कृभशासंशा भा३ मिश्रासंशाबाशाब ६॥

नारक सामान्यासंयतेंगे। गुशाजी २। याजायदादादा प्रारः । ७०। ७। सं४। गर। नाइंश काशायो ११। मा४ । च४ विरकाशा वेशाव ०। कथा ज्ञाचामा श्रु। जा संशाजाव । ले ३। काका छाभाशासंशाची विकास संशाजी व भावजा

उ६॥

मि। सं १। बार। उ.५। तस्पर्यताना—गुश्मि। जी१। प.६। घा१०। सं४। ग१न। घं१। का१। यो९। म४, बा४, बैका१। वे१ पं। क४। जा३। कुकु वि। संश्वाद २। ले१ छ। भा३

भ २ । सारे मिष्यार्शवः । सं १ । जा १ । उत्पर्याप्तानां गुरीय । जी १ जा । प इंडा प्रा७ जासं ४ । गरेन । द्र १ । का १ । यो २ । वै वि का। वे १ वं। क ४ । ज्ञार कु कु। सं १ जा । दरे के २ । कु शुभ २ । सारे मिष्यार्शव । सं १ । जा२ । उत्परा सासादनाना-गुरैसा। जीरैप मा २

प ६। प्रारंशासंभाग १न । ६१। का १। यो ९ स ४, वा ४, वैका १। वे १ वं। क ४। ज्ञा३ कुकु वि। संरैत्र । द २। त्रे १ का भारी। संस्थासायननिव। सं१। ज्ञा१ छ ५। मिक्याणां— भारे

गुरै मिश्राजी रै। प ६। प्रारेश संक्षेत्र गरीन । इंरी कार। यो ९। वे रेवं।क ४। इसा३ मिश्राणि संरेकाद २। छे रेक्षांभ रै। सारै निश्वा संरे। इसारी, बर्फ अस्त्रेसताना⊸गुरी २५

जीरपनाप ६६। प्रारं॰ ७। सं४। गरी इंटी कारी यो १८। म ४, बा४ वै २ कारी वे १ चं। क ४। ज्ञानम जूजा संरक्षाद ने के ३ कुक गुन्न री। सने छ, वे ला। संटी मा के अञ्चल सामान्यनारकपर्य्यान्सासंयसंगे। गुरु। बीरु। पद्। प्राप्त १०। सं४ । गरुन। इंर। कारे। यो ९। बेरवी क ४ । झा३ माधु। बासंरैब। व३। केर भरासस्य ३,

उ। वे। स्ता। स १। आ १। उप६॥

सामान्यनारकाऽपय्यप्तिासंयतंगे। गूण १। जी १। जाप ६। जाप्राधावासं ४। ५ ग१। न। इं१। का१। यो २।वेमि। का। वे१। खं०। क ४। जा३। म। मु। ज। सं१। जाव३ से २ क ह्यु। भ१। सं२। वेका॥ सं१। जा२। उद्दा

घम्मेय सामान्यनारकर्त्यों । गु४ । जी २ । या अरापा६ । ६ । प्रा१० । ७ । संधाग्र न । इंश काशायी ११ । मधाबाधा वै २ । काशावेशा वं। कधाझा६ । कु। कु। यि। मा भ्रु। जासंशावाव ३ ले ३ कु। काझा म २ । सं६ । संशावाशावशा

१० घम्में यसामान्यनाएक पर्याप्तकों । गु४। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। न । इं १। का१। यो ९. म ४। वा४। वैका१। वे१। व ०। क ४। झा६। सं१। अ। व३। के१ कुभ २। सं६। सं१। जा१। उ.५॥

भा १ क

घम्में य सामान्यनारकाषर्व्याप्तमों । तुर। सि । अर्थाजी १। अर्थाप ६। अर्थाज। प्राप्त। १५ सं४ । ग१न । इं१। का १। यो २। वैसि । का। वे१। य०। क४। ज्ञाप । कु। इत। स श्रु। अर्थासं१। अर्थाव १। लेरक श्रु। भर। स्वरासि । वे। सा। सं१। अर्थाउट ॥ भाशक

बार । उद्देशियाचेताना–गुरै। बीर । परि। प्रा१०। सं४ । गरैन । देरे। कारे। यो ९ । वे रै यो क ४ । बादेस जुबासे रैबाद ३ । के १ ऋ। गरी स ३ । उदे झा। संरै।

कारै। उद्देशित्वाचिना—गुरै। जीरै वाप ६ वाघाध्यास४। गरैन । इंरे। कारै। २० सोरै।वैसिका। वेरैयं। क¥। जा३ स,खुब। सरैवाद३। छेर कशु। भरेस २ वे।

सा।सं १। बार। व ६। वर्षीनारकाणा-गु४। जी २ प अ। प ६ ६। द्रा १००। सं ४। ग १ न । इं१। का१।यो ११। स ४ बा४ वै २ का१। वे १ यं। क ४। झा६ कुकु विस श्रुञ। सं १ बाद ३। छे ६ क क खु। स २ स ६। वं१ जार। व ९। तस्यर्गताना-गु४। जी १ प। प ६। सारक

प्रारे॰। सं४। न १ न । इं१। का१। यो ९। स ४ वा४ वैका१। जे१ यं। क ४। जा६। २५ सं१ जाद २। ळे१ क्राच२। स ६। सं१। आ१। उ९। तत्पर्योक्षानां—मुर मि अ। और

ल । प ६ व । प्राथ लासं४ । स १ न । इं१ । का १ । सो २ वीम । का । वे १ वं। क ४ । ज्ञा ५ । कुकुम श्रुल । सं१ का । द ३ । के २ क सु। स २ । स ३ मि वे क्या। सं१ । ला२ । उन्८ । वस्में य सिष्यादृष्टिमञ्जो । गुशाजी २। प ६। घा१०।७। सं४ । गशाना इंशाजाशायो ११। म ४।व ४।वै २।काशावेश व ०।क ४।इता३।कु।कु।वि। संशाजाव २। ले३ कृक ग्रुअ २।संशामा संशाजाराज्य ॥

#### भा १ व

कर्र्स्य नारकपर्य्यामकिमध्यादृष्टिगळ्ये । गुराबी १। य६ । प्रारंशासंधान । नाइंशाकाशायो ९। मधाबाधाबै काशावेशाब ०। कथाता ३। कृकु। वि। सं। १। जाव२। छे१ अ२। संशामध्याक्षवा संशाबाशाउ५॥

### भा१क

घम्में बनारकापर्य्योमकमिष्याहष्टिगळ्गे । गुराजी १। प ६। अन्नप्राधाओं । संशास्त्रीय राइंशाकाशायों २। वैमि । का। वेशाक वा४। ज्ञा२। कृ। कृ। संशासाद २। छे .

२ क शु । भ २ । सं १ । सं १ । आ २ । उ ४ । कृ । कृ । च । म ॥

घम्में यपर्य्यानसासानंगे गुशाचीशाय ६। प्राप्त १०। सं ४।गरा इंशाकाशा २० यो ९।वे शाक ४। ज्ञा ३।कु।कु। वि। संशाद २। ले १कुम शासंशासंश भाशक

१ उ ५ ॥ कृ। कृ। वि। च । अत्।

घर्मोय मिलंगे। गुरा जी १। प ६। प्रा१०। सं४। ग १। इं१। का १। यो ९। वे १। क ४। ज्ञा ३। सं१। व २ ले १ कृ भ १। सं१। सं१। जा १। उप। भाशक

घम्में य असंयतंगे । गु१। जी २। प६। ६। प्रा१०। ७। सं४। ग१। इं१। का१। १५

तिम्मियादुशां-गृश्वी २ । प ६ ६ । प्रा१० ७ । सं४ । ग १ न । इं१ । का १ । यो ११ । म ४ वा४ वै २ का१ । वे१ यं। क ४ । झा३ कुकु वि । संश्वाद २ । के ३ कुक झू। म २ । स १ भा? क

मि।सं?। आ २।उप्। तत्पर्यातानां—गुराजी १।य ६। प्रारंशारना इं?। कारे।यो ६। म ४, बा४।दैकारे।वे१ यं।क ४। जारेकुकुवि।सं? बादराछे रङ्का मारेक

भ २ । स.१ मिष्यादिचः । सं१ । जा१ । व ५ । तदपर्याचानां—गु१ । जी१ । प ६ व । प्राथ्व । प्राथ्व । प्राध्य । प्राध्य सं४ । ग१न <sup>१</sup>ई१ । का१ । यो २ । वेसि का। वे१ । क ४ । जा२ कुकु। सं१ व्याप्य २ । के २ क सु। भ २ । स.१ । सं१ । जा२ । उ४ कुकुव व । सासादनाना—गु१ । जो१ । प ६ । मा१ क

प्रारंशासंशासरी। इंशाकार। यो ९। ये राक ४। ब्रा३ कुकुवि। संशाबर। के रेक्डास रासरी।संशाबर। उपकुकुवि चर्जा मित्राणा— मुराजी राप ६। सारक

प्रारे∘। सं∀ा गरे। इंराकारै। यो ९।वे १।क ४।बा३ कुकुवि। संरादर। <sub>२५</sub> के रैकाम रे।संरासंरे। बारै।उ५। अस्यताना—गुरै की २। व ६६। प्रारे∘७। मारिक यो ११। वे १। क ४। का ३। मा थु। बास्टं १। द ३ छे ३ इत क्षु म १। सं ३। उ मा १क

वे क्या। संशाकार। उदि।

घस्में य पर्स्याप्तनारकाऽसंयलंषे । गु?। जी ?। प ६। प्रार्शः। सं४। ग १। इं१। का १। यो न । वे १। क ४। ज्ञा३। सं१। व ३। ले १ कु अ १। सं३। उ वे। का।। सं१। आः १क

<sup>५</sup> आगशा उद्य

घन्में य नारकापर्यामासंयतसम्यादृष्टिगळो। गुश्। जीशा अराप ६। जा प्रा७। अर्थासंश्राप १। इंशाकाशायो २ मिका। वेशाक श्राकाशामा आयुक्तासंशी इ.स. छे२क जा, अरासंशावे। आरासंशी जाशाउदि॥

भा १ व

द्वितीयादि पृथ्वियनारकसामान्यको । गु४। जी २। प ६। ६। प्रा १०। ७। सं४। ग १० १। इं१। का १। यो ११। वे१। क४। जा६। मा अनु। जाकु। कु। वि। सं१। द ३। च। जाज ले३

277 9

स्वस्वभूम्पनिक क्रमेण भावापेक्षयाएका। द्रष्यापेक्षया। इक्क शु। भ २ । सं५ । उ । वे मि ।सा।मि ।सं१ । जा२ । उ ९ ।म । खु। ज । कु। कु। वि । ख । ज । ज ।।

हिलोयाविष्टुष्टिगळ नारकपर्य्याप्रमर्गे । गु४ । जी १। ग ६ । प्रा१० । सं४ । ग १ । इं१ । <sup>१५</sup> का१ । यो ९ । वे१ । क ४ । ज्ञा६ । म । श्रु । ज्ञा । क्यु । क्यु । वि । सं१ । व ३

ले १ कु भ २ । सं५। उन्वे। मि । सा । मि । सं१। आ १। उ १ भावापेक्षयास्वस्वभूम्यनिकमेण

९। म। श्राजाका का वाचाना जाता.

सं ४। ग १। इं१। का१। यो ११। वे१। क ४। ज्ञा ३ स श्रुज । सं१। द ३। छे ३ क क श्रु। भारक

२० भ १। स ३ ज वे बसा। सं१। आर २। ज ६। तत्त्र्यांताना-नृ१। जो १। प ६। प्रा१०। सं४। ग १। देश का १। यो ९। वे १। क ४। जा ३। सं१। द ३। ले १ का घरास ३ ज, बे, भारक भारक

ला,सं रेबार, उर्दतदपयन्तिनां— गुर, जीरेज, प ६ ज, प्रा७ ज, सं ४, गर, इं.र,कार, यो २ वें मिक्त, वेर,क ४,जारे, म जुज, सं १,द २, छे २ क शु, म १,स २ वे ला, सं १, ग्राफ्त

ञार, उ६, दितीयारिणृश्वीनारकाणां—मु४, जीर, प६६, प्रा१०७, सं४, ग१, दं१, का१, <sup>२५</sup> सो११, बे१, क४, झा६कुकुवि म श्रुब, सं१, द३ चल्न जल, के ३ स्वस्वभूष्यनतिक्रमेण भाषापेक्षया

एका इच्यापेक्षयाकृक सु, स २, स ५ ज वे मि सामि, सं १, बा२, उ ९ म श्रुळाकु कु वि च काल, तस्प्रयोचाना—गु४, जी १,प ६, प्रा१०, सं ४,ग १,इ १ का१,यो ९, वे १,क ४, जा६ स श्रुळा कुकुवि,स १,द ३,के १ कु भ २, स ५ ज वे मि सामि सं १, बा१, उ ९ म

भा १ स्वस्वभूम्यनतिक्रमेण

20

हिलीयसिपुष्यिकारकाष्ट्यांसर्चे । युराजी १। य ६। वाक्राका । सं ४। ग १। इंशाकाशायो २। जिलाका। वेशाक ४। जा२। कु। कु। संशाद २० छे२ क शु १ आरस्वस्योग्या

भर। सं१। आर्थ। उ४। कु। कु। व। व।।

द्वितीयाविष्ठस्थीनारकतामान्यनिष्यावृष्टियञ्जे । युशालि । सी शायाजाय ६ । ज प्रार्शाशास्त्र । यशास्त्र । यं । साराजायो १ रामधा व ४ । वै २ । काशा वे शावी । कशासा शाकु। का सिंशाब शाया शासा के ३ कुक शुन २ । भास्त्रयोग्य

सं १। मि । सं १। बा२ । उ. ५ । कृ। कृ। वि । चावा।

द्वितोयाबियुष्यीनारकपर्व्याप्तिस्थ्यादृष्टिगळगे। गु१। जी१। य ६। प्रा१०। सं४। ग १। इं१। का१। यो ९। वे१। क ४। जा३। कु। कु। वि। सं१। द २ छे १ हु १ मास्ययोग्या

भ २ । सं १ । मि । सं १ । आग १ । उ५ ॥

द्वितोयाविष्ट्रविधनारकापर्य्याप्तमिष्यादृष्टिगळ्गे। तुश्।जी १। जाय ६। जाप्राधा जासंधाग शाईशाकाशायो २। मि। काविशाक धाता२। कु। कु।संशाव२ ले २। क शु भ २। संशामि। संशानाया उप।। श्वक्योग्या

द्वितीयावि प्रत्य्वयनारक सास्तवनंगे। शुशा और १ व ६। प्रार०। सं४। तर। इंश। कार। यो ९। वेश कवा४। जा३। कु। कु। वि। संशाव२ लेश्कः भशासंशा १५ १ स्वत्वयोग्या

# सा। सं१। जा१। उ५॥

श्रुल कुकु विचल ज, तदपर्याप्तामां—नु १, ची १, प ६ ज, प्रा⊍ ज, सं४,ग १, ६ं१,का १, यो २,बेमि का,बे १,क ४,बा२ कुकु,सं१,द २, ले २ क खु, भ २, स १ मि,सं१,जा भ १, स्वस्थलयोग्या

२, उ ४ कुकुच अन्,तिभिष्यादृक्षा—गुरै मि, जी २ प अन्, प ६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग १ न, ६ १, का१, यो ११ म ४, ता,४, ते २ का१ वे १ यं,क ४, जा३ कुकु वि, सं१ अ, य २ च अ, २० के ३ कृक तु भ २ स. १ मि सं१ आ २ १,उ ५ कुकु वि च अन,तरप्राना—गु१,जी १,प ६, भा१ स्वरूपसाय

प्रार॰, सं४, गर्दरे, कारे, यो ९, वे १, क ४, इता ३ कुकुषि, सं१, द २, ले १ क, भा १ स्वस्वयोग्या भ २, स १ मि, संर, कारे, उ. ५, तस्पर्योग्यामां—नु १, जी १ व, प ६ व, प्राथ्व, सं४, गरे,

भ २, स १ मि,सं १, बा१,उ ५, तदपयप्तिमां— पु१,जी१ ब, प ६ ब,प्रा७ ब,सं४,ग १, इं.१,का१,यो २,मिका,वे१,क ४,का२ क्रुकु,सं१,द २, ब १ क खू, भ २ स.१मि,

सं १, बार, उ.४, तत्यासावनानां— मृ१, जी१, प.६, प्रारं∘, सं४, य१, इं१, का१, यो९, <sub>२५</sub> वे१, क४, जा३, कुकुवि, सं१, द२, ले१ इड़, भ१, स१, सा, सं१, बा१, उ.५ भा१ स्वस्वोध्या द्वितीयापृथ्वीलारकसम्यमिषयादृष्टिगळणे । गुराबी शाव ६। ब्राइ० । संधायित १। इंराकारायो २ । वेराक धाकाशासंशासंशास्त्र । स्रेट्स स्राह्म १। क्रिया

सं १। ब्रा १। उ.५॥

द्वितीयाविपूर्ण्योनारकाऽसंयतसम्यन्दृष्टिगळ्गे । बुश् । जीशाय ६ । प्रारेशः । ५ गराइंशः काशायो ९ । वेशः कंशः ज्ञाचामा । ज्ञाबासंशावाब ३ । ज्ञाबा जा १ भशः संशाखाबे। संश्वाशः । उ६ । माध्यावाषावाब ।

र तिब्बंबद पंचप्रकारमप्परवरोळु सामान्यतिब्बंबक गळगे। गु५। और १४। प ६। ६। ५। ५।४।४ । प्रारंग ७।७।९।७।६। ५।८।६।७। ५।६।४।३। संप्राग्धा ति १।ई.५।का६। यो ११। म ४।व ४।और।का१।वे३।क ४।का६। मा आयु।जा १० कु।कु।वि।संर।जावे।व३।च।जाजाजा से ६ ब्रम्बोळु भाववोळ भ २।सं६।

उ। वे। सा। मि। सा। मि। सं२। जा२। उ९। म। घु। जा कु। कु। वि। च। जा व॥

तिष्यं बसामप्यपर्याप्तकरों । गुभा जी ७। य ६। ५।४। प्रा१०। ९।८।७। ६।५।४।सं ४।ग १।ति। १५।का६। सो ९।वे३। क ४। जा६। सं २।व३। श्रे६ अ.२।स ६।सं २।बा१।उर॥ ६

१५ तिर्ध्यवसमान्यापर्ध्याप्तकर्मो । गु३। मि । सा। ब। जी ७। ग६। ५। ४। प्रा७। ७। ६। ५। ४। ३। सं४। ग१। ति। इं५। का६। यी २। विश्वका वे३। क४। जा५। म। जु। ब। कु। कु। सं१ ब। ब३। व। ब। ब। ले डाक सु अ २। सं४। मि। सा। आ ३ सड़ा

तत्तसम्यम्मिष्याद्यां— गुरु, जी रै, प ६, प्रारे०, सं४, गरे, इंरै, कारे, यो ९, वं १, क४, जा३, सं१, द , के १, च १, सं१, मिश्रं, सं१, बा१, उ५, तदसंयतानां गुरे, जी१, प ६, प्रारे०, प्रार

२० सं४, ग१, दं१, का१, यो९, वे१, क४, ज्ञानसञ्ज्ञ, सं१, ब, द३, घब वा। ले१ भ१ सारे संरचने, संक्षारंच६ मध्य घब वा।

पञ्चविविविष् सामान्यानां – गुभावी १४। य ६६५५४४। प्रा१०७९७८६७५६ ४४ दे। सं४। ग१ति। इंभाका ६। यो ११ म ४ व ४ जौ २ का १। वे दे। का ४। झा६ कु कुवि म लूला सं२ जदै। द देवलाला। ले ६। प्र२। स ६ उ वे सामिसामि। सं२। मा६

्थ जार। उ९ म श्रुव कुकु विचव व व । तत्त्रयांताना⊸गु५ । जी७ । प ६ ५ ४ । प्रा१० ९ ८ ७ ६ । ४ । सं४ । ग१ ति । इं५ । का६ । यो९ । वे३ । क४ । ज्ञा६ । छं२ । द३ । छे ६ । प्र २ ।

स ६। सं २। झा१। च९। तदपर्यातानां न गृश्मि साला जो ७। व ६ ५ ४ । प्राप्त ७ ६ ५ ४ ३। सं४। ग१ ति। इं५। का६। यो २ मिळाका। वे३। का४। झा५ कूकुम ळ्वा सं१। छा।

१५

क्षावे। सं२। आर२। उटामा घावाका का का वावावा

तिब्येचसामान्यमिष्यादृष्टिगळ्ये । गुराची १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । प्राप्ता १० । ७ । ९ । ८ । ६ । ७ । ५ । ४ । ४ । ३ । सं४ । य १ । इं५ । का६ । यो ११ । वे ३ । क४ । इस ३ । कु। कु।वि । सं१ । व । व २ । च । व । छे ६ भ २ । सं१ । मि । सं२ । वा २ ।

उ ५ । कृ। कृ। वि । च । व ॥

तिस्यंचसामान्यपर्याप्तिमध्यावृद्धिगज्यो । गुराबी ७। ष ६।५।४ । प्रार्शः ९।९। ८।७।६।४।सं४।गरित । इं५।का६।यो ९।वे३।क४। ज्ञा३।कु।कु।वि। संराजाव२। छे६्। भ २।संराजार।च५॥

तिय्येवसामान्यापर्याप्रमिच्याबृष्टिगळ्गे। गुशामि।जी ७।ज। य६।५।४। ज। प्रा७।७।६।५।४।३। सं४। गशा ति। इं५। काय ६। यो २।मि।का वे३। १० क ४।जा२।कु।कु।संशाज। व२।चाज। छे२क शु घर।संशामि।सं२। भा३ वर्ष

आ २। उ४। कु। कु। च। ज॥

तिय्येषसामान्यसासावनंगे। गुरा जी २ । व ६ । ६ । प्रारे० । ७ । सं४ । ग १ । ति । इ.र । कार । यो ११ । वे ३ । क ४ । जा३ । संर । व २ । ले ६ भ र । संर ।

सा। सं१। अग२। उ.५। कु। कु। वि। च। अ।॥

तिर्येणसामान्यसासावनपथ्यमि गे। गुरा जी १। प ६। प्रार्शसं ४।गराति । इंरार्पाकाशायी ९।वे ३।क ४।का३।सं ।१।वा व २। छे ६ भ १। सं १।

द ३ च अ. घ. के २ क. शुभ २ । स.४ मि. सालावे । सं२ । अवा२ । उट । म श्रुब कु कु च भारे अशुभ

अन्तः। तन्तिस्यादुसा—गुरै। जी१४ । प ६६ ५५ ४ ७ प्रा १०७९७८ ६७५६४४ ३ सं४।गरे।दं५।का६।यो११।के३।क४ । ज्ञा३कुकु वि।संरैकाद रचना ले९। रू गरे

भ २ । स मि, सं २, ञा २, उ. ५ कु कु वि च व । तत्यर्यासानां—गु१, बी ७, प ६ ५ ४, प्रा१० ९ ८ ७ ६ ४, सं ४, ग १ ति, ६ ५, का ६, यो ९, वे ३ । क ४ क्रा३ कु कु वि, सं १ व, द २, ले ६ म २,

स १ मि, स २, बा १, उ ५, तदप्याँसाना–पु? मि, जी ७ ज, प ६ ५ ४ ज, प्रा७७ ६,५४ ३, सं४, ग १ ति, इं५, का ६, यो २ मि का, वे ३, का ४, बार कुक्क, सं? ज, द २ च झ, ले ३, क सूप्र २,स १ मि, सं२, बार, उ ४ कुकुच ब, तस्सासादनाना–पु१, जी २, प ६ ६, २५ भा ३ जुलुक्त

प्रारु० ७, सं४, गरै ति, इंरै, कारै, यो रेरै, वे ३, क ४ । क्रा३, संरै, द २, ले ६, भ रे, स भा६

१ सा, सं १, बा२, उ.५ कुकृ विच ब, तत्पर्याप्तानां⊸गु१, जी १,प६,प्रा१०,सं४, ग१,इं१ पं,

सं १। वा १। उ५॥

सामान्यतिर्य्यवापर्य्याप्रसासावनंगे। गुर्। जी १। प ६। प्राफः। सं४। गर्१ इंर। कार्रायो २। बौमि।का। वे ३।क ४। ज्ञा२।सं१। ज। द २। ले २ क छु। भर। ३ अस्युभ

सं १। सा। सं १। जा २। उ४॥ कृ। कृ। च। व।।

५ सामान्यतिव्यंचसम्यमिभ्याहष्टिगळ्गे। गुरा जी राय ६। प्रारः। सं४। गर। इंराकारायो ९। बें ३। क ४। झा३। संराव २। से ६ भरी संरासंर

आरशाउ५॥

सामान्यतिव्यंत्रासंयतंगे। गुराजी २ । य६ । ६ । प्रार० । ७ । सं४ । गराई १ । कारायो ११ । वे ३ । क ४ । ज्ञा३ । मा श्रु।जासंर । जाद ३ । खालाला । ले ६ ६

१० भ १। सं३। उ। बे। क्षा। सं१। आ २। उ६॥

सामान्यतिर्ववासंयतपर्धार्ममे । गुरा जीशाप ६। प्रारः। सं४। गरा इंशा कारा यो ९। वे ३। क ४। झा३। संराद ३। ले ६ अ।शा सं३। संरा

आ१। उ६॥

सामान्यतिर्व्यापर्व्यातिसंख्यते । गुरु। जी १। प ६। व । प्राप्तः। सं४। गति १। १५ इं१। कारी यो २।वे १।वुं। क ४।का३। म ।वुं।वासंराजाव ३।चाव। जाले २ क। ग्रु। भरासंराक्षावे।संराजार।व ६॥

मा १ क

का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ३, सं १ अ, द २, ले ६, भ १, स १, सं १, आ १, उ. ५, तदपर्यासाना

गुरे, जी रे, प ६, प्रा७, स ४, गरे, दं रे, कारे, यो र जीमि का, वे ३,क ४, जारे, संर अ, द २, ले २ क सु, भ रे, स रै सा,स रे, जारे,उ ४,कुकुच अर्थ। सम्यग्मिय्यादणी–गुरे,जीरे, भारे अस्वाभ

२० प६, प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का१, यो९, वे३, क४, इत३, सं१, द२, ले६ भ१, स१,

सं १, बा१, च ५ । असंस्तानां ⊸गु१, जी २, प ६ ६, बा१०, ७,सं४, जा१, दं१,का१, यो ११, वे ३,क ४, बा३,सश्रुव,सं१ व्य,द ३ च व व त, के ६, प्र१,स ३ त वे बा,सं१,बा२,त ६, सा६

तत्त्रपर्गतानां—नु १, जी १, प ६, प्रा१०, सं ४, ग १, दं १, का १, यो ९, ये ३, क ४,का ३ म शू अ,सं १,द ३, ॐ ६, प्रा१,स ३,सं १,जा१,उ ६,तदपर्यासना—नु १,और १, प ६ वा,प्रा७ वा, भा ६

२५ सं४, ग १, इं१, का १, यो २, वे १ पूं, क ४, जा ३ म श्रुव, सं१ ब, द ३ च ब ब ब, ले २ शुक, भार १ का सामान्यतिव्यं चवेत्रासंयतेचे । ग्रुशः चीशः । य६। प्राप्तः । संधायशः इंशाकाशः यो ९। चे ३। कथः। इता ३। प्राप्तुः जा संशादे। व ३ के ६ अप्रशः संशावे। साध्य

सं १। आर १। उरा ६। सरधा वा वा वा वा

पंचें ब्रियतिष्यं वर्गा गु५। जी ४ ॥ पंचें द्रियसंक्ययं त्रिपर्ध्याति। प६। ६। प्रा१०।७।६।७।सं४।ग१।ति। दृंशापं।काशात्राधी ११।वे ३।क ४। जा६। ५ मा शुक्राकृ।कृ।कृ।वि। सं२। ज दे।व ३।चाबाजाले ६। भ२। सं६। उ।

वे। का। मि। सा। मि। सं२। बा२। उ९। म। थ्राब। क्राक्र। वि। चावा व। व।।

पंचे क्रियतिव्योजप्यसिक्तमें । गु५। जी २। य ६।५। प्रा१०। ९। सं४ । गर। इं१।का१।यो ९। वे ३।क ४।क्रा६।सं२। ज्ञादे। व ३।वा। जा जा ले ६ घर। ६

सं६। उ। वे। का। मि। सा। मि। सं२। बा१। उ९॥

पंचेंद्रियतिष्यैचापर्य्याप्रकर्षे। गु३। मि । सा। बाजीव २। प ६।५। बाप्राण। १० ७। बासें ४। गरे। इंराकारे। यो २।मि । का। वे ३।क ४। झा५। म । श्रुबि। कु।कु।संरबाव ३। चाबाबाब। लेर कु। छु। अ.२। सं४। वे। झा। मि।सा। आ। ३

संराजाराउ८।माश्राजाकु। कु।चाजाजाजा।

पंचेंद्रियतिर्ध्योमण्यादृष्टिगळ्यो । ग्रुराजी ४ । संज्ञिपय्यामापय्याम । ज्ञाचित्रयय्यामापर्याम । प ६ । ६ । ५ । प्रारे० । ७ । ९ । ७ । सं४ । गर। इंराकाशः यो ११ । वे ३ । क ४ । १५ ज्ञा३ । संशाजाव२ । ले ६ अस्य संशामि । संगराज्ञार। उप ॥

म १,स २ वे क्षा, सं १,अर २, उदिवसंयताना⊸गु१,जी १, प ६, प्रा१०, सं ४,ग १,६ं१, का१,यो ९,वे ३,क ४,का३ म श्रुअ,सं १ दे,द ३, छे ६, भ १, स २ उदे, सं १,आर १,

उदिम श्रुव च ब ब, पञ्चेन्द्रियतिरस्यां⊸नुष्, जी४ संत्रयंक्तिपर्याता, प द ६५५, प्रा१० ७ ९७, सं४, ग १ ति, दं१ पं,का१ च, घो११, वे ३,क४, ज्ञादस श्रुव्य क्रुक्कृति, संर ब दे, <sub>२०</sub> द ३ च ब ब ब, ले ६, ग २,स ६,त वे सामि सामि,सं२,बा२, उ९ म श्रुव्य क्रुकृति च ब ब ब, भा६

तरप्रधीतनां— गु५, जी २, प६५, प्रा१० ९, सं४, ग१, दं१, का१, यो९, ये ३, क४, झा६, स २ व १, द ३ च अ ज, ले ६। अ २, स ६ ज वे क्वामि सामि, तं२, जा१, उ९ म श्रुज कुकू मा६

विचल का, तदपर्योप्तानों—- मुदेमि साका, बी२, प६ ५ का, प्रा७७ का, सं४, ग१, इं१, का१, सोरिमि का, वेदे, क४, बा५ म जूल कुकु, सं१ का, ददेच काला। छेरक खु, म२, स४ २५, स्राज्यास

वे क्यामि सा,सं २, का २, उटम खूब कुकुव ब ब ब, निष्याद्वाः — गु१, जी ४,य ६६५५,प्रा १०७९ ७,सं४, ग१,दं१,का१, यो ११,वे३,क ४, बा३,सं१, द २, ॐ६,म २,स १ आर्थ पंचेंद्रियसिप्यंगिमच्याद्यस्थित्यस्थां स्थानः विश्वास्थानः विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विश्वास्थानि विष्यास्थानि विश्वास्थानि विश्वासिति विष्यासिति विश्वासिति विष्यासिति विश्वासिति विष्यासिति पंचें द्वियासम्बद्धीत्मस्यादृष्टियाल्ये । गुराजी २ । संशाय ६ । संशाय । बाबाब ५ ५ । प्रासं७ । बसीक्व = बा७ । सं४ । यश्वंशाकाशायो २ । मिका। वे ३ । क४ । ज्ञारु। कु। संशाया दशाया बाले २ । काञु। प्रशासंशास्त्र । प्राप्त ॥

#### 801 5 1 22 X 11

पंजेंद्रियसिम्पॅक्सासावनंचे। गुशाजी २। सं= य जा य ६।६। प्राश्०।७। सं४। गशाइ शाकाशा यो रेश चै ३।क ४। ज्ञा३। संशाव २। छे ६। अरशासंशासा इ

१० संशाकारा उपा। कृष्कु विषय सा

पंचेंद्रियतिर्यंक्पर्याप्तसासासनेंगे । गुशा जी १। प ६। प्रा.१०।सं ४ । ग १।ति । इंशाकाशायो ९।वे३।क ४ ।ज्ञा३।संशाद २। ले६ अशासंशासासंश ६

वा १। उ५॥

पंजेदियसिय्यंक्सासावनायध्यप्रिये। गुराजी शाय दा। प्रांशाधा संधाय शाहर। १५ का १ त्रायो २ । किं। का विदाक धाजारा कु। कु। संशाब २ । चला ले २ क का भाशासंशासांशाचारा उधाकु। कु। चाजा। भाव अर्थाभ

पंचेंब्रियतिर्थिनिश्रंगे। गु१। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। ई१। का १।

२० मो ९, वे ३, क ४, जा ३ कुकु वि, सं १ वं, द २ च अ, ले ६, प्र २ स १ मि, सं २, आ. १, उ. ५, प्राई जदप्यमितनो— गु१ जी २ स अ, प सं ६ व ५, प्रासं ७, व ७, सं ४, ग १, दं १, का १, यो २ मि का, वे ३, क ४, जा २ कुकु, सं १ व, द २ च अ, ले २ क चुप्प २, स १, दं २, आ. २, उ. ४, भा ३ अधूप सासादनानो— गु१, जी २ सं प अ, प ६ ६, प्रा१० ७, सं ४, ग १, दं १, का १, यो ११, वे ३, क ४,

मि, सं२, आ २, उ.५, तत्पर्याप्तानां ना १, औ. २ संब. पं६५, प्रा१०९, सं४, ग१, इं१, का १,

सासासनामा—मुर्, जारस पज, पर, आंरण्ज, तः, गर्, इ.र, कार्, थार्र, वार्, काङ्ग झाइ, संर, लंदे, जार, संरता, संर, जार, उपकृक्क विचक, तस्यमितानों—गुर, माइ २५ जीरे, पफ्त प्रार०, सं४, गर, दंर, कार, यो ९, वे ३, का४, जा३, संर, दर, लंद, मार,

स १ सा, सं १, जा१, उ५, तरपर्याप्तानां — गु१, जी१ ब, प६, प्रा७, सं४, य१, ६ं१, का१ त, यो २ मि का, वे ३, क४, ज्ञा२ कुकु, सं१ ब, द २ च ब, छे २ क झु, अ१, स१ सा, सं१, आ।३ बणु

अगर, उ४ कुकुच अ, मिश्राणां---गु१, जी१, प६, प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का१, यो ९,

भा ३

१५

यो ९। वे ३।क ४ । ज्ञा३। मस्याविभिक्षत्रयं। सं?। ज्ञाद २। चाज ले ६ भ १। स १ ६

मत्याविनिक्षत्रयं चतुरचतुः ॥ पंचेकिय्यैयसैयतं गे। गुशाबी २। यदाब ६। प्राश्०। ७। सं४। गशाद्देश काशायो ११। वे ३। क ४। काशासम्यकानत्रयं संशाव। द ३ ले ६ भशासं ३। संशाबा२। उदा। माश्रु। ब। च। बाबाबाब।

पंचें क्रियतिर्व्यंगसंयतपर्व्याप्तंगे। गुशाओं शाप ६। प्रदाप्तारः। संशागराई शा कारः।यो ९।क ४। ज्ञा३। संशाजाव३। ले६ भरासंशाजावे। ज्ञासः। संशा द्

पंचेंब्रियतिस्थीपयस्थीप्तासंयतेगे। गुर्श जीर्शका पद्म जा प्राध्य । अस् संक्षागराति । इरिश्यां कारा जायो २ । मिश्राका। येराष्ट्राक काका २ १० माश्रुका संराकाय ३ । चाकाक स्टेरक श्रुकारा संराक्षाये। संरा भारक जाराज ६ । माश्राका चाका।

पंचें क्रियतिर्व्याचे क्षसंयते । गुर्। जीर्। पर्। प्रार्०। सं४। गर्। ति। इंर। यं। कारत्रा योरा चे३। क४। क्रा३। संर। देक्षसंयम। द३ लेट्सर। संर।

उ।वे।सं१। का१। उ६। माश्रुः का वः। चः। कः। कः।

पंचेंद्रियतिर्व्यक्पर्याप्तकार्गे पंचेंद्रियतिर्व्यंचार्गे वेळवंते वेळवकोळ्य ॥

पंचीं प्रयक्तिय्योप्सक्तर्योप्सक्तारी पंचीं प्रियक्ति स्थाप के क्यू के क्यू को क्या।

बे ३, क ४, जा ३ मत्यादिमिश्वत्रयं, सं रै अ, द २ च अ, जे ६, भ १, स १ मिश्र, सं १, आ १, उ ५, म ६ मार्थ, स्थापिमिश्वत्रयं चलुरचत्रस्य । असंयतानां — गु१, जी२, प ६, अ ६, प्रा१०, अ प्रा७, सं ४, ग १, ई १, फा १, गो ११, वे ३, क ४, जा ३ म खू अ, सं १ अ। द ३। जे ६। म १। स ३। स ६। स्थाप १। इं १। जा २। उ ६ म खू अ च अ अ। तत्ययाँ तालां — गु१। जी १। प ६। प्रा१०। सं ४। ग १। ए । सं ४। ग १। से १। जे ३। क ४। जा ३। सं १ अ। द ३। के ६ म १। स ३ ज वे आ।। सं १। अ। १ अ। १ अ। १ अ। १ अ। १ अ। १ वि. इं १ यं, का १ व.

यो २ मिका, वे १ पुंक ४, जा २ म श्रुज, सं १ ज, द ३ च ज ज, छे २ क खू, प्र १ स २ झा वे, भारक सं १, जा २, उ ६ म श्रुज च क ज, वेससंबतानां— मु१, जी १, पर, प्र १० सं ४, ग १ ति, दं १, पं १, का १ जुयो ९, वे ३, क ४, जा ३, सं १ दें, द ३, ले ६ म १, स २ उ वे, सं १, जा १, उ ६ ⊳०

म श्रु अ च अ अ, पञ्चेन्द्रियतिर्यक्पर्यातानां-पञ्चेन्द्रियतिर्यग्वहक्तस्यम् ।

पंचेंद्रियसिय्योचयोनियसिजीबंग्रज्ञों गु५। जो ४। संख्यसीक्ष्ययोप्तास्थ्यीस भेववि । य६। १६। सं५।५। ज्ञा सं। प्रा१०। ७। संक्षि ९।७। वसिक्षा सं।४। ग१। इं१। का१। योग ११। बे१। ज्ञो । क४। क्षा ६। माजू। ज्ञा कु। विं। सं२। ज्ञा वै।व ६। च। ज्ञा के६ प्रशासं५। उ। वे। मि। सा। मि। सं२। ज्ञा२। उ९। माजू। जा

५ कु।कु।वि।च।ज।ज।

तिर्ध्ययोतिमतिपर्य्यापंजीवेनळ्ये । जु५ । जी २ । सं । ज्ञाय ६ । ५ । प्रा१० । सं ९ । ज्ञासं ४ । ग१ । ति । इं१ । पं।का१ । ज्ञायी ९ । वे १ । छ्यी । क ४ । क्रा६ । स । श्रु। ज्ञा कु। कु। वि । सं २ । ज्ञावे । व ३ । ॐ ६ भ र। सं । ५ । ज्ञवे । मि । सा। मि ।

सं २। जा?। उर्षां ३। मि ३। द ३। तिष्यं क्षेत्रिययोतिनत्यपर्ध्यक्तियों ॥ तुरामि । १० सा।जी२। संक्यपर्ध्यक्ति संक्यउपर्ध्यक्ति।य ६। सं।अराभावाक्राधाजासं ४। ग१।ति। दंशायं। काशाचायो २। मिश्राका।वेशावकी कशाझाभाजा कु।संशाबाद २। चाब के २ कतु अरा संशामि। सा।संशाझाशाउराज्या भाक्षकु

कृत्र कुत्र चाजा।

पंचेत्रियसिष्यं योनिसिसिष्याहष्टिये । गुरु। मि । जी ४ । संक्यउसिक्तयर्थाप्रायर्थ्याप्त । १५ य ६ । ६ । ५ । ५ । असिक्त । प्रा १० । ७ । सिक्त ९ । ७ । असिक्त । सं४ । गरु। इंरायं। कारात्रायो ११ । वेरास्त्री। क ४ । का३ । संरा अ । व २ । ॐ ६ भरासंर।

मिन्यात्व।सं२।अग२।उ५।कु।कु।वि।च।अ।।

वियंग्योनिमतीनार—गु५, जी ४ संबर्धांत्रपर्यात्रापर्यात्रपेदतः य ६६ सं, ५ ५ ज सं, प्रा१० ७ सींत ९ ७ असींत, सं४, ग१, दं१, का१, बो११, वे१ स्त्री, क४, ज्ञा६ सञ्च अकुकुवि, सं२ २० ज दे, द ३ च ज ज, ले ६, प्र२, स ५ उ वे मिसामिश्राः, सं२, जा२, उ ९ स श्वुज कुकुवि च

अ अ , तत्यर्यामानां— गु५, और संअ, प ६ ५, प्रार० सं, र अ, सं४, ग १ ति, इ.१ पं,कार ७, यो ९, वे १ व्ली, क ४, जा६ म श्रुअ कुकुषि, सं२ अ वे, द ३, के ६, म २, स ५ च वे मि सा

मिश्राः,स २, बा१, उ९ स ३ वि ३ द ३, तदपर्याताना—गु२ मि सा, जी २ संब्यसंक्षिपर्याती, प ६ सं ब ५ ब,प्रा⊍ ब,⊎ ब,सं ४,ग १ ति, इं १ यं, का१ व,यो २ मिश्र का, वे१ स्त्री, क ४,सा२

प प ज ज २५ कु कु, सं १ ब, द २ च ब, के २ क बू, म २, स २ मि सा, स २, बा २, उ ४ कु कु च ब, मिच्या-

दुदा—गुरि मि, ची¥ संब्यसंक्षिपयों तापयों तार प ६ ६ संक्षि, ६ ५ क्स क्षि, घार० ७ सं, ६ ७ क्स सेंग्र सं४,गरैति, देरेपं,कारेत्र,यो ११,वे १ स्वो,क ४,झा३, सं१ आ ,द २, छे ६, घर,स १

पंचेंब्रियतिय्यंग्योनिमतिपर्य्याप्रसिष्यादृष्टिगळ्गे । यु १ । मि । जी २ । संक्रिपर्य्याप्रासंज्ञिऽ-पर्य्याप्त । प ६ ॥ संज्ञिपर्व्याप्तिगळ ५ ॥ असंज्ञिपर्व्याप्तिगळ प्रा १० । संज्ञि । ९ । असंज्ञि । सं ४ । गर। ति। इंशार्पं। काशा त्रायो ९। वेशा स्त्री। क ४। झा३। संशावा व २। लेद भरासंशामि। संराजाशाउपा

वंचेंद्रियतिय्येग्योनिमस्यपर्याप्रसिध्यादृष्ट्रिगळ्ये । गु १ । सि । जी २ । संक्र्यपर्याप्रासंक्र्य-पर्व्याप्र । व ६ । संक्रयपर्व्याप्रियक । ५ । असंक्रयपर्वाप्रियक प्रा ७ । संज्ञि ७ । असंज्ञि । सं ४ ॥ गुरा इंशा ये। काशा त्रा यो २ । सिका का। वेशा स्त्री। क ४ । झा२ । काका संश व। वराचाजा लेरक ज्ञासरासंशामा सरावारा उपाका का वावा। भा ३ अश

वंचेंद्रियतिर्यंग्योनिमतिसासादनंग । गु १ । सा । जी २ । सं । प । ज । प ६ । ६ । प्रा १०। ७। सं४। ग१ ति। इं१। पं। कार्। अरायो ११। वे१। स्त्री। क४। का ३। सं१। ३० व। दर। लेद भर। संशासा। संशावार। उपा०॥

पंचेंद्रियतिर्व्यंग्योनिमतिसासादनपर्व्याप्तकारो । गु १ । की १ । प ६ । प्रा १० । सं ४ । ग १ । इंश काश यो ९। वेश स्त्री। क ४। जा ३। संश वा व २। ले६ भश । संश सं १ । अत्र १ । उ५ ॥

पंचें द्वियतिर्थंग्योनिमत्यपर्थ्याप्रसासादनंगे। गु१। जी १। प६। प्रा७। सं४। ग१। १५ इंश का। यो २। मिश्र । का। वेश । स्त्री। कथ । ज्ञार। संशाद २ ले २ क ज्ञा भ १। भा ३ अशुभ संशासंशाजा राज्य शकाका आहा छ।

मिथ्यास्वं, सं २, आ २, उ ५ कू कू वि च अ, तत्पर्याप्तानां-- ग १ मि, जी २ संइयसंक्रिपर्याप्ती, प ६ संक्रि ५ असंजि, प्रा१० सं,९ असंजि, सं४,ग १ ति, इं१ पं,का १ त्र, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, जा ३ क् कृ वि. सं १ अ, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं २, आ १, उ ५, तदपर्यासानां—गु१ मि, जी २ संक्य-

संज्ञिपयाती, प ६ संज्यप्रयातयः, ५ असंज्यपपातयः, प्रा ७ सं, ७ असंज्ञि, सं ४, ग १ ति, इं १ पं. का १ त्र, यो २ मिश्र, का, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञार कृ कृ, सं१ अ, द २ च अ, छे २ क श, भ २, स १ मि.

सं २. आ २. उ.४. क्रक्च अन, सासादनानां —गु? सा, जी २ संप अन, प ६ ६, प्रा १०, ७, सं४, ग १ ति. इं १ पं, का १ त्र. यो ११. वे १ स्त्री. क ४. जा ३. स १ स. द २. ले ६. भ १. स १ सा.

सं १, जा २, उ ५, तत्पर्याप्तानां—गु१, जी १, प६, प्रा१०, सं४, ग१, इं१, का१, यो ९, वे १ 🦡 स्त्री, क ४, ज्ञा ३, सं १ ल, द २, के ६ म १, स १, सं १, बा १, उ ५, तदपर्याप्तानां—गु १, जी १।

प ६। प्रा७, सं४, ग१, इं१, का१, यो २ मिका, बे १ स्त्री, क ४, इता२, सं१ अ, द २,

पंचेंकियसिर्व्यंग्योनिवसिर्विशंगे। गुरानिकाः चौरापं≕ायाप ६। प्रार०। सं४। गराइं राकार। यो राचे रास्त्री।क ४। क्रा३। संराव रा स्टे६ भरासंर। ६ मिष्य। संराजाराच५॥

पंचेंद्रियस्थियेयोनिसस्यसंयसंगागुराजाजीशाय ६। प्रार्शस्थाय शाहरा ५ काशायो ९। वेशास्त्री।काका जा३। संशाजाद३। ले६ साशासंशाउ। वे।संशाजाशाउ६॥

पंचेंद्रियतिर्ध्यंभ्योनियतिसंयतासंयतेगे। गुरावे। जी राप ६। प्रार्०। सं४। गरा। इंराकार। यो ९। वेरा स्त्री। क४। जा३। संराव३ ले६ भरासंराउ। भा३ वे। संराजाराज्ञ ।

रै॰ तिर्व्यव्यं चेंद्रियलक्यपय्यांप्रकर्में। गुरार्मिं। जी २। सं=। ब। य ६। ५। प्राणः। ७। सं४। य १ इंराकार। यो २। मिश्राका। वे १। वं। क ४। झा२। सं१। ब। ब २ ले २ क शुभ २। सं१। मि। सं२। जा२। उ४।। भा३ अश

मनुष्यठ चतुर्विकल्पमप्परः। बल्लि सामान्यमनुष्यर्गेः। ग्रु१४ । जी२ ।प ६ ।६ । प्रा१० । ७ । सं४ ।ग १ । इं१ ।का१ ।यो १३ ।वैकियिकद्वयरहितं। वे३ ।क ४ । जा८ । १५ सं७ ।व४ । ले ६ म २ ।सं६ ।सं१ । जा२ । उ १२ ॥

सामान्यमनुष्यपर्व्याप्तकर्षे । गु१४ । जी १ । प ६ । प्रा१० । सं४ । ग १ । इं१ ।

ले २ क सु,प्र १,स १,सं १,सा२,उ ४,कुकुच अर्, मिष्णाणां—गृर मिश्रं, जी १ संद,प ६, भावे सम्बन्ध प्रारु. सं⊱्गर. इं.१.का१. ची९. वे १ ल्ली.क४,झा३. सं १. द २. ले ६. घ१.स १ मिश्रं

प्रारं∘, सं४, गर, इं.र, कार, या९, वं र स्त्रा, कं ४, जा ३, संर, दं २, लं २, भं र, संर।सश्च ६

सं १, अगरे उ. ५, असंयदानां—गुरे अ, जी १, प ६, प्रारे॰, सं ४ ग १, इं. १, का १, यो ९, चे १ २० स्त्री, क ४, बा ३, स १ अ, द ३, ले ६ म १, स २ उ. वे, स १, आ १, उ.६, सयतासयतानां—गुर

दे, जी १, ग६, बा१०, सः ४, ग१, दं१, का१, यो ९, वे९ स्त्री, क४, बा३, सं! दे, द ३, के ६, भा१ स २ उ वे, सा१, बा१, उ.६, तियंक्पक्षोन्द्रयकञ्चपर्यासानां—गृ१ मि, जी२ सा, अ, भा३

य ६ ५, ब्रा७ ७, सं४, ग १, इं.१, का१, यो २ मिश्र का, वे १ थं, क ४, ब्रा२ कुकु। सं१ अ, द २, ले २ क घू, म २,स १ मि,स २,वा२,च ४,चतुर्विधननृष्येषु सामान्यानो—गृ१४, अमे २, मा ३ वयान

<sup>२५</sup> प ६६, प्रारं∘, सं ४, ग १, इं१, का१, यो १३ वैकियिकद्वयं नहि, वे३, क ४, ज्ञा८, सं ७, द ४, ळे६ न २, स ६, सं१, बा२, उ १२, तस्यिमानां—मु१४, बो१, प ६, प्रारं॰, सं४, मा६ कार। यो ११ । वे ३ । क ४ । बा८ । सं७ । व ४ । छे६ भा२ । सं६ । सं१ । बार। च १२ ॥

सामान्यभनुष्यापर्याप्तक गोँ। गु५। जि। सा। जाप्रास । जी१। प६। जाप्राध ज।सं४। ग१। इं१। का१। यो ३। जैवारिक मिश्र आहारक मिश्र काम्मणा। वे३। क ४। झा६। मश्रुज। के। कु। कु।सं४। अ।सा। छे। ययास्यात। व ४। छे क ग्रुभ २। शा६

सं ४ । मि । सा। वे । सा। सं १ । बा२ । उ१० ॥ कु। कु। म । धू। ब । के ।च । ब । ब । के ॥

सामान्यमनुष्यमिष्यावृष्टियञ्जे । गुशां जी २ । य ६ । ६ । प्रारं । गशा ई. शाकाशायो १ । मा ४ । जी २ । काशावे ३ । क ४ । झा३ । संशाया १ । व २ । चाझाले हु भ ३ । संशामि । संशाया २ । उ. ५ ॥

सामान्यमनुष्यपर्याप्तमिष्यादृष्टिगज्नो । गुशाजी शाय ६। प्राश्वास ४। गशाम । ईशायाकाशात्रायो ९। वे ३। कथाजा३। संशावाव २ छे६ भरा संशा ६

मि। सं १। आ १। उ५॥

सामान्यमनुष्यापय्यप्तिमिच्यादृष्टिग्रज्यो । गुशाजी १। पद् । बाप्ता७। जसं४। गशामा इं। पं। काशाच्या प्रोदेश जी मिकाशा वे है। क ४। झारा संशाद २ १५ ले राकाशा अस्ति। संशामा । संशावार। उड़ा। भागावाम

ग १, इं.१, का १, यो १०, वे ३, क ४, ज्ञा८, स ७, द ४, ले ६, च २, स ६, सं१, आ २, उ १२, भ्रा६

तदपर्याताना—गु५, मि साब प्रस,जी १,प ६ व, प्रा७ व, सं४, ग१, इं१,का१,यो ३, वौमि ब्रामिका,वे ३,क ४,क्रा६ मध्युल के क्रुकु,सं४ ब साछे यवाक्यात, द ४, ले २ क यु, घ२,

स ४ मि साबे झा,स १ जा२,उ १० कुकुम खूब के व ब ब के, तन्मिष्याद्वां— गु१,ओ २,५६ २० ६,प्रा१० ७,स ४,ग१,६१,का१,यो ११ म ४ वा४ वो २ का१, वे ३,क ४,झा३,स १ ब, इ. २ व ब, छे ६,घ२, स १ मि,स १, बा२,उ ५, तस्प्यॉन्ताना— गु१, बी१, प ६,प्रा१०,

सं४,ग१ म, इं१ पं, का१ ज,यो ९,वे ३,क ४, झा३,सं१ ब,द २, ळे ६, घ२, स १ मि. भा६ सं१,बा१,च ५, तदपर्योग्तामां—गृश्वी१,प ६ ब, प्रा⊍ ब,स ४, ग१ म,इ १ पं,का१ ज,

स ६, जा६, ठा, प्रथमपायामा—गुरंजा६, ५ ६ ज, प्राठज, संड, ५ ६ म, ६ ६ म, ६ ६ म, यो २ औमि का, बे ३, क ४, ज्ञा२, सं १, द २, छं २ क शु, भ २, स १ मि, सं १, आ २, उ४ । २५

सामान्यमनुष्यसासावनंगे। गु१ सा। जी २ । प६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं ४ । ग १ । म । ६१ । यंका१ त्रायो ११ । वे ३ । क ४ । जा ३ । कु। कु। वि । सं १ । ज । व २ छे ६ भ १ ६

सं १। सा। सं १। बा२। उ५॥

सं १। मिषा। सं १। आ। १। उ.५॥

सामान्यमनुष्यसासावनपर्याप्तकार्ये । गु?।जी?।गु६। प्रा१०।सं४ । गु१।म । ५ इंपं१। का?।त्रायो ९ । वे३ । क४ । जा३ । कु। कु। वि। सं१। जाद२ । छे६ भ १।सं१।सं१।जा१।उ५॥

सामान्यमनुष्यापट्याप्तसासावनंगे। गुरीसा। जीरा अः। पदाअः।प्रा७।अः। सं४।गरादंशकारायो राजौरामिष्याका।वेदाक ४। ज्ञारासंश अः।वदा लेकाः। ग्राभ शःसंशासाः संराजारा उ४॥ भाकश्चम

१० सामान्यमनुष्यसम्यग्निष्यादृष्टिगे । गुरामिश्राजी राष ६ । प्रार० । सं ४ । गति १ । साइं रापं। कारात्राची पाने ३ । कशाज्ञा ३ । संराज्ञावरा छे६ सर।

सामान्यमनुष्यासंयतेंगे । पुशः जाजी २ । पदा ६ । प्रारः । ७ । सं४ । गरः इंश काशः यो ११ । वे३ । कं४ । जा३ । सं१ । व ३ । ले६ भ १ । सं३ । सं१ ।

, भाराउ६॥

सामान्यमनुष्यपर्याप्तासंयतन्यें ! तु१। जी१। प ६। प्रार०। सं४। ग १। इं१। का१। यो९। वे३।क ४। जा३। सं१। ब। व३। छे६ भ १। सं३। उ.। वे। क्षा।

सासारनाना—मुहेसा। अपे २ । पर ६ । प्राटे० ७ । संभागरमा इरियं। कार० त्रा यो ११ । वे ३ । कथजा ३ कुकुवि । संरै अर्थाद २ । के६ । भारे, सारैसा,स १ । आर २ । उप्। भार

२० तस्पर्योत्ताना गुरै सा। जी रै। प ६। प्रारै०। सं४, ग रै म, इं रै पं। कारै जा रै ना दे । से ६। से ६, ज रै। सरै सा। संरै, जारै। उप। तदपर्यातानों — गु भारत्वे

१ साः जी १ व्याप ६ वा प्राप्त वा संप्रागशाई शाकाशायो २ मिका। वे २ । कप्राज्ञ २ । संर, द २ के २ कणुन १,स १ सास १,का२. उप्र,सम्बन्धियाद्धा—गुशन, जी १,प ६, मा२ कणु

प्रा१०,सं४, ग१म, इं१, का१, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा३, सं१,द २ । के ६, भ १ स १

२५ मित्रा सं १। जारी उ.५। जसंपतानां—गुरै बस । जी २ । प ६६ । प्रारे० ७ । सं ४ । गरी ६ १। कारी यो ११ जै ३,क ४,का ३,सं १ ज - द ३,ले ६। घर,स ३,सं १, बार,उ.६,तरप-

र्याप्तानां --- गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, इं १ पं, का १, यो ९, वे ३, क ४, जा ३, सं १ अ,

24

सं १। आ १। उदामा भाषा वा भावा वा।

बा १। उ६॥

सामान्यमनुध्यापर्यात्तासंयतंगे। गुशः अयः जीशः पदः। अयः प्राणः । अयः संशंग्यः । साधः शादः । साधः । अयः । अयः । यशः माद्वेशः पंताकश्चायो २ । मिः। काः वेशः पुःक ४ । आयः व । साधः । अयः । संशः अयः व व । अयः अयः अयः । अयः । व । अयः । व । अयः । अयः । अयः । अयः । अयः । अयः । अयः । अयः । अयः । अयः ।

सामान्यमनुष्यसंयतासंयतंगे गुराजी राषदा। प्रार्शासंक्षागराम । इंरा पं।कारत्रायो ९। वे ३। क ४। जा३। संरादे। देश । संदासंहा संरा भा३ गुभ

सामान्यमनुष्यप्रमत्तनो । गृ१। जी२। य६। ६। प्रा१०। ७। सं४। गृ१। म् । इं१।का१। यो ११।म् ४। व ४। जीका१। जा२। वे३॥ ब्रष्ट्यस्वं वृंवेवी। भावापेल-पितंस्त्रीपुल्तपुंसक। क४। जा४। सं३। व ३। से६ भ१। सं३। सं१। जा१। उ७। १० भा३ ग्रुम म। श्रृ। जाम। चाज। ज॥

सामान्यमनुष्यप्रमत्तप्य्यांसर्में । गुरा प्रजीरी यादाया प्रारी वासंक्षा गरामाइं रायं कारात्राची रुगम कावका आयोरी आयरी वे राक्षाजाका स साध्राजा मासंदा साहिष्ठाया द राचाजाजा के ६ भरासंदाचा भारे शु वेसा।संराजाराउष्णामा श्राजामाचाजाजा

सामान्यमनुष्यप्रमत्तापर्ध्याप्तकर्गे गुः १। जी १ जः। प ६। जः। प्राः। ७। जः। सं ४।

द ३, ले ६, भ १, स ३ उ वे क्षा,सं १, अग १, उ ६ म श्रुअ च ज अर।तदपर्याप्तानां—गु१ अर। जी १, ६

प ६ अ । प्राप्त अप । सं ४ । गरेम । ईरियं। कारै जायो रिमिका। वेरियं। कार। जारेम श्रु अगसंरिक्षाद ३ चलाला । लेरक सूभारी। सार वेसा। संरी। आगर, उदि। संयतासंयतान!—— भार

गुराजी राप ६। प्रार०। सं४। गरमा इंरेपं। कारै वायो ९। वे २। क ४। जार। २० स १दे। द ३। छे ६। प्रशास ३। संराखार। उद्दाप्रमतानां—गुरा जी २। प६६। प्रा

भारे सुभ १० ७ । सं४ । ग१म । इं१ पं। का१ त्र । यो ११ प ४ वा४ वो१ बा२ । वे ३ । इच्यपुर्वेदिनः भावपिक्षया त्रिवेदिनः इत्यर्थः । क ४ । ज्ञा४ । सं३ । इ.३ । छे६ । अ.१ । स.३ । सं१ । बा१ । उ

७ मृश्रु अभ च अञ्चातस्यरितानां — गुरै शाबी १ पाप ६ पाप्तारे० पासं ४ । गरै मा इं१ पं।कार त्राची १० म ४ वा४ बी१ बाराबे ३ । क ४ । ज्ञा४ मश्रुव च । संक्षा छेपाद २५ ३ च अञ्जाले ६ । घरास के बे बाासंर। बाराउण मञ्जूब म च ब बा। तदपर्योत्तानी — गु गराम। इंशापं। काशाचायो शाबासि = ॥ वेशापुं। क ४ । काशामा घा बा संराक्षाछ । व ३ । चावावा छेश्क भशासंरावेक्षा। संशावाशाच ६ । भावेक

# साम्रासाचानाना

सामान्यमनुष्याप्रमत्तरमे' । गुराजि १। प ६। प्रा १०। सं३। आहारसंजेहल्लेके दोडे ५ प्रमत्तनोळे असातसातावेदोदीरजेगे ब्युल्डिसियुंटप्यृदिदं। ग १। इरेश का १। यो ५। वे३। क ४। ज्ञा ४। सं३। द ३। छे६ भ १। स ३। सं१। ब्या १। उर्छ।। भ्राउ

मनुष्यसामान्यापूर्व्यकरणंगे। गु?ाजी १। य ६। प्रा१०। स ३। गराइं१। का१। यो ९। से ३। क ४। जा४। सं२। साछे। द ३। ले६ भ १। सं२। द्वितीयोपशम-आर्थिकंगळ।सं१। बा१। उप्छ॥

ि सामान्यमनुष्यप्रथमभागानिवृक्तिये । गृशाजीश्वदाप्राश्वासे रामी।पागश इंशाकाशायो ९। वे ३।क ४। ज्ञा४ । संरासाछि । व ३। छे६ भशासे रा भाश

उ।क्ता।सं१। बा१। उ७॥ .

हितोयभागानिवृत्तिमे । गुराजी १। प६ । प्रार०। संरा परिप्रहागर। इंरा कार्यापी ९। वे ०। क ४ । ज्ञा४ । सं२ । सा। छे । व ३ । ले६ भ १। सं२ । उ । क्षा। भार

१५ संशाबाश। उ.७॥

सामान्यमनुष्यतृतीयभागानिवृत्तिमे । गु१। जो १। प६। प्रा१०। सं१।परिग्रह।

१। जी १ जाप ६ जापाज्य। सं४ । ग१ म। इं१ पं! का१ जागे १ जामि । जे १ पृ! क ४ । ज्ञा १ म शुजासंर साळे। द ३ च ज ज्ञाले १ क्यारी स्टब्सा। सं१। जा१। उर्दम श्रु स्टब्स

अन्य अन्तर्भाताना—गुरै। अपे रैं।प ६। प्रारै०।सं३ आ झारसंजानहिसा⊲मातानुदीरणात् । २० गरे।दंराकारे।यो ९। ये ३ ।क ४। ज्ञा४।सं३।य ३। लें ६। भ १।स ३। सं१।आरा

१।उरु। अध्युक्तरणानां—गुर। जी १। प ६। प्रा १०। सं ३। ग१। इ.१। का१। सौ ९। वे ३।क ४। जा४। संरक्षाक्षे। द ३। के ६। प्र १। तर द्वितीयोपशासकासिकौ। सं१। आरा१। भारे

उ. ७। अनिवृत्तिकरणप्रथमभागे—गुरै। जी र । प. ६ । प्रार० । संर मैं या गरी । इंरे। कारै। से ९। वे रे। क ४ । क्रार्था संर साछे। य रे। के ६ । प्रारी स २ उस्तासंरै। आर र। उ. ७। सार

२५ दितीयमणे—पुराजी राय ६ । प्रारंशा संश्विदसदः । गराइरंशाकारा यो रावे०। क ४ ।ज्ञा४ ।संरक्षाछे।द ३।छेद् ।स रास रज्ञा। संराज्ञाराउ ७ ।तृतीयमणे— भार ग ?। इं. ११ का ११ मी ९ । वें ० । क ३ । मा। मा। छो। झा४ । सं२ । सा। छे। द ३ । छे ६ म १ । सं२ । छ । सा। । सं१ । सं१ । सा१ । छ ।। भा१

सामान्यमनुष्यचतुर्वभागानिवृत्तिमे । गुरा चीरा प ६ । प्रार० । संरापरिप्रहा गराद्वराकारायो ९ । वे० । क २ । आया। लो । इता४ । सं२ । व ३ । ले६ भर। भारे सं२ । सर। जाराउ ७ ॥

सामान्यमनृष्यपंचनभागानिवृत्ति । गुराजी राग६। प्रार०। संरागर। इंरा कारी यो राव०। क राको भा ज्ञा४। संराव३। छं६ भारासंरा भार बाराउ७॥

सामान्यमनुष्यपूक्तसांपरायंगे गुरासू। जी राय ६। प्रारंशा परिष्ठा। गरा इंराका रायो ९। वे ०। क राखो। जा ४। संरासू। व ३। ले६ अरासं२। र० भार उ। जा। संराजाराज ७॥

सामान्यमनुष्योपजातकवायंगे। गुशा उत्ताबीरा पद्दा प्रारंशासं २०। सं।०।गरा इंशाकाशायो ९।वे ०।क ०।ज्ञाशासंशायपाल्यात । उत्ती संह अरासंशा आरश्चा आरासंशाखाराउष्टा

सामान्यमनुष्यक्षीणकथायंगे। गुराजी १।। गरी प्राप्तः। संगारा गरी इंशार्श कारी यो ९। वे ०। काशास्त्री संशायवाख्यातः। द३। छे६ भरी संशाक्षाः। भार

### सं १। आ १। उ७॥

गुर। और १। प ६। प्रारं०। संरेपरियहः। गरी इंटीकर रे। यो ९। वे०।क ३ मामाया लो। ज्ञापी संरेसाछे। द ३। ले६। भारी संरच्छा। संरे। बारी उ.७। चलुर्वभागे— भारे

गुर।जी १। प ६। घारे∘।सं १ परिबहः । स १।६ं।का १। यो ९।वे ०।क ्यालो।झा४। २० सं२। द ३। छे६। स १। स २। सं१। जा१।उ.७।पंचसभागे—गु१। जी१। प ६। मार

प्रा १०। सं १। ग १। इं१। का १। यो ९। वे ०। क १ लो। ज्ञा ४। सं२। द ३। ले ६। भ १। १

स २ । सं १। बा१ । बच्चास्त्रमसंपराये— गुरुष्त्। बी१। प६। प्रा१० । सं १ परिप्रहः। ग१। इं१। का१। सो९। ने०। क१ लो। सा४। संरस्नु। द३। क६। गरी स २ उला। सं१। भा१

आर राउर ७। उपयाजकपाये — गुरुवाको राग्दामारु। संगापरी दंरीकारी यो ९। २५ वे ०।क ०।जा४। संरैयपाक्यातः । र ३। के ६। मारी स २० ला। संरी जारी। उर्७। मार

क्षीणकथाये गुरु। जी १। प६। प्रा १०। सं०। गरु। इं१। का १। यो ९। वे०। क०। ज्ञा४।

सामान्यमन्य्यस्योगकेवलिये। गुराजी २। पदा ६। प्राप्ता२। सं १०।गर। इंशाकारायो ७। स २। बा२। बी२।कारावे०।क ०।कारासंरी वर। ले६ भरासंरा०। बा२। उ२ भार

सामान्यमनुष्यायोगिकेवलिगळ्यो । गुशाजी १। पदाप्रा १। बायुष्यासं।०। ग १। ५ इंशाकार। यो ०। वे ०।क ०।ज्ञा १। संशाव १। वंशाक ६ अरशासंशासं।०। भा०

अनाहार। उ२॥

पर्व्याप्तसनुष्यार्षे भूलोधं वक्तव्यमक्कुं।मानुषिवर्षे । गु४ । जी २ । व ६ । ६ । प्रा १०। ७ । सं ४ । ० । संझारहित्तर्षे । ग १ । दंशे । काशे । गो। ११ । ० । अयोगिगळू । वे १ । ० । वेदरहित्तर्षे । के ४ । कवायरहित्तर्षे । जा७ । मा जुलानामा के । कु। कु। वि । सं ६ । अर्थे । १० दे। सा। छै। सूय। व ४ । चालालाके । छै ६ लेक्स्यारहित्तर्थे अर्थे । सं ६ । सं १ ।

। ०। रहितसंज्ञित्वरुं। बा२। उ११॥

सनःपर्ययक्षानोपयोगरहितदं॥ पर्य्यामसनुषियम् । गु१४ । जी१ । प ६ । प्रा १० । सं४ । ० । संजारहितदं। ग १ । इं१ । का१ । यो ९ । ० । योगरहितद । वे१ । स्त्री ० ॥ वेदरहितदं। क ४ । ० । कवायरहितदं। ज्ञा ७ । सं६ । व ४ । ले ६ अलेक्यदं। भ २ । सं६ ।

१५ सं १ । ० । संज्ञित्वशस्य रं । आ २ । उ ११ ॥

सं १ यथाच्यातः । द ३ । के ६ । भ १ । स १ क्षा। सं १ । बा१ । उ. ७ । सयोगिजिने — गु१ । जी २ ।

१ आयुष्यं। सं०। गरे। इं१। का१। यो ०। वे०। क०। जा१। सं१। द१। ले६। अ१।

२० स. १। सं ०। आर्थ बनाहारः । उ. २। पर्याप्तामनुष्याणां मूळीची बफ्तस्यः । मार्नुषीणां—न्यु१५ । जी २ । प ६ ६ । प्रा१० ७ । सं ४ जून्यं च । ग १ । इं. १। का१ । यो ११ जून्यं च । वे १ । क. ४ नून्य च । ज्ञा७ म युत्र के क्रुकुवि । सं ६ ज देसाछे सूय । द ४ च व ब को । ले ६ जून्यं च । प्र २ । स. ६ ।

सं १ शून्यं चाबा२ । उ ११ मनः पर्ययो नहि ।

तत्यर्याजाना— गु१४ । जी १ । य ६ । प्रा१० । सं ४ शृत्यं च । ग १ । इं. १ । का १ । यो ९ २५ शूर्यं च । वे १ स्त्री शूर्यं च । क ४ शृत्यं च । जा ७ । सं ६ । दं ४ । छे ६ शूर्यं च । अ. २ । स. ६ । सं

१ भावस्त्रीणा ।

24

मनःपर्य्यकानोपयोगं। स्त्रीवेदगळप्य संक्लिक दोळू संभवित्ववयुर्वेददं। अपर्य्याप्तमातृति-यर्गे । गुरामि । सा। सयोग। जी १। य६। अग्र आः शास्त्राः । शास्त्रहितदः ग१। ई१। का१। यरे २। मि । का। ०। अयोगदं। वे१। स्त्री । ०। अवेददं। कशा०। अकवायदं। जा३। कु। कु। के। सं२। अर्थाययातपुं। द२। जाचाके। के। के। अर्थाय वेशू

भ २ । संदेश मि । सा। सा। सं। १ । ० । संक्रिक्यून्य दं। का२ । उदी कुं। कुं। के। ५ चाकाके॥

मानुजिसिच्याहष्टिमळगे। गु१। जी २। प६।६। प्रा१० ७। सं४। ग१।ई१। का १। यो ११।वै२। जा२। जुन्यं। वे१। स्त्री। क४। जा२। कु। कु। वि। सं१। जा। ब २।च। ज। के६। भ२। सं१। मि। सं१। जा२। उ५। कु। कु। वि। च। ज।

पर्व्याप्रमानुष्विमध्यावृष्टिर्ग— पुशः मिजीशः पदः। प्रारः। संशः गरः। इरः। रः काशः यो ९।वे १।स्त्रीः।क ४।झा३। कु।कु।वि।संशः वः। दः २। छे६ सरः। द्रै संशामि । संशः आवाशः चधः।

जपर्योप्तमानुविभिष्यादृष्टिगे—जु?।जी १। प ६। प्रा७। ज। मुं४। ग १। ई१। का१।यो २। मि।का।वे१।स्त्री।क ४। झा२।सं१। ज। द २।ॐ २ क। झु। भ २। भा३ जतुभ सं१।कि।सं१।जा२।उ∀॥

मानृषिसासावनंगे—गु?।सा। जी २। प ६।६।प्रा१०।७। सं४। ग१। इं१। का१।यो ११।वे१।स्त्री।क ४।क्रा३।कु।कु। वि।सं१। ब।व २। ले ६ृभ १।

१ जून्यं च। बार । उ ११ । मनः पर्ययः स्त्रीवेदियुनहि संक्लिज्यपरियामिक्वात् । तदपर्याप्ताना—पु३ मि सासयोगः । जी१। प६ ब। प्राप्त ब। सं ४ जून्यं च। य १। इं१। का१। यो २ मि काजून्यं च। वॅ१ स्त्री। जून्यं च। क ४ । जून्यं च। का३ कुकुके । संर ब य । द ३ च ब के। ॐ २ क जू

भारत क्षेत्र सामक्ष्या स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थ भारात के सिलाक्षा संदेश स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्

जी २ । य ६ ६ । प्रा१० ७ । सं४ । ग १ । इं१ । कार्रियो ११ । वैक्रियिक द्वयाहारक द्वें नहिं। बे१ स्त्री।क ४ । कार्रकुकुवि । संरैब। द २ च ब। छे६। अ.२ । संरैयि। संरै। आ.२ । छ ५ इ.स.

कुकु वि च व । तत्पर्याप्तानां — गुरै मि । वी रे। प ६। प्रारै । सं ४। ग रे। इं रे। का रे। यो ९। वे रैस्त्री। क ४। ज्ञाचे कुकुवि। संरैवाब रास्त्रे ६। म २। संरीमा संरीकारी उप। २५

तदपर्याप्तानां—गृहिम । जी १। प ६ वा । झाथ वा । सं४ । गृहा ६ रा वो २ मि का। वे हरूनी।क ४ । कार। संहै वा ६ रा के रुक्त सुध्य नास हिम। संहै। जार। उ४ । साला-वे वायम

वनानां—-गुरै सा।जी २ । प ६ ६ । बारे० ७ । सं४ । न रै । इंरे।कारे। यो ११ । वे रेल्पी।

123

सं १। से १। बा २। उ५॥

मानुषि सासवनपर्ध्यांतिकेंगे। गुरासा। जीराप ६ । प्रार० । सं४ । गरा इंर। कार। यो ९ । वेर। स्त्री।क ४ । सा३ । सं१ । ब्राटर। से ६ घर। सं१ । सं१। ६

काहा १। उ५॥

५ मानुषिसासावनापर्य्याप्तियो । जुरै । सा।जी १। प ६ । अराजा । अराश । सं४ । गरा इंशाकाश । यो २ । वेशास्त्री।क ४ । झा२ । संश अराव २ । छे२ क जु। अर्शासंश भावे अञ्चल

सा। संशाकाराउ॥

मानुधिसस्यम्मिच्यावृक्षिगळ्गे।गुरी मिश्रा और राष्ट्रा प्रार्शासंरा इंराकारायो ९ । वेरास्त्री। क ४ । इतादेश संराजाद २ । ळेडू । भ रासंरा

१० मिश्रासंशाजाशाउ५॥

मालुष्यसंयतसम्यदृष्टिगळगे।गुशाकाची शाप ६। प्रा१० ।सं ४ ।ग १। इंशा काशाबो ९।वे १।स्त्री।क ४ ।जा३ । सं १।का व ३ । छे ६ भ १।सं ३ । स १।

आ १। उ६॥

माजुषिदेशसंयतंगे।गुराजी राप ६ । प्रार०। सं ४ । गराकाराइंरा यो १५९। वे रास्त्रीक ४ ।क्राचास्य रादेश वे स्वरासंदेश जाराउदि॥ अस्त्रकाल

मानुविप्रमत्तसंयतर्थे । गुश्वतीशः। पद्मग्राश्वासं ४ । गश्वद्वास्य काशः। यो ९ | वे १ । स्त्री। क ४ । जा३ ॥

क ४। ज्ञा३ कुकु वि। सं १। द२। ले ६ च १। स १ सा। सं १। बा२। उ५। तत्प्रयोप्त-

मासादनाना— गुरै सा। जी १। प ६। घारै०। सं४ । ग १। इं१। कारै। यो ९। वं १ स्त्री। क ४। २० जा३। सं१ जाद २। छे६। घरै। स १ सा। सं१। जा१।। उ५। तदपयप्तिना— गुरै सा। जी

१। प ६ अ । प्राफ अवासं ४ । ग १। इं१। का१। यो २। वे१ स्त्री। क ४ । ज्ञा२ । सं१ अव। द २। छे२ क स्नुम १। स १ सा। सं१। अव २। च ४। सम्यग्मिष्यादृष्टेः—गु१ मिश्रं। जी१।

भार अध्युम प ६। प्रारं । सं ४ । ग १। इं. १। का १ । यो ९ । बे १ स्त्री। क ४ । ज्ञा ३ । सं १ अ । द २ । स्टे ६ । ग १। स १ मिळं। सं १ । बा १ । च ५ । असंवताना—यु१ अर्था और १। प ६ । प्रारं० ।

२५ सं४। ग १। इं१। का१। यो ९। वे१ स्त्री। क ४। ज्ञा३। सं१ अ। द३। छे६। म १। स ह

३। सं १। आ १। उ६। देशसंयतस्य—गु१। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। का१।

4

स्त्रीपुनपुंसकवेदोदयंगळियं । जाहारद्विकं मनःपर्य्यकानं . परिहारविशुद्धिसंयमपुमिल्छ । सं२।साछे । व ३। ले ६। भ १।सं३। उ । वे ।का । सं१। जा१ । उ ६ ॥

मानुष्यप्रमत्त्तसंयतसोँ। गृ१। जि१। य६। प्रा१०। सं३। बाहारसंजे झुन्यं। ग१। इं१। का१। यो९। वे१। स्त्री। क१। जा३। सं२। व३। छे६। अ१। स३। सं१।

ब्राप्ट । उद्युष

मानुष्यपूर्विकरणस्यों । गुशाजी १। य ६। प्रारं∘। सं ३। ग १। इं. रा कार। यो ९। वे १।स्त्री। क ४।झा३।सं २।साछे। व ३।ख। ब।ब। ब। छे६। भ १। सं २। आ। १

उराक्ष्याः संशाक्षाशाउद ६॥

मानुषिप्रयमभागानिवृत्तिगर्मो ।। गु१। जी१। य६। प्रा१०। सँ२। सैषु। प। ग१। इं१। का१। यो९। वे१। स्त्रो। क ४। जा३। सँ२। सा। छे। व३। ले६ भ१। <sub>१०</sub> भा१

सं २ । उ.। आरासंशा आराश उद्य

भा३

मानुविद्वितीयानिवृत्तिगळ्गे । गु१। जी१। ग६। प्राः (०। सं१। ग१। इं१। का१। यो ९। वे ०। कड। ज्ञाः १। सं२। द ३। छे६। भ१। सं२। उक्षाः मं१। अरा१। उ६॥ व्या१

यो ९। वे १स्त्री। क ४। इस ३। सं१दे। द ३। छे ६ भ १। स ३। सं१। बा१। उ६। भावतक

प्रमत्तस्य — गुराजी राग्दाप्राप्तरासंधा गरा इराकारा बाद, वे रस्त्री, क ४, ह्यू बाद,स्त्रीनदुसकोदये आ हारकदिमनः पर्ययपत्तिहारविशुद्धयो नहि सं रे साछे, द ३ । ळे ६, घर, स ३

उ वे क्षा, सं १, अग १, उ.६, अप्रमत्तस्य — गु१, जी१, प६, प्रा१०, सं ३ बाहारसंज्ञा निह, ग१, इं १, का१, यो९, वे१ स्त्री, क ४, ज्ञा३, सं २, द ३, ले६। प्र१, स ३, सं१, अग१, उ.६, अपूर्व-भा३

करणानां—नु?,जी १,प ६,घा १०,सं३, ग १, इं.१,का१,यो ९,वे १ स्त्री,क ४,झा३, सं२ साछे,द३ च ब ब ल, के ६ । भ १,स २ च क्षा,सं१, बा१,उ ६,कनिवृत्ते प्रथमशां—नु१,औ १, २०

प ६, प्रा१०, सं २ मैं प, ग १, इं. १, का १, यो ९, थे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३, सं २ साछे, द ३, ले ६ । भाशे

भ १,स २ व का,सं १। बा१।च ६,ब्रितीयमाये—मृ१,जी १,प ६,प्रा१०,सं १ परिसहः ग १, इं.रे,का१,यो ९,वे०,क ४,जा३,सं २,द ३,के ६,भ १,स २ व जा,सं १, जा१,च ६, मानुषितृतीयभागानिवृत्तित्रज्ये । ंषु १। जी १। ष ६। प्रा१०। सं १। ग १। इं १। का १।यो ९। वे ०१क ३। मा।या। छो। ज्ञा३। सं २। सा। छे। व ३। छे ६ भ १। भा १

संरा संशाकाशा उदा

मानुषिचतुर्त्वभागानिवृक्तिग्रज्ञो । गुराची १।ष ६।प्रा२०।संरा गरा इंरा ५ कारायो ९।वे०। क २।या।लो । ज्ञा३।सं२। व ३। ले ६। म १। सं२।सं१। भ्रार

आ १। उद्या

मानुविपंचमभागानिवृक्तिगे ! गुरा जीर।य ६ । प्रार्०। संरा परिप्रहा गरा इंशाकाशा यो ९। वे ०। क शाबा≔।लो । ज्ञा३ । संरा सा≀ छे। द ३ । ले ६ भाश

भशासं २। जाक्षा। संशाबार। उद्या

१० बानुविसूक्तसोपरायंगे।गुरासू। जीरा प ६। प्रा१० ।संरा परिष्रहागर। इंराकारायो ९।वे०।क रासू≕लो ।झा३।संरासू। व ३।ले६। प्रा१सं२। आर्थ

उ। स्तासं १। अता १। उ६॥

मानुष्युपकातकवार्यये । गुशाजी शाप ६ । प्राप्ताशास्त्रावार । इंशाकाशा यो ५ । वे ० । क ० । ज्ञाचा संशायवा। व चाले १ । अर्थ । संशास्त्राज्ञासा। संशा

१५ बार। उ६॥

तृतीयभागे— गुशाजी १।प ६। घा१०।सं१। ग१। इं१। का१। यो ९। वं१। क ३।मा मायाको । ज्ञा३।सं२ साक्षे।द ३। ले६। घ१।सं१। ब्या१।उ.६। चतुर्ष-

भागे— नु १। जी १। य६। प्रा१०। सं १। परि । य १। इं१। का१। यो ९। वं०। क २ मा को। ज्ञा३। सं२ साछे। य ३ कें ६। जा१। स.२। सं१। ज्ञा१। ज्ञा१। ज्ञा१। ज्ञा१

२० प ६। प्रारंग संदेगाय १। इंशाका १। यो ९। वे ०। क १ वाळो। ज्ञा २। संदेसाछे। द ३। ळे६। स्र १। स २ ज क्या। सं१। सा१। उ.६। सूक्ष्मतापरायस्य — गुश्चा जी १। प ६।

प्राहे∘। संदेशिरमहः। गरै। इंदीका दे। यो ९। वे ∘। क दीसूलो । बादे। संदेसू। स्दे। स्टेश सरै। सरेल रेजका। संदे। बादे। जदी विजयातकषायस्य — गुरै। जी दै। पद्। प्राहे०। मारै

सं ०। गरै। इंटै। कारी यो ९। वे ०। क ०। बा २। सं ट्याद २। छे ६। भरै। स ट्रैक्सा

मानुविक्षीणकथायंगे। गुराजी रायदाप्रार्शास्त्रा गराईराकार। यो ९। वे ०। कर्गजादासंरायणा व दाले ६। श्रासंराका। संरा भार बारायटा

मानुष्यिस्योगकेवलिये । गुराजी २ । पदा६ । प्राप्तारा नासंगासंहर। कारीयो ७ । स २ । व २ । जी २ । काराबे ० । काराबे । संशायया। दशा ५ केले ६ । भरासंशाला। संगाबा२ । उपाके। के। भार

मानुष्विययोगिकेवलिजिनेये । गुराजी १। य ६। प्रारी बायुष्य । सं०। गरा ही ०।कारायी ०।वे ०।क ०।क्रारी संरावरा छे ६ मारा संराक्षा सं।०।

आ १। अनाहार। उ२। के॥

मनुष्यलभ्यपस्यस्मिक्सर्गं गुरामि । जीराजाप दाळा प्रा७। जा संधाण १० राइंशा काशा यो रामि । कालि रा बंदाक धाक्तरा कु। कु।संशा असंयम । व २।चाळाळे २ काछा अ २। संशामि । संशाजार। उ ४॥

भा ३ अञ्चल

इंतु मनुष्यगति समाप्रमादुद् ॥

वेवगतियोळु वेववर्कळ्यो पेळल्यबुबल्लिः । गु४। जी २। य ६। प्रारं ०। ७। सं४। गरः। वे। इंराकारः जायो ११। स ४। ब ४। बे२। कारः। वे २। स्त्रीः पु०। क ४। झा६। १५ स श्रुवा कु। कु। वि। संर। बाब ३। बाबावावा के ६ भ २। सं६। संर। जा२।

च ९। म । श्रु। अत्। कु। कु। वि। च । अत्। अत्।

सं रे। आर रे। उद्देश सीणकवायस्य — गुराजी १। पदाग्राश्यास्य । संशाकार यो ९। वंशाक शाकारे संरेयाद ३ के दाग्र रास रैयणा। संराखाराउदास्य मार सार

मु १। जी २। प ६। ६। प्राप्त २। सं०। ग १। इं१। का १। यो ७ म २ बार और २। का १। <sub>२०</sub> बे॰। क॰। कारे। के। संरेयाद १ के। छे६। झरी। संराक्षाराज २ के के।

अयोगस्य — गुराजी रा प ६ । प्रारकायुः । सं ०।गरी इंराकारी यो ०।के ०।क ०। इतारै के। संराद रेके ६ । च रा स रक्षासं ०। कारै अलाहार। उरके के। मनुष्यक्रकय-भाव

पर्यातानां—-गुरिम । जी रेका प ६ का प्राध का संघी गरी हो री। कारी यो रिमिका। वे रैकी क ४ । ज्ञार कुकु। संरैका दर चक्का छे रक द्वा भारा सरीम । संरी। २५ भारतिकार

कार। उप : देवनती—नु४ । वी २ । व ६ ६ । ब्रा१० ७ । सं४ । ग१ दे। इं१ यं। का१ त्र । सो ११ म ४ । वा४ २ । का१ त्रै। वे २ स्त्रीयु। क ४ । का६ सक्युळ कुकुवि। सं१ का६ ३ देवसामान्यपर्याप्तकर्मो ।।गु४। जी १। प६। प्रारं । सं४।ग १।दे १।६ं१। का १।त्राओ ९।वे २।क ४। जा ६।सं१। जाव २। जें ६। भ २। सं६। सं१। भाव

सा १। छ ९॥

देवसामात्यापय्यांत्रकार्ये । गु३।मि ।सा। बाजी १। बाय ६। बाग्रा ७। बासं४। ५ ग १। इ.१। का १।यो २।मि । का।वे २ ।क ४। का५। म । श्रु। बाकु। सं१। व ३ छे २ का जुाभ २। सं५। खावे। लामि ।सा।सं१। बा२। उ८। माश्रु। बा

कु। कु। च। अ।। अ।।

वेबसामान्यमिथ्याबृष्टिगञ्जो । गुशामि । जीरा यदादा प्रारंगाण । संधा गुशादेश काशायो १ शावे २ । क शाका दाकु। कु। वि। संशाव । व राचाजा। १० लेदाज २ । संशामि । संशाबाराउप। कु। कु। वि। चाबा। भाष

वेबसामान्यमिष्यादृष्टिपस्यप्तिकर्मों । गुशामि । जीशाप ६ । प्राश्चिस । संधा गशा इंशाकाशायो ९ । वे २ । क ४ । झा३ । संशाकाव २ । ले ६ अ.२ । संशामि । अग३

सं १। वा १। उ५॥

बेबसामान्यापर्याप्तमिच्याइप्टिंगळगे । गुशा जी १। जा प ६। जा प्राणा जा १५ सं४। गशाइंशा काशायो २। मि । काविराक ४। जारासंशायाद २। ले २।क द्यागरासंशामा । संशाचाराळ ४॥

च अप अर्थ । छे ६ । स.२ । स.६ । सं१ । अर्थ २ । स.चूब कृकुवि च अर्थातत्त्रयांसाना— ६

गु४। जी रै। प ६। मारै०। सं४। गरेदे। इंश्याकारै चायो ९। वे २। क४। झा६। संरैका द २। के ६। म २। ग६। संरै। जारै। उद्गायमानो — गु३ मि साक्र। जीरै भारे

२० वाप ६। प्राध्वासंधान १। इरेश कारै। यो २ मिका। वेदाक ४। झा५ मध्यब क्रु कु। संर्वाद ६। ले २ क्षु। चरास ५ उ वे खानिसा। संराबार। उटमध्र ब कु भारे

कुच स्रका मिध्याद्शा—गुश्माजी २। प६६। प्रा१०७ । स∵ ४। संशाक्षी शक्या सो ११। वे २। क¥। ज्ञाकेकुकुवि। संश्वाद २ च त्रा । छे६। सरीस । संशा स्रा६

ल २ । च ५ कुकुषि च ब । तस्यमितानां–गुरै ब । जी १ । प ६ । म्रा२० । सं४ । ग १ । इं१ । २५ कारे। यो ९ । वे २ । क ४ । का३ । सं१ ब । द २ । छे ६ । म २ । स १ मि । सं१ । बा१ ।

च ५ । तदपर्यौताना—- गु१ । जी १ अर । प ६ अर । प्राध्या । सं४ । ग १ । इं१ । का १ । यो २ मि

वैवस्तमान्यसासावनंषे । गुर।सा। जी २ । प ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । गर। इं.रा कारायो १ रावे २ । क ४ । जा ३ । कु।कु।वि । संर। जा ब २ स्टें ६ । भ १ । भार

सं १। सा। सं १। बा२। उ५॥

वैवसामान्यसासावनपर्याप्रकर्णे । जुशाबी १३ प ६ । प्रा२० । सं४ । गशाइंश । काशायो ९ । वे २ । क ४ । झा३ । सं१ । वाद २ । छे६ । अ१ । सं१ । सा । सं१ । भा३ शु

बा १। उ५॥

वेवसामान्यसासावनापर्याप्रकार्गे । गुशा जी १। प ६। अगः प्राधा अगसं ४। ग १। इं१। का १। यो २। मि । का। वे २। क ४। जा२। सं१। व २। छे २ का श्रु। अ १। भा६

सं १। सा। सं १। आर २। ऊर४॥

बेबसामान्यसम्यन्मिण्याहष्टिमञ्जे । गुराजी १। प ६। प्रा२०। सं४। गरा इं१। १० कारायो ९। वे २। क ४। ज्ञा३। सं१। जाव२। ले६। भरी सं१। मिश्रा सं१। भा३

वा १। उ५॥

बेबसामान्यासंयतर्गे। गु१। जी२। प ६।६। प्रा१०।७। सं४। ग१। इं१। का१। यो ११। वे२। क४। ज्ञा३। माश्रु। ज्ञासं। ज्ञाब३। छं६ मा१। सं३। भ्रा३

सं १। आर २। उद्या

१५

का। वे २ । क ४ । ज्ञा२ । सं१ व । द २ । ले २ क झू। अ.२ । स १ मि । सं१ । अ.२ । उ ४ भा६

कृ कुच अ । सासादमानां –गृरेसा। और २। पर ६ । ग्रा१० ७ । सं४ । गृरी इंटी कारै।सी ११। वे २ । क ४ । ज्ञा३ कृ कृति। संरे अ। द २ ले ६ । ग्राही सारेसा। संरे। अगर। उप। स्राह

तत्पर्याप्ताना—गुराजी राप ६ । प्रार॰ । सं४ । गरे। इंराकारायो ९ । वे २ । क ४ । झा ३ । संरक्षाद २ । के ६ । मारास रैसा। संराजाराउ५ । तत्पर्याप्तानागृरजी रैजा २०

य ६ ज । प्राथ जासं ४ । गरै। इरि। इत्र १। यो २ मिका। वे २ । क ४ । जार । सं १ । व २ । क्रेन्द्र सु। भरै। सरै सा। संरै। जार । ज ४ । सम्यस्मिष्यादृशी-गुरै। जी १ । य ६ । प्रारे० । इ

सं ४। गर् । इंदे। कारायो ९। वे२। क ४। ज्ञा ३। संदेश देशे ले ६। भरास १ भाव

मिश्री सं १। आ १। उ. ५। असंयताना – गु१। जी २। प ६६। प्रा१० ७। सं४। ग१। इं१। का१। यो ११। बे२। क ४। जा ३ म श्रुवा सं१ बाद ३ छ ६। म१। म१। सं१। जा२। २५

.

देवसाम्प्रासंयत्पर्याप्तकर्गो । गुरा जीरायदात्रार०। सं४। गराईरा कारायोदा वेनाक ४। सादा संराजा दृश के दृष्टासंदा संरा भाव बाराज ६॥

देवसामान्यासंयतापस्यांत्तकर्गोः। गुराबी १। पदाबा।प्रा७। वासं ४। गरा ५ इंटाकार। यो २। मि।का।वे १।पु०।क ४। ब्रा३। सं१। द ३। ले २ क घु भाके छ

भ १। सं ३। सं १। आ २। उ६॥

भवनत्रयदेवक्कं ळगे। गु४ । जी२ । यदादा प्रा १०।७ । सं४ । ग१ । इं१ । का१। यो ११ । वे२ । क ४ । झादा सं१ । व ३ । ले६ भ२ । सं५ । उन्नवे । मि । भा४

सा। मि। सं १। जा२। उ९। म। श्रु। ज । कु। कु। वि। च। ज । ज ॥

१० भवनत्रयपद्यप्रियेवक्लं क्यो । गुराजी राय ६ । प्रारः । गराइंशाकार। यो ९ । के २ । का ४ । झा६ । मा श्रुाजाकु। कु। वि। संशाव ३ । ले ६ भ २ । भार

सं५। उ। वे। मि। सा। मि। सं१। आ१। उ९॥

भवनत्रयापय्यक्षित्रेवक्कँळ्नो । गुरामि । सा। जी १। प ६ । प्राण्डासं ४। ग १। ई. १। का १। यो २ । मि । का। वे । २। कं४। ज्ञारासं १। द २। ले २ क शु भ २। भारक शु

१५ सं२। मि । सा। सं१। आर २। उ.४॥

उद् । तत्यर्याताना—नृरी जी राय ६ । प्रार्ट∘। सं ४ । न राइरेश कारायो ५ । वे २ । क ४ । का ३ । संरक्षाय ३ । के ६ । कारास ३ । संरी । काराउद्ययिताना—नृरी जी र

क्षाप ६ क्षा प्राण्यासं ४ । स १ । इं. १ । स्मे २ मिका। वे १ पु। क ४ । जा३ । छं १ । द ३ । के २ क ह्या म १ । स १ । सं १ । क्षा२ । च ६ । भवनत्रवदेवाना—गु४ । और १ प ६ ६ । द्रा१० ॥ भा ३ शुरू

२० सं ४ । ग १ । इं १ । का १ । यो ११ । वे २ । क ४ । जा६ । सं १ । व २ । के ६ । स २ । स ५ उ वे भा४

मिसामि । सं १ । आ २ । उ९ स श्रुक्ष कुकुवि च क अ । तस्यम्बिनमं – गु४ । औ १ । प ६ । प्रारे∘।सं४ । ग१ । इं१ । का१ । यो ९ । वे २ । क ४ । झा६ स श्रुक कुकुवि । सं१ । द ३ च व व । के६ भ २ । स ५ उन्हें मिसामि । स १ जा१ । उद्दर्शन्दानां –गुरिस सा। औ १

क्ष।प ६ जाप्राध का संधाय १ । इं१। काश्यो २ जिकाबि २ । कथाजार । सं१। २५ द २ । के२ क जुाकारास २ जिसास १ । अगराउट । मात्र असु

१५

भवनत्रयमिक्यावृष्टिगगळये । गुरामि । जी २ । य६ । ६ । द्रारु ० । ७ । सं४ । गरा द्रंश काराबो ११ । वे २ । क ४ । झा३ । संशाब२ । ले६ अ. २ । संशामि । संशा भा४

### बर २। उपा

भवनत्रययस्यांत्रमिच्यावृष्टिगळने । सुशाजीशायदाप्रार०।सं४। गशाईशा कारायो प्राये पाका अस्ति । संशासिकार्यस्था । संशासिकार्यशास्ति । संशासिकार्यशास्त्र । प्राय

#### आ १। उ५ ॥

भवनत्रयापय्यप्तिमिष्यादृष्टिगळ्गे । गुशाजी १। प ६। जाप्रा७। जासं४। ग१। इंशाकाशायो २। कथाज्ञार। संशावर। छेराकनुभ २। संशामि। संशा आर्थक ज

## आर २। उ४॥

भवनत्रयसास्त्रस्तेषे गुशः साः। जी २ । प ६ । ६ । प्रार० । ७ । संक्षागशः इंदी १० कारी यो ११। वे २ । क ४ । ज्ञा ३ । संदेशः जा ३ २ । केंद्र भ १ । संदेशः साः। संदेशः भ्राप्

#### अगर। उ५॥

भवनत्रयसासावनपट्यमिक गों। गुशा जो १। यदा प्राश्०। सं४। गशादेश काशाबो ९। वे२। क४। ज्ञा २। संशाव२। छे६ भशासंश सासंश भाश

#### श बरा २। उ.५॥

भवनत्रयसासदनापर्व्याप्तकर्मो । गु१। जी१। प६। ज। प्राः ७। असं४। ग१। इं१। का१। यो२। वे२। क४। जा२। सं१। द२। छे२ क गुभ१। सं१। सा। भा३ जन्म

## संशाक्षाचाच ४ ॥

मिथ्याद्शां−गृरिमि, जी २, प ६ ६, प्रा१० ७, सं ४, ग १, इं.रे, का १, यो ११, वे २, क ४, ज्ञा३, सं१, द २, के ६, प्र २, स १ मि, सं१, ज्ञा२, उत्प,तस्यप्ताना—गुर जो १, प ६, प्रा१०, २०

सं ४, ग १, इं १ का १, यो ९, वे २, क ४, ब्रा३, सं १, द ३ ले ६, भ २, स १ मि, सं १, आ १, छ ५, १

तदपर्याप्तानां—गृ१, जी १, ग६ ७, प्रा१० अ, सं४, ग१, ६१, का१, यो २ मि का, बे२, क४, इत २, सं१, द२, के२ क ग्रुभ २, स१ मि, सं१, आ २, उ४, सासादनानां-गृ१ सा, और२, भा३ अर्था

प ६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग १, ६ १, का १, यो ११, वे २, क ४, ज्ञा३, सं१ ल, व २, छे६ झ १, मा४ स १ सा,सं१, ला२, च ५,तस्पर्योत्तातं⊢गु१, ली१,प६,प्रा१०, सं४,ग१,६ं१, का१,यो <sub>२५</sub>

६, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, व २, के ६, भ १, स १ सा, सं १, वा १, उ ५, तदप्यांप्ताना—गु १, मा १

जी १, प ६ ज, प्रा७ ब, सं४, य १, इं. १, का १, यो २, वे २, कं ४, जा २, सं१, द २, च ब,

128

भवनत्रयसम्यम्भियादृष्टिगळ्ये । गुश् । जीश् । च ६ । प्राश्० । सं४ । गश् । इत् श काश् । यो ९ । वे २ । क ४ । जा ३ । संशादश् । छे६ अन्शः संशास्त्र । संशा भाशः

आ १। उ५॥

अथनत्रधासंबतमाँ ॥ गुशाणी शाष ६। प्राप्त १०। सं४। गरा हंशाकाशाबी ९। वे २। क ४। क्राइंश संशास १। के ६ व्याश संशास १। क्राइस ॥ अर्थाः

सौयर्म्भतानदेवक्कंळ्गे । गुधा जी २ । पदा ६ । घा १० । ७ । सं४ । गरी । इं१ । कार । यो ११ । वे २ । का४ । ज्ञा६ । सं१ । द ३ छ ३ यो । प । श्चाभ २ । स ६ । भार

संशासार। उर्गा

सौधम्मॅद्वमप्य्यप्तिवेदक्कैंट्रमें । तु४ । जी१ । प६ । घ्रा१० । सं४ । ग१ । इं१ । १० का१ । यो९ । वे२ । क४ । जा६ । सं१ । व३ । छे१ते भा२ । सं६ । सं१ ।

आ १। उ९॥

सौबब्स द्वियापस्योम देवस्क क्रमो गुरु। मि । सा। जा जी १। प ६। जा । प्रा७। जा सं४। ग १। इं१। का१। यो २। वे २। क ४। जा५। कु। कु। मा । श्रु। जा सं१। इ. इ. के २ भ २। सं५। उ। वे । सा। सि । सा। सं१। जा२। उ८। म । श्रु। जा भा१ १५ कु। कु। जा | जा। जा।

सौबम्मं द्वपिष्णाहृष्टिगळ्ये । गु?। जी२। प६।६। प्रा१०।७। सं४। ग१। इंशाकाशायो ११।वे२। कथा जा३। संशादर लॅ३ भ२। संशामि। भार

## सं १। मा २। उ५॥

ले २ क शुभ १, स १ सा, सं १ आ। २, उ. ४, सम्यग्मिथ्यादृशा─गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, भा ३ अ त्र

२० ई. रे. का १, यो ९, वे २, क ४, ज्ञा४, सं १, द २, ले ६, म १, स १ मिश्रं, सं १, आर १, उ. ५, भा १

बर्मयतानां- गुर, जी १, प ६, घा १०, सं४, ग १, इं१, का १, यो ९, वे २, क ४, झा ३, सं१, द ३, के ६, म १,स २ ड वे, सं१, जा १,ड ६, शौवर्मयानवैवाना- गु४, जी २, प ६,प्रा१० ७, भा १

सं४, ग १, इं१, का १, यो ११, वे २, क ४, ज्ञा ६, स १ द ३, छे ३ पी क ज़ु, म २, स ६, सं१,

या २, उ.९, तत्पर्योग्तानां —गु×, ची १, व ६, घा१०, सं×, ग १, इं१, का१, यो ९, वे २, क ४, २५, बा६, सं१, व ३ के१ ते, घ २, स ६, सं१, बा१, च ९, तदपर्योग्तानां —गु३ मि स झ, जी१, भा१

प ६ अ. प्रा७ ज,सं४, य १,६ं१,का १, यो २,वे २,क ४, बा५ कुकुम श्रुज, सं१,द ३, के २, म २,स ५ च वे झा पि सा,सं१, बा२ चटम श्रुज कुकुच ज ज, मिष्यादृष्टीनों−गु१, मार सौबस्मंद्रयमिष्यादृष्टिपर्स्यानकर्षे । गुर्शजी १। व ६। प्रा १०। सं४ । गर। इंश कार।यो ९।वे २।क ४। जा३।सं१।व२। छेर अर।सं१।मि।सं१। भार

#### आप १। उप ।

सोयम्मॅडयमिष्यादृष्टि अपर्याप्तकर्मों । ग्रुशः जीशः। प ६। जाप्रा७। जासं४। गशः इंशकाशः यो २। वे २। क ४। ज्ञारा संशाद २। छे२ भ २। संशासिः। भाग

सं १। अगर। उप्रा

सौधम्मद्वयसासादनंगे । गु?। जी २। घ६। ६। प्रार०। ७। सं४। ग१। ई१। का१। यो ११। वे२। क४। ज्ञा३॥ सं१। द२ छे३ अ१। सं१। सा। सं१। अग२। उप५॥

सौषमंद्वयपर्याप्तसासावनंगे। गुश्सा। जी १। प६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। १० काश यो ९। वे२। कथा ज्ञा ३। संशाब२। वं१। वं१। संशाक्षा १। उ५॥ साथ

सौषम्मंद्रयसासावनापर्य्याप्रकर्मो । गुशाजी शाप ६। अराग्रा७। अरासंधा गशा इंशाकाशायो २। मि । का। वे २। क ४। ज्ञारा संशाद २। ले २ क ग्रुभ शा

सं १। सा। सं १। आ २। उ.४॥

सोधम्बंदयसम्यक्तिम्ब्यादृष्टियाळ्ये । गुशाची १। पदाप्रार०। संधागर। इंशा १५ काशायो ९। वे २।क ४। ज्ञादासंशाद२ लेश्ते भशासंशालियासंश सार

## अगर। उपा

जी २, प ६ ६, घा१०, ७, सं४, ग १, ६ १, का१, यो ११, वे २, क ४, जा३, सं१, द २, के ३, भा१ घ२, स्१िम् सं१, बा२, उ.५, तत्पर्यातां— पु१, जो १, प ६, घा१०, स ४, ग १, ६ १,

न रुत्तर । भ, तर्राओं रुत्तर, वर्षभाष्यामा—पुर, जार, प ६, प्रारंत, स ६, तर्राहर, कारे, सो ९, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, दर, ले १, ग २, स्व १ मि, सं १, जा १, उद्देश, तदपर्याप्तामा—् २० भारे पुर, जी १, प ६ ज, प्राप्त अप, सं ४, ग १, इदे १, कारे, यो २, वे २, क ४, ज्ञा २, सं १, द २, ले २,

भारे भ २,स १ मि,सं१,बा२,च ४, सासादनाना–गु१,जी२,प ६,६, प्रा१०७, सं४,ग१,६ं१, कारे,बोरैर,वे२,क ४,जा३,सं१,दर,के३, भ १,स १ सा,सं१, आ,२,उ.५,तत्पर्वासानां–

यु १ सा, अति १, प ६, प्रा १०, सं४, ग १, ६ १, का १, यो ९, वे २, क ४, इता ३, सं१, द २, छे १, २५

म १, स १, स १, सा१, ज ५, तदपर्यासानां – गु१, जी १, प ६ ज, प्राप्त अप, सं४, ग १, इं. १, का १, मो २ मिका, दे २, क ४, जा२, सं१, द २, के २ क सु, म १, स १ सा, सं१, जा२, ज ४, भारे

सम्यग्निथ्यादृशां-गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, ६ १, का १, यो ९, वे २, क ४, जा ३, सं १,

सीषम्बद्धसासंग्रतमाँ । गुशा की २ । यदादा प्राश्-ाष्टा संशागरा देश काशाबी १२ । वे २ । क ४ । इतादासंशादा वे अवेका धुश्मशास्त्री । उत्स्वातिक काशास्त्री

वे। सा। संशाला २। उ६॥

सीषम्मं द्वयपर्योप्तासंयतर्गो । गुशाबी १। ग६। प्रा१०। सं ४। ग१। इर्शाका ५१। यो ९। वे २।क ४। झाइ। सं १। व ३००४ भ१। सं ३। सं १। बा१। उ६॥ अर्थ

सौषम्भंद्वयापर्स्याप्तसंत्रात्यतार्गे । गुशा और शाप ६ । जाशा प्राधाना संशान शाहे इंशाकाशा यो २ । मिनाका । वेशा पु०।क धान्ना शासे । वंशाव स्थान स्थान स्थान भाशते

भ श । सं ३ । सं १ । आ २ । उ ६ ॥

वपर्याप्रकालवोळ्प्याससम्बस्यकों तु संभविष्ठगुजें दोडे पेळल्पड्रुगुं। श्रेणियवसवतीर्णस् १० गळ्ये वसंयताविषतुरगुंजस्थानंगळोळ् द्वितीयोपद्यससम्बस्यस्वमुंटप्युवरिंदं अल्लि सध्यसतेजोलेस्य-योळ् कालंगेस्तु सीधस्मद्वयदेवक्कॅळोळ् जरपन्तरगे वपर्य्याप्तकालवोळ्पप्रामसस्यक्त्वसं पडेयल्प-ङ्गोसेकें शेषे :---

तिष्हं बोण्हं बोण्हं छण्हं बोण्हं च तरसण्हं च।
एत्तो य चोहसण्हं छेस्सा भवणाविवेबाणं ॥
तेऊ तेऊ तह तेउ पम्मा पम्मा य पम्मायुक्का य।
सुक्का य परमसुक्का छेस्सा भवणाविवेबाणं ॥

१५

द्वत्याविषुत्रसूचितक्रमीव्यमल्कथर्य्याप्तकालको ज्याग्रमसम्यस्यास्तत्वमरियल्पङ्गु । असंयत-सम्यान्ष्टिंगे स्त्रोवेवयोज् उत्पत्तिसंश्रीवसवे वितु आतंगे पर्य्याप्ताज्यपमो वे वस्त्रस्यमस्कुमिल्ल शायिकसम्यस्त्रसुमिल्लेके वोवे वेवगतियोज् वर्शनमोहनीयक्षपणाभावमप्युर्वोद्वितिते विशेषमिर-यल्पङ्गु ।

बार, ज ६, तत्पर्योग्ताना⊷गुर, जी १,प ६, प्रार०, सं४,गर, इं.रै,कार, बो ९, बे २,क ४, जा३,सं१,द ३, छे १, प्र १,स ३,सं१, बार, ज ६, तदपर्योग्ताना⊸गुर, जी १,प ६ ब, प्रा⊍ ब, भार

सं४, ग १, इं१, का १, यो २ मि का, वे १ पुं, क ४, ज्ञा ३, सं१, द ३, ले २ क शुभ १, स ३ सं१, भा १ ते

२५ बा २, व ६, वैमानिकेषु दितीयोपक्तमसम्बक्त्यं आरोहकापूर्वकरणत्र्यममागवर्गिकतोपसम्बन्धमारोहकाचरोहकाणां वदवतीणंनपुरसंत्वतीतां च तत्त्यमक्त्वसूवानां तत्त्रलेक्यमा वनोरणेरपर्यात्त्रकाखे कंत्रस्ति, स्रवंपत्रलेणायोकः वर्षान्ति, स्वयंत्रलेणायोकः वर्षान्ति, स्वयंत्रलेणायोकः वर्षान्ति। एव सम्बन्धिः तत्रानुत्तत्ते, पर्यात्तकर्मात्रीमगुष्टमात्रापि वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षान्ति। वर्षानि। वर्षान्ति। वर्षानि। २० द २ के १ ते, म १,स १ मिश्रं,सं १,बा१,च ५, बसंबताना⊸गु१, बी२,व ६ ६, प्रा१०,७,सं४, १ ग १,६ १,का१,यो ११,वे २,क ४,जा३,सं१, द ३,के ३ ते क सु, भ १ स ३ ख वे खा,सं१, भा १ ते

80

सानःकुमारमाहेंबवेबकाँ ज्यो । गु४ । जी २ । य ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग१ । इं१ । का १ । यो ११ । वे १ । पुंस्तोवेबिगज्यो सीक्ष्मांद्वयवो जे उत्पत्तियपुर्वारं रंक्ष ४ । का ६ । सं१ । व ३ । ले ४ ते पक्ष १ जु१ जुर । सं६ । जु। वे । स्ना। मि । सा। मि । छं१ । प्राराने य

आ २। उ९॥

मि । सा। उ। वे । शा। सं १ । बा२ । उ८ ॥

सातल्कुमारद्वयदेवपर्ध्याप्तर्गे । गु४ । जी १ । प६ । प्रा १० । सं४ । ग१। इं१ । का१। ५ यो ९ । वे१ । क४ । ज्ञा६ । सं१ । व ३ । ले२ । अर २ । सं६ । सं१ । जा१ । उ९ ॥

सानस्कुमारद्वयदेवापर्य्याप्तकार्गे ।। गु३ । मि । सा। अ । जी १ । अ । य ६ । अ प्रा ७ । अ । सं४ । गु१ । इं१ । का१ । त्र । यो २ । वें ० मिश्र १ । का१ । वे १ । युं० । क ४ । जा५ । हु। हु। मा श्रा अ । सं१ । अ । व ३ । चाअ । लें २ क ग्रु। अ २ । सं५ । २

संप्रति मिष्यादृष्टिप्रभृति यावदसंयतसम्यन्दृष्टि तावरव्युगुर्गृगहयानैगळ्ये सौधम्मेर्युवेवभंगं वक्तव्यमन्त्रुं । ई प्रकारदिवं मेलेयुं तंतम्मलेद्यानुसारदिवं वक्तव्यमन्त्रुं । अनुविद्यानुसारविमानंगळ सम्यग्दृष्टिगळ्ये सम्यन्त्वत्रयाळायं कर्त्तव्यमन्त्रुमहिल विद्येषमुंद्रवाबुद्धं बोडे उपक्षमसम्यन्त्रवमं बिट्टु पर्यामकालवोळ् वेवकलायिकसम्यन्त्यद्वयमे वक्तव्यमन्त्रुं । दंतु वेवगति समाप्रमादुद्ध ।।

सिद्धगतियोळ् सिद्धगों तंते वक्तव्यमम्बुं । विशेषमुंटाबुदें दोडे बस्ति सिद्धगतिस्तत्र केवल- १५ ज्ञानकेवलदर्शनकायिकसम्यक्त्यमनाहारमुपयोगद्वयमुंदु शेषाळापमिस्ल एके दोडे सिद्धरुळ्गे एकें-द्वियादिजातिनामकार्मोदयाभावमप्युदीर्द । इंतु गतिमार्गणसमार्गणे समाप्रमाय्तु ।

सनलुकारमाहिन्द्रदेवाना—गु×, जी २, प ६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग१, इं१, का१, यो ११, वे१ पुंकल्पस्त्रीणा सौधर्मद्वय एवीरपत्तेः, क ४, ज्ञा६, सं१, द ३, छे४ तेप क शु, घ२, स ६ उ वे सा२ तेप

क्षामि सामि, सं१, बा२, च९, तल्पर्यातानां–गु४, जी१, प६, घा१०, सं४, ग१, ६ं१, का१, २० यो९, वे१, का४, ज्ञा६, सं१, द३, ले२, भ२, स६, सं१, बा१, च९।

तदपर्याताना—गुरे मि साज, जी १ ज, प ६ ज, प्रा१० ७ ज, सं४, ग १ दे, इं १ पं, का १ ज, यो २ दें मि का, वे १ पु, क ४, का ५ कुकुम शुज, सं१ ज, द ३ च ज ज, के २ क शू, म २, स ५

मि सा उ वे क्षा, सं १, ता २, त ८, तिमध्यादृष्टपादसंयतान्ताना शीषमंपूर्वेदबद्वक्रव्यं एवमुप्यंपि स्वस्त-केष्यानुवारिण योज्यं, अनुदिवातृत्तरिकमानवातमसंयतालाप एव तत्राप्यं विशेषः, पर्याप्तकाले वेदकक्षायिक- २५ सम्पस्तवद्वययेव, सिद्धगती सिद्धानां यत्रासम्यर्थं कक्तव्यं, बस्ति सिद्धगतिस्तत केवलक्षात्वद्यंतसायिकसम्यस्त्वा-नाह्यरोपयोगद्वयेष्यः शेषालापो नास्ति सिद्धानामेकेन्द्रियादिनामोबदमात्राक्षात्, गतिमाणंणा गता । इंद्रियानुवादबोळ् मूळीघालापमक्डुं। सामान्यैकेंद्रियंगळ्ये पेळल्यड्डबल्लिः। गृशः मि । जी ४ । बा। सू = । या बा। य ४ । ४ । प्राप्तः । सं ४ । य शः ति । इंशः ए। का ५ । त्रसरहितमागि योग ३ । औदारिक तिम्माकाल्मंगः। वे १ । वंड । क ४ । जा २ । कु। कु। सं १ । बाइ १। जच्छा के ६ । अ २ । सं १ । मि । सं। जशाया । उ३ । कु। कु। अच्छा । भा ३ अवस्थ

् सामान्यैकेंद्रिय पर्य्याप्तकार्गे । तु१।मि । जि२।बा० सु०। प ४ । प्रा४ । ए । का उ। जायुः । सं४ । ग१ ति । इं१ ।ए । का५ ॥ असरहितमागि । यो १ । जौ का वे १ । थंड । क ४ । जा२ । कु।कु।सं१ । जाव १ । जवजु ठै६ । ञ२ । सं१ । मि । सं१ । आ । दे जबु

वसंति। जा। उ३। कु। कु। अवशुदर्शन ॥

सासान्येकेंद्रियापन्यतिकार्मे । गुरामि । जीराबा। बञ्झूबा पशः। अन्ना३। १० जसं ४। गराति इंशाए ।का५।यो २।मि ।का।वे शाव ०।क ४। जाराकु।कु। संशाजा दशाजचलु लेरेक लुभ रासंशामि । संशाब सा आराज्य। भाजणा

कु। कु। अचा।।

बावरैकेंद्रियंगळ्ये । गुरामि । जी २ । या जाय४ । ४ । प्राप्ता ३ । सं४ । गरा ति। इं१।ए। का ५ । यो ३ । जी । मि । का। वे १ । वं। क ४ । जा२ । कु। कु। सं१। ज । १५ द १। ज च। ळे ६ । अ.२ । सं१। मि । सं१। जसंजि। बा२ । उ.३ ॥

भग है अन्त

बादरैकेंद्रिय पर्स्याप्तकर्तो । गुशामा जीशापशाप्ताथा संधागशाति इंशा ए। काभ योशाजी काया वेशायी क शाताशास्त्री जादशाज वाले ६ भाशा भाव ज्ञा

सं १। मि । सं १। असंज्ञि। आ। १। उ३॥

इम्द्रियानुबादे मूलौपः — ततः सामान्यैकेन्द्रियाणा — गुश्मि, जी ४ वासूप अन्, प ४ ४ , प्रा४ ३, २० सं४, गश्कि, देश्य, का५ त्रकोतिह, यो ३ औदास्कितन्त्रियवनार्थणाः, वेश्यं, क४, आर कुकुसंश अन्, दश्ज, के६ सर, सश्मि, संश्लेसका, आर २, उ ३ कुकु अवस्ः। तस्यसामा — गुश्मि, भा३ अर्थु

जी र बाप सूप,प ४ ए, प्रा४ ए का ब बायुः, सं४,ग १ ति, इं१ ए,का ५, वसी नहि, सो १ और, वे १ सं,क ४,बार कुकु, सं१ ब,द १ अ व, के ६ थ २,स १ मि, सं१ बसंकी,बा १,उ ३ कुकु भा ३ अ घ

अवस्तृर्वर्शनं, तदपर्योत्तानां—गुरै मिं, जो २ वाज सृक्ष, प ४ ज, प्रा३ अ, सं४, गरै ति, इं १ ए, २५, का ५, सो २ मिं, का, वे १ ए,क ४, ज्ञार कुकु, सं१ अ, द १ अव, के २ क शु, स २,स ८ मिं,

सं १ अ संजी, लार, च २ कु जुल जा बादराणा— गुरि मि, लीर प क,प ४ ४, प्रा४ ३,स ४,ग १ ति, इं.रेष्, का५,सो ३ लीमि का, वे १ वं,क ४, जार कुकु. सं १ ल,द १ कव, के ६,म २, ३ तका

स १ मि, सं १ असंजी, अरा २, उ ३, तत्पर्याप्ताना—गुश मि, जी १ प, प ४, प्रा४, सं ४, ग १ ति, इं १

बाबरैकॅद्रियापर्व्याप्तकर्मों । गुशामा । जी राजा प शाजा प्राचाए । का। जा। संशोग शासि । इंशाका ५ । यो २ । सि । का। वे । शास्त्र । काशास्त्र । जादशाज च छे २ क छु स २ । संशासि । संशासस्त्र । जा२ । उद्योग सा३ ल

इंतु बावरपर्ध्यातनामकम्मोंवयसहितगे आलापत्रयं पेळल्पटटुवपर्ध्यातनामकमोंवयसहित बावरेकेंब्रियलब्ब्यपर्ध्यातकार्गे पेळल्पड्बल्लि बावरेकेंब्रियापर्ध्याताळाप्यंताळाप्यानकुं॥

सूक्तैंबियंगल्गे। गुरामि। जी २ । या व पशाका प्राक्षा ३ । सा४ । गरा इंट। ए। कापायो ३ । जी २ । कारे। वेटा या क ४ । जा२ । संटाजा वटा अचा स्रो ३ जा एके वोडे:— भा ३ अबु

सब्वेसि सुहुमाणं काओदा सब्वविन्महे सुक्का। सब्वो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा।। एंब नियममंटप्यवरित । भ २। सं १। मि। सं १। असंजि। जा २। उ ३॥

देव त्याचनपुद्धवादका म राज राजिताच राजवावा जा राज देश

सुत्रमेकेट्रियस्य्यॉमकर्गे। गु१। जी१।य४। प्रा४।सं४।ग१। इं१। का५। यो१।ओ का।वे१।व९। क४। ज्ञा२। सं१। अ। व१। अ.च.। छे६ कं अ.२। आ.३

सं १। मि । सं १। असंक्रि । बा१। उ३॥

ए, का ५, यो १ औ, वे १ एं, क ४, ज्ञा२ कुकु, सं १ अन, द १ अच, ले ६, म २, स १ मि, सं १ ३ अका

असंजी, जा१, उ.३, तदपर्यासानां – गुरीम, जी१ ज,प ४ ज, प्रा३ एका आर, सं४,ग १ ति, इं१ ए,का५,यो. २ मि का, वे१ पं,क ४,जा२,सं१ ज,द १ अ.ज, करक लू, भ २,स १ मि,स १ प्राचीत

असभी, आ २, उ ३, एवं बादरपर्यासानामोदयानामेकेन्द्रियाणामुक्तं, अपर्यासनामोदयाना तल्लब्ध्यपयौप्तानां तु तदपर्याप्तवयोज्यं,

सूक्ष्माणां—मृरंमि, जी २ प अ, प ४ ४, प्रा४ ३, सं ४, ग १ ति, इं १ ए, का ५, यो ३ औं २ २० का १, वे १ एं, क ४, जा २, सं १ अ, द १ अ च, छे २ क शु

भा३ अशु—कुतः?

सन्वीसि मुह्माणं कान्नोदा सन्विवगाहे सुक्का । सन्वी मिस्सो देहो कन्नोदगण्यो हुने णियमा ॥१॥ सर्वेषा मुक्माणा कापोता सर्वविग्रहे सुक्छा । सर्वो मिस्रो देह: क्योतवर्णो अविश्वयमात ॥१॥

म २, स १ मि, सं १ अरसीत, अग २, उर ३, तत्यर्यात्तानां—पु१, और १,प४, प्रा४,सं४,ग१,दं१, का५,यो १ औ, वे १ यं,क ४, झा२,सं१ अ, द १ अवजु, छे १ क,य २,सं१ मि,सं१ असंजी,

٠.

80

सूक्ष्मेकेब्रियाऽपर्व्याप्तकार्ये । गुराजी शाय शावाप्राकाराजा संधा गराई शाकापायी २ क्षिताका। वेश वंश कथा द्वारासंशावाद शाज च ले २ क घुा भरासंशाचासंशावसिक्षा वाराच ३ ॥ भाव

इंतु पर्ध्याननासकस्मीवय सहितरप्प सुक्ष्मेकेंद्रिय निर्वृत्यपर्ध्याकर्गे आस्त्रापत्रयं पेळल्पट्टुडु । भू सुक्ष्मेकेद्रियलकस्पर्ध्याप्तनासकस्मीवयसहितर्गे को वे अपर्ध्याप्तास्त्रापं वक्तव्यसम्बन्धानुष् सक्ष्मकेद्रियापर्ध्यापाळापवेतकक । विशेषसिल्लं ॥

ह्वीं द्वियंगळगे। गुरामि। जी२। या जा प्रभाप। प्रा६। सं४।गराति। इंराह्वि।कारात्रायो ४। जी२।वार।कारावेरायं।क ४। जा२।स १।ज। दराजचा ले ६ । अ.२।सं१।मि। सं१।जस्त्रि।जा२।उ३॥

द्वीव्रिययस्यितिकर्मी जुरा जीरा यभा प्राद्म संक्षागरा दृशाकारायों २ । वाराकारा वेरावाक का ज्ञासास्य स्थालावराल व्याप्त स्थान

मि । सं १ । असंजि । अ (१ । उ ३ ॥

ह्रॉबियापस्यमिकर्गे । गुर। जो र। जाय ५। प्राप्त । संक्ष्याय १। ति। ई.री. हीं। कार। त्रा यो २। मि । का। वे १। व०। कु४। ज्ञा२। संर। जाव १। जाच। के २ क शुभ २। संर। मि । संर। जा जा२। च३॥

्रह्मिंद्रियरुक्यपप्यप्तिंगों दे अपय्योमाळापं माइत्पद्देगे। त्रींक्रियंगळगे गुशाजी २ । पूर् ५। प्रा७। ५। सं ४। गश्ति । इंशित्राकाश्त्रयो ४। और बाशाका। १। बेशाबं। क ४। ज्ञार। संशाल। दशालाचा छेद्भार। संशामि। एंशाला

बगर। उद्या

94

74

आर १, च३। तदपर्याचानां—पु१, जी १, प ४ अत्र प्रा३ ए का आय, सं४, ग १, दं१, का ५, यो २ मि का,वे १ यं,क ४, झा२,सं१ अत्र १ च अस्तु के रुक्त यु, म २,स १ मि,सं१ अन् आया१,च३।

तस्क्रक्यपर्याप्तानां तदपर्याप्तवत्, द्वीन्द्रियाणा⊸गुरीम्, जी २ प अ, प ५ ५, प्रा६, ४,सं४,ग १ ति, इं १ दी,कारैत्र,यो ४,औं २,वाक् १,कारै वे १ थं,क ४,जा२,सं १ ज,द १ च अ,ॐ ६,प्र २,

स १ मि, सं१ अर्थों में, ला२, च ३ । तत्पर्याप्तानां—गु१ मि, जी१, प ५, प्रा६, सं४, ग१ ति, इं१ हीं, का१ त्र, यो २, वा१, का१, वे१ यं, क ४, जा२, सं१ झा, द१ अव, ले६, भ २, स १ मि,

सं १ अ. आ. १, उत्तर। तदप्यप्तिानां∸गु१, जी १, प ५ अ, प्रा४ अन, सं४, ग१, इं.१, का १, बो २ मिका, वे १ थं, क ४, झा२, सं१ अन, द १ अ. च, छं २ कुशु, म२, स१ मि, सं१, आ. २, उत्तर।

तल्लक्यपयप्तिनां तवपर्यान्तवत्, त्रीन्द्रवाणां⊸गुर, और २, ५ ५ ५, प्रा७ ५, सं४, ग १ ति, इंश्मी,कार त्र, यो ४ अरो २ वाश्कार,वे १ थं,क ४, ज्ञार,सं१ अर,द १ अरच, स्टें ६, प्र २,

20

त्रीशिवयस्यीमकर्त्ये । सुशाबी शात्री।पाप ५। प्राफाः संक्षान १। सि । इंशा त्री।कारशत्रा सो २। जी। या। वेशावं। क ४। ज्ञा२। संशाज वशाजवा। लेद भ २। संशाचि। संशाज। जाशाउटेश। भार

त्रींद्रियापस्यिमिनौँ। गुरु। जी १। य५। क्र प्रा५। जा सं४। ग १। इं१। का १। यो २।मि । का। वे १। वं। क ४। जा २। सं१। ज द १। अत्र । क्रे २ क शु। भ २। सं१। माने १। क्रा अग २। उ ३।।

त्रींद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तकं गेंबुली प्रकारीं बदाों वेबाळापमच्छुं। चतुरिक्रियंगळ्गे । गुशामि । जी २।याज य ५।५।प्राटा६।सं ४।गशामि । इंशाचतुरिक्रियाकाश्त्रायो ४। औँ २।चाशाकाशा वेशा यंशक ४। झा२।संशावाब २।चवा छे६ भ २।

सं १। मि । सं १। अर। आर २। उ४॥

चतुरिद्विपर्व्याप्तकारों। गु।सि। जी १। च। प ५। प्राट। च ४। वा१। का१। उ१। जा१। सं४। गृ१। इं१। च।का१। त्र। यो २। जीवारिक का१। वा१। वे१ वं। क ४। जा२। सं१। ज। द२। च। ज। लेइ द्वयः अ२। सं१।सि। सं१। जसं। आ १। ऊ४।।

चतुर्तिद्रवापर्व्याप्तकर्मो । गुराजी राष्ट्राका प्राद्याकाराकार। आरार् संक्षागराइंशा चाकाशामी रामि । कावेशा चंग्क काजारामंशाका दराचाका लेरक शुभरासेशामासंशाकसं। आरराऊ क्षा भावे अर्था

## इंत् आळापत्रयं पेळल्पटदुद् ॥

स १ मि, संरेब, बार, उ. ३। तल्यांप्तानां – गुश्मि, और त्रीप, प५, प्रा७, सं४, गरित, ६ १ त्री, कारेब, यो रबीर वार, बेरेय, क४, बार, संरेब, दरेब च, छे६, म र, सर प्रा३

मि, सं १ ज, बा१, उ ३ । तदपर्याताना-नु१, जी१, प ५ ज, प्रा५ ज, सं ४, ग१, इं१,का१, २० यो २ मि का, वे १ पं,क ४, जा२, सं १ ज, द १ ज च, छे२ क जु, प २, स १ मि, सं १, आ २, भा३ ज ु

उ ३ । तत्लब्ब्यपर्यात्वानां तदपर्यात्वत्, अतुरिन्दियाणा—गुरीम, जीरेप झा,प ५५, प्रा८,६,सं४, गर,इंरै चतुर्रि,कारैत्र, यो ४ और बारैका,बेरै यं,क ४,कार,संरै झ,द २ च झ, ले६, भारे

भ २,स १ मि, सं १ अ, अय २,उ४ । तत्पर्याप्तानां—गुश्मि, जीश्वप्,प ५, प्रा८ च ४ वाश् काश्बीश्चार,सं ४,ग १ ति, संश्व, काश्व,यो २ अवेश्वार,वेश्यं,क ४,झा२,संश् अ,ट २ च अप,ले ६,भ २,स १ मि, संश्व,खा१,उ४ । तदपर्याप्तानां—गुर,जीश्व,प ५ अ, भाव

प्रा६ ज, च ४, का १ व्या१, सं४, ग१, इं१ च, का१, यो २ मि का, वे १ वं, क ४, जा२, सं१

१२५

चतुर्रिविषक व्यवस्थानिक में विकासिक विकासिक विकासिक । पंचेति-योगळ्या । षु ११। जो ५। संक्यसिक प्याप्तिक प्याप्ति । पदादाप ५। प्राप्ति । प्राप्

९ पंचें ब्रियस्य सिक न्यें गुरु। जी २ । संबाष ६ । संभावाप्राा१० । संग्रा वासं। प्रस्तोति। १ । ब्रयोति। छं ४ । छं १ । पं। काशाचा यो ११ । म ४ । व ४ । ब्रौ। वे। जा। वे ३ । क ४ । ज्ञा८ । सं७ । व ४ । ले ६ व २ । संह। सं२ । ब्रा२ । व १२ ॥

पंचेतियापय्योगकर्में। गु५।सि।सा। बाघ्रासयोगाची२। संक्यपय्योग असंस्थ-१० पर्य्योग। प६। सं५। जा असंक्षि। घ्रा७।संक्षि७।असंक्षि२।सयोग।सं४। ग४। इं१। यं।का१। त्रायो ४। जी सि१। वै मिश्रा१। आहासि१। कार्स्य१। वे २। क ४।का६।सा श्रुबाके।कु।कु।सं४।बासा।छै।यचाव४।चा वाब। के। ले २ काशु भ२।सं५।उ।वे।सा।सि।सा।सं२।बा२। उ१०॥ भा

पंचें क्रियमिष्याहष्टिगळ्ये । गुरै । सि । जो ४ । संक्रिपय्यप्तिपय्याप्त असंक्रिपय्यप्ति । १५ पय्यप्ति । प ६ । ६ । ५ । ५ । प्रारु० । ७ । ९ । ७ सं४ । ग ४ । इं१ । पं। कारै त्र । यो १३ । आहारद्वयर्वीज । ये ३ । क ४ । जा ३ । । सं१ । जाव २ । च । जा छे ६ ुभ २ । सं१ ।

मि। सं२। बा२। उ५। कृ। कृ। वि। च। ब।।

अप,द २ च अप, छे २ क शु, भ २,स १ मि, मं १ अप,क्षा२,उ ४ । तल्लब्ध्यपर्याप्तस्य तदपर्याप्तयत्, भा३ अस्तु

पंचेतियाणा—गृ१४, जो ४, संबर्धात्रपर्यातापर्याताः, य ६ ६, प्रा १० ७, ९, ७, सर्योगस्य ४, २, व्ययोगस्य २० १, सं४, ग४, ६ं१ पं, का १ ज, यो १५, वे ३, क४, ज्ञा ८, सं७, व४, छे ६, म२, स६, सं२,

बार, ज १२ । तलयांच्ताना-- गु१४, जी २ सं, ब, प ६ सं,५ ब, प्रा१० सं,९ ब सं,४ सयो,१ अयो,सं४,ग ४,६ं१ पं,का१ ज, यो ११ म ४ वा४ और बैबा, वे १,क ४,जा८, स ७,द ४, छे ६,म २,स ६,स २,बार,ज १२ । तदययंच्तानां-- गु५ मि साब्र प्रस, जी २ संझ्यसंजिययंच्तो ।

प ६ ज, स ५ बसजी, प्रा७ संज्ञिष्ठ ज संज्ञिर सयोग, सं ४, ग ४, इं१ प, का १ त्र, यो ४ जौमि-२५ आहारकिमिश्र-विभिन्न-कार्गणा, वे ३, क ४, जा ६ स श्रुब के कुकु, सं ४ ज स छे यद्या, द ४ च ज ब के, छे २ क ह्यु, भ २, स ५ उ वे लासि सा, सं २, बा २, उ १०। सिब्याद्या— गु१ सि, जी ४ भा६ संद्यक्षित्रप्रति।पर्यात्याः, प ६ ६, ५, ५, भा१०, ७, ६,७, सं ४ ग ४, इं१ पं,का१ व यो १३ आहार-कहर्यनहिं, वे ३, क ४, जा३, सं१ ब, द २ च ब, छे ६, भ २, स १ सि, सं २, बा२, उ ५ कु कु वि पंचेंद्रियमिच्यावृष्टियय्यिकार्मे । गुरं। जी २।सं। अ। य ६। १। प्रारः । ९। सं४।ग ४। इरि।कार।यो १०।स ४।व४।और।वै।वे ३।क ४। जा३।जु! छु: वि।संर।जाद २।च।ज। ले६ अ.२।संर।मि।सं२।आ.१।उ५॥

यंजेंद्रियमिष्याहृष्ट्यपर्यामकार्ये । गुशा जी २ । संशा जशाय ६। जाभाजा प्राफाण संशाय शाई शायों काशायों ३ । जी मि। वे मि। काशावे ३ । क ४ । झार। संशाजाब २ । जाचा ले २ क जुा भरासंशामि। संशाजार। ऊपधा भाषाकां वा

सासावनसम्यग्बृष्टिमोबलावयोगिकेवलिपय्येतं मूलौधभंगमी प्रकारींव संक्रियंगळ-सकलाळापंगळ वक्तव्यंगळपुव ।।

असंक्रिपेचेंब्रियंगळ्ये । गुरु। मि । जी २ । असंक्रिपर्ध्याप्रापर्याप्त । य ५ । ५ । प्रारु। ७ । सं४ । गुरु। दंश ये । कारे ॥ यो ४ ॥ और कारे । अनुवयववन । १ । वे ३ । क ४ । १० ज्ञार । सं१। अर्थावर । चाजा । के ६ । भारासंशीमा सं१। असंक्रि। आर राउ४ ॥ भारे अक्षम

असंजिपंचेंद्रियपर्य्यातक में '। गुशामि । जीशाय ५ । प्राधाधार । सं४ । गशाईशा पं।काश्त्रायो २ । और काशा अनुभयवचन । १। वे ३ । क ४ । काशास्त्र । संशाका व २ । ले ६ अ. २ । संशामि । संशाअसंक्षि । आरशास्त्र । अराधा भाव

पंचें क्रियासंज्ञपन्यांप्रकर्में । गुशामि । जोशाप भाजप्राधा जा संक्षा गश्ता १५ इंशायं। काश्त्रायो २। जोमिशा काशावे इ.। कथा ज्ञा२। संशा अः। व२। ले २ क शु अरासंशामि। संशाबसंक्षि। बाराउप ॥ भा६ अ शु

च ज । तत्पर्याप्तानां–गृ१, जी २ संज, प ६ ५, प्रा१०, ९, सं४, ग४, इं१, का१ यो १० म४ वा४ जी दै, वे ३, क ४, जा३ कुकुवि, सं१ ज,द २ च ज, ले ६, प्र २, स १ मि, सं२, आ १,

उ. ५ । तदपयित्ताना–गुर, जी २, संत्रयपयिती, प ६ ज, ५ ज, प्रा७ ७ ज, सं४, ग४, इं१ पं, कार ै २० त्र, यो ३ कामि, वै मि, कार्म्मण, वे ३, क ४, झा २, स १ ज, द २, च ज, छे २ क शु, भ २, स १ मि, भा ६

सर, बार, उ४।

सासादनादीना गुणस्थानवत्, असंक्षिनां—गुरिण, जी र तत्पर्याप्ताप्यप्ति, प ५ ५, प्रा९ ७, सं ४, य रित, इं १ एं, कार्रव, यो ४ बौ र का १ बनुभयवचनं १, वे ३, क ४, जार, सं १ ज, द २ च ज, ले ६, भ २, स १ पि, सं १ बसंजो, आर २, उ ४ । तत्पर्याप्तानो—गुरिण, जी १, प ५, प्रा९, २५ भारे अध्य

सं ४, गरित, इंर पं,कार प,यो २ बो १ बनुसयबाक् १,वे ३,क ४, झार,सं १ ୬,द २,ले ६, भा× म २,स १ मि,सं १ बलं,बा१,ल ४ । तदप्योच्तानां–गुर्शन, जो १,प ५ ब, प्रा⊍ ब,सं ४, गर्

म २,स १ मि,सं १ बसं, ब्रा१,च ४ । तदप्यप्तिमां – गु१ मि,बी १,प ५ ब, प्रा७ ब,सं ४,ग १ ति, इं १ पं,का१ त्र, यो २ बौ मि १ का१, वे ३,क ४,का२, सं १ ब,द २, छे २ क हाम २. संप्रतिसामान्यपंची प्रकल्य पर्यामक न्यें। गुशामि। जी २। संश्यपर्यामासंश्यपयांता। वृद्धाला संपाता आराजा शाजा । साजाजाला जास ४। य २ ति। माईशाया । दात्रायो २। लीमिशाकाशा वृशाया। कथा जा२। संशाला वृशायाल स्रेटका गुभ २। संशामा संशालार कथा।

५ भा३ अञ्

संजिपंचेद्रियरुब्यपर्य्याप्तकर्मो । गुरामि । जो रासं० जः प ६ । जा प्रा७। जा सं४ । गरितामा इंरापं। काराज्ञायो २ । जो मि। कारी वेरा ख०। क ४ । जार। संराजा द । ले २ क शु भ रासंरामि। संरासंज्ञा आ राऊ ४ ॥ भारे अञ्

अस्तिपंजेदियलञ्चयप्यांत्तकःमें । गुशामाजीशापभाजाप्राधाजस्था १० गश्ति । इंशायो काशाचाये शाजीमा काशावेश्याक्षा जाना संशा जाव शाजा अंशेक कुप्रभासंशामासंशाजसंताजाशाउ४॥ भाशास्त्र

अनिद्रियरगळे। सिद्धगतियोळ्गेळवंतयक्कुमेके वोडे सिद्धरगळ्गे एकेंद्रियादिनामकम्मॉदयाः भावमण्युवरिर्दामतोद्वियमार्गाणे समाप्तमादुव ॥

कायानुवाबदोळ्या गुरैडाजी ५७।९८।४०६।य ६।६।५।५।४।४। पा१०। १५ ७।९।७।८।६।७।५।६।४।४|३।४।२।१।सं४।य४।ई५।का६।यो१५। वे ३।क ४।जा८। सं७।व४। ले६ भरासं६। सं२। जाराज १२॥

Ę

स १ मि, सं १ असंत्री, बार, उ.४.। पंचेत्रियलक्ष्यपर्यास्ताना—गु १ मि, और सक्यसंक्रपर्यास्ती,प ६ अ. सं ५ अ. अ., प्राण्तं अ., ७ अ. अ., स. २ (ति. स., इं.१ प्र. का १ त्र. यो २ और मि, १ का १, घे १ पं, क.४, ज्ञार, सं १ अ., द २ च अ., छे २ क.प्, स. २, स. १ मि, सं २, जार, ज ४ ।

२० तस्वक्षिना— मुर्दिम, जीरेप अन, प ६ ग, प्राध अन्तर्ज मंध्र, य ६ ति म, इ.१ पं, कारेत्र, यी २, अर्थिम का, वे १ पं,क ४, जार, संस्कृत २, ले २ क गु, भ र, स १ मि, संस्क्षेत्र, आ र , उ.४।

सदस्तिनां-गुरिम, जी १, प १ ल, प्रा७ ल, सं४, गैरित, इं १ पं, का१ त, यो २ औपि का, वे १ पं, क ४, जा२, सं१ ल, द २ जल, ले २ क लू, भ २, स १ मि, सं१ ल, ला२, ज४।

अतीन्द्रियाणा सिद्धगतिवत् । इति इन्द्रियमार्गणा गता ।

् कायानुवादे-मुरेऽ, जी ५७ ९८ ४०६, व ६ ६, ५ ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९ ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ४ ३, ४ २ १, सं४, ग४, दं५, का६, यो १५, बे ३, क४, ता८, सं७, द४, के६, घ२ स वट्कवायसासात्ययस्यात्तकस्येँ। गुश्याजीश्याश्यः (८६। व ६। पाशाप्राशः) ९।८।७।६। सर्योगाशाशाजयोगिशासंशायशाईभाका६। यो ११। सिन्ध-चतुष्कहोनं। वे ३। कथाजा८। सं७। व ४। ले६ अरासं६। सं२। जा२। उ १२॥ ९

षट्कवायसामान्यापर्य्यक्तिकर्मो । गु५। मि । सा। ब। प्र। सयो। जी ३८ । ६१ । २२० । प ६ । ५ । प्राप्ठाप्ठ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । सं४ । गुडाई ५ । का६ । यो ४ । मिश्र खतुष्ट्यं। वे ३ क ४ । जा६ ॥ मतःपर्य्यविभंगरहितं। सं४ । बा सा। छे। यथा। व ४ से २ क शुभ २ । तं५ । मि । सा। उ । वे । सा। सं५ । जा२ । उ १० । जा६ । व ४ ॥ भाइ

मिञ्चादृष्टिप्रभृतिगळगे मूलौघभंगमस्कुमिल्ल मिञ्चादृष्टि त्रिविषक्गळमे कायानुवाबबिल्ल मूलौघबोळ पेळवजीबसमासगळ बक्तस्यंगळखुबु । नास्त्यन्यत्र विज्ञेषः ॥

पृथ्वीकायंगळ्ये । गुशाजी ४ । बादरपर्व्याप्तापर्व्याप्तसूक्ष्मपर्व्याप्तापर्व्याप्त । य ४ । ४ । ४० प्राप्त । इस्ति । सुंशाप्ति । सुंशाप्ताका १ । यो ३ । और । काशाचे १ । यं । काशा ज्ञार । संशाज सं। दशाज्ञ । के ६ अर । संशाचिम । संशाजसं। आर । उदि ॥। अस्ति

पृथ्वीकायपर्याप्तकर्यो । गुशः जी २ । झाः सूः। पशः प्राप्तः। संशायः वि । इंशः ए। काश्यायो २ । औका। वेशे। यां कधाझा२ । संशायः। दशः व च हे ६ आः व

भ २ । सं१। मि । सं१। अगः। स । आरः। उ३।।

तत्पर्योत्ताना—गु१४ । जो १९ ।३७ । १८६ । प ६ । ५ ।४ । प्रा१० । ९ ।८ ।७ ।६ । ४ ।४ ।१ । सं४ । ग४ ।६५ । का६ । यो ११ । मिश्रत्यकार्मणाभावात् । बे३ । क४ ।झा८ । सं७ ।द४ । के६ । ग२ । स.६ । स.२ । आ.२ ।उ १२ । तदपर्यन्ताना—गु५ मिसात्र प्रसः

जी ३८ । ६१ । २२० । य ६ ५४ । प्रा७७ ६ ५४ ३२ । स.४ । ग्र४ । ६५ । का६ । ग्री४ त्रयो मिश्राः कार्यणस्य । ये ३ । क.४ । जा६ मनः यर्ययकिंगामावात् । सं४ अत्साछे यचा। द ४ कार १ १००० ।

भ २ । सं ५ मि सा उ वे क्षा । सं २ । आ २ । उ १० ज्ञा ६ द ४ । मिथ्यादृष्ट्यादीनां मूलीघः किन्सु सामान्यादित्रिविधमिथ्यादृष्टीनामेव कायानुवादम्लौघोक्तजीवसमासा वक्तस्याः । अन्यत्र विशेषो नास्ति ।

पृथ्वीकामिकाना−गुरै। जी ४ वादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ताः। प ४ ४ । प्रा४ । है। सं४ । ग १ ति । इं१ ए । का१ पृ। यो ३ जी २ का१ । वे१ यं। क ४ । जा२ । सं१ जा द १ जवा । ठे६

भ २ । स. १ मि । स. १ असं। बार । उत्ते । तस्यसिता— मृ१ मि । जीर वासू। प ४ । प्राप्ता ४ । २५ स. ४ । ग१ ति । इं.१ ए । का१ पृ। यो १ बौ । वे १ व । क. ४ । झार । सं१ ब्रा द १ बचा प्रध्योकायपर्धालकर्मो । मुशाबी २। बा॰ जा सु॰ जा यक्षाबा प्राप्ता । प्राप्ता संधाग रै। ति। देश ए। काश । द्वा यो २। ब्रो मि। काशे वेशा वाशाकर । ब्राप्ता संशाबाद शाबच। स्टेरक ग्रुप्तरासंशामा संशाबसं। ब्राप्ता उपाय भाव ब्राप्त

बावरप्रस्योकायिकांग्रज्ञो । गुशः जी २ । याः वाष ४ । ४ । प्राप्ता ३ । सं४ । गुश ५ सि । इंरीए । कारी प्रायो ३ । जी २ । का विरार्षक ४ । ज्ञारासंशा अरावर । अर्थाले ६ म २ । संशासि । संशाब संग्राब संग्रारा उद्देश

भा ३ अ

बाबरपूब्यीकायपर्याप्तकर्मा । गुरामि । जी राप काग्राका संका गरा ति । इंराए। काराष्ट्रायो राजी। वे राषांक काज्ञारासंशा अरसंत दशा अरचा के ६ भ रासंशामि । संशाजाबाराउ २॥ भाव

बाबरपुष्वीकायलब्ध्यपर्ध्यातको अपर्ध्याप्तको पेळ्वते पेळ्वकोळो । सुक्ष्मपृथ्वीकायंगे सुक्ष्मेके विद्याले पेळ्वकोळो । सुक्ष्मपृथ्वीकायंगे सुक्ष्मेके विद्याले पेळ्वकोळो । अल्लि विशेषसुंटबावुवें बोडे सुक्ष्मपृथ्वीकायंगे विदाळाषमं माळके । १५ अष्कायिकंगळपे पृथ्वीकायिकंगळपे पेळवेते पेळवुको बुद्ध । विशेषसुंटबावुवें बोडे स्वय्यविव वावर-पर्ध्याप्तियोळु सुक्लकेत्रयेययक्कुं । तेसस्कायिकंगळो लेक्स्येयोळभेदमंटावुवें बोडे स्वय्यविव सुक्ष्मुंगळ्यो

ले ६। भ २। स १ मि । सं१ ब । बा१। उ.३। तदपयस्तिना—गु१। जी२ वाब सूख।प ४ भा\$

व । प्राव व । सं¥ाग१ ति । इं१ए । का१ पृ। यो २ जीमि का। वे१ पं। क ४ । जा२ । सं१ व । द १ वचाके २ क जृ। भ २ । स १ मि । स १ व । वा२ । उद्देश दराणा— पृ१ । जी२ भावका

२० प अर्थाप ४ ४ । प्राप्त १ वि । इंश्याक्ष रियाक्ष से २ काश्व । वेश्यां कथा ज्ञार। संक्षेत्र स्थला के ६ अपरास शीम। सर्थवा । आस्रा उद्योग स्थलाना—गुर भादेश लु

मि।जी १। प∀। प्राप्ता संधागश्ति। ६१ ए। का १ पृ। यो १ जी। वे १ यं। क्र¥। झा २। संश्वाद १ ज्ञ्चाले ६। प्रश्नासंश्वा बा१। उ३। तदप्यन्तिना-⊸गु१ प्राप्त

मि। जी १ वर्ग । प्रवापास्वासं ४। ग१ ति। इं.ए । का १ पृ। यो २ मिका। वे १ पं। २५ क ४। जा२ कुकु। सं१ वर्ग । देश वर्ग । से १ मि। सं१ वसं। वा२। उ३। भारता

तस्वरुम्यपर्याचानां तदस्यांचवत् । तत्सूदमाणा सूहमेकीन्द्रयवत् । अप्कायिकाना पृष्वीकायिकवत् । किन्तु इम्यतो बादरपर्याचे शुक्ला तेवस्कायिकेयु बूदमाणां पर्याप्तामित्रकालयोः कपोता । बादराणा पर्याप्तकाले कपोतमे बावरंगळ्ये पर्व्याप्तियोळ् पीतवर्णमे उभयक्कं । विग्रहगतियोळ् शुक्छमे । बातकायिकं-गळ्येयुसपर्व्याप्तकालबोळ् गोसूत्रसूदगाव्यक्तवर्णमक्कुं । वनस्पतिकायिकंगळ्ये । गु १ । जी १२ ॥

प्रतिष्ठितप्रत्येक पर्ध्यामापर्ध्याम अप्रतिष्ठितप्रत्येकपर्ध्यामापर्ध्याम ४ । नित्यनिगोवबावरपूक्ष्म-खतुर्गीतिनिगोवबावरपूक्ष्मगळंतु४ ककं पर्ध्यामापर्ध्यामभैवविदमें दुक्किय पन्नेरड्ड। य ४ । ४ । प्रा ४ । ३ । सं४ । ग १ ति । इं१ । ए । का १ । बन । यो ३ । अरो । का मि । वे१ । खं। क ४ । जा २ । सं१। जा व१ । व्यवा छे६ भ २ । सं१ । मि । सं१ ज सं। बा२ । उ३ ॥

जा भाराउ३॥

वनस्पतिकायिकापर्याप्तकर्गे । गुशामि । जी६। जा प ४ व । प्रा३। जा सं४। गाति १। दंशा ए। काश्वन । यो २। मिका। वेश्योक ४। क्रा२। संश्वाव १ अवा ले२ कद्या भ २ । संश्मि। संशावसं। ब्रा२। च३॥

भा ३ अश

प्रत्येकवनस्पतिगळ्ये। गुरैमि। जी ४। प्रति। अप्रति। यात्रा पराधा प्राधा । ३। संधा गरैति। इंरए। काश्वन। यो ३। और २। काश्वेश्यांक ४। जार। १५ संश्वादश्वच। ले६ भरासंशीम। संशावसंग्वाद। उ३॥ भा३

पीता । उभयविषहगतौ शुक्छा । बातकायिकाना अपर्याप्तकाले कपोता । विश्वहगतौ शुक्छा । पर्याप्तकाले गोमुत्रमदगाव्यक्तप्रणा ।

वनस्पतिकायिकाना-मुरी जी रैर प्रतिष्ठिताप्रविक्रियस्थेकबादरधूक्ष्मनित्यचतुर्गतिनिगोदाः पर्याप्ता-पर्याप्ताः। प ४ ४ । प्रा४ ३ । सं४ । ग १ ति । इं १ ए । कारेव । यो ३ और २ कारे। वे १ यं। २० क ४ । जार। सं१ जाद १ अच्च । छे ६ । घरे। सं१ मा सं१ बावार। उ३ । तत्यर्थाप्तानां –

गुरै। जी ६ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकचादरसुक्यनित्य चतुर्गीतिनिगोदाः पर्याप्ताः । प ४ । प्रा४ । सं४ । ग्र १ ति । इंरै ए । कारै व । यो १ औँ । वे १ यं । क ४ । जार । सं१ वा । द १ बच । छे ६ । भू २ ।

स १ मि । सं१ व । बार्शाट ३ । तदपर्याप्ताना—नु१ मि । जी६ ब । प ४ ब । प्रा३ व । सं४ । ग १ ति । इं१ ए । का१ व । यी २ मि का। वे१ वं।क ४ । बार । सं१ ब । द १ बच । ले६ २५

भ २ । सं १ मि । सं १ व । बार । उच्चे । प्रत्येकाना—गुश्मि । वी४ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितौ । य २ व २ । प४४ । प्रा४ ३ । सं४ । गश्ति । इंश्ए । काश्व । यो ३ वौ २ काश्व । ये १ यं । प्रत्येकञारीस्वनस्पतिपर्य्याप्तकर्मो । गुशामि । जी २ । प ४ । प्राप्ता ४ । सं४ । ग १ ति । ई १ए । काश्वन । यो १ जी । वे १ खं। क ४ । जा२ । संश्वा द १ जव । छे ६ म २ । भा३

सं १। मि । सं १। अग्सं। अग्राउ३॥

प्रत्येक कारोरापर्स्याप्रवन्त्यतिये । गुरिमा जी शाप ४। प्राचाव । सं४। गुरित । ५ इं. ए । काश्वन । यो २ । मि । का। वेश्यं। क ४ । जा२ । संशाब ॥ व ॥ ज ख ले २ क ग्रु अ। २ । संश्वा। जा२ । उ. ३ ॥ भावे ज श

इंतु निर्वृत्यपर्व्यामकार्गे आलापत्रयं पेळल्यटुड्व । लब्ध्यपर्धाप्तकार्ये यो वे आळापमक्कुम-वर्ष प्रत्येकबादरनिगोदप्रतिष्ठितंगळगें तु पेळदंते बक्तव्यमनकुं ॥

साधारण बनस्पतिगळगे गुशिम । जी८ ॥ नित्यचतुर्गितबावरसूक्ष्मपर्ध्याप्तापस्याप्तः १० प ४ । ४ । प्रा४ । ३ । सं४ । गशित । ईश्ए । काश्वन । यो ३ । जी२ । काश्वेश्यं। कर्भ । ज्ञा२ । संशाजाब शोज चले ६ भ २ । संशामि । संश्वाजा२ । उ३ ॥ भावे

साधारणवनस्पतिपर्ध्याप्तकर्षे । गुरी मि । जो ४ । नित्यचतुर्गितवावरसुक्ष्मपर्ध्याप्तक । प ४ । प्राप्त । सं४ । ग १ ति । इं१ ए । काश्वन । यो १ जो । वे १ वं। क ४ । जा २ । सं१ । जा । व १ । ज च । ले ६ अ २ । सं१ । मि । सं१ । जा आ १ । ल ३ ।। आ अ

१५ क ४ । जार। सारै अस्य रे अचाले ६ । भरास १ मि । सारै असं। आरार। उदे। तत्यपीताना— २ सार्थित । जीरे । तुरुरात १ जारे का सार्थक सारो १ और। जेरे सार्थक स्थान

गुरैमि। जी २ । प ५ ४ । प्राप्त साथ । यरिका १ व । यो १ जौ । ये १ ख । क ४ । इत्रार्ति संदेश व । ले ६ । यरिकास १ । संदेश संक्षेत्र । त्रस्यितिना— गु २

१। जीर काप ४ ज। प्रावेज। सं४। गरेति। इं१ ए। का१व। यो रिम का। वे१ यं। क ४। झार। सं१ ज। दश्जव। लेर्क बु। गर। सं१ मा सं१ जर्स। आरर। उ३।

२० तल्लब्यपर्यातामा तन्त्रिवृत्त्यपर्याप्तवत् ।

साघारणाना- गुरै मि । जी ८ बादरसूरमिन्स्तेतरनिमोदाः पर्योप्तापर्योप्ताः । प ४ ४ । प्रा४ ३ । सं४ । गरै ति। दंरैए । कारै व । यो ३ औं २ कारे । वंरैप । क ४ । झारे । संदेश । दर् अचा के ६ । अ.२ । सरीम । सरै अ । झारे । उदे । तस्यपिताना---गुरै मि । जी ४ बादरसूरूम-१

नित्यजनुर्गतिनिगोदाः पर्याप्ताः । प ४ । प्रा४ । सं ४ । ग १ ति । इ. १ ए । का १ व । यो १ ली । वे १ २५ वं।क ४ । कार । सं १ व । व १ वचा ले ६ । स २ । स १ मि । सं १ व । वा१ । उ. ३ ।

20

साबारणवनस्परयपस्पिकस्पै । शुरा जी४ । नित्यचनुर्वितबादरकुक्शापर्य्याप्तकदा प्रश्राजा प्रा३ । जासंक्षान रति । इंदिए। कार्शसाबारणवनस्पति । यो २ । नि १ । कार्शवे रथे । कारासंक्षाना स्थाना 
असंज्ञि। आर २। उ३॥

साधारणबादरबनस्पतिगळ्गे । गुशामि । जो ४ । निश्यचतुर्गितपर्ध्याप्तायर्थाप्तक ६ । प ४ । ४ । प्रा४ । ३ । सं४ । गश्ति । इंश्ए। काश्वन । यो ३ । जो २ । काश्वे १ र्घा क ४ । जारासंश अर्थ। बश्चवा छे ६ अर्थ। संशामि । संशाअसं। आर्थ। उ३ ।। भा३

साधारणबादरपटवरितक गोँ। गु१। मि। जी २। तित्यचतुर्गीतपटवरितक ह। प ४। प्रा४। सं४। ग१ति । इं१ए। का१वन। यो१। औ। वे१ वं।क ४। झा२। सं१। अ। द१। जच छे६ भ २। सं१। मि। सं१ अ। सं। जा१। उ३॥ भा३

साधारणबादरापर्ध्याप्तक नगें। गु१। मि। जी२। साधारणबादरनित्य चतुर्णीत अपर्ध्याप्तक करा घरा बासंक्षी ग१ ति। ई१ए। का१ वन। धौ२ मिका। वेश्षांक ४। जा२। सं१। जादशाज चे ठेरक शुभ२। सं१। मि। सं१। सा३ अशु

असं। आ २। उ३॥

इंतु साधारणबादरअनस्पतिने आकापत्रयं पेळस्पट्युडु । आ लब्ध्यपय्याप्तकार्गे ओ दो वे १५ आळापमनकुं । साधारणसर्श्वसूदमंगळ्णे सूक्ष्मपृथ्वीकार्यगळ्णे पेळवंते पेळडुको बुदु । अल्ल विशेष-

तदपर्याताना—नुशिम । जी४ बादरसूक्ष्मनिस्यवतुर्गीतिमिगोदा अपर्याच्याः ।प ४ अः । प्रा३ । सं४ । गश्रीत । दंशिए । काश्व ।यो २ मि का।वेशियां क ४ । आरारासंस्थान १ अप्व । छेर्। ॰

भ २ । स १ मि । सं १ अयं । आ २ । उ ३ । तदबादराणां — गुशिम । जी४ निरुप्त वसुर्गितियोदाः पर्वास्तापर्याप्ता । प ४ ४ । प्राप्त ३ । सं ४ । ग १ ति । इं १ ए । काश्वा यो ३ और काश्वे थे याक ४ । जा२ । संशेखा दश्विचाळे ६ । भ २ । स १ मि । संश्विमं। साराउ३ ।

त्रत्यर्योत्तानां—गु१ मि । जो २ । नित्यचतुर्गितयर्यास्तौ । प ४ । प्रा४ । सं४ । ग१ ति । इं१ए । का१व । यो१ और ।वे१ यं।क ४ ।ज्ञा२ ।सं१ ख।व १ अर्चा । छे६ । ज २ ।स १ मि ।सं१ ख।

लारै। च ३। तदपर्याप्तानां — गुरै की २ । बादरिन्त्य बतुर्गती अपर्याप्ती। प ४ अः । प्रा३ अः । सं४ । गरै ति । इं१ ए । कारै व । यो २ मि का। वे १ वं। क ४ । कारे । सं१ अः । द १ जचाले २ क तु। स २ । स १ मि । सं१ अः। अगर। उ३ । सल्लब्ब्यपर्याप्तानां तिनिर्धृत्यपर्याप्तवत् ।

भा २ अयु साभारणार्वसृत्रमाणां सुक्ष्मपृथ्वीकायवत् । किंतु औवसमासास्वत्वारः नित्यनिगोदाना चतुर्पतिनिगोदानां च २२६ ٩

माकुर्वेदोडे नास्कु जीवसमासेगळ् सूक्मसाबारचवनस्पतिये वितु वक्तव्यमक्कुं । मुळिवंते निर्मिक्रोय-मक्तुं। चतुर्गाति निमोबंगळग सावारववनस्पतिये पेळव क्रममेयक्तुं। नित्यनिगोबंगळगपुमा क्रममेयक्कं । श्वल्किगुपयोगिगाचा :--

पृष्ठवीकाविश्वज्ञणं केवळिकाहारवेवनि रयंगा । बंपबिट्ठिया हु सन्वे पबिट्ठियंगा हवे सेसा ॥

त्रसकायंगळ्ये । गुरेष्ठ। जीरे०। वि। ति। चासंयं। अर्थ प ६।६।५।५।

प्रा १० । ७ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । २ । १ । सं४ । ग४ । इं४ । वि । ति । च। पं। का १ त्र। यो १५। वे ३। क ४। ज्ञा ८। सं७। द ४। ले ६ अ २। सं६। सं२।

ब्रा२। च १२॥

त्रसपर्याप्तकर्गाः गृश्याजी ५ वि । ति । च। पंसं। पंजाप ६ । ५ । प्राश्०। ९ । ٠,

८। ७।६।४।१। सं४। ग४। इं४। बि। ति। च। पं। का १ त्र। यो ११। वे ३। क४। ज्ञाट। सं७। द४ ले६ स२। सं६। सं२। बा२। उ१२। जसाऽपर्ध्याप्तकर्गे पू५।

मि।सा। बाप्र। सयो। जी५ वि।ति। च। पंसं। वसं प६। व ५। व प्राः। ७।

७।६।५।४।२। सं४। ग४। इं४। बि। ति। च। पं। का १ त्र। यो ४। मिश्रत्य-१५ कार्स्सणयोगंगळु। वे३। क ४। ज्ञा६। सः। श्रु। जाके। कु। सं४। जासा। छे।

साधारणवत । अत्रोपयोगिगाया-

पढवीयादिवजन्तं केवलिबाहारदेवणिरयंगा । अपदिद्विदा हु सब्बे पदिद्विदंगा हवे सेसा ॥१॥

त्रसकायानां—गु१४। जी १० वि ति च सं असं। यं ६६। ५५। प्रा१० ७। ९। ७। ८। ६।

ਹੂ ७५६४।४।२।१।सं४।ग४।इं४ विति चर्ष। का १त्र। यो १५।वे३। कु४। ज्ञा८।

सं ७। द ४। ले ६। भ २। स ६। सं २। आ। २। उ १२। तत्पर्याप्ताना—गु१४। जी ५। वि ति च संबर्सः। प ६५। ब्रा१०९८ ७ ६४१। सं४ ग४। इं४ विति च पं। का १ त्र। यो ११। बे ३।

क ४ । ज्ञाट। संख्राद ४ । ले ६ । भा २ । स. ६ । सं२ । ब्रा२ । त्रदपर्याप्तानां---गु५ मि

साम प्रसः। जी ५ वि ति च संबसं। प ६ व । ५ व । प्राः । ७ । ६ । ५ । ४ । २ । सं४ । गु४ । २५ इंडिविति चर्माका १ त्रा यो ४ मिश्राः ३ कार्मणः । वे ३ । क ४ । ज्ञा६ सञ्चल के कुकु। 2 2 2 2

यथा। दडलँ २ क शुभ २ । सं५ । लि । साउ । वे । ला। सं२ । बा२ । उ १० ॥ भा६

त्रसमिष्याद्यदिव्यत्यो । गुशामि ।। जो १०। । वि । ति । चासं। वा पदादा २ २ २ २ भाभा प्रारः १०। ७। ८। ६। ७। ५। ६। ४। सं४ । गथा इंशाका १ त्रा सो १३। बाह्यस्ट्रियवर्ष्टित्रसम्बद्धाः वे ३। कथा सा ३। कु। कु। वि । संशाबार छेद्द्र स्रार संशाबार संशाबार। जभा।

जसपर्व्याप्तमिच्याहष्टिगळ्यो : गुशा स्नि । जी १। ति । जा गंग बादा ५। ११११ प्रारु । ९। ८। ७। ६। संघा गंग कारणा यो १०। १११ प्रारु । संघा गंग कारणा यो १०। १११ प्राप्त । बोरावेश वेश के स्मार्था साथा स्वाप्त । स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वापत स्वाप्त 
त्रसाऽपर्व्याप्तिम्ब्याबृष्टिगळ्गे। गुशासि। जीपः। विश्वािसासी अपदापः। १०११ १०११ वाप्ताः अपदापः। संकाणाः स्वाधाः स्वधाः # सासावनसम्बर्ग्हास्ट्रप्रभृतियागि अयोगिकेवालिपर्यंतं मूलोघभंगमक्कुं ॥

अकायकाळ्ये। गु०। जी०। ग०। प्रा०। सं ।०॥ ग१। सिद्धमित । का०। यो०। वे०। क०। झा१के०। सं०। व१के०। छ०। भ०। सं१। छा। सं।०। आ। १। जनाहार। उ२॥

त्रसलब्ध्यपर्याप्तकर्त्तां।गुः।सि।जी५। वि।ति।चापं।अः प ६।५।प्रा७। १ १ १ १

५ ७ । ६ । ५ । ४ । सं४ । गरिताम। इं४ । बि।ति। चार्यकाश। त्रायो २। औ १११ सि।काश। वेश्वं। क४। जा२ । संश्वादच। जा ले २ क ग्रुम २ । संश्वा

सं २। आ २। उ४। इंत कायमार्गणे समाप्तमाद्दु ॥

योगानुवाबयोज्ञ्च सूलीयभंगमश्कुः । विशेषमानुषे यो क्रेयोवश गुणस्थानंगळपुषुः । मनोयोगि गळगे । गुश्चाजीशायं ० यशाय ६ । प्राश्चास ४ । ग४ । इंशा काशास्त्र । यथा ४ । १० नाल्कुमनोयोगा ये चाक ४ । सा४ । सं७ । वर्ष के ६ भ रा सं६ । संशा भाष

आ १। उ१२॥

मनोबोगिमिञ्चादृष्टिगळ्यो । गुरिमि । जी १। प६ । प्रा१० । सं ४ । ग ४ । इं१ । का १ । यो ४ । नाल्कुं मनोयोगंगळुं । वे ३ । क ४ । जा ३ । सं १ । अ । द २ छे६ अ २ । भा६ सं१ । मि । सं१ । आ १ । उ ५ ॥

१५ मनोयोगिसासाबनंगे। गुरासा। जीराप ६। प्रार०। सं४। ग४। इं१। पं। कारत्र। यो ४। मनोयोगंगळु। वे ३। क ४। जा३। कु। कु। वि। सं१। अ। ब २ के ६ भारासंशासासा। संशाबाशाबर।

कारे. उप । साझादनाधयोगांतेषु मूलीचवत्, अकायाना—गु०, जी०, प०, प्रा०, स० ग १ सिद्धगतिः, इं०,का०,यो०,वं०,क०,का१ के,सं० द० ते०,भ०।सः १ धा,स० आः १ अनाहारः,उ २, तत्लब्ब्य-२० पर्यासाना—गुरै, जी५ विति चस अन्य ६,५ अ, प्रा७,७,६,५,४,स४, ग २ ति म,इ.४ १० १०००

वि ति चर्ष। का १ त्र, यो २ बौ मि १ का १, वे १ थं, क ४, ज्ञा२, संश्व, द २ च व्र, छे २ क ज्ञा। ११११

भ २ । स १ मि । सं २ । आ २ । उ ४ । कायमार्गणा गता ।

योगानुवादे मूल्जीयः किंतु गुणस्थानानि त्रयोदस्थित् मनोयोगिना—मु १३, जी १, यं प, प ६, प्रा १०, सं४ । ग ४, इं १, का १ त, यो ४ म, वे ३,क ४, बा८,स ७,द ४, के ६ भ २, स ६, स १ आ १,

२५ ज १२ । तमिब्याद्यां - गुश्मि, जी १, प६, बा१०, सं४, ग४, दं १, का१, यो ४ म, वे ३, क४, बा३, संरेब, द २ ले ६ च २, स १ मि, स १, बा१, उ ५ । तसासादनस्य—गुश्सा, जी१, प६,

प्रा १०। सं४। ग४। इं१ पं, का १ त्र । यो ४ म । वे ३ । क ४ । जा ३ कुकु वि । सं १ अ ।

मनोयोगिमिश्रंगे। गुरा निषा जो १। प ६। प्रारं∘। संशानाकाई १। पं। कार त्रायो ४। मनो । वे ३। क ४। इस ३। संशावाद २। ले६ चशासंशिक्षा ६ संशाजाशाउप।।

मनोयोगि असंयतंगे गुरा असं। जी राष ६। प्राप्त १०। सं ४। ग४। इंराकार। यो ४। मनो । वे ३। क ४। जा३। म। श्रु। जासं १। जाव३। चाजाजा । लंद भा६

भार । सं ३ । उरावे । क्या । संराक्तार । उद्या

मनोयोगिबेश संयतेषे । गु१। दे। जी १। प ६। प्रा१०। सं४। ग२। ति। म । ई१। का १। यो ४। मनो । वे ३। क ४। जा ३। सं१वेश । द ३ ले६ प्रशःसं३। उ। वे। आ ३। श

क्षा) संशाजाशा उद्या

मनोयोगिष्रमत्तेगे। गुरुप्राजी **१। प६। प्रा**रु०। सं४। गरमाई २। कारी १० यो ४। मनोयोग। वे ३। क ४। ज्ञा४। माश्रु। ज्ञामासँ ३। साछि। पाव३। चाअ। ज्ञाले६ मर! सँ३। जावे। क्षासँ १। अगराउ७॥ भा३

मनोयोगि अप्रमत्तप्रभृति सयोगकेबल्यियंतं मूलीयभंगवश्कुं। सर्वप्रनालकुं मनोयोगंगजु सयोगरोज् सत्यानुअयमनोयोगद्वयं सत्यमनोयोगिमिष्यावृष्टिप्रभृतिसयोगकेबल्यिय्यंतं मनोयोगि भगवक्तव्यमक्कुं। विशेवसाबुद्धं बोडे सत्यमनोयोगमो वै वक्तव्यमक्कु। ई प्रकारमे अनुभयमनो- १५ योगिनज्ञानक्कुं। विशेवसाबुद्धं बोडे अनुभयमनोयोगमो वियक्कुमेंबुद्धः।

द २, छे ६ । म. १,स १ सा,सं १,बा१,उ.५ । तन्मिश्रस्य—गु१ मिश्रं जी १ ।प.६, प्रा१०,स.४, ६

ग४,६१ पं,का१ त्र,यो ४ म,वे ३,क ४,ज्ञा३ मध्युळ,स १ ज,द २,ळे६। स १ मिश्रं, ६

सं १, आर १।उ ५ । तदसयतस्य—गुरे ज, जी १,प ६ । प्रा१०, सं ४, ग४, इं १ पं, कारे ज, यो ४ म,वे ३, क ४,शा३ म श्रुज, सं १ ज, द ३ च ज ज, छे ६, प १,स ३ उ वे का, सं १, २०

आर १, उ. ६ । तद्देश क्यतस्य — गुरे दे,जी १, प ६, प्रा१०, सं४, ग २ ति म, इं १ पें,कारे त्र, मो ४ म, वे ३,क ४,झा३,स र दे,द ३ च अर्थम, छें ६ । जरी। स ३ उ. वे छा।संरी। लारी। आर ३ का

ड ६ । तत्त्रमत्त्वस्य — गुरेत्र, जी १ प,प ६ , प्रा१०,सं४, ग १ म, इं१ पं, का१ त्र, यो ४ म, वे ३,क ४,क्रा४ म युब म,सं३ साक्षेप,द ३ च व बज,छे ६, ग १,स ३ च वे क्षा।स १,आग १।

उ ७ । तदप्रमत्तादिसंयोगांत मृत्रीयः किंदु सर्वत्र मनोयोगाश्वत्वारः सयोगे सत्यानुभयो द्वौ सत्यानुभयमनो- २५ योगिनां मिथ्यादृष्टाचादिसयोगातं मनोयोगिवत् किंतु योगस्याने स्वस्वनामैकः । असरपमनोयोगिनळ्यो । गुश्राजी १। प ६। प्राश्रा संभाग ४। दृशा काशः यो १। असरपमनोयोग वे ३। क ४। ज्ञाण । जु। जु। वि। माश्राजाम । संशाजा वे। सा। छै। प। सु। यथा। व ३। के ६ भ २। सं६। मि। सा। मि। उ। वे। झा। संश मा६

#### बार। उ१०॥

 मिष्यावृष्टिप्रमृतिक्षीणकवायपर्यंतमसत्यमनोयोगिगळ्गमुभयमनोयोगिगळ्गं स्वस्वयोगमे वक्तव्यमक्कं इनिते विशेषमक्कं ॥

वल्योगिनळ्ये । गुरुराजी ५ । बि । ति । बासंग्वाप ६ । ५ । प्रार० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । इं४ । कारेजायो ४ । वबनयोगेगळु। वे ३ । क ४ । इता८ । सं७। व४ । छे ६ । भर । सं६ । सं२ । झार । जरु।।

१० वाल्योगिमिष्यादृष्टिगळ्ले । गुशः मि । जी५। य६। ५। प्राश्०। ९। ८। ७।६। सं४। ग४। इं४। काशः त्रायो ४॥ वाल्योगैगळु। वे ३। क४। ज्ञा३। संशः वः। व २। ले६ भ २। संशः मि । संशः आरशः उ५॥

सासादनप्रभृतिसयोगकेशक्रिपर्यंतं मनोयोगिभंगं वक्तव्यमश्कृं। विशेषमितु नाल्कुवाग्यो गंगळॅडु वक्तव्यमश्कृं। सयोगरिगयुं एल्जेल्जि मनोयोगं पेळल्यट्टबल्जल्जि बाग्योगं बक्तव्यसम्बन्धः।।

१५ काययोगिगळ्यो । गुश्राजी १४ । यदादाभाषाषा४। प्राप्ताश्वाधः। ७। ८ । दाघाषादादा ४ । ४ । ३ । ३ । सयोगिकेविका संधाग४ । इंपाका६ । यो ७ ॥ काययोगोगळु। वे ३ । क४ । ज्ञा८ । संधावशाले ६ । अर्थासंदासंग

### ब्रा२। उ१२॥

अस्तरमनोयोगिना— मु१२ । जी१। प ६ । घा१० । सं४ । स्४ । इ.१ । का१ । यां१ २० जसरमनः । वे३ । क४ । ज्ञा७ कुकुवि स श्रुचम । स ७ ज देसाछे प सूयया। द ३ । छे६ प २ ।

स ६ मि सा मि उ वे क्षा । स १ । आ १ । उ १० । तन्मिच्यादृष्ट्यादिशीणकवायांतं योज्यं । उभयमनी-योगिनामप्येवं । स्वस्थयोग एव वक्तव्य: ।

यास्पोतिनां—नुश्शाजी ५ विति चसंबा प६ ५ । प्रा१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । इं४ । का१ त्रासो ४ । वा।वे ३ । क४ । ज्ञा८ । सं७ । द४ । हे ६ । च२ ।

२५ स ६ । सं२ । आर १। उरिग तिमस्यादुशा— यूरिम । जी५ । प ६ प । प्रार० । ९ । ८ ।७ । ६ । सं४ । ग४ । कार्या बो ४ वा। वे ३ । क ४ । जारे। संरैबाद २ । ले ६ । म २ ।

सुरिम । संर। बार । उप्पासस्य स्वाप्तयायायां मनोयोगिकत् किनुयोगस्याने वाष्योगो वक्तस्यः । काषयोगिनां—मु१२ । जी१४ । प ६६५५४ ४ । झा१०७९७८६७४६४४३४२ । सं४ । ग४ । इं५ । का६। यो ७ कायस्य । वे३ । क४ । झा८ । सं७ । द४ । छे६ । झ२ । स६ । काययोगिषस्यप्रिकर्मे । गुरैका चींधा व ६ १ ५ १४ । मारेशाराधा ६ १४ । ४ । संक्षाय ४ । इं५ । का६ । यो ३ । बीं। वै। बावि देश का८ । संख्या ४ । ले ६ अ. २ । सं६ । सं२ । बाहारक ६ । च १२ ॥

अवस्यांप्रकाययोगिताळ्ये । गु५। सि। साबाबाप्रासाची ७। अापा६। ५। ५। ५। प्रा७। ७। ६। ५। ३। २। सं४। ग४। इं५। का६। यो ४। अपै सि। वे सि। वासि। का१। वे ३। क४। झा६। कु। कु। साशुब। के। सं४। अ१। सा१। छे१। यया १। इ४। छे२। कचु। भ२। सं५। सि। साऊ। वे। सा। सं२। जा२। उ१०॥ भा६

काययोगिमिच्यादृष्टिगळ्ये । गुरामि । जी १४ । पदादा ५ । ५ । ५ । ४ । ४ । १ १ । ७ । ९ । ७ । ९ । ७ । १ । ६ । ४ । ४ । ३ । सं४ । ग ४ । इदं ५ । कादायो ५ ॥ आहार-द्वयरहित । वे ३ । क ४ । जा३ । सं१ । बादरा छे ६ । भ २ । सं१ । मि । सं२ । १०

काययोगिसिम्यादृष्टिययर्यासकर्षे । गुशः जी ७ । य ६ । ५ । ४ । प्रारंग ८ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो २ । जी । वै । वे ३ । क ४ । ज्ञा३ । कु । जुः वि । संराजाद२ । ले ६ । भ२ । संशानि । संशाजाशाउप ॥

आगर। उ५॥

काययोगिमिच्यादृष्ट्यपर्याप्तकर्त्यो गुरा बी७। प ६। ५।४।४ ।प्रा७।७।६।५। १५ ४।३।सं४। ग४।ई५।का६।यो३। औ। मि।वै।मि।का।वे३।क ४। जा२। सं१अ।द२। ले२ क शु भ२।सं१।मि।सं२।अग२।उ४॥

सं २। जा२ । ज १२ । तत्प्यस्ति नां— गु१३ । जी ७ । य ६ । ५ । ४ । प्रा१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । ४ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो ३ वी वै जा। वे ३ । क ४ । ज्ञा८ सं७ । द ४ । के ६ । स २ ।स ६ ।सं२ ।बा१ बाहारकः । ज १२ । तदप्यस्ति नां— गु५ मि साअस्प्रसा जी २०

७ व । य६ ५४ । प्रा७७६५४ ३२ । सं४ । ग४ । दंप । का६ । यो ४ वौमि वैनि लामि का । वे ३ । क¥ । ज्ञा६ । क्रुकुम शुब के । सं४ ल साछेय । द४ । के ९ क सु। घ२ । स५ मि सा६

साच वे सा।सं२ । बा२ । उदिश्या । तस्याद्वा—गु१ । जी१४ । व ६ ६ ५ ५ ४ ४ । प्रा१० ७ ९ ७ ८ ६ ७ ५ ६ ४ ४ ३ । सं४, ग ४, ई ५, का ६, यो ५ ब्राह्मरुक्टयं नहि, वे ३, क ४, जा ३, सं१ ब, द २, छे ६, च २, स १ मि, सं२, बा२, उ ५ । तस्यर्गतानां—गु१ । बी ७ । व ६ ५ ४ । प्रा २५

१०९८ ७६ ४। सं४। न ४। इ.५। का६ । यो २ औं वै। वे ३। क ४ । जा३ कुकु वि। सं१काद २ । के६ । च २ । स १ मि । सं२ । आ १। त्र ५ । तदपर्याप्तानां — गु१। जी ७ । ६

प ६५ ४। प्रा७७ ६५ ४ ३। सं४। ग४। ई.५। का६। यो ३ आर्थींम वैमि का। वे ३। क४।

काययोभिसासावनेने ! गुरु। साला। जी २ प ज। प ६ । प्रार०। ७। सॅ ४ । ग४ । इंट्राकारे। यो ५ । जी २ । वी २ । कारे। वे ३ । क ४ । जा३ । सं१ । जा । व २ । छे ६ । भरासं१ ।साला। सं१ । जा२ । उ ५ ॥

काययोगिसासाबनपर्व्याप्तकर्मां। गुशः और १। प ६। प्राप्ताशः । ग४। ईर १। ५ काशः मो २। और। वै। वे ३। क ४। जा३। सं१अ। व २। ॐ ६ अ। शः सं१। सा।

संशाकाशाउ५॥

काययोगिसासाबनायय्यस्ति गों। गु?। जी ?। प ६। ज। प्राऽ। सं४। ग ३। म । ति । दे। णिरयं सासग्सम्मो ण गच्छ दे। इं१। का १। यो ३। जौ मि । वै मि । का। वे ३। क ४। इस २। सं१ ज । द २। छे २क जु। म १। सं१। सासा। सं१। जा २। उ ४ ॥

१- काययोगिसम्यम्मिष्यावृद्धिगळ्गे । गु१। मिश्राजी १। ग६। प्रा१०। सं४। ग४। इ.१। का१।यो २। जो । वे । वे ३। क ४। जा३। सं१। अ। व २। ले ६। भ१।

सं १। मिश्र। सं १। जा १। उ५॥

काययोगिक संयतसम्यम्बृष्टिगळगे । गुशः असं। जी २ । पदः ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । गु४ । इंदेशः कारः। यो ५ । जी २ । बैरः। कारः। वे ३ । क ४ जा३ । सं१ । अर्था३ । ले ६ भारः। सं३ । जावे । क्षा। सं१ । अर्था२। उद्धा

्र ज्ञार। सं १ अ। द २। छे २ क शु। भ २। स १ मि । स २। आ। २ उ४। तत्सासादनाना …गु१ मा। भार

जी २ पत्र । पर ६ । प्रा१० ७। सं४ । ग४ । इ. १ । का १ । यो ५ औ २ वै २ का १ । वे ३ । क ४ । इत्तर । सं१ क्षाद २ । के ६ । भ १ । स. १ सा। सं१ क्षा आग २ । उ ५ । तदपर्योत्तना—सु१। जी १ ।

प ६। प्रारं°। सं४। ग४। इं१। का१ यो २ श्री वै। वे ३। क ४। जा३। सं१ श्रा व २। २० लें ६। म १। स १ सा। सं१। आ१। उप। तदपर्याप्ताना—मु१। जो १। प ६ श्रा प्राप्त।

सं ४ । ग ३ म ति दे। णिरयं सासणसम्मो ण गण्डवीति वचनात् । इं १ ।का १ । यो ३ अर्थीम वैमि का । वे ३ ।क ४ ।जा२ । स १ बा।द २ । छे २ क शु। म १ ।स १ सा।सं १ । जा२ । उ. ४ । सम्यप्-भा६

मिष्याद्वां—गुरै मिश्रं।जी १।प ६। प्रा१०। स ४। ग४। इं१।का१।यो २ और वी वे ३। क ४।इता ३।सं१ छ।द २। छे६। प्र१।स १ मिश्रं।सं१ छ। बा१।उ५। बसंयतानां—

२५ गुरै अ । जी २ । प ६ ६ । प्रा१० ७ । सं४ । ग४ । इं१ । का१ । यो ५ औं २ । वै २ । का१ । वे ३ ।

काययोभिषयमीमासंयर्तगे। तुरा जी रायदाप्रार०। संभागभाई राकार। यो राजीवै। वे दाकथा बादासंरा जाददा लेदा प्रारंसिंदा संदा द्

आग १ उ६॥

काययोगिवपर्याप्तासंयतंगे । गु?। जी ? । प ६ । वा । प्रा७ । व्रासं ४ । ग ४ । इं? । का?। यो ३ । जी नि । वे नि । का। वे २ । चं। पुं। क ४ । झा३ । सं?। जा द ३ । १ १ १

ले २ क शु। भ १। सं ३। सं १। आ। २। उ६॥ भाष

काययोगिवेद्यव्रतिगळगे। गुरावे। जीरा पृ६। प्राप्तः । संधागराम । ति । इंराकारायो १। जीका। वे ३। क ४। ज्ञा३। संरावे। व ३। के ६। भार। सं३। सा३

सं १। आ १। उद्या

काययोगिप्रमत्तसंयतगाँ। गुराप्राजी २ । य६ । ६ । प्रारु० । ७ । सं४ । गरा <sub>१०</sub> म । इंरपं। का१ त्रायो ३ । जीकार। जाहारक २ । वे ३ । क ४ । जा४ । सं३ । साछे । पाद ३ । ले६ । भ्रशासं३ । उ.। वे । आ । सं१। जा१। उ.७ ॥ भ्राउ

काययोगिअप्रमलसंयतंगे। गुशु अन्न प्राची १। प ६। प्रा१०। सँशः आरहाररहित । गशःमः। इंशः पंग्रकारत्रा यो १। जी। वेशः क्रशः झाशः। सँशः वशः के ६। आर्थः

भ १। सं ३। आग १। उर्फा

क ४। ज्ञा ३। सं १ वा द ३। के ६। स्र १। स ३ व वे क्षा। सं १ वा २ । व ६। तस्यप्तिनां— गु१। जी १। प ६। प्रा१०। सं ४। ग ४। इं१। का १। यो २ वी वै । के ४। ज्ञा ३। सं १। द २। के ६। स्र १। स ३। स १। वा १। ३६। तस्यप्तिना—गु१। जो १। प ६ वा। प्रा७। ६ सं ४। म १। स ३। सं १। बा२। व ६। देखतिनां—गु१दे। जो १। प ६। प्रा१०। ६ इं४। ग २ म ति। इं१। का १। यो १ वी। वे ३। क ४। ज्ञा ३। सं १ वे। देश के ६। २ स्र १। स ३। सं १। बा२। व ६। प्रमत्तानां—गु१ प्र। जो १। प ६। प्रा१०। सं ४। ग १ म १। स ३। सं १। बा२। व १। प्रमत्तानां—गु१ प्र। जो १। प ६। प्रा१०। सं ४। स्र १। से १ सा छे प। द ९। ति ६।

सं २ लाहारसंज्ञानहि । ग १ स । इं १ पं। का १ त्र । यो १ औं । वे २ । क ४ । ज्ञा ४ । सं २ । द २ । २५

270

काययोगि बपुर्व्यकरणप्रभृतिकीषकवायप्ययंतं काययोगिताळगं मूलोबर्मगमककं। विशेष-मानुवे बोढे बौबारिककाययोगमे बक्कस्यमक्दं। काययोगि सयोगकेबलिगळगं। गुरे। स के। बोरे राया बाय ६।य ६। प्राप्तारासंग्रारामा इंरयं। काराज्ञा यो ३। बोरे।काराये ०।क ०।काराके।संशायया। इरके। छे६ भरासंशिका।

५ सं। शाबार। उराके। के॥

औदारिककाययोगियळ्यो । गुश्या जी ७। प ६ । ५। ४। प्रा १०।९।६। १।४ । संशागराचा ति। इंभा का६। यो १। जो। वे३। क ४। झा८। सं७। दर्श ले६। घर। सं६। सं२। जा१। उ१२॥

अपेदारिककाययोगिसिध्यादृष्टिगळगे। गुशः मि। जी ७। प ६। ५। ४। प्रा १०। ९। ८। १० ७। ६। ४। संक्षा पराति। मा ई.५। का ६। यो १। जी वि ३। क ४। इसा ६। सं१। अर्थाद २। ले ६। भ २। संशासि । संशासि । संशासि ।

औतारिककाययोगिसासावनंगे । गु१। जी१। प६। प्रारु । सं४। ग२। म । ति । इं१। पं। काश्त्रायो १। बी। वे३। क ४। जा३। सं१। अ व२। ले६ । स१। ६

सं १। सासा। सं १। जा १। उ५॥

१५ जौबारिककाययोगिसम्यग्मिष्याद्दप्यिक्यो । गुश्मिश्राजी १। पदाप्राश्राधि । गराति । मादंशायो काश्यायोशाजी । वेदाक ४। ज्ञादासंशाजादा लेदा भशासंशामिष्यासंशाजाशाच्या

क्रे ६। अ.१।स.३।सं१। आ.१।उ.७। अधेऽभूर्यकरणात् क्षीणकषायपर्यंतं मूलौघवत् किंतु औदारिक-

योग एव वक्तव्यः ।

्र संयोगकेबिकां— मुश्का, चीरप व,प ६ ६, प्रा४ २ सं०,गश्म, इंश्पं,काश्च, यो ६ वीर कार, वे ० क०, जाश्के,संश्यवा, द १ के, के ६। प्रश्ने स्था, सं०, बार, भार

उन के के । बोबारिक्योगिना—गृश्दे, ची७ प, प ६, ५, ४, मा१०, ९,८,७,६,४,४,सं४,गर मति, ६५,का६,बो १ जी,बेदे,क ४,झा८, सं७, द ४, ॐ ६। भ २, स ६, सं२, आया१, भा६

ज १२ । तिम्मस्याद्शा—मु१ मि, जी ७, प ६ ५ ४, प्रा१०, ९,८,७,६,४,सं४, ग २ कि म, ६ ५, २५ का६, सो १ जी. वे ३,क ४,जा३,सं१ ब,द २, के ६ । प्र २,स १ मि, सं२,बा२, ज ५ । स्राह

क्स्सासावनाना—गुरै, जी १, प ६, प्रारै०, सं४,ग २ म ति, इं१ मं,का१ त्र,यो १ और,बे ३, का४,का३,सं१ ब व २ ,ले ६,ग १,स १ सा,सं१,बा१,उ.५,सम्बस्मायुवा—गु∤ मिर्च, जौबारिककाययोगिजसंबतसम्बन्धियो । जुशाला जी १। पंचि । पा ५ । प्राप्त १० । सं४ । गराति । माईशा पं। काश्त्र । यो १। जौ । वे ३ । क ४ । जा ३ । संश्ला व ३ । छे ६ । भाशा सं३ । संशालाशाज ६ ॥

्र वादारिक काययोगि देशवित्रक्लो । गुरादे। जी १। पंपाप ६। प्रार्शः। संशा ग २। ति। म । इं.री. पं। कार च। यो १। जी का। वे ३। क ४। जा ३। संशादे। व ३। से ६। भ १। सं३। संशाबार। उ.६॥ भा ३

प्रमत्तसंयतप्रभृति सयोगिकेवलिष्टयैतं काययोगिभेषं वक्तव्यमककुं विशेषमायुवे वोडे सर्व्यंत्रीवारिककाययोगमो वे वक्तव्यमक्कं ॥

बौदारिक सिथकाययोगियळगे गु४ो मि । साव । सयो । जी ७ । बाव ६ । ९ । ४ । प्राण । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । सं४ । ग २ । माति । इं९ । का६ । यो १ । जौ सि । १० वे ३ । क ४ । जा६ । विभंगसनः पर्ययरिहतें । सं२ । जायवा। व ४ । छे १ का भ २ । भा६ सं४ । सि । सा । वे । छा। सं२ । छा? । ज १० ॥

औदास्कि सिश्वकाययोगितिच्यादृष्टियञ्जो । गुश्मा जो ७। बाप६। ५। ४। प्रा७।७।६।५।४।३।सं४।ग२।ति।म । इं५।काशायो १। जौमा वे३। क ४।ज्ञा२।संशाजाव२। हेश्का भ२।संशामा ।सं२।ज्ञाशाउ४॥

अपैबारिक सासावनिक्यार्थें ाः गुश्चासासा । औष्टि। संायं। अवाप ६ । प्रा⊍ासंधा ग २ । ति । अवादेशायं। काशा अपोशा अपिता वेदे । काशा सारासंशा अवा और,प ६. प्रा१०,सं४,ग २ ति म, दंश,काश्चा । योश्ओ, येदे,क ४, बादे,संश्च द २,ळेडू। यश्चशस्य संस्थार,खर,खर, अवस्यताना—नृश्च,और रंप,प ६, प्रा१०,

सं ४, गर ति म, इं १ पं, का १ त्र, यो १ जी, वे ३, क ४, ज्ञा३,सं १ ज, द ३, छे ६ । घर,स ३, २० सं १, जा१,ड ६, देखवानां—पु१ दे,जी१ पंप,प६,प्रा१०,सं४,गर ति म, इं १ पं,का१ त्र, यो १ जी,वे ३,क ४,जा३,सं १ दे,द ३ छे ६, घ१.स ३,सं १. ब्रा१.ड ६, प्रमलात्यंगेपातं

काययोगिवत किंतु सर्वत्र औदारिकयोग एव वक्तव्यः।

बौदारिक मिश्रयोगिना— गुर्भिसाब साजी ७ जा पदा५।४।४ । प्रा७।७।६।५। ४।६।२।सं ४।गर तिम। इं५।का६। यो १ बौमि। वे ३।क ४।ज्ञा६, विभंगमनः पर्ययामा-२५ बात्। संदेज याद४। छे १क। घर।स ४ मि सावे झा।संद। आ.१। ड१०। तिनिय्याद्वा

गुरीमा जी ७ जाय ६ । ५ । ४ । जा७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । गुरीत मा इं५ । का ६ । मो १ व्योमि । वे ३ । क ४ । बार । सं१ जार । बा१ ।

च ४।तस्सासादनानां—- गु१सा। अरी १ संबा प६ वा प्रा७। सं४। ग२ ति म । इं१प ।

दर। लेश भशासंशासासा। संशामा १। उप्राप्त भावे

औदारिक मिश्रकाययोगि असंयत् सम्यग्बृष्टिगळ्गे। गुरु। असं। जीर जा पद्दी प्रार्ध अर्थस्थागर। ति। साइंशा पं।काशः त्रायायो राजी मि। वेशा पुं। कु४। जा३। संशाजाब ३। लेशका अरासंशावी । ला। संशाजाशाउदी।

वैक्रियिक काययोगियळगे। गुप्तामि। सामि। बाजीशायापदाप्राशः। संप्रागरानादे। इंशायो काश्वायो १। वैका। देशाक पाजा६। कु। कु। १० वि। माध्राजासंश जाव ३। लेंद्र भरासँदामि। सा। मि। उ। दे। सा। आर्थ

संशाक्षा शाखरा।

वैकियिक काययोगिमिच्यादृष्टिगञ्जो । गुशाजी १। गुशाकु। संधाय २। न दे। इ.१। गं। कारत्रायो १। वैकावि३। क ४। जा३। कु। कु। वि। सं१ ञाद२। छे६। सं१। मि। सं१। जा१। उ५॥

५ वैकियिककाषयोगिसासावनर्षा गुरु। सा।जी १।प ६। प्रार०। सं४ ।ग २।न दे। इं१पं।का१। त्रायो १।वैका।वे३।क ४। जा३।कु।कु। वि। सं१। जाद२। हे ६। भ १।सं१।सासा। सं१। जा१। उ५॥

का १ त्रायो १ औमि। वे ३। क ४। ज्ञार। स १ अर्थाद २। छे १। भ १। स १ सा। सं१। माने अक्षभ

कारी । उप्राज्यसंयताना — गुरै जाजी १ जयाप ६ जाप्राध का संघान २ ति मा इंदेष । २० कारैचायी १ जीमि । वे १ पु। कधा ज्ञाचासंश्रेजा द चा ले १ का भारास्वेदशा। भार

स १। आ १। उर्द। तत्स्योगिना— नु१। जी१ व । प्द। प्रा२ का१ आ १। सं०। ग१म । इं१ पं। का१ त्र। यो १ आमीम । ये०। क०। जा१ के। सं१या द१के। स्टेश्का स १। १ श्

स रैक्षा। सं ०। बारे। च२। वैक्रियिकसोमिनां—गुप्रमिसामित्रः। और १प। प६। प्राप्त०। सं ४। गरन दे। इंश्यं। काश्त्रा सौ १वै। वे ३। क ४। झा६ कुकु विम अनुस्रासं १। १५ द ३। के ६। घर। स ६ मिसामि वे सा। स्तंशि आरो। उ९। तम्बियपद्सां—गुशाओं १। इ

प ६। घ्रा १०। संभाग २ न दे। इं१ यं। का१ त्रा यो १ वै। ते ३। क ४। जा ३ कुकू वि। सं१ त्रावरा छे ६। म २। स १ वि। सं१। जा१। च६। तत्सासादनानां—नृ१ सा। जी१।

80

वैकियिककाययोगिसस्यग्निष्यावृष्टिगळ्गे । गुरामिष्याजी १। प६। प्रार०। सं४। ग२ न दे। इं१। पं। काश्त्रायो १। वैं। का। वे३। क ४। ज्ञा३। कु। कु। वि। सं१। जाद२। लेद्। सरासंशामिष्र। संशाजाशाउ४॥

वैकियिककाययोगि असंयतसम्यन्दृष्टिग्च्यो । गुरै। असं। जो रै। पदा प्रार०। सं४।गरान दे। इंरापाकारत्रायो रावैका। वे ३।का ४। जा३। सश्रु अ । संराजाव ३। छे ६। भरासं३।संराजाश।उद॥

बैक्रियिक सिश्वकाययोगियळ्ये । गुरु। सि । सा। बा । जी १। प ६। बा। प्राण ७ । बा। संधागरान दे। इं१। पं। का१ त्रायो १। वेसि । वे २। क ध । सा५। कु। कु। सा बु। बासं१। जा द ३। ले १। अ.२। सं५। सि । सा। उ। वे। सा। सं१। आर्थ

अग १। च ८ ॥

वैक्रियिकमिश्यकाययोगिमिष्याहृष्टिगळ्ले । गुशः मि । जीशः जाप ६। जाप्रा६। जासं ४। गरानदे। इंशायं। काश्त्रायोशः वैमि । वे३। क ४। ज्ञारासंशः जदरा लेशः घरासंशः मि । संशाजाशः जदशः

वैकियिकमिश्रकाययोगसासावनसम्यग्वृष्टिगळ्ये । गुशासासाः जीशाजः यदाजः। प्राप्ताका संधागश्वेव । इंशायं । काशाचायो । वैसावे २ । काशाचारा १५

प ६। प्रारंशास ४ । गरन दे। दं१ यं। का१ व । ये १ वैं। वे ३ । क ४ । बादेकुकु वि। सं१ व्याद २ । के ६ । गरे। सं१ सा। सं१। बा१। उ५ । तत्सम्यस्मिष्याद्वा— गुरै मिर्थ।

जी १। प ६। प्रा१० । सं४ । गरन वे। इं१ पं। का १ व । यो १ वै। वे ३। क ४ । झा३ कुकु वि। सं१ व्रा वर । छे६ ग१। सा१ मिश्रं। स१। आ १। उ.५। तरसयताना—गुरै ज ।

जो १। प ६। प्रा१०। सं४ । ग २ न दे। इं१ यं। का१ त्रा यो १ वै। वे ३ । क ४ । २० ज्ञान म श्रुजा द ३ । छे ६ । ग १। स ३ । सं१। जा१। उ.६ । तम्मिमयोगिना—गुरिम

साला । जी रे। पर्जाप्राज्यासंघान २ न दे। इ. १ पं। कारेज, यो १ चैमि, वे ३,कः ४, शांभकुकुम श्रुज, संरैल, य ३, ले रेक, घ २, संभमि साज वे झा, संरै,लारे,ज ८ । सार

तम्मिष्यादृशा— नु१ मि, जी१ ब,य ६ ब,प्रा७ ब,स ४,ग२ न दे, दं१ यं,का१ त्र,यो१ वैमि, वे ३,क ४,जा२,सं१ ब,द २,ले १ू। भ २,स १ मि,सं१,बा१,उ४।तस्सासादनानां— नु१ सा, २५

जी १ अ, प ६ अ, प्रा७ अ, स ४, ग १ दे, इं १ एं, इंका १ व, यो १ वैमि. वे २. क ४, जा २. सं १ अ,

संशिक्षादरः। छेरका भशासंशासासासंश जाशाउ४॥ भार

बैक्रियिक सिश्रकाययोगि असंयतसम्यान्द्रियाञ्चे । गुशाजीशाजा पदाजाप्राणा जासं ४ । गरान दे। इंशापं। काश्त्रायोशाचै मि । वे २ वं पुं। क ४ । झादे। सा श्रुबासंशाजा दे। संश्का भशासंदे। उने । सार्थाया संशाजाशाउद ॥ श्रुबासंशाजा दे। संश्का भशासंदे। उने । सार्थाया संशाजाशाउद ॥

५ बाह्यस्कलस्योपिगळ्ये। गुराप्राजी शायदाप्राश्वासंशास शासाई शा पंकाश्वासो शाबाका।बे शुक्षंक ४ । ज्ञाशास्त्राबासंशासा छे। व ३ । छे गुराभ शासंशासे शासासंशाकाशाद्य ॥ भाशे

आहारकमिश्वकाययोगिगळ्गे। गुरा जो १। य६। जा प्रा⊍। अर्थासं ४। गरा माईरायो कार त्रायो १। ज्यामि । वे १। ग्रुं। क ४। ना३। मा श्रुाबासं २ । सा। १० छे। ब३। चाबाबाबा हे १ का २ १। सं २। वे स्नासं १। जा१। उद्दी। जा३ ग्रु

कार्ल्मणकाययोगिगळ्यो : गु४ । सि । सा। व । सयो । जी ७ । जाप ६ । ज ५ । ज ४ । ज । प्रा७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । २ । सं४ । इं५ । का६ । यो १ । का। वे ३ । क ४ । जा६ । इ.) इ.) मा प्रु। ज । के । सं२ । ज। यया। व ४ । च अ । ज । के । ले १ सु अ २ । प्र

सं ५ । मि । सा। उ। वे । का। सं २ । बा१ । बनाहार। उ १० ॥

१५ कारूर्मणकाययोगिमिच्याहष्टिगऱ्ये । गुरामि । जी ७ । बाप ६ । ५ । ४ । बाप । घाप । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १ । का। वे ३ । क४ । जार । कु। कु।

द २, ले १ का भ १,स १ सा।सं १, बा१,उ४।

त्तदसंयताना — गुरै बाबी रै बाय ६ बा, प्रा० बा, सं४, गरन दे, इं१ प, का रै क, यो १ वैमि, वे २ घंपु,क ४, जा ३ स श्रुब, संरै खा द ३, ले १ क। स्र १। सं३, उने झा, भा४ गु३ क १

२० स १, बा१,उ६ । बाहारकयोगिना— गुरै प्र, जी १ । व ६, प्रा१०, सं४, ग १ म, इ.१ यं, का १ व । सो १ बा, से १ यू, क ४, जारेस श्रुव, स २ सा छं,द ३, ले १ सू, स १,स २ से क्षा, सं१,

कारै,उद्द≀ तन्त्रिक्षयोगिना—गुरै प्र,चीर,प६ ब्र,पा७ ब्र,स्थ,ग१ म,द्द१ य,कारै त्र, सीरै क्रामि,देरै पूर्क ४,जारेम श्रुब,संरे साछे,द रेच खब्स, छे रका भ र,स र देखा, भावे

स १ बा१, च६। कार्मणयोगिना— गु४ नि साब स, बी ७ ब, प६ ब, ५ ब,४ ब,प्रा७, ७,६, २५ ५,४,३,२,सं४, ग४,६ं५,का६,यो १ का,वे३, क४, जा६ क्रुकुम सूज के, स २ ब य, ६४ च व व के,ले १ श्रुव २, स.५ सि साव वे ला,स.२,बा१ बनाहारः,च१०। तस्यिस्याद्वा— भा६

गुरै मि, जी ७ झ, प ६ ५ ४ झ, प्रा७ ७ ६ ५ ४ ३, स ४, ग ४, इं ५,का ६, यो १ का, वे ३,

२५

सं १। अगाद २। चाजा ले १ शुः भ २। सं १। मि। सं २। बा१। अनाहार। उ४॥ भा६

कार्र्म्भणकाययोगिसासादनसम्यग्दृष्टिगळगे। गुरासासा। जीराप ६ । प्राणासं ४ । ग ३ । ति । मा दे। इंशा कारायो शाका। वे ३ । क ४ । इतार। कु। सुंश्वा व २ । ले १ शु। घर। संशासासा। संशाबाशावनाहार। च४॥ भाष

कार्म्मणकाययोगिळसंयतसम्बृष्टिगळये । गु१ः अः। अपिः। प६। अः।प्राःशः। अः। सं४।ग४ । इं१।का१ ।यो १।का।वे२ । वर्षु।क ४। झा३।सा श्रः। अः।सं१। ।अः।सं।व२ । ळे१ ह्यु। स१।सं३।उ।वे।क्षा।सं१। आः१। अनाहारः।उ६॥

के । के ॥ यितु योगमार्गणे समाप्तमाबुबु ॥

वसार्गणानुवासको छुमूली घवोळें तंते ज्ञातच्यमककुं। विशेषमाबुव को के नवगुणस्थानंगळें बु वक्तच्यमककुं। स्त्रोदिविश्वलं । गुर्शाची ४ । संस्थ्यसित्रच्यात्तिस्य्यात्तिक दाय ६ । ६ । ६ । ६ । प्रारः । । । ९ । ७ । संप्रापः । सः। ति । ते । इंशायं। कारत्रायो १३ ॥ बाहात्क-इयरहिता वे १ । स्त्री । कप्राचा । कुनुकु। वि। साश्चाल संप्राचा हे । साहि। । साहि। व ३ । चालाला लेहा साहि। स्त्री । सि । साहि। साहि। स्वाली स्त्रा

बार। उ९॥

क ४, ज्ञा२ कुकु, सारै ज, द२ च अ, ले रैशु, म २, स रै मि, सं२, **बारै अ**नाहारः, उत्था भा<sup>६</sup>

तत्तासादनानां — गुरै सा, और १, प ६, प्राथ, सं४, ग ६ ति म दे, इंदै, का १, मो १ का, वे १, क ४, ज्ञार हुकु, सर्रेश, द २, छे १ तु, ग १, सर्रेसा, सं१। आर्थ बना, उ४। तदसंबतानां — गुरै २० मार्थ

अप, और १। प ६ अ, प्रा७ अप, मं ४, ग ४, इ. १, का १, यो १ का, १ वे २ वं पू. क ४, जा ३ म श्रू अप, सं १ अप, द ३ के १ यू। भ १, स ३ ज वे ला, स १, आर १ जना। उ.६। तत्सयोगिनां— गुश्सयोगी,

जी १ अन, प ६ अह, प्रा२ का, ला,सं०,य १ म, दं १,का १ ज,यो १ का,वे ० ।का ० ।झा १ के,सं १ य, दं १ के, छे १ लु, सं१,सं१ का,सं०, आ १ अता,च २ के के,योगमार्गणामता।बेदमार्गणानुवादे प्रा१

मूलीवदत् किंतु गुणस्यानानि न वैव ।

तत्र स्त्रीवेदिना—गु९। जी ४ संब्यसंतिषयीतापर्याताः । प६ ६ ५ ५ । प्रा१० ७ ९ ७ । सं ४ । ग ३ म ति दे। इं१ पं का १ त्र । यो १३ ब्याहारतयं नहि । वे १ स्त्री। क ४ । ज्ञा६ कुकुवि म श्रु ज । सं ४ का देसा छे। द ३ व्याज ल । छे ६ । स २ । स ६ मि सामि उने ब्या। सं २ । ब्या२ । उन् ९ ।

क्रोबिषिम्यांप्रकर्मो । गुराजी रासं। । जायदारा । प्राराश्वारा संधागरा ति। सादे। इंशायाकाश्वासीश्वासधावधा और वे। वेशास्त्री। कष्टा ज्ञाद्मकु। कु। वि। साशुः अ। संधाना वे। सा। छे। वराचाना ना स्र्

भ २। सं६। मि । सा। मि । उ। वे। सा। सं२। आ १। उ९॥

् स्त्रीवेबियपर्ध्याप्तकर्षे । गुरामि । सा। जीरा संक्यसंक्यपर्ध्याप्तक । गृही ६ । अर्घ्या ७ । छ। सं४ । गृहो ति । मावे । इं१ । पं।का१ त्रायो है। अर्थित । का१ । वे१ । इत्रो । करा झारे। कु। कु। सं१। जावर चाजा लेरक जुी भर। भाहे अर्थु सं२ । मि । सा। सं२ । जार। उ४ । कु। कु। च। अ।।

स्त्रीवेबिमिध्यावृष्टिगळ्ये । गु१। सि । जी४। संझ्यसंक्रियस्यप्रिकापर्याप्तकः। य६। १० ६ । ५ । ५ । जा१०। ७ । सं४ । ग३।ति । म । दे। इं१। गं। का१त्र । यो१३ । आस्त्रापकृत्यस्त्रित चे१।स्त्री।क ४ । जा३।कु।कु। वि।सं१। अरसं।व२। ले६ ।

भ २। सं १। मि । सं २। आग २। उ.५॥

स्त्रीवेदिकिच्यादृष्टियय्यंत्रकार्गे । गुशाजी २। संज्ञियय्यंत्तासंज्ञिय्य्यंत्तिका य ६। ५। ग्रा१०। ९। संक्षाग ३। ति। मादे। इंशापं। काश्त्रायो १०। सक्षावका जी। १५ वे। वेशास्त्री। कक्षाज्ञा३। कु। कु। वि। संशाज सं। व २। चाजा ले ६। भ २। संशाक्ति। संराजाशाज्य ५॥

स्त्रीवेविमिच्यादृष्टिअपर्व्याप्तकार्गे । गु१ । मि । जी २ । संस्थपर्ध्याप्तासंस्थपर्ध्याप । ५ । ५ । ज । प्रा ७ । ७ । सं४ । ग ३ । ति । म । इं१ । यं । का १ त्र । यो ३ । जी । मि । वे मि ।

तत्पर्योत्ताना— गु९। जी २ संखाप ६५। प्रा१०९। सा४। ग३ ति मदी इं१ पं≀काश्वा, , यो १०म ४ व ४ को १वे १ । वे १ स्त्री। क ४ । झा६ कुकुवि मध्युव। सं४ व देसाछे। द ३ चब्ब ब। ले६। भार। सा६ मि सामि चवे ला। संर। खा१। उरु। तदपर्याप्तानां— गुरीस

सा। जीर सब्बसंब्यपमीच्ती। प ६ ५ का प्रा७७। सं४। ग ३ ति म दे। इं१ पं। का१ त्रायो ३ जीमि वैमि का। ये १ स्त्री। क ४ । ज्ञार कुकु। स १ का। द २ व का। छे २ क छा। भ २ । स २ भा३ लगु

मि सा।सं २ । बा२ । उ ४ कुकुव बातिमध्यादृष्ठां—गुरिय । बी४ संक्थलंकिपर्यातापर्याताः । प २५ ६६५५ । ब्रा१० ७९७।सं४ । ग३ म ति दे। दं१ यं।का१ त्र ।यो १३ ब्राह्मरुक्टयाभावातु। वे १ स्त्री।क४ । ज्ञा३ कुकुवि।सं१ ब्राद२। छे६।स२ ।स१ मि ।सं२ । ब्रा२ ।उ५।

बरम्याँचाना— गुरै मि । जी र मंत्रसंत्रिपर्याप्ती । य ६ ५ । प्रार० ९ । छं ४ । ग ३ ति म दे । दूं १ ५ ं। कारित्र । यो १० म ४ व ४ की १ वै १ । वे १ स्त्री । क ४ । जा३ कुकृदि । सं १ का य २ च झा छं६। भ २ । सं १ । छं२ । जा१ । उ ५ । तदपर्याप्ताना— गुरै मि । जी२ संस्यसंस्यपर्याप्ती । ६

10

का। वेश्ली। क ४। जार। कु। कु। संशे। ब। दर। च। ब केरक गुभर। भारे ब गु संशामि। संराजार। उपधा

स्त्रीवेदिसासावनर्षे । गुरा सासा। ची २ । पंचें व्रियसित्तपर्व्याप्तापर्व्याप्त। य ६ । य ६ । प्रा १० । ७ । संक्षा ग ३ । ति । म । दे। इंशायं। काशावायो १३ । आहारह्वयरिहत । वेशस्त्री। कथाज्ञा३ । कु। कु। वि । संशाया व २ । ले६ । भ १ संशासासा। संशाया २ । उप।।

स्त्रीवेषिसासायनपर्याप्तकों । गुरै। सासा। जीरै। संत्रिपंचेंद्रियपर्य्याप्तक । पद। प्रारै०। सं४। ग३ ति। म। दे। इं१। गं। कारैत्र। यो १०। म ४। व४। जी। वै। वेर।स्त्री। क४। सा३। कु। कु। वि। संर। जा द२। च। जा। लेद् भर। सं१। द्

स्त्रीवेदिसासाबनाऽपर्स्याप्तकार्गे । गुरी सासा। जीरीस पंज ० प ६ । जा प्रा७ । जासं ४ । ग ३ । ति । म । वे । इंरी पो कार जा सो ३ । जी मि । वे मि । का। वे री स्त्री। क ४ । जार । कु। कु। संरी जा द २ । चाजा ले २ क शु। म १। संरी सासा। संरी जार। उ.४ ॥

स्त्रीवेदिसस्यग्मिष्यादृष्टिन्रज्ये । गुरा मिश्रा जी रापाप ६ । प्रार०। सं४ । १५ ग ३ । ति । म । दे। इं१ । पं। कार त्रायोग १० । म ४ । व ४ । जी १ । वे१ । देश । स्त्री । क ४ । जा३ । कु। कु। वि । सं१ ज । व २ । चाञा छे हू। जा१ । सं१ । मिश्रा

प ६ ५ व । प्रा७७ । सं ४ । ग ३ ति म दे। इं. १ गैं। का १ त्र । यो ३ वीमि वैमि का। वे १ स्त्री। क ४ । ज्ञारकुकु। संरेवाद २ चवा केरक तृ। भ २ । सरीमा। संर। बार। उप । भावे फार

तस्सासादनानां—गृश्ता। जी २ सक्रिपयोत्तगपर्वाती।प ६ ६ । प्रा१० ७ । सं४ । य ३ ति म दे। इं१ २० पं।का१ त्र । यो १३ आ हारद्वयाभायात्। वे१ स्त्री।क ४ । जा३ कुकुवि। संश्वाद २ । छं६ ।

भ १। सं१ सा। सं१। आ २ । उप। तत्पर्योक्षानां — गु१ मा। जी १ स्रीक्षपर्योक्षः । प ६। प्रा१० । सं४ । ग ३ ति म दे। इं१ पं। का१ त्र । यो १० म ४ व ४ जो १ वै १। वे १ स्त्री। क ४ । क्षा ३ कुकुवि। सं१ ज,द २ च ज। ले ६ । सं१ सा। सं१। आ १। उप। तदपर्योक्षाना — गु

१ सा। जी १ संब्रुप ६ ब्रुप्रा७ व,सं४,ग ३ ति म दै, इं१ पं,का१ व, यो ३ बौमि बैमि का। २५ वे १ स्वी। क ४ ।झार कुकु,सं१ ब्रुट २ च ब्रुक् बु, ग १,स १ सा,सं१,बा२,उ ४,

सम्यग्निष्यादृशां—गुरिमिश्रुजी १,प ६, प्रार°,सं ४,ग रेति म दे, इं १ एं,कारै त, यो १० म ४ व ४ औं वै। दे १ स्त्री, क ४, जा ३ कुकुषि, सं १ ल, द २ च ल, ले ६, ग १, स १ मिश्रं, सं १। वा १। उ५॥

स्त्रीवेबिजसंयतंषे। गु?। जाजी १। पाप ६। प्रा१०। सं ४। ग३। ति। मादे। इं१। का१ जायो १०। म ४। व ४। जौ१। वै१। वे१। स्त्री। क४। जा३। मा खू। जासं१। जाव ३। जाचाजा छे६। भ १। सं२। जावे। जासं१।

९ माराउ६॥

स्त्रीवेविदेशवितक्षेतं। गुरावे। जीरा पाप ६। प्रारंशासंधागरितामा ईरापंकारत्रायो ९।सधाव धाबीरावेरास्त्री।क धाकारामाध्रा वा संरावे।व राखावावा लेहा भरासंगाउनवासासंराबाराउ६॥

स्त्रीवेदप्रमत्ते। गुरा प्राजीरा पदा प्रार्शासंकागरामाई रापं। १० कार त्रासो रास ४ । स्व ४ । जी १ । देशे स्त्री। क ४ । जा ३ । साध्रु। जा स्त्रीवेदिय-ळप्य संक्लिष्टरीळुमनः पर्ययक्तातमिल्ल । सं २ । साछे । व ३ । खाळा जा ले ६ । सार । साठे प्रा

सं ३। उ। बे। सा। सं १ । वा १। उ६॥

स्त्रीवेदि अप्रमत्ते । गु?। अप्राजी १। पदाप्रा१०। सं ३। आहाररहित । ग१। माई १। पं।का१ त्रायो ९। म ४। व४। औ ११ व१। स्त्री। क४। जा३। माश्च। १५ अर्थामनःपर्ययमिल्लासं२। सा। छे।। द३। चालाला हे ६। म१। सं३। छ। भा३ द्यार्थ

वे। भा। सं१। आ १। उद्या

स्त्रीवेदि अपूर्वंकरणंगे । गुरै। अपूर्वं।जी १। प ६। प्रा१०। सं ३। गरै। सः । इं१। पं। का१। त्र। यो ९। स ४। व ४। जौ १।वे १।स्त्री।क ४। क्वा३। सः। आयुः।

सं १, आर १. च ५, अर्थयताना— गुरु ज । जी १ ५, प ६, प्रार०, सं ४, ग ३ ति म दे, इं १, २० कारिज, यो १० म ४ च ४ जी ये, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा३ मध्युज,सं १ ज, द ३ च ज ज्ञ, छे ६,

स १,स ३ च वे का।सं १,बा१,च ६। देशवितिना—गुश्दे,जी १,प ६, प्रा१०,सं ४,ग २ ति म,दं १ पं,का१ च,यो ९ म ४,व ४ वो १,वे १ स्त्री,क ४,जा३ स श्रुव, सं १ दे,द ३ व स ब, के ६, स १,स ३ च वे बा,स १, बा१,उ ६,प्रमत्ताना—गुश्प, बी१,प ६,प्रा१०,

सं४, गरेम, इंरै पं,कारैत्र, यो ९ म ४ व ४ और, वे रेस्त्री,क ४, झा३ म श्रुब, संक्लिस्ट-९५ त्याल, मनःपर्ययो नहि,सं२ साछे,द ३ व ख ब, छे ६, भ १,स ३ उ वे झा,सं १, बा१,उ ६ ।

अप्रमतानां—गुरे अप्र, थी १,प ६, प्रारै०, सं ने बाह्य राज्ञानीहृ, गरेम, इं १ गं। कारेण, यो ९,म ४ व ४ और १,वे १ स्वी,क ४, काने म जुल मनःपर्ययक्षानं निहृसं २ साछे,द ने चकाल, के ६।म १,स ६ च वे छा,सं १,जा१। उ.६। अपूर्वकरणाना—गुरे अपू, जी १, प ६, प्रारै०, ने शुम कासं २। साछे। ब ३ वा। जा। जे६। म १। सं२। उ। आता। सं१। जा१। उ६॥ भा१

स्त्रीबेदि बनिवृत्तिकरणंगे। गुशाबनि । जीशाव ६। प्राश्नासे रामी। या गश् माईशायीकाश्त्राची रामधाव धाबीशावेशाव्यो । काशासि ॥ जा ३। मा श्रु। जासंशासाछे। दशाबाजाजाले ६ मशासे राजासंशाजाशे उद्गा भाश

पुंबे दिषस्यप्रिकं से । गुराजी २। सं।जाप ६। ५। प्रा१०। ९। सं ४। ग ३ ति । म । दे। इं१। पं।काश्चा यो ११। म ४। च ४। जी१। वै१। जा१। वे१। पुं। क ४। १० ज्ञाफ। सं५। जादे। सा। छे। प। द३। च। जा छे६। अ.२। सं६। सं२। ६

आ १। उ.१० ॥ पुंबेदि अन्पर्याप्तकने । गु४ । मि । सा। अर्थाओं २। पद्मा५ । प्राथ । सं४ । गुरु । ति। मादे। इंश का१। यो ४ । और मि। वेमि। अर्थामा का। वे१। पुं। क४ । ज्ञा५ । कु। कु। मा अर्थाओं । अर्थाओं मि। वेमि। अर्थाओं के २ कद्य भर्श ,५५

सं५। मिसा। उ। वे। झा। सं२। जा२। उ८॥

सं ३, गरम, इंरेनं, कारंत्र, यो ९ म ४ व ४ जो १, वे रैल्मी, क ४, बाइ म जूज, सं २ साछे, द ३ च ब अ, के ६, म १,स २ उ. सा, सं १, बा१, उ. ६। अनिवृत्तिकरणानां—मुरै असि, जो १,

प ६, प्रारे०, संरमैप, य १ स, इंश्यं, कारैज, यो ९ स ४ वर्ष और, वे १ स्त्री। क ४, जा३ स श्रुज, संरवाछे, द ३ च ज ज, ले ६, घर, स २ च झा, संर, बार, उ ६ । पुनैदिना— गु९, <sub>२०</sub>

जी ४ संक्यसिजियसितायसितः, प ६ ६ ५ ५, प्रा१० ७ ९ ७, सं ४, ग ३ ति म दे, इं १ पं, का १ त्र, यो १५,वे १ प्,क ४, झा७ केवलजानं नहि,सं ५ ब देसाछे प,द ३ च ब ब, छे ६, भा २,स ६,

सं २, बा२, ब १०। तत्पर्याप्तानां – गु९, जी२ सं अ, प ६ ५, प्रा१० ९। सं ४, ग १ ति म है, इं१ पं।का१ त्र, यो ११ स ४ व ४ बौ वैं ब्राह्मा वे १ पुं।क ४, जा५, सं ५ व दे साछे प,द ३ च ब ब । के ६ । स २ । स ६,सं २ । बा१ । द १० । तदपर्याप्तानां – गु४ मि साब प्र, जी २, २५

प ६५ । प्रा७ ७ । सं४ । न ३ ति स दे। हं१ । का १, यो ४ जीनि वैमि जानि का। दे१ पुंक ४, ज्ञा५ कुकुम श्रुज । सं३ ज्ञास छे,द ३ च ज्ञाज १ क्षु। प्र२ । स ५ मि साउ दे सा,सं२, प्रा६ पुंबेबिसिच्याहिष्टपळ्नो । जुरासि । जी ४ । प ६ । ६ । ५ । ५ । १४ । १४ । । ६ । सं४ । ग ३ । ति । म । दे। इंरापं। का१ त्र । यो १३ । बाहारद्वयरहित । वे १ । छुं। क ४ । का३ । कु। जु। वि । संराबा द २ । छं ६ । अ. २ । संरासि । संराकार। उ५ ॥

पुंवेविमिष्यावृष्टिपर्य्यासकंते। गुशः मि । जी२। पदः। ५। प्रारंशः । गदः। ५ ति। मादे। इंशः काशः यो १०। म ४। व ४। जीशः वेशः वेशः पुं। क ४। जा३। कु। कु। वि। संशः जादरः। लेहः। चरासंशः मि। संशः वाशः उ५॥

पुंजेबिमिय्याष्ट्रश्चिषय्यांप्रकोरे । गुरामि । जी २ । प ६ । ५ । जा शाखाखा । ग ३ : ति । सादे । इंश । काशायो ३ । जीमा। जैमा। का। वेद १ । पुं। क ४ । जार । संशाज । द २ । ले २ क शु। भ २ । संशामि । संशाजार। च ४ ॥

१० पुर्विदिसासावनप्रभृति प्रथमानिवृत्तिपर्ध्यतं मूळीयभंग वक्तरुथमक्कुमल्लि विशेषमावृदें दोडे: सन्ध्यंत्र पुर्वेदमोदे वक्तरुथमक्कुं। सासावनिमिधासंध्यत्षे गतित्रधं वक्तरुथमक्कुं। देशसंध्यतेणे गति-द्वयं वक्तरुथमक्कुंसन्यत्र विशेषमिल्छ। नपुंसकवेदिगळो। ग्रु९। जी १४ । प्र ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्रा १० । ९ । ९ । ८ । ६ । । ५ । । ४ । । ३ । सं ४ । ग ३ । न । ति । म । ६ ५ । का ६ । यो २३ । आहारद्वयरिहत् । वे १ थं। क ४ । जा ६ । कु । कु । वि । म । यू । जा १५ सं ४ । आ वे । सा । छे । व ३ । च । जा । जा ले ६ । अ २ । सं ६ । सं २ । जा २ । उ ९ ॥

नपुंसक वैविषय्यप्तिकंगे। गु९। जी ७। य ६।५ । ४। प्रा १०। ९। ८। ७। ६।४ । सं ४। ग३। न । ति। म । इं५ । का६। यो १०। म ४। व ४। जौ १। बै १। वे १ खं।

तन्मिच्याद्त्रा—गुरिम, जी४, प ६,६,५,६, प्रार०,७,९,७, सं४,ग३ ति म दे, इंरैप,कारै त्र,यो रै३ बाहास्कृदयं नहि,वे १ पृक ४,जा३ कुकुवि, संरे अ,द र, लें ६, भ २,

२० स १ मि, सं २, बा२, उप्पात्यपिताना— गुश्मि, बी२, प ६ ५, ब्रा१०, ९, सं ४, ग ९ ति म दे, इं १' का१ त्र, यो १० म ४ व ४ बीवै, वे १५, क ४, ज्ञा३ कुक्तुवि, सं १ ४, द २, छे ६, म २,

स १ मि, सं२, बा२, उ.५ । तदपयितानां--नु१ मि, जी२, प ६, ५, ब, प्रा७, ७, सं४, ग ३ ति म दे, दं१ पं, का१, यो ३ बोमि वैमि का, वे१ पु, क ४, जा२, सं१ ब, द २ । छे२ क घु, भ २,

स १ मि, स २, आ २, उ ४ । तत्सासादनात् प्रथमानिवृत्तित्तर्यतं मूळौवः अत्र सर्वत्र पुबेदो बक्तव्यः २५ सासादनमित्रासंयताना गतित्रयं । देशसंयतस्य गतिद्वयं, अन्यत्र विशेषो नास्ति ।

नपुमकवेदिना—नुराजी १४ । प ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ४ । ७ । ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४, स ३ न ति स,ई५, का६ । यो १३ बाहारद्वयामायपु। वे १ यं, का४, ब्रा६ कुकुविस श्रुज, सं४ ज देसाछे, द ३ च ज ज, के ६ स २, स ६, सं२, ला२, ड ९ । तस्पर्या-

प्तानां—गु९, जी ७, प६, ५, ४, प्रा१०, ९, ८, ७,६,४, सं४ । ग ३ न ति म, इं५, का६, स्रो

80

क ४ । ज्ञा ६ । जु । ज्ञा वि । मा । श्रु । ज्ञा । सं ४ । ज्ञा वे । सा । छे । व ३ । च्या मा । ज्ञा हे ६ । ६ भ २ । सं ६ । सं २ । ज्ञा १ । ज्रु ॥

मपुंसक वेबिक पर्य्याप्तक त्यें। गु३। मि।सा। जाजी ७।प ६।५।।। प्रा७।७। ६।५।४।३।सं४।ग३।न।ति।माइं५।का६। यो३। जीमि। वैमि।का। १११ वे१।यं।क ४।झा५।कु।कु।माञ्चाज।सं१।ज।व३।चाजाज।जाजे

भ २ सं । ४ । मि । सा । वे । का । सं २ । बा २ । उट ॥

नप्तक वेबिसिच्यावृष्टियळ्ये। गुशामि । जी १४। य ६। ६। ५। ५। ४। ४। प्राः १०। ७। ९। ७। ८। ६। ७। ५। ६। ४। ४। ३। सं४। ग३। न। ति। माई. ५। का६। यो १३। आहारक द्वयवज्ञित। वे १। नपूं। क ४। जा३। कु। कु। वि। सं१। अ। ब २। छे६। भ २। सं१। मि। सं२। आ. २। उ ५॥

नपुंतक वेदिनिष्यावृष्टिपर्याप्तकं गे। गुशामि । जी ७ । प ६ । ५ । ४ । प्रा१० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग ३ । न । ति । स । इं५ । का ६ । यो १० । स ४ । च ४ । जी । वै । वै १ षं। क ४ जा ३ । कु। बु। बि। संशा अ । व २ । ले ६ । भ २ । छंशा मि । सं २ ।

#### बा १। उ५॥

नपुंतक सिच्यादृष्टि अपर्याप्तकं ये। गु?। मि। जी ७। प ६। ५। ४। प्राण। ७। ६। १५ ५। ४। इ.। सं४। ग ३। न। ति। म। इं५। का ६। यो ३। औी मि। बै मि। का ४। वे १ १० म ४ व ४ वौ १ वै १, वे १ वं,क ४, जा ६ कुकु वि म श्रुज, सं४ ज देसा छे, द ३ च ज ज, के ६। ज २,स ६,सं२, जा १,उ ९। तदपर्याप्तानां — गु३ मिसा ज,जो ७,प ६ ५,४ ज, प्राण,ण,

६,५,४,३।४, प्रारै०,९,८,७,६,४, सं४।ग ३ न तिम, इं५,का६,यो ३ अमिन बैमि का,वे रैषं,क ४,बा५ कुकुम श्रुज,स १ अ,द ३ ज च अ, छे २ क घुम २,स ४ मि साबे झा, २० भा३ अधु

सं २, बा२, ज ८ । तन्मिष्याद्वां— गुरै मि, जी १४, प ६,६,५,५,४,४, प्रारै०,७,९,७,८, ६,७,५,६,४,४,३,सं४, ग ३ न ति म, इं.५,का६,यो १३ ब्याहारद्वयं नहि, वे १ न, क ४, झा३ कुकु वि,सं १ ब,द २,ॐ ६, प्र २,स १ मि,सं२,बा२ उ.५ । तत्स्यप्तानां— गुरै मि,बी

७, य ६, ५, ४, प्रा१०, ९,८ ७ ६,४, सं४, ग ३ न ति म, इं५,का६, वो १० म ४ व ४ औ वै, वे १ यं,क ४, बा३ कुकुवि, सं१ व, द २ । के ६ । म २, स १ मि, सं२, वा१, उ ५ । सर-६

पर्याप्तानां — गुशमि, जो ७, प ६, ५, ४, प्रा७,७,६,५,४,३,सं४,ग३ न ति म,६१५,का६,

खं। क ४। इत्तर। सं१। व्यादर। लेरक शु। अर। सं१ मि । सं२। आरार। उत्थ। भा३ अशु

मपुंसक सासावनं से । गु?। जी २ । य ६ । ६ । प्रा१० । धारं ४ । य ३ । जा । ति । म । ई १ । पं। का १त्र । यो १२ । म ४ । व ४ जी २ । वे १ । काम्मण का १ । वे १ नपुं। क ४ । जा३ । कु। कु। वि । सं १ । जाव २ । चाजा छे ६ । घ१। सं १ । सासा। सं १ ।

५ आस्राउ५॥

नपुंसक वेबिसासाव नपट्यांग्रक में ! गुरासाः। जी १। पर्दाप्राश्यासंधान ३ । न ! ति । माई १। पं। का १। त्रायो १०। म ४। व ४। औं १। वै १ । वे १ नपुं। क ४। ज्ञान । कु। कु। वि। सं१। जावरा छेद्। भ १। सं१। सा। सं१।

अग्र । उ५॥

नपुंसकवेबिसन्यस्मिष्यादृष्टियाज्ये । गुश् । मिश्राओ १। प ६। प्रा१०। संधाय ३। म । ति। स । इंशापं। काश्त्रायो १०। स ४। व ४। औं का। वैका। वेश नपुं। क ४। १५ साइ कु। कु। वि। संशावाय २। चावा । ले ६। स १। संशिमधासंशावाश

उ५ ॥

यो ३ औभि वैभि का,बे १ पं,क ४,ज्ञा२,सं १ अा,द २,ले २ क,शुम २, स १ मि, सं २,ब्रा२, भा ३ अर्था

ड ४, तल्लासादनाना—गृ१। जो २, संवज, व ६,६, प्रा१०, ७, सं४, ग ३ न ति म, ६ १ पं, कार क, यो १२ स ४ व ४ औ २ वें १ का१,वें १ पं,क ४, ज्ञा ३ कुकुबि, सं१ अ, व २ च अ, २० के ६, म १,स १ सा,सं१, बा२,ड ५,तल्पयप्तिना—गु१ सा, जो १ प, व ६, प्रा१०,सं४,

ग २ न ति म, इं१ पं, का१ न, यो १० म ४ व ४ औं का वैका, वे १ न, क ४, जा२ कुकु वि,सं १ ब,द २, ले ६, भ १,स १ सा,सं १,जा१, उ.५। तदपर्याताना—गु१ सा, जो १ ब,प ६ छ।

प्राध्य, सं४, गरित म, इं१, का१, यो २ जौमि का, वे१न, क४, जा२ कुकू, सं१ अन, द२ चअन, के२ क सु। म१, स१ सा, सं१, अग२,उ४। तत्सम्यमिष्यादृष्टीनां—गु१ मिश्रं, जी१ प, भा३ अर्था

२५ प ६, प्रा१०, सं४, ग ३ न ति म, इं १ पं, का १ त्र, यो १० म ४, व ४ और वै १, वे १ न, क ४,

न्तुंसकबेदिवसंयतसम्बद्धम् व्रेटीन्व्ये । तुशः असं। जी २। या बाय ६।६। प्रार०। ७। सं ४। य ३। न ति। माई १। कार। यो १२। म ४। व४। औं कार। वें कार। कार। वे रन्युं। क ४। झाशः माश्रु। वासंराजाव ३। चावावाव। हे ६ म १। ६

सं ३। उ। वे। क्षा। सं १। ब्रा२। उ६॥

नपुंसकवेदि अञ्चयतपय्यान्तकंगो । गुशा अगो शाषाय ६ । प्राश्चा संशाग । नाति। माइंशाकाशायो १०। मधाय धावौ शावै शावेशानपुंकि शाजा । माश्चावासंशावाद शाखा अगावा छे६ अशासंशाखा वेगासंश ६

नपुंसक बेबिजयर्प्याप्तासंयसंगे। ग्रुशः अः। जीशः अः। पद्। अः प्राष्ठाः सः ४ः। गरान । इंशःकाशः यो २ः। वै सि १ः। काशः वै १ः नर्षुः कः ४ः। जा३ । संशः अः। १० ब ३ । चाञाञाः ले २ कः ग्रु। भरासंशः आताः वै। संशः आत्रः। उद्।। भारे अर्थाः

नपुंसक बेबिदेश वितिगळते । गुरै। दे। जी १। पाप ६। प्राप्ता । सं४। गर। ति मा इं१। कार। सोर। सा४। वा४। जो कारै। दे१ नपुं। क ४। जा३। मा श्रु। जा सं१। दे। द ३। च। जा जो ह । भरासं३ छ। बे। जा। सं१। जा१। छ६॥ भा३॥

नपुंसकवेदिप्रमत्तप्रभृतिप्रयमभागानिवृत्तिपर्यंतं स्त्रीवेदिगळ भंगमक्कुं विशेषमावुर्वे बोडे १५ सर्वेत्र नपंसकवेदमो वे बक्तयमक्कं ॥

झाक्षुकुति, सं रेक्ष, द २, चकाले ६, भ १, सारै मिर्थ, सं १, बा१, च ५ । तदसंगतानॉ— ६ गुरे का, जीर प का, प ६, ६, प्रारे०, ७, सं ४, ग ३ न ति सा, इं १ पं,कार जाये १२ स ४ व ४ की मैं बैसि का, वे १ न, क ४, झा३ स खुका, सं १ का, द ३ च क का, ले ६, भ १, स ३, इं १, का २, च ६ । तत्प्राप्तानां—गुरे का, जीरे प,प ६, प्रारं०, सं ४,ग ३ न ति म । इं १,का १, २०

स र, अंत २, उर्दातत्प्याप्ताना—नुरब, जारप,पर, प्रार∘, स×,गरनात म । इर, कार, २ यो १० म ४ व ४ और दैर, वे १ न, क ४, जारे म श्रृब, संरब, द रे च ब अ, लेदा म १, ६

स ३ उ वे क्षा,सं १, जा१, उ ६ । तदपर्याप्ताना—पुश्च। जी१ जाप ६ जा। प्राप्का। सं ४। ग१ना दे१। का१। यो २ वींम का। वे १ न। क ४। शा३। सं १ जा। द ३ चल ला। क्रेरक सु। भ१। स २ वे जा। सं १। जा२। उ६। देसप्रतिना—पुश्चे। जी१प।प६। भाक्षणभ

प्रारु° । संभागनित मा इंटाकाटायो ९ म ४ व ४ और । वेटना क ४ । झाइे म श्रु २५ झासंरद्दे। द इत्तब बाले ६ । भार स ३ व वे बा।संटी बाटी उद्दाप्तमत्त्रयम-मारेणु

भागानिवृत्यंतं स्त्रीवेदिवत् किंतु वेदस्थाने मपुंसकवेद एव ।

अपनातबेदमें '। गु६। जासू। उ। ली। साजाजी २। यजाप ६। प्रा१०।४। २।१। सं१।परि। गरामा इं१। यं।का१त्रायो ११। म ४। वा४। जी २। का१। वे०।क ४।२।१। लो। जा५। माजू। जामा के। सं४। सा। छे।सू। यया१। द४। चाजा जाके। ले ६ । भ१। सं२। उ। सा। सं१। जा२। उ९॥

इंतो द्वितीयभागानिवृत्तिप्रभृति सिद्धपर्यंतं मुलोघभंगमक्कुं । मितु वेदमार्गणे समाप्रमादृद् ॥

कवायानुवादतेळु ओघाळापं मूलोघभंगमक्तुं। विशेषमावुदं दोडेदकानुणस्थानंगळपुडु। क्रोघकवायिगळ्यो । गुराजी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्रार० । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । ग ४ । ई ५ । का६ । यो १५ । वे ३ । क १ । की। जा७ । १० इ.। कु। वि। माध्रा जामा सं५ जावे । सा१ । छे १ । य १ । व ३ । चाजाबा छे ६ भ २ । संदासंराजार। उ १० ॥

क्रोभक्तवायियव्यक्तियाँ। गु९। जी प७। प६। ५। ४। प्रा१०। ९। ८। ७। ६। ४। सं४। ग४। इं५। का६। यो ११। म४। वा४। जी का१। वै का१। आगका१। वे ३। क१। को। ज्ञा७। कु। कु। वि। म। श्रु। ज्ञामा गं५। ज्ञावे। सा। छे। प। व३। १५ च। जा जा। ले ६ । ज२। सं६। सं२। जा२। उ१०॥

अपगतबेदानां— मु६ अनि, सू. तुशी, न, अ, जी २ प अ, प ६, ६, प्रा१०,४,२,१, सं १ २० पिर,ग १ म, इं. १ प, का१ ज, यो ११ म ४ ब ४ औ २ का१,वे०,क ४,३,२,१ छो। ज्ञा५ म खुअन म के,सं४ साछे सूय,द ४ च ब अ के, के ६, म १, स २ उ ला, सं १, आ, २, उ ९। आ. १

दितीयभागानिवृत्तितः सिद्धपर्यतं मूलौधो भवति, वेदमार्गणा गता ।

कपायानुबादे बोघ तबचा—कोचिना—गुर, जी १४, प ६,६,५,५,४,४, प्रा२०,७,९, ७,८,६७५६,४,४३,सं४,ग४,६ं५,का६,बो १५, वे ३,क १ को,झा७ कुकुवि म श्रुब २५,म,सं५ ब देसाछे य,द३ च ब ब, के ६ घ २,स६,सं२,बा२,उ१०। तत्यधौताना—गुर,

जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा१०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४, ग४ इं ५, का६, यो ११, म ४, व ४, और वै क्षा,वे ३,क १ को, ज्ञा७ कुकुवि म श्रुज म, सं५ ज़ देसाछे प,द ३ च ज्ञाज,ले ६, म २, स ६,

 अर्थाकः। के २ क शुः भारासंधानि। साउ।वे। ज्ञासंदेशः आर्थः। भादः

कोषकवायिमिष्यादृष्टिगळगे। गुरे। मि। जी १४। य ६। ६। ५। ५। ४। ४। प्रारं। प्रारं। प्रारं। प्रारं। प्रारं। प्रारं। प्रारं ५। का ६। यो १३। बाह्य रहस्य रहित। वे ३। करिको। जा ३। कु। कु। वि। संरे। बाब २। चा बा के ६ । भ २। संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे। का संरे

कोषकवायिमिध्यावृष्टियथ्योतकंगे। गुरै। मि। जी ७। पाय ६। ५। ४। पाप्रा १०। ९। ८। ७। ६। ४। सं४। ग४। इं५। का६। यो १०। म४। बा४। जी। बै। वे ३। क १। को। जा३। कु। कु। वि। सं१। जा द२। च। जा छे६। अ२। सं१। मि। ६

कोषकवाविमिच्यादृष्ट्यय्यांतर्को । गुशामा आणे ७ । बाव ६ । ५ । ४ । वा प्राप्ता ७ । १० ७ । ६ । ५ । ४ । वा संक्षाय ४ । इं५ । का६ । यो ३ । अर्थिया । वै मि । का। वे ३ । क १ को । ज्ञान । कु। कु। संशाया वराले २ क शुः भरासंशामा संशा सा६ वार। ज४ ।।

को बकवायिसासावनंगे। गुरै। सा। जी २ । पत्ना पद्दी ६ । घार० । सं४ । ग४ । इं१। पं। कार। घायो १३ । हारह्यवर्जिजत । वे ३ । क १ को । जा३ । कु। कु। १५ वि। सं१। वाद२ । छे६ । भ१ । सं१। सासा। सं१। बा२ । उ५ ॥

म श्रुज, सं३ बासा छे, द३ च जबा, लेर कशु, भ२, स५ मिसा उ वे क्षा, सं२ भा९

कार, उट। तन्त्रियातृशा—गुरैमि, जी १४,प ६,६,५,५,४,४, प्रा१० ७९ ७८ ६ ७५ ६४४ ३,सं४,ग४,सं५,का६। यो १३ काहारद्वयं नहि,वै ३,क १ को,झा३ कुकु वि,सं१ क, द र चक्राक्रे ६। प्र २।स १ मि। सं२।बा२।उ५। तत्त्र्यातानां—गुरैमि। जी ७। प६। २०

५ । ४ । प्रा १० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । स्४ । का६ । यो १० म ४ व ४ और १ वै १ । वे ३ । क १ को । क्षा३ कुकुवि । सं१ थ । वर चवा के ६ । म २ । स १ मि । सं२ ।

कारै। उत्पात्यपरितानां— गुरै मि। बी७ वाप ६ ५ ४ वा प्रा७।७।६।५।४। ३ वा सं४। ग४। ६ ५।का६। यो ३ बीमि वैमि का।वे३।क १ को। बार कुकु। सं१ वाद २। के २ क शु। प्र२।स १ मि। सं२।वार।उ४।तत्सासवनानां— गुरै सा। २५

जी २ प जाप ६ ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग४ । इं१ पं। का१ त्रायो १३ बाह्याद्वयवर्षे । वे ३ । क १ को । जा३ कुकु वि । सं१ जा ६ २ । ले ६ । घ१ । सं१ सा। सं१ । जा१ । उ ५ । कोष्कव्यस्थितासावनयस्यांप्रकंगानु १। सासाः बी१। प। प६। प्रारेशायं ४। ग४।ई १।पं। का१ त्रायो १०। स४। वा४। और। वै। वे३।क १ जी। सा३। कु।कु।वि। सं१। जाव२।चाज। छे ६ अ.१।सं१।सासा। सं१।आ.१।उ५॥

क्रोघकवायिक्तासावनायर्थ्याप्तकेषे । गुरै।सासा।जी १। जा पदी अन्न प्रा७।अर्थ ५ सं४।ग३।नरकगतिवर्षिजत । इं१ पं।का१त्र । यो ३।औं मि । वैमि । का। वे३। क १क्रो ।क्रा२।सं१ जाव २। छे२। सं१।सं१।सासा।सं१।आ २।उ४॥

क्रोचकवासिसम्बस्थालस्थालुब्दिगळ्गे । जुरामिश्रा जीरायाय ६ । प्रार०। सं४। ग४ । इंशायं। कारात्राबीर०। वे ३ । क रक्रो । जा३ । मिश्र संरा व २ । छे ६ । ६ भरासंरामिश्रासंराजार। उप।

र को चकवासिळ संयतसम्यावृष्टिगळ्यो । गुशा असं। जी २ । पाञा प ६ । ६ । प्रार० । ७ । सं ४ । गुशा ६ १ । यांकाश्वायो १३ । आ हारद्वयरहित । वे ३ । क १ । को । आ ता३ । माञ्चाञा सं १ । जा व ३ । चाञा जा ले६ । ज १ । सं३ । उत्तवे । आ । सं१ । इत्रार । उद्यो

क्रोचकवायि असंयतसम्बाद्विष्ट्यस्योपकंगे। गुराबसं।जीराया प ६ । प्रार्थ १५ सं४ । ग४ । इं१ पं।का १ त्रा यो १० । बे ३ । क १ क्रो । ज्ञा३ । म ।श्रु।जासं१। जाव३ ।च । बा जा छे ६ । भ १ । सं३ । उ. । बे । क्षा । सं१ । जा१ । उ. ६ ॥

तत्तपर्यतानां – गृश्चा। जी १व । प ६ । प्रा१० । सं४ । ग्४ । इं१ पं। का१ व । यो १० म ४ व ४ जी वै। वे ३ । क१ को । जा३ कुकु वि। संश्वा द २ च वाले ६ । म १ । स१सा।

सं १। जारे। उद्घयन्ताना—गृरसा। जीरे जाप ६ जाप्राध्यासे ४। गृदेनरक-२० गतिनहि। इंरेपी कारेत्र। यो ३ अभिन वैमि का। वे ३। क १ को । जारा संरक्षादर। के २। म १। सारमा। संराबार। उपासम्पमध्याद्वा—गुरमिर्थ, जीरेपाप ६।

प्रारे∘।सं४। सं४। कारित्र। यो १० औं। वे ३ । क १ को । क्रा३ मिश्राणि । सं१क्षा द २ । के ६ । स १ । सं१ मित्रं।सं१। क्रा१। उ.५ । क्रावताना—नु१ ज । जो २ प ज । प६

६। प्रा१० ७। सं४ । ग४ । सं१ पं। का१ त्रा यो १३ आहाद बंगिहा वे ३ । क १ को । प्रा २५ ३ म जुबा सं१ बाद १ चलाला के ६ । भ१ । स३ उने सा। सं१ । ला२ । च६ ।

तत्पर्याप्तामां-मुश्बाची १ पाप ६ । ब्रा१० । सं४ । ग४ । इं१ पं।का१ त्रायो १० । वे ३ । क १ को । ज्ञा३ म श्रुब। सं१ ज। द ३ च व ब ब। छे ६ । म १ । स ३ उ वे छा। स १ । बा१ । कोषकवायिकार-प्रांतासंप्रसंते। गुराजसं। बीशा वाप ६। बागाण । बास ४। ग४। इंशापं। काशाचा यो ३। जीला। वैलि।काविशापं। नपुं। कश्को। जा३। साथु। बासंशाचाव १ वाचाव। ता के २ क छु। यशासं३। उ। आः ६ वे। आः। संशाजार। उदि।।

कोषकवायिकेजतिकंगे। गुरादै। जी १। या पदाप्रारंशास्त्रागर। ति। सा इं११ पं। का १ जा यो ९। वे ३। क १ को। कादामा जू। जा सं१। दे। य३। चा जा अग छे ६ । ज १। सं३। उन्हों काला सं१। जा १। उद्॥

क्रोजक्वायिप्रमलसंयतंगे। गुराप्राजी २। गदादाप्राप्त १०। ७। सं४। गरमा इंरियो कारणा यो २१। सा४। बा४। जौ १। जा२। वे ३। क १क्रो। जा४। साश्चाजाम | सं३। सा। छे। यादादा के ६। भारासंदा उनेवासासं१। १० आः ३

अग १। उ.७॥

कोषकवायाऽप्रमलंगे। गुश्जप्र। जीशाय६। प्राप्त (। सं३। भामी। यागशाम। इंशायं। काश्यायो ६। वे३। कश्को। ज्ञाप्र। माञ्चायास्य सं३। साछि। पाव३। चाजाजा अं६। भशासं३। उनको । सा। संशाजाशाउप।। भा३

कोषकवायित्रपूर्वकरणेगे। गुरै बच्चा जी रापाप ६ । प्रारंशासामी । १५ पागरामा इंरियाकार त्रायो ९ । वे ३ । क १ को । का४ । माश्चाबामा संरा सा। छे। व ३ । चाबाबा बा छे ६ । अ १ । संराखाला संराबाराखणः।

उद्। तदपर्योप्तानो — गुरु बाजी १ जाप ६ जाप्रा७ जा सं४ । च ४ । इं१ पं≀कारण सो ३ ओनि वैनि का।वे २ पुन । क १ को । जा ३ म श्रुजा स १ जाद ३ च ज जा। के २ क सु। भार

भ १। स ३ उ वे सा। सं १। बा२। उ६। देशबतानां—गृ**१ दे। जी १**प। प६। प्रा१०। सं ४। <sub>२०</sub> ग २ ति म। ई१पं। का१ त्र। यो ९। वे ३। क १ को। का३ म श्रुवा सं १दे। द ३ च अ अ। कें ६। म १। स ३ उ वे सा। सं १। अग्री । उ६। प्रमतानां—गृ**१ प्र।** जी २ प अ। प ६६।

प्रारे० ७। संभागरमा इंश्यं। कार्याबो रेश्म ४। बर्भा बीरी बार। वे २। कर् क्री। बा४ म श्रुव म । संदेसाछेप। द ३। केस्। स्रीत देव वेक्षा। संराज्य १। उ.७। २

अप्रमत्तानां—गुरुक्त । जी १। प ६। प्रा१०। संदेश में प। गरम । इंरेपं। का १त्रा यो ९। वे ३। २५ क १ क्रो । ज्ञा ४ मध्युक्त म । संदेशा छे प। द ३ च अब अवा छे ६। म १। स ३ व वे क्षा। संर। आ १।

उ. ⊍। ब्रपूर्वकरणानां—गृश्वयू। वी १ पाप ६ । प्रा१० । सं ३ भ मैं पाग १ मा इं१ पं। का१ त्र । यो ९ । वे ३ । क १ क्रो । ज्ञा४ म खूब म । सं २ साईछ । द ३ च ज जा । से ६ । म १ । स २ उ

•

क्रोबक्बाधिप्रमानिवृत्तिकरणंगे । गुरा अनि। जी शाया यदा प्रारः। सं रा मै। यागरामा द्वंदा पंकारणा यो दावे दाकर क्रो । बारामा श्रु। अरामा संरासा। छे। व दे| चावाजा । छेदा प्रशासंराजा । संशाजारा ए॥। भार

क्रोषकवायिद्वितीयभागानिवृत्तिक रणेंगे। युशा जी शाप ६ १ प्राप्तः। संशाप भागासः। इंशायाकाशत्रा यो ९। वे ०। क १ क्रो । झाथासास्त्राजासासंस्य साछि । व ३। जाजाला ले ६ । भशासंशाखासासंशाकाशिक ७॥।

हैं प्रकारिवर्धने मानमाधाकवायंगळगे मिष्यावृष्टिप्रभृति अनिवृत्तिकरणयर्धते वक्तम्यमन्त्रे। विजेवसाबुद्धे दोडे एक्ति एक्ति क्रीक्कवायमफाक्ति मानमाधाकवायंगळ वस्तवयंगळपुत्रु । कोम-कवायक्त्रे क्रीकवायमंगमेयक्त्रें। विजेवसाबुद्धे दोडे क्रीवाळापदोळ् वद्य गुणस्थानंगळे तु बक्तम्य-१० सन्द्रमारः संयसगळे कोमकवायमो वे बक्तम्यमन्त्रु ॥

ब्रक्बायस्त्रज्ञो । ग्रुप्रा उपकी। सावाजी २। प ६ । ६ । प्रारः। ४। २। १। १। १। १। म । ६ १। पंपका १। जा यो ११। म ४। वाष्ट्राजी २। कारावे ०। क ०। ज्ञा ५। म । स्रु। जामा के। से १। यथा। द ४। च। बाबाको के। से ६। म १। से १। जारावे १।

् अकवायसामान्यं पेळल्पद्दुदुः विज्ञेषाँवजुपशांतकषायप्रभृति सिद्धपरमेष्ठिगळ्पर्यंतं सामान्यभंगगळप्पुः । इत् कवायमागणे समाप्तमाद्दुः ॥

ज्ञानानुवादयोज् कोषालापंगळु मूलौधभंगगळपुत्रु । कुमतिकुश्रुतज्ञानिगळ्गे । पु २ । मि । सा । जी १४ । व ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ५ । ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । ४ ।

क्षा। सं १। अग१। उर्षामनित्तिक स्थानाप्रयमभागे—गुरु अर्थनः। यी १०। य६। प्रार्०। २० सं २ मैप। ग१म। इं१पं। का१ त्रायो ९। बे३। क१ को। क्षाप्रमञ्जूब म। सं २ सा छे। द ३ चलाकाले ६, भ१। स २ उद्यास्थर। जा१। उर्षादितीयभागे—गुर। जी१।

प ६ । झारे॰। संरेप। गरेम । इंरेपं। कारे वायो ९ । से ॰। क १ को । झा४ म श्रुव्य । स २ साछे। य ३ च व व । छे ९ । भारे। स २ च ला। संरे।उ.७। एव मानमाययो रिन स्वस्वानि-

वृत्तिभागपर्यंतं वक्तव्यं किंतु क्रोधस्थाने तत्तन्नामकथायः, तथा लोभस्यापि, किंतु गुणस्थानानि दश ।

२५ अकवायियां — गुप्त झी साअत, जी २, प ६६, प्रा१० ४२१, सं०, ग १ म, ई१ पं, का १ न, यो ११ म ४ व ४ जी २ का १, वे ०, क ०, बा ५, म श्रुब म के, सं १ म, इ ४ च अ अप के, ले ६। म १, स २ व आर, सं १, आग २, च ९। इदं सायान्यकवनां विद्योवेण उपचातकपायासिद्धपर्यंतं १

सामान्यभंगो भवति । कथायमार्गणा गता ज्ञानानुवादे बोधालापा भवंति ।

कुमतिकुश्रुतानां –गुरिमिसा, बी १४, प ६६५५४४, प्रा १०७९७८६७५६४४

90

रै। संप्रायप शंहर। कार्या वी १३ । वे ३ । काप्राज्ञारी। संरञाबर। छेट्। भू भरासंरामि । सा। संराज्ञाराज्या।

कुमतिकुश्तकानियस्योमकम्ये । गुरामि । सा। जी ७ । या य ६ । ५ । ४ । प्रार० । ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । या ४ । ६ ५ । का६ । यो १० । म ४ । वा४ । जीका१ । वैका१ । वै ३ । क ४ । जा२ । कु। कु। सं१ । वा व २ । चावा । छे६ । ज २ । सं२ । मि। ६

सा। सं२। बा१। उ४॥

कुमतिकुश्रुतज्ञानिअपर्यांत्तकर्में । गुरामि । सा। जी ७ । अ। प ६ । ५ । ४ । अ । प्रा७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । य ४ । ६ ५ । का ६ । यो ३ । औमि । वैमि । का। वे ३ । क ४ । ज्ञारा सं१ । अ । व २ । ले २ क छु। अ २ । सं२ । मि । सा। सं२ । आ ६ जा२ । ज्ञारा

कुमतिकुश्रुतज्ञातिमिष्यादृष्टिगळ्गे। गुशामि । जी१४। य६। ६। ५। ५। ४। प्रा प्रारం। ७।९।। ७।८।६।७।५।६।४।४।३। सं४। ग४।ई५। का६। यो१३।वे३।क४। ज्ञा२।सं१। जाद२। छे६। भ२।सं१। मि।सं२। बाराज४।।

कुमतिकुश्रुतज्ञानियस्यांन कर्णे। गुरामि । साजी ७। पाप ६। ५। ४। प्रारंश १५ ९।८।७।६।४। सं४। ग४।६५। का६। यो १०। म४। वा४। जीका १।वैका १।वे३।क ४। ज्ञार।कु। कु। सं१। जावर।चाबा से ६। भरासं२। मि।

सा। सं२। आरश्चर॥

३, सं४। ग४, इं५, का६, यो १३, वे३, क४, ज्ञा२, सं१ अ, द२, छे६, भ२, स२ मिसा,

सं २, बा२, ब ४ । तत्स्यप्तिना⊸गुर मि सा, बी७ प, प ६ ५ ४ , प्रा१० ९ ८ ७ ६ ४ , स ४, न ४, २० ६ ५, का६, यो १० म ४ व ४ की१ वै १, वे ३, क ४ , बा२,क्रुकु, सं १ ब्र, द २ चक्र, ले ६,

म २, स २ मि सा,सं २, बा१,उ ४ । तदपर्याप्ताना⊸गुर मि सा,जी ७ क, य ६ ५ ४ , प्रा७७ ६ ५ ४ ३,सं ४,ग ४, ६ं५,का६, यो ३ जोमि बैमि का,बे ३, क ४, बा२, सं १ क, द २ च क, के २ क शु। म २, स २ मि सा,सं २, बा२,उ ४ । तम्मिच्यायुगों —गु१ मि, बी१४,य ६ ६ ५ ५ भार

४ ४, प्रा१० ७ ९ ७ ८ ६ ७ ५६ ४ ४ ३,सं ४,ग ४,६ं ५,का६,यो १३ म्राहादबवर्ग, वे ३, २५ क ४, झारकुकु,संरेब,द र चब्र,के६, प्र र,स १ मि,सं २,बार, उप । तत्पर्यात्तानं—

गुरैमि, जी ७ प, प ६ ५ ४ प, प्रारं० ९ ८ ७ ६ ४, सं४, ग ४, ६ ५, का६, यो १०, म ४ व ४ जी रेवे १, वे ३, क ४, जार कुकु, संरेव, द र च ज, ले ६ ूज र । स १ मि, संर, जा १, कुमतिकुभृतकानिमपस्यप्तिकार्यो गुरा नि । साओविश अराप ६ । ४ । अरा प्रप्राध । ६ । ५ । १ । इस्ति । स्पर्श ६ ५ । का६ । यो ३ । अरिना देसि । का। वैदेशक ४ । कार। संराबाद रा छेरक शुभ भरा संरामि । सासंरा भ्रामित

#### आप २। उ४॥

#### सं १। मि । सं २ । अग २ । उत्था

कुमतिकुनूतकानिमिष्यादृष्टिपय्यप्तिकर्षे । गुरा मि । जी ७ । पाप ६ । ५ । ४ । य । १० प्रा१०।९ । ८ । ५ । ४ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो १० । म४ । वा४ । जी का१ । वैका१ । वे३ । क४ । जा२ । कु। कु। सं१। जाव२ । च। जा ले६ । अ२ । सं१

#### मि। सं२। आ १। उ.४॥

कुमतिकुभृतकानिमिष्यादृष्टिजयर्घाप्यक्तमाँ। गुशामि। खी७। जापदापा४। जाप्रा७।७।६। पा४।३। सं४। ग४। दूंपाका६। यो ३। जीमि। वैमि।का१ <sup>१५</sup> वेश कथ। ज्ञाराकु। कु। संशाजादरा चावा छेरका ज्ञा भरासंश भार्

# मि । सं २ । आग २ । उ.४ ॥

कुमतिकृत्रज्ञानिसासादनंषे । गुरासासा। जी २ । षा जा पदा६ । प्रार०।७ । सं ४ । ग४ । इंरेपं। कार त्रायो १३ । बाहारद्वयर्जितं। वे ३ । क ४ । द्वा२ । कु । कु । संरेजाव २ । चाजा लेंद्। चरासंशासासंशाजा२ उ४ ॥

ड ४ ।तदपर्योप्तानां-मुरीम, अवीध अ, ग६५ ४ अव, प्राध ७ ६५ ४ ३, सं४,ग४,६ं५,का६, सो ३ और मिर्जिम का,वे ३,क ४,झा२ कुकु,सं१ अ,व २ च ब,छे२ क खु,स २, स १ मि,सं२,

२५ बार, च ४ । तत्सासायनानां – गुश्सा, बीर प अन्न, प ६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग ४, दं१ पं, काश्न, यो १३ आ हारद्वसम्बर्गा वे ३, क ४, झार कुकु, सं१ अन्, द २ च अन्न द २ च अन्न, छे ६, म १ ।

स १ सा,सं १, बार, च ४ । तत्पर्याश्वानां—गृश्सा, जी १ य,य ६, घा१०, सं४,ग ४,दृश्यं, कारैत, यो १० स ४ व ४ वौ ये,वे ३,क ४,झा२ कुकु,संश्च, द २, के ६, म १, स १ सा,

20

कुमतिकुश्रुतज्ञानिसासावनायस्याँ प्रकारणा । गुशासासा जीशाजाय ६ । जा प्राधा जासंशाय ३ । सि । मादे। इंशायं काश्चायो ३ । जीमा वैमा का वि३ । कशासारा कु। कु। संशाजा वरा के रक छु। जशासंशासासंश आर्ष

बा २। उ४॥

विभंगज्ञानियञ्जो । गुरानि । सा। जो १य । य६। प्रारंश । सं ४ । व ४ । इं१ । पं। का१ त्रायो १० । स ४ । बा४ । जी का१ । वैं का १ । वे ३ । क ४ । जा१ । विभंग । सं१। जाव२ । छेढू । भ २ । सं२ । मि । सा। सं१। जा१ । छ ३ ॥

विभंगजातिमिच्यादृष्टिगळग । गुरै। मि । औरि । प । प ६ । प्रारं । शं ४ । शा ४ । इंरी पंगकार त्रा यो १० । वे ३ । क ४ । जारै । संराजाद २ । ले ६ । अ २ । संरामि । संराजार । उट्टे ॥

विभंगज्ञानिसासावनंगे । गुरासासा। जी १। पाप ६। प्रार०। सं४। ग४। इं१। कार । यो १०। म ४। व ४। जी कार। वै कार। वे ३।क ४। ज्ञार। विभंग। सं१। ज।व२। ले ६ू। अर१। सं१। सासा। सं१। जा१। उ३।।

मतिशृतज्ञानिगळगे। गुर। जी२ | या जाय ६ | ६ | प्रा१० । ७ | सं४ | य४ । इं१ | का१ त्रायो १५ | वे३ | क४ | ज्ञारामाश्रु। सं७ | व३ | चाजाजा | ले६ । १५ संघाजावे | स्यासंशाजार। ज५ ॥

स १, बा१, ब ४, तदपर्याप्तानां—गु१ सा, जी१ ल, ग६ ल, बा७ ल, सं४, ग३ ति म दे, इं१ एं, का१ त, यो ३ लीमि वैमि का, वे ३,क ४, झा२ कुकु, स १ ल, द २, के २ क सु। भ १, स १ सा,

सं १, अग२, उ.४ । विभंगज्ञानिनां— नुर मि सा, जी १ प, प ६, घा१०,सं४, ग४, इं.१ पं, का१ प्र, यो १० म ४ व ४ औ. १ वैं १,वे ३,क ४, ज्ञा१ विभंगः । सं १ अ,द २, ले ६ । भ २, २०

स् स २ मि सा,स १, जा १,ज ३ वि च वा। तनिक्याद्शां—गुरिम, वी १ ५,प ६, प्रा१०, सं४, ग४, ई.१ पं,का१ त्र, यो १०,वे ३,क ४, जा१,स १ व, द २,ले ६, भ २,स १ मि,सं१, आ

१, उ. २.। सत्सासादनानां— गुरै सा, जी १ प, प. ६, प्रा१०, सं४, ग४, इं.१,का१, यो १०, म४ व ४ औं वै,वे ३,क ४, जा१ विभंगः । सं१ ज, द २, छे ६ । ज १,स १ सा, सं१, बा१,उ. ३ ।

मर्जिथुतानां—गु९, जी २ प ज । प ६ ६, प्रा१० ७, सं४, ग ४ । इं१ । का १ व, यो १५ । वे ३ । २५ क ४ । का २ म थु। सं७ । द ३ व ब ज । छे ६ । भ १ । स ३ ज वे का। सं१, जा २ । उ ५ । मजिञ्जूतक्कानियस्यस्तिकमो । गुरुकी १। या य ६। प्रारंगासंधाय धाइरा कार त्रायो १२। स धाव धा जीकाशः वैकाशः जाकाशः वैदेशक धाकार। सान्युः संखाद । चावा वा के दृा भशः संदाउ । वे। जाासंश

बा १। उ५॥

ः मितिभृतज्ञानिजयस्योगिकन्यां। गुरा जसंयता प्रमत्ता जी शाजा पदाप्राधा संधाय धाइरेश पंगकाश्चायो ४। जीमि । वैमि। जामि । कार्स्मणा वे २। युं! नपुंगक धाज्ञार। साध्यास्य । संदेश जासा। छै। दशाचाजावा । छैर क छु। संश आर्थ

सं ३। उ। वे। क्षा। सं १। जा २। उ५॥

मिल जुतज्ञानिजसंबत मर्गे । जुराजसं। जी २। या जाय ६। ६। प्राप्ट०। ७। सं४। १० ग ४। इं.रायं। काराज्ञाबो १३। आहारद्वयरित । वे ३। क ४। जा२। मा जुासं१। जाव २। चाजा जा ले६। भ १। सं३। उ। वे। ला। सं१। जा२। उ५॥

मितिन्त्रज्ञानियन्यांनासंयत्तस्य स्वृष्टिगळ्ये । जुरावा जीरापा प ६ । प्रार०। सं४ ।ग४ । इंरापं। कारत्रामो १०। म ४ ।वा४ । बौकार। वैकार। वे ३ । क ४ ।ज्ञाराम। जु।संरावाव ३ ।च।वावा ले ६ । भ रासंदाउ ।वे ।क्षा

१५ सं १। मा १। उ५॥

मतिश्रुतज्ञानिअपर्याप्तासंयतन्गे । युशा अ । जीशा अ । पदा अ । प्राधाका संधागधाई शाकाशाधी ३ । अर्थीनि । वैनि । जावि २ । पूं। चयुं। कथा जारा साश्रु।संशाअराद ३ । चाअराअरा अरेक क्षु। भशासँ ३ । उर्धोकासंश भाद

गारउ५॥

२० तत्त्विताना— गु९। जी १प । प६ । प्रा१० । सं४ । ग४ । इं१ । का१ । यो ११ म४ व ४ जी वै बा। वे ३ । क ४ । जा२ म जू। स७ । द ३ च ब बा। छे ६ । स१ । स३ च वे छा। सं१ ।

२५ प अवा ग६ ६ । प्रारे० ७ । सं ४ । सं ४ । सं १ मं । का१ व । यो १३ आ हारद्वयं निष्टा । वे ३ । क ४ , बारे म लू, सं १ अर । द ३ च अव अर् , क १, त्र १ स ३ ज वे आरा, सं १, व २, उ ५ । ६

तत्पयन्ति।ना—मु१ स, भी१ प, प ६, प्रा१०, सं४, ग ४, इं१ पं, का१ त्र, यो १०, म ४, व ४, औं १,वै १,वे ३,क ४,का२,म स्तुसं १ स,द ३ च स स,के ६,म १,स ३ च वे का,सं १,

वारी उपात्तवपर्यातानों — गुरेबाबी रैबाप ६ । प्राध्वासंप्राय ४ । संर्था कारै ६० त्रायो हे बीमि बीम का। वे रपुंताक ४ । ज्ञारम श्रु। संरैबाद हव बबा के रक्षा। वेशवितप्रभृति सीजकवायपर्यंतं मूलीवर्भगमक्तुं। विशेषमावुदं दोडे जाभिनवोषजुतक्ता-नंगळ्गे दु वक्तस्यमक्तुं। जबिवतानक्तमी प्रकारमेयक्त् । विशेषमावुदं दोडे अवधिकानमे विये दु वक्तस्यमक्तुं। मतिश्रुतकानंगळेरदुं निर्दर्शका गुतिरल् मतिशानश्रुतकानद्वयमुं मतिश्रुताविवज्ञान-त्रयमुं मतिश्रुतमनःपर्ययम् मतिश्रुताविषमनःपर्ययक्षानचतुष्ट्यमुष्टपुषु

सतः पट्यंयक्तातिगळ्ये । गु७ । प्रजाजाजाजाज्ञा जी। जी १। पा प ६ । प्रारु । सं ४ । ग१ साइं १। यं। का१ । त्रायो ९ । वे १। युं। क ४ । ज्ञार । मा सं ४ । साए । सू। यया। अनः पट्यंयक्तातिगळ्ये पटिक्तरिक्षज्ञ क्रियंक्षित्व । देश चा जाजा । हेते क्षीय- के ६ । अ १। सं ३ । उ। वे । क्षासं १ । ज्ञा१। उ४ । मा चाजाज्ञा । हंती क्षीय- क्षायपट्यंतं नडसल्यङक्द ।।

केवलज्ञानिगळ्गे। गुरासयोगाळयोगाजी राषाळाष ६। ६। प्राप्ता४। २। १। १० सं। ०। गरामाइं १। पं। काराचा यो ७। म २। व २। और २। का१। वे०। क ०। ज्ञाराके। सं१। यया। व १के। लेद १ म १। सं१क्षासं। ०। ज्ञाराउ २॥

## सयोगाऽयोगिसिद्धपरमेष्ट्रिगळ्गे मुलौधमे वक्तन्यमक्कं । इंतु ज्ञानमारगेंगे समाप्तमाइइ ॥

संयमानुवावदोद्धापुर। प्राजाजाजाजा चासू। उप्ती। साजाजी २। पाजा पद्मदाप्राप्तराज्या राहासंधागरी माई रापंकार प्राजी १३ । वै २०१५ इयरहितं। वे ३ । कथा ज्ञापामा थु। जामा के। संपासा। छे। पासू। यवा। दथा ले ६ । मरासंशाउन वे। सा। संराजाराउद॥

प्रमत्तसंयतंगे। गुराप्राजी। याजा यहाहा प्रार०। ७। संधाय १। मा इरिंग्या कार प्रायो ११। मधा बाधा औ कारा आगाय विकास प्राजी था

भ १। स ३ च वे ला। सं १। आ २। उ.५। देशततात् कीणकवायपर्यतं मूळीघभंगो भवति किंतु ज्ञान- २० स्थानं मतिश्रुते वक्तव्ये। अवधेरिप एवं, क्रानस्थाने अवधिवक्तव्यः। वा मतिश्रुते निरुद्धे। मतिश्रुतावधित्रयं या मतिश्रुतमनःपर्ययत्रयं वा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययन्तुष्ट्यं वक्तव्यं।

मनःपर्ययज्ञानिनां —गु⊍ प्रवाबाब सुउ क्षी। जी १ प । प ६ । प्राप्त १० । सं४ । ग १ म । इं १ पं। का १ प्र । यो ९ । वे १ पुं। क ४ । जा १ म ,स ४ साछे सूय परिवृद्धिनीहि,द ३ च ब व,ळे ६ । य १,स ३ उ वे क्षा,सं१ । वा १ । उ ४ । सर्योगायोगसिंद्धेषु मूलीयः, ज्ञानमार्गणागता, २५

संयमानुबादे— गु९ प्रवाब बागू उसीसाबा। जी २ प वाप ६ ६ । प्रा१० । ७ । ४ । २ । १ । सं४ । ग१ मा ६१ पं। का१ चाबो १३ वैकियिकड्यं नहि । वे ३ । क ४ । जा५ म श्रुब म के । सं५ साक्षेप सूया ६४ । छे ६ । ज१ । स ३ उने का। सं१ । बा२ । उ९ । प्रमत्ताना— गु

१ प्राजी २ प का प ६ ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । स १ म । इं१ पं, का १ त्रा यो ११ स ४ व ४ जो १३० 80

माधुक्षामासंदेशसा छै।पावदेश्यावावा छै६ मशासंदेश उथे। भारे स्तासंराजाराउ७॥

कप्रमत्तसंयतंगे। गु?। बा जी?। पाय ६। प्रा१०। सं३। ब्राह्मारसंज्ञारहित । ग१म । इं१। पं। का? चायो ९। वे३। क ४। ज्ञान ४। मा भू। बा मासं३। सा। ५ छे। पाव ३। के६। भ१। सं३। उ। वे। झा। सं१। ब्रा१। उ७७।

अपूर्व्यकरणप्रभृति अयोगिकैवलिपर्यंतं मूलीघभंगमक्कुं। सामायिकसंयतंगे । गु४ । प्र। अर्थाअर्थाओं २ । पाजापदादाप्राश्वाधासंशास १। माईद्रापं।काश्त्रा यो ११।म ४ । वा४ । जो काशा आर २ । वे३ । क४।झा४।मा श्रुबाझासंश सामायिक । व २ । चाजाजा अर्थे १। भशासंशाउ । वे। झा। संश्वाधास्य ॥ ॥ भावे

# अनिवृत्तिपर्यंतमुलीघभंगमक् । छेवोपस्थापनसंयमक्कुमी प्रकारमे वक्तव्यमक्कूं ॥

परिहारविद्युद्धिसंयमिगळ्ये गुराप्राजाजी शाप ६ । प्राश्नासंशागशामा इंश्याकाश्चायो ९ । जेश्यां कशाकाशामाश्चाया स्थापरिहारविद्युद्धि । इ.स.चाजाजाजा से ६ । भशासंशाचाला संशाजाशाच्छा।

प्रमताप्रमत्तपरिहारविद्युद्धिसंयतरुगळगे पेळल्यबृबल्छि बोघभंगमेयवकुं। सुक्ष्मसांपराय-१५ संयमक्के प्रूलीघभंगमेयक्कुं। ययाख्यातसंयभिगळगे। सु४। उ। ली। स। अ। जी २। प। अ। प६।६। प्रा१०।४।२।१।सं।०।ग१।म।द्वंपं।का१त्र।यो११।म४।वा४।

१ बारावे है। कथा ज्ञाधम श्रुजमा संदेसा छेप। द ३ च अव्या के ६। भ १। स ३

उ वे का। सं १। बा१।उ७। बन्नमतानो-नु१ बन्ना ची१ प । प ६ । न्राहार-संज्ञानहि। ग१ म । इं१ पं≀का१ त्र । यो ९।वे ३। क ४ । ज्ञा४ म श्रुव म । सं ३ साछे प । २० द ३ । छे ६ । म १ ।स ३ उ वे जा।सं १। बा१।उ७।बपूर्वकरणाद्योगिपर्यंत मूळोपभंगो भवति ।

सामायिक संयतानों – गु४ प्रज्ञ अव्याजी २ प्रजाप ६६ । प्रा१० । ७। सं४ । ग१ मा इं१ पं। का१ त्र। यो ११ । म ४ व ४ और बा२ । वे३ । क ४ । जा४ मशुद्ध मा सं१ सामयिकी द ३ व अव्याजे ६ । म १ । स ३ उ वे छा। सं१ । जा१ । उर्फ। अनिवृत्तिपर्यंत

मुलीवर्मगो भवति । छेदोपस्यापनसंयतानामध्येवं ।

्रपिहारविधुद्धिसंयमिनां—गुरप्रकाबी १। ए ६। प्रा१०। सं४। ग१म। इं१एं। कारै चायो ९। वे १ पु। क ४। जा३ सञ्जूल। संशपरि। द ३ चलाला के ६। स १।

स २ वे सा।सं १ । बा१ । उ.६ । तस्त्रमत्ताप्रमत्तानां यूक्षसांपरायसंयतानां चमूलीघमंगः । यद्यास्यातसंयमिनां⊸गु४ उन्हतीस वा। जी२ प । वा।प ६६ । प्रा१० । ४ । २ । १ । सं०।

१५

₹0

जौर।कार। घे०।क ०। ज्ञापामा श्रु। जामा के। संशायचा द ४। छे६। भार भार। संराज। ज्ञासंशा जार। ज्यु।।

उपवातकवायप्रभृति अयोगिकेविषय्यातं भूष्णीयभंगमक्कुं। देशसंयमकके ओयभंगमेयक्कुं। असंयमकाळ्में। गुप्रामि। साधिम। अराशी १४। पदा६। ५।५।५।४।४। प्राराशाधार । प्राधार । प्राध

असंयम्पिय्यॉप्तकर्में । गु४। मि।सा। मि।अराजी ७। या य ६। ५। ४। प्रा१०। ९। ८। ७। ६। ४। सं४। गु४। इं६। का६। यो १०। मु४। वा४। औं का। वे का। वे ३। क ४। ज्ञा६। कु। कु। वि। मान्युजासं१। अर्थाव ३। छे६। ज्ञा२। सं६। १० दि। स्थामा । स्व। वे। आरासं२। आर्थाउट्शा

असंयमि अपर्य्याप्तको । गुरु। मि। सा। जाजी ७। जाप ६। ५। ४। जा प्रा७। ७। ।६। ५। ४। ३। सं४। ग४। इं५। का६। यो ३। जीमि। वैमि। का। वे३। क४। सा५। कु। कु। माश्रु। जो सं१। जाव३। च। जाजा ले२ क द्या अरि। सं५। मा६ मि। सा। उ। वे। जा। सं२। जा२। उ८।।

मिण्यादृष्टिप्रभृति असंयतसम्यग्दृष्टिपय्यैतं मूलोघभंगमक्कुं । इंतु संयममार्ग्यणं समाप्त-मादद्व ॥

ग १ म । इं १ यं। का १ त्र । यो ११ स ४ व ४ औं २ का १ । वे ० । क ० । सा५ स खूज स के । सं १ य । व ४ । छे ६ । स २ । स २ उसा। सं १ । जा २ । उ९ । उपशांतकपायावयोगपर्यंत देश-

संयतानां च मुलीवभंगः।

अर्त्तयतानां—गु४ मि सामि अत्। जी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ४ । १ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ४ । ४ । ३ । सं४ । ६ ५ । का६ । यो १३ आहारद्वर्य नहि। वे ३ । क ४ । झा६ कुकुवि म जुला । सं१ ला य ३ । ले ६ । म २ । स ६ । सं२ । ला२ । ल २ । तस्यपितानां—

गु४ मि सामित्र । जी ७। प६।५।४। प्राप्त १०।९।८।७।६।४ । सं४ । ग४। इं५। का६। यो १० म४ व ४ कौ १ वै १ । वे १ । क ४ । जा६ कू कुवि म बूत्र । सं१ त्र । द२ । २५ छे ६। म २ । स६ मि सामित्र वे सा। सं२ । जा१। उद्ययोग्तानां—गु३ मि सात्र । ६

जी ज्ञापदाराभा प्राणाणादा ५ । ४ । तारी गर्भाद्रं । कादायो ३ श्रीम वैमिका। वे ३ । क ४ । ज्ञाप्त मुझ्य श्रुवा संदेश, द ३ चल ज, ले २ क गा भ २, भार

स ५ मि सा उ वे क्षा, सं २, बा २, उ ८ । मिथ्यादृष्टिरोऽसंगतांतं मूलीचमंगो अवति, संगममार्गणा गता । दर्शनानुवादे ओघालापी भवति— έ

वर्शनानुवाववोज् ओ घाळापं मूजी वर्भनवक्तुं। बहुबर्धीनगळ्ये। गु१२। जी ६। संज च २२ २ प६। ६। ५। पाप्त १०। ७। ९। ७। ८। ६ सं४। ग४। इं२। यं। च। का १ च। यो १५। वे३। क४। ज्ञाण। केवल्जानरहिता संण। जावे। सा। छे। प। सू। यपा। वर्ष १। च ले६ म २। सं६। सं२। जा२। घ८॥

च च खुबर्दिनियम्ब्यांत्रकंगे। गु१२। जी ३। सं। बाबाय ६। ५। प्रा१०। ९। ८। सं४। १११ १११ ग ४। इं२ पंचाका१ त्रा स्यो११। म ४ वाबाश औत्का। वें का। जाका। बें ३। क ४। क्या ७ कु। कु। वि। मा श्रुं अाम सं७। जा बे। सा। छै। या सु स्वया। व१। च। कें ६। भ २। सं६। मि। सा। मि। उ वे। क्या। सं२। जा १। उ८॥

चक्षुर्द्दर्शनिजपर्स्यानकंगे। गु४ । मि । सा। अर । प्र। जी ३ । संअ च प ६ । ५ । अर ।

<sup>१०</sup> प्रा७।७।६। ब। सं४। ग४। इं२। पं। का १त्र। यो ४। अर्ौ मि। वे मि। वामि। का। वे३। क ४। ज्ञाप, कु। कु। म। खु। व। सं३। व। सा। छे। द१ च। छे२ क छु। भ२। भा६

सं ५ । मि । सा। उ.। वे । क्षा। सं २ । आ २ । उ.६ ॥

च भुईर्शनिमिष्याद्दष्टिगळगे। गु१ मि। जी६। संबुच प६। ६। ५।५। प्रा१०।

७। ९। ७। ८। इ.स. ४८। गुइं २। यं। च। का१ त्रायो १३। आ हारद्वयरहित । वे३। १५ क ४। ज्ञा३। कु। वि। संश्वाद १। च। छे६ू भ २। संशामि। सं२।

### बार। उ४॥

चक्षुर्वर्शिनिना—गु१२, जी६, सञ्जच। प६,६,५,५,प्रा१०,७,९,७,८,६, सं४, २२२

ग ४ । इरिच, पं,कारैव, यां १५,वे ३,क ४,झा७,कुकुवि म स्वुज म,सं७ ज,दे,सा,छे,प,सू, य । द १ चतुः, छे ६ । म २ । स ६ मि सामि उ वे झा, सं२, आ १, सं८ । तत्पर्यात्तना—

२० गुरेर, जी देसंब च,प ६,५, प्रा१०,९,८,सं४, ग४। इंट पंच,कारै ज्यो ११ स ४ व ४ और देरै,बार, देदे,क ४, जाच कुकु दि स श्रुब म, स ७ ब देसा छेप सूब,द १ च। छे ६।

भ २ । स ६ नि सामि उ वे शा,सं २ । आर १ । उ ८ । तदप्यप्तिता— पु४ नि,सा,अ,प्रा और दे संअंचाप ६,५,अ,पा७ ७,६ अ,सं४,ग४,दं२ पंचाकारत,यो ४ जीमि वैचि लामि का, १११

बेरे, क ४, ज्ञा ५ कुकुम श्रुख । सं ३ क, सा छेद १ च । केर क श्रु। म २, स ५ मि सा उ वे सा, ग्राट

रे५ संराबार । उद्दातनिमध्याद्शां—गुरै मि । बीद्संब चा प ६,६,५,५, प्रारं०,७,९,

चलुईं स्तिनिच्यादृष्टिपर्ध्याप्तकर्मां। गुशाबी दे। संपं। अपाचपा पद। ५। प्रा १०। ९।८। संधामधाई २। यं। चाकाश्वायो १०। चधावधाओं का। ये का। वे दे। कधाबादे। कु। कु। वि। संशाबावशाचले द्वारासंशानि। संस

मा १। उ४॥

चलुर्दुर्शनिजपय्योमकनिष्यावृष्टिगळ्ये । गुश्सि । जी ३ । सं । बाबाबाबाबाव । य प ६ । ५ । जा प्राफ । छा ६ । सं ४ । ग४ । इं२ । यं। चा काश्त्रा । यो ३ ओमि । वै मि । का। वे ३ । कथ । ज्ञाराकु। कु। संशाबाद १ चा छे २ क शुभ २ । संश्मि । संरा

आ २। उ३॥

बञ्चद्रंशीनसासावनप्रभृति क्षीणकवायपव्यंतं मूळीचनंगमक्कुं । विशेषमावृदें दोडे बक्षु-हुँशीनगे वित् वस्तव्यमक्कुं ।

अचलुवर्रातिगळ्गे । गुश्राजी १४ । गर्दा ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । १० । ७ । ९ । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । इं५ । कादा यो १५ । वे ३ । क४ । ज्ञा७ । केवलरहितं। सं७ । अरादे। सा। छे। पासू। यथा। द १। अराले ६ । अर्रासं६ ।

सं२। आ२। उ८॥

अचल हुँ संनिषम्योगक गर्गे। जुर२। जी ७। पा प ६। ५।४। प्रा१०।९। ८।७। १५ ६।४। सं४। ग४। इं५। का६। यो ११। म४। बा४। बीका। वैका। बाका। वै३। क ४। जा७। केवल जानरहित। सं७। ब १ अचलु। ले६। भ२। सं६। सं२। जा१। उ८॥

७,८,६,सं४,ग४,इं२ पंच,का१त्र,यो १३ बाह्यारुक द्वयं नहि, वे ३, क ४, जा३,कुकु वि, स १ ब, द १ च । छे ६ । स २ । स १ मि,सं२,झा२,उ४ । तस्ययिन्ताना—नु१ मि,जी३ सप,

क्षप, चप, प६, ५, प्रा१०, ९,८, सं४, ग४, इं२ पच,कारै त्र। यो १० ग४ व ४ और दै १, २० वे ३,क ४,झा३ फूकु वि, संरे ब,द १ चा के ६ । भ२, स १ मि, सं२ । बार । उ४ । तदपर्यातानां –

गुरैमि, जी दसंब बज चज, प ६ ५, प्रा७, ७,६,सं४, ग४, इ. २ प च, कारै न, यो देवीमि वैमि का, वे ३,क ४,जारे कुक्कुसंदैब,द रेच,ळे २ क तु। य २,स १ मि,सं२, बा२,उ ३ । प्रा६

तत्सासादनात् क्षीणकषायांतं मूलीषभंगः किंतु दर्शनस्थाने एकं बलुर्दर्शनमेव वक्तव्यं ।

अवस्विधितां— — गुरि, जी रे४, व ६ ६ ५ ५ ४ ४, प्रा १० ७, ९ ७,८,६,७,५,६,४,२५ ३, सं४, ग ४, ६ं५, का६, यो १५, वे ६, क ४, जाण्डेवलं निह, संश्व दे साछे पसूय, द १ ज, ले ६, म २, स ६, संर, आर २, उटा तत्यर्यात्तानां — गुरि, जीश्य, प ६,५,४, प्रा १०,९,८, ६,४, स ४, ग ४,६ं५, का६, यो ११ य ४ व ४ वो १ वे १ जा१, वे ३, क ४, जाण्डेवसं अचलुह्नंतिवप्यर्याप्रकृषें। गुप्रमि। सासा! वाप्राजी ७। वाप ६।५।४।३ वाप्राण ।७।६।५।४।३। संशाग प्राई५।का६।यो ४। जी मि वे मि। वामि। का।वे ३। कथा जा५। कु। कु। माजुावा सं३। वा सा। छै। व१। अच। स्रेरक बु। भ२। सं५।मि।सा।उ।वे।सा।सं२। वा२।उ६॥

ः व्यवसुर्द्द्रोनिमिष्यादृष्टिगळगे। गुरामि। जी १४। प ६। ६। ५। ५। ४। ४। प्रा १०। ७। ९। ७। ६। ६। ७। ५। ६। ४। ३। सं४। ग४। इं५। का६। यो १३। बाह्यस्ट्रपरिह्ता वे ३। क ४। जा३। कृ। कृ। वि। सं१। अ। व १। अवा छे ६। घ२। ६ सं१मि। सं२। जा२। ज४॥

ज्ञचलुई जैनिमच्याहष्टिपस्योपकर्गे । गुरामि । जी ७ । पाय ६ । ५ । ४ । प्रार० । १॰ ९।८ । ७।६ । ४ । संशाम ४ । इं६ । का६ । यो १० । म ४ । चा४ । जो का। वै का। वै ३ । क ४ । जा३ । कृ।कृ।वि । संशाज। व १ जचा ले ६ । म २ । संश्मि । इं

अच्छाई क्षेत्रिमिच्याबृष्ट्यप्रधांप्रकर्में । गुरुमि । जी ७। जा पद। ५ । ४ । जाप्रा७। ७ । ६ । ५ । ३ । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ३ । जीमि । वेमि । का। वे३ । १५ क४ । जा२ । जु।कु। सं१ । जाव१ । जचा ले२ कछु। अ२ । सं१ । मि । सं२ । आर १ - जा२ । ज

## बचभुईर्जनिसासादनप्रभृतिक्षीणकवायपर्यंतं अचभुईनिगळगे द् वक्तव्यमक्कुं ।

नहिं, सं ७, द १ अर, से ६ । त्र २, स ६, सं २, आ १, उ. ८ । तदपर्याप्तानां—गु४ मि साझ प, जी ६

७ ज,प ६,५,४ ज,प्रा७,७,६,५,४,३, सं४,ग४, ६,५,क६, यो ४ जीमि वैमि वामिका, २० वे ६, क४,ज्ञा५,कृकुम लूज, संदेख,सा,छे। द१ ज, छे २ कथा घर,स५ मिसाछ वे

क्षा, सं २, जार, उन्हातिमध्याद्यां—गृशिम, जीश्प्रप ६,६,५,५,४,४,४, प्रा१०,७,९, ७,८,६,७,५,६,४,४,३,सं ४,ग४ । इं५,का६, योश्वे बाहारद्वयं नहि,से ३,क ४, जा३, इन्कृति, संश्व, वश्व, लेह्,म २, सशीम, संश्वार, उपात्रपंतानां—गृशिम ।

जी ७ प, प ६ । ५, ४, प्रा१०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४, ग ४, ६ ५, का६, यो १० म ४ व ४ आहे १ २५ वैं १, वें ३ । क ४, जा३ कुकुवि, सं१ ल, द १ ल, छ ६ । म २, स १ मि, सं२, ला१, स ४ ।

तदपर्याजानां—गृशिम, जी ७ ज, प ६, ५, ५ ज, मा७, ७,६,५,४,६, सं४, ग४, सं५, का६, यो ३ जीमि वैमि का, वे ३,७४, जार कुडू, संश्व, द १ ज, छ २ क सु। घ २, स १ मि, सं२, मा६

भा २ उ ३ । तत्सासावनात क्षीणकवायांतं यथायोग्यं योज्यं ।

व्यविव्यवित्तन्त्रज्ञो । यु९ः ची२ । यः। वः। यः । दः। दाप्रारे०। ७ । सं४ । ग४ । इंरापं।कार त्रायो १५ । वे ३ । कथ । ज्ञाथ । सः श्रुव । सः सं७ । इः १ । अवयि-वर्षन । के द्रा संरासंकात्र वे क्षासंराजार । उप ॥

अविविद्यतिषय्यप्रिकर्णे ।। गुर्। जी १य। य६। प्राप्तः। सं४। ग४। इं१। यं। का१ त्रायो ११। स४। व४। जीका। वैका। वाका। वै३। क४। जा४। म। श्रु। वाम। सं७। द१। वविषा के ६। भ१। सं३। सं१। जा१। उ५॥

अवधिवशंतिबपर्याप्तकर्में । गुराबा प्राजीशाय ६। अप्राज्या । सं४। ग४। इंश्यं। काश्त्रायो ४। जौ मि।वैमि। अगमि। काश्वेरापुं। वं। कथा जा३। म। श्रु। जासं३। जासा। छे। दश्वविधा ले२। भशासं३। संशा आर् अगराउ४॥

"बसंयतप्रभृतिक्षीणकवायपर्यतं अविषज्ञानकके पेठवंते वक्तव्यमक्कुं । केवरुवर्शनिगे केवरुवर्शनिगे केवरुज्ञानिगे पेठवंते वक्तव्यमक्कं । इंत वर्शनवार्गार्थं समाप्तमादद ॥

कृष्णलेक्ययपर्व्याप्रकर्ताः गु४। मि । सा। मि । जा जी ७। प । प ६ । ५ । ४ ।

क्षविच्छितिनां— गु९, जी २ प का, प ६, ६, प्रा१०, ७, सं ४ । ग ४, ६, १ पं, का १ ज, यो १५, वे ३, क ४, ब्रा४ म श्रुक म, सं ७, द १ का, ले ६ । भ १, स ३ उ वे झा, सं १, बा २, <sub>२०</sub>

उप∘ो तत्यर्याप्तानां—नु९, जी १प, प६, प्रा१०, सं४, ग४, इं१ पं, का१ त्र, यो ११ स ४,व ४, जी १, वै १, जा१,वे ३,क ४, का४ ल खुज स, सं७,द १ ज, छे ६ । स १ । स ३, सं१, जा१,

उ. ५ । तदपर्याप्तानां— गुरु ज प्र, की १ ज,प ६ ज,प्रा७,सं४,ग४,६ं५,का१ ज, यो ४ जौमि वैमि बामि का, देरपुन,क ४,क्षा३ म श्रुज,स ३ व सा छे,द १ व, ऊंर, भ २,स ३,सं१।

जा २, उ ४। असंयतात् क्षीणकथायातं अवधिक्षानिवत्। केवलदर्शनिमा केचलक्षानिवत्। दर्शनमार्गणा २५ गताः। लेक्यानुवादे गुणस्यानालापो मुलीषवत्। अयोगिगुणस्थानं नास्ति।

कुष्णकेष्यामा— पु४ मि सामि जा। जी १४। य ६,६,५,५,४,४, प्रा१०,७,९,८,६, ७,५,६,४,५,३, सं४,ग४, इं५,का६,यो १३, वे ३,क४, जा६ कुकुवि मध्युब्र, सं१ ज,द ३ च जा ज, ६। प्र २। स.६ मि सामि उ वे सा,सं२, जा२,उ९। तत्पर्यासानां— मा १ क प्रार्°। ९।८ । ७।६।४। संशाय ३ माति। न । इं५। का६। यो १०। म ४। बा४। बौका। वैका। वे३। क ४। । ज्ञादाकु। कु। यि। सा शुः अ। सं१। अ। व३। च। अ। अ। अहं६। भ२। सं६। मि। ज्ञा। मि। उ।वे। ज्ञा। सं२। भा१कु का१। उ९॥

कृष्णलेड्याऽपर्य्याप्तकर्में । गु३। मि।सा। अ। जी ७। अ। य६। ५।४।अ। प्रा७।७।६।९।४।३।सं४।ग४।६५।का६।यो३।औति।वैमि।का।वै३। क ४। सा५।कु।कु।म।श्रु। अ।सं१अ।द३। ले २क शु। अ २।सं३।मि। आ।१क्ट

सा। वे । पंचमादिपृथ्विपाळिदं बर्ष्यं असंयतनोळ् वेदकं संभिवसुर्यु । सं २ । आ २ । उ८ ।।

क्रुष्णलेक्यानिच्याबृष्टिनाळ्ने । जुशे मि । जी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्रा १० । १० ७ । ९ । ७ । ८ ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ४ । ३ । सं४ । न ४ । इंदे। मे ६ । मे १३ । मे १३ । मे १३ । क ४ । जा ३ । कु। कु। वि। संशा जा वरा लें ६ । म २ । संशा मि । संस्

आ २। उ५॥

क्रुष्णलेदवानिध्याबृष्टियस्यॉप्तकः गाँ। गुशामि। जी७। पाप ६। ५। प्राप्त १०। ९।८।७।६।४ सं४।ग३। त्राति। साई१५। का६। यो १०। स ४। बा४। जीकाा १५ मैं कावि ३। क ४। जा३। जु। जु। वि। सं१। ज। व २। लं६। प्राप्त १। सं१। भा१कृ

मि।सं२। आ१। उ५॥

कृष्णलेख्यामिष्यादृष्टयपय्यप्तिकंषे । गुरै । मि । जी७ । ब । प ६ । ५ । ४ । प्रा७ । ६ । ५ । ४ । ३ । ब । सं४ । ग४ । इं५ । का६ । यो ३ । बौ मि । बै मि । का । वे ३ । क ४ ।

गुप्रिम सामि ज, जी ७ प, ग ६, ५, ४, प, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४, य ३ म ित न, ६, ५, १० का ६, यो १० म ४ व ४ जी वै, ये ३, क ४, जा ६ कुकु वि म जुज, सं१ ज, य ३, च ज ज, ते ६, घ २, य ६ मि सामि उ चे जा, त २, जा १, उ ९ । तदचर्याताना— पु३ मि साज, जी ७ अ, ग ६, ५, ४ अ, प्रा ७, ७, ६, ५, ४, ३, सं४, ग ४, ६, ५, का ६, यो ३ कोमि वैमि का, ये ३, क ४, जा ५ कुकु म जुज, सा१ ज, द २, ले २ क गु। अ २, सं३, मि सावै, पंचमाविष्णव्यागतासंयतेषु वेदक-

सम्यक्त्वसंभवात्. सं २, बा२,उ८ । तिमध्याद्वा—मु१ मि, बी१४,व६,६,५,५,४,४५ प्रा१०, , ७,९,७,८,६,७,५,६,४,३ । सं४,ग४,इं५,का६,यो१३ । वे३,क ४, बा३ कुद्रुति, स१ ब,द२,ले६,य२,स१ मि,सं२,बा२,उ५ । तत्प्यप्तिनां—मु१ मि,बी७ प,व६,५,

४,प्रारै∘,९,८,७,६,४,सं४,ग३ न ति म, दं५,का६,यो १० म ४ व ४ औ। वै, का४, ज्ञा३ कुकुवि, संश्व,य२, के ६ । प्राप्त,सर्शन,संर, ज्ञा१,उ५।तदपर्योग्ताना⊸गुशन,जी

७ झ,प ६,५,४ झा प्रा७,७,६,५,४,३ झ,सं४,ग४ । इं५,का६, यो ३ औमि वैमि का

ज्ञार। कु। कु। सं१। व। दरे। लेरे क शु। भ'२। सं१। मि। सं२। आ २। उ४॥ भा१कृ

कृष्णलेक्यासासवनंषे। गुशः सासा। जी २ । पात्राप ६ । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग४ । इर्शः पंकाश्चा यो १३ । आस्तुष्ट्यप्रहित । वे ३ । क४ । जा३ । कु। कु। वि । संशाबाद २ । कं६ । अरशः संशासासा संशाबार। उ५ ॥ भारकु

कृष्णलेखासासावनयध्यप्रकारों । युः । साः जी १। यः । यः ६। प्रार०। सं४। ग३ ५ न । ति। माई १। यं। का १त्र। यो १०। म ४। वा४। औका। वैका। वे३। क४। सा३। कुः। कुः। वि। सं१। यः। वः २। के६। भ१। सं१। सासा। सं१। आ २। उ५॥

कृष्णलेक्यासासावनापय्यसिक मोँ। गुरा सा। जीरी जाप दाजा प्राणाजा संधा ग३। ति। मादे। इंरा पं।काश्त्रा यो ३। जौ मि। दैमि। का। वे ३। क धाजारासंशाजा व २। ले २ क ह्या भशासंशासासासंशाजार। छधा १० भाशक

कृष्णलेक्यामिश्रंगागुर मिश्रा बीर पाप ६ । पाप्रा १० । सं ४ । ग३ । नाति । मादेवगतियोज् कृष्णलेक्ये पर्व्याप्तकंगे संभविसदु। अपर्व्याप्तकालकोज्ञिम्बनिल्लः । इं १ । यं । कार त्रायो १० । स ४ । वा४ । औं का। वेका। वे३ । क ४ । जा३ । मिश्रज्ञानंगळु। सं १। जाद २ । चा जा ले६ । प्रश्ने १ । मिश्रुच्चासं १ । जा१ । उ५ ॥ भारक

कृष्णलेक्याऽसंयतसम्यग्दुष्टिगळ्गे । गु१ । अत्यं। जी२ । प । अत्याप ६ । द्राप्त । १५ ७ । सं४ । ग३ । न । ति । म । कृष्णलेक्याऽसंयतंगे । देवगति संभविसदु। इं१ पं। का१ च।

वे ३,क ४, ज्ञा२,कुकु,स १। सं१ अ,द २, के २ क शु। भ २, स १ मि,सं२, आर २, स ४। भारेक

तत्त्वातादनानां—मुश्सा, जी२ प ज, प ६,६, प्रा१०,७, सं४,ग ४, दंश्यं, काश्य, यो १३ लाहारद्वयाभावात्। वे ३,क ४, जा३ कुकुवि, संश्य, द २, के ६, म १,स १ सा,संश, ला२, काशः कु

उ ५ । तत्पर्यातान!— गुरे सा, जी १ प, प ६, प्रा१०, सं४, य ३ न ति म, इं१ पं,का१ व यो १० २० म ४ व ४ को बै, वे ३, क ४ । जा ३ क्रुकुति । सं१ क, व २, ले ६ । म १, सा१ सा, सं१, सा१, मा१

उप । तदपयस्तिानों — गुश्सा,जी १ ज,प ६ ज, घा७ ज,सं४,ग व ति सदे, इंश्पे, का १ ज, स्रो ३ औमि वैमि का, वे ३, क ४,कार कुकुसी के,द २,च ज जे २ क शु। स्र १,स १ सा, स्रारक

सं १, बा२, उट्४। तन्मिषाणा—गुरै मिष्र, जीरै पं, प६, घारै०, सं४, ग३ न ति म, देवगतौ पर्याप्ते कुल्ललेक्या अपर्याप्ते मिश्रगुणस्यानं चनहि। इं.रै पं,कारै च,यो १० स ४ व ४ औं वै, वे३, २५ क ४, झा३ मिश्राणि, संरै अ, व २ च झ, ले६, सर,सरीमअं,संरै, बार,उप्।तदसंयतानां—

गुरु असं। जी २ प अन, प ६, ६, प्रारै॰, ७, सं४, ग ३ न ति म तेपांदेवगितिनीहि । इं१ पं, का १ न, १२१ यो १२। ज ४। बा४। जौ २। जैकार। काक्संज १। क्राञ्जलेक्यासंयतसम्बन्द्धः भवनजयबोळं पुट्टनप्पूर्वीरवं वैक्रियिकमिश्रमिस्लः। वयवाखम्प्रेयं बिट्ड मिन्क नरकंगळोळं पुट्टनप्पुर्वीरवर्मचु वैक्रियिकमिश्रमिस्लः। बन्धेयोळपुरदुवर्बं क्योतलेक्याजयन्यांकविवसस्तवं क्रुण्ललेक्योयं पुट्टल् संभावनीयस्कप्पुर्वीरवर्मचु वैक्रियिकमिश्रयोगं संजविसत्तु। वे ३। कथा का ३। मा जा अ। ५ सं १। जा व ३। सा वा वा के ६। सा शासं ३। उ। वे। सा। सं १। जा २। उ६॥ मा १७ सा १० स्थापना सं १। जा २। उ६॥ मा १७ स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्था

कृष्णलेह्यासंयतसम्यव्यूष्टिपर्याप्तकार्ये । गुरा बसंग जीरापा पदा प्रार०। सं४।ग३।न।ति।माइंरायं।कारत्रायोश्०ाम४। वा४। जौका। वैर। क ४।ज्ञा३।म श्रु।बासंराबाब ३ चाबाबा । लेहा प्रशासं३।उपवेशसा।

संशाकाशास्त्र ६॥

क्रुष्णलेख्यासंयतायय्यांमकार्ये। गुशा वासं। जीशा वा पा६। बाप्रा७। बा सं४।गशामा इंशाया काश्वायो राजीमा काशा वेशाष्ट्रीक ४।ज्ञाशा माध्याबासरी बंगायो वाबाबाबाले रुक्तमा भरिसरी वेदकासंश भारक

ब्राप्त २ । उन्हा

नीललेडियो कुष्णलेखेयोज्येज्यंत पेळ्युकोळ्यो । विशेषमाबुढें बोर्ड सब्बंच नीललेडियों दु १५ वस्तस्यसम्बद्धा क्योसलेडियाजीबेर्याळ्यो । गुधामि। साामि। बााजी १४ । य ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । प्रा? ०। ७। ९ । ७। ८। ६ । ७ । ५ । । ४ । ३ । सं ४ । ग ४ । इं५। का ६ । यो १३ । स ४। व ४ । जी २ । वे २ । का ६ । क ४ । का ६ । कु। कु। वि । सा । यू। जासं १ । जाव ३ । चाजाजाजाज्ञे । के ६ । स २ । सं ६ । मि। सा। मि। उ। वे । सा।

सं२। आ२। उ९॥

२० यो १२ म ४ व ४ और २ वै १कारे तेषांसम्यष्ट्रीय्लात् भवनत्रपदितीयादिपृथ्वीष्वनृत्यतः । घमांसन्तानां तुक्ष्योतलेख्या अपन्याधित्वार्डीक्रीयक निक्यमेगो नहि। वे ३, क ४, झा३ म जूल, सं १ ल, द ३ च ल ल, ले ६। म १, स ३ व वे झा, सं १, ला २, उ ६। तत्यर्गप्तानां—गु१ लसं, और १, प ६,

प्रारं∘, सं४, गरेन ति स, इं१ पं, कारे त, यो १० म ४ व ४ औं वै, वे १, क ४, जारे म स्थूल, संरेक, य २ च ब ब, के ६, स. १, स. ३ उ वे सा, सं१, जारे, उ ६ । तदपर्याप्तानां—गृश्बसं, औ

२५ देज,प ६ ज,प्रा७ ज,सं ४,ग १ म,६ं१ पं।का१ त्र,पो २ जीमि का,बे१ पु,कः ४, जा३ म खू ज,सं१ ज,द ३, ले२ क जा।म १,स १ जे,सं१,जा२,उ६।मीललेटयानां कृष्णलेट्यावद्दक्तस्य । भा१ क

कपोतलेक्याना—मुंभ मिसामि म, जो १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा१०, ७, ९, ७, ८, ६, ७,५,६,४,४,३,सं४, ग ४, ६ं५, का६, यो १३ म ४ व ४ और वै २ का१, वे ३, का४, जा६ कुकुवि म शुब्र,सं१ ज,द ३ च बाब, लं६। या, सं६ मिसामि उ वे सा,सं२, बा२, व ९। ग्राहक

कपोतल्डेया अपर्य्याप्तक मों । गु३। मि । सा। बा जी ७। बाय ६। ५।४। बा प्रा७।७।६।५।४।३। सं४। ग४।इं५।का६। यो ३। औँ मि । वै मि ।का। वे३।क ४।का५।कु। कु।।म। बु। बा सं।ब।व३। चाबाबा ले २क ह्यु।

भ २ । सं २ । मि । सा। वे । सा। सं २ । बा२ । च ८ ॥

कपोतलेक्यामिध्यावृष्टिगळ्नो । गुरै। मि । जी १४ । प ६ । ६ । ५ । ५ । ४ । ४ । ४ । ४ । ४ । ५ । ७ । ९ । ७ । १ । ६ । ५ । ५ । ४ । इ.स. ४ । गुर्श्व ६ । का६ । यो १३ । वे ३ । क ४ । जा३ । कु। कु।वि। संरे। ज। व २ । चाका । छे६ । भ २ । संरे। मि । भारक

आ २। उ५॥

कपोतलेक्स्यानिष्यादृष्टियद्यांतकस्यों । गुशानि । जी ७ । या य ६ । ५ । ४ । प्रारं । ९।८।७।६।४ । सँ४ । ग ३ । न । ति । साई ५ । का६ । यो १० । स४ । बा४ । बी १५ का।वैका। वै ३ । क ४ । का३ । कु।कु।वि । संशाब २ । चाबाले ६ । स २ ।

### संशामि । संशाबाशा उ५॥

तत्त्रयांताना−गु४ मि सामि अन्, जी ७ प,प ६,५,४,प्रा१०,६,८,७,६,४,सं४, य ३ न ति म, देवगतिनंहि भवनत्रयदेवानामपि पर्याप्तकाले शुनलेक्यत्वात्, इं५, का६,यो १० म ४ व ४ ओ वै,वे ३, क ४,जा६ कुकुदि म श्रुअ, सं१ अन्, द ३, ळे६ । भ २,स ६ मि सामि ख वे था,सं२,आ १, <sub>२०</sub>

उ ९ । तस्पर्योक्ताना— गुरे मि साला, जी ७ ज, प ६, ५,४ ज । प्रा७,७,६,५,४,३,सं४,ग४, ६ं५,का ६,यो दे और सिंबिंग का, लें ३, क ४, झा६ कुकु वि म श्रुल, सं१ ज, द ३ च अ अ, छेरे क श्रु, म २, स ४ मि साले झा,सं२, जा२, उ ८ । तिमस्याद्यां— गु१ मि, जी१४, प मा१क

६,६,५,५,४,४, प्रा१०,७,९,७,८,६,७,५,६,४,४,३,छं४,ग४,६ं५,का६,यो१३, वे ३, क४, जा३ कुकु वि, संश्लाद २ चल, के ६ । घर, संश्लास देर, लार, उ५ । २५

भा १ क

तत्पयप्ति।नां—पुरिमि, जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं४, ग ३ न ति म, ६ ५, का १, यो १० म ४ व ४ जी वै, वे ३, क ४, झा ३ कु कु वि, सं१ व, द २ च ब, छे ६ । भ २, कपोललेस्यातिष्यावृष्टपपट्यांतकर्गो । जुश्मि । जी ७ । जा प ६ । ५ । ४ । जा प्रा ७ । ७ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग ४ । इं५ । का६ । यो ३ । जीमि । वै मि । कावि ३ । क ४ । इस २ । कु। कु। संशाजाव २ । छे २ । क बु। अ २ । संशामि । संशाजा२ । उप ४ ॥ अस्य १ क

कपोतलेश्यासासाबनसम्यग्दृष्टिगळ्गे । गुशासासा। जी२। पत्नापदा६। प्राप्त १०। ५ ७। संशागशाद्देशाया काश्त्रायो १३। वे३। कशाजा३। कु। कु। वि। संशाबाव २। चाजा छे६। अशासंशासासंशाजा२। उपधा

कपोतलेध्यासासाबनपर्याप्तकर्मो । गुशा सा।जीशा पा पदा प्राश्वास ४। ग रानाति।साई शार्पाकाश्त्राधो १०। स ४। वा४। औरका। वैका। वेदा क ४। झाराकु।कु। वि।संशाजाद २। च।जा लेदा भशस्य । भाशक

#### १० संशाकाशास्त्रभा

कपोतले त्यासासादनापर्व्याप्रकर्षो । गुशासा। जीशा वाषा६ । ब्रांप्रा⊍। अर्थ सं४ । गृशक्ति। अर्थादेश को किर्योगी । वीमि । वैमि । का। वे ३ । कथ। अगराकु। कु। संशावादराचा वा वा ठेरक ग्राः भशासंशासादनवचि। भाशक

संशाबार। उ४॥

कपोतलेड्यासम्बर्धमध्यादृष्टिगळ्गे । गुरामिश्राक्षी १। पाप ६। प्रार०। संधा ग ३। न । ति। म । देवगतिबोळजुभलेड्ये पर्ध्याप्तकंगे संभविसदु। ई १। पं। कार त्र । यो १०! म ४ । बा४ । औं का। वै का। वे ३। क ४ । जा३ । मिश्रज्ञानंगळु। संराजाद २। ले ६ । जरासंरामिश्र्यासंराजार। उप ॥

सं ४, ग ३ ति स दे, इं १ पं, का १ ज, यो ३ औं मि बैंमि का, वे ३, क ४, का २ कु कु, सं १ अ, द २ च ब, ले २ क खु, स १, स १ सा, सं १, बा २, उ ४ । सम्यग्मिय्यादृशां— गु१ मिश्रं, जी १ प, सा १ क

प ६, प्रा१०, सं४, ग३ न ति म, देवगतिनींह, इं१ पं. का१ त्र. यो १० म ४ व ४ औं वै. वे३.

कपोतलेक्यास्त्रंयत्सम्यन्दृष्टिग्ज्यो । गुशाबसं। जी २ । या बाय ६ । ६ । प्रार० । ७ । संथाय ३ । जाति । साई १ । यं। काश्त्रायो १३ । जी २ । वे २ । सथावाध । कार। वे ३ । कथाका३ । माश्रा बासंशा बाद ३ । ले६ । सशासं३ । संशा सारक

बार। उ६॥

कपोतले त्यासंयतसम्य वृद्धियस्यानिक ये। मुशा असं। जो १ पा प ६ । प्रा १० । सं४ । ग ३ । न ति मा इं१ पें। काश चा यो १० । म ४ । वा४ । वैका। औं का। वे ३ । क ४ । झा३ । म भूबासंश्वाद ३ । ले ६ । अर्शसंश्वार। जदि॥ भाशक

कपोतलंड्याइसंयताऽपय्यसिकंगे। गुशाअतः। जीशाअरायदाञाप्रा७ अरासंधा गद्दान।ति। साइंशायं। काश्त्रायो दाओनि। वैसि। का। वे २ । युं। जपुं। क धाजादासंशाञाददा ले २ क ग्रु। भरासंशाक्षासंशाञार। उद्गी<sup>१०</sup> भाशक

तेजोलेक्याजीवंगळ्ये। गु७। जी २। या वा य६।६। जा प्रारे०।७।सं४। ग ३।म ति दे।ई १। यं।का१ त्रायो १५। वे ३। क ४। ज्ञा७।केवलरहित। सं५। जादे।सा।छे।या ब ३। ले६। भ २।सं६।सं१। जा२।उ १०॥ भा१ ते

तेजोलेट्यायस्याप्रकार्ये । गु७ । जी १ । ग । य ६ । प्रा१० । सं४ । ग ३ । ति। म । वे । इं१ पं। का १ त्र । घो ११ । म ४ । वा४ । जी का१ । वे १ । जा१ । वे १ । क ४ । १५ का७ । केवलरहित । सं५ । ज । वे । सा।छे । प । व ३ । छे ६ | भ २ । सं६ । सं१ ।

877 9 I 37 9o II

क ४, ज्ञा दे सिम्नाणि, सं रेख, य २, ले ६, स रे, स रे मिश्रं, सं रे, आह रे, उ. ५ । असंबताना— भारेक

गुरै अ, अरिप अ, प ६, ६, धारै०, ७, सं४, ग ३ न ति स, इं १ एं, कार त्र, यो १३ म ४ व ४ और वैर कार, बे ३, क ४, झा३ स अनुअ, संरै अ, व ३, के ६, म १, स ३, संरे, झा२, २०

ड६। तत्पर्याचाना—गुरैब,जी १प,प ६, प्रा१०, सं४, ग३ नति स, इं१पं, कारै च, यो १० म ४ व ४ जी वै, वे ३, क ४, ज्ञा ३ म श्रुब, सं१ ख, य ३, ॐ ६, प्र१, स ३, सं१, यारक

ल १,उ ६ । तदप्यप्तिनां— गृरै अ, जी रै अप, प ६ ज, प्रा७ ज, सं ४, ग ३ न ति स, इं १ पं, कारै ज, यो ३ औ मि वैमि का,बे २,पुन,क ४,का३,स १ अ,द ३, छे २,क जु। स १,स २ अप? क

भारक वे सा। सं १, बा२, च६। तेबोलेब्यानां— गु७, जी२ प ब, प ६६, प्रा१० ७, सं४, ग ३ ति म २५ दे, दं१ गं, का१ त्र, भो१५, वे ३, क४, झा७ केबलं नहि, सं५ बादे साक्षेप, द ३, ले६, प २, भा१ ते

स ६, सं१, अगर, उ १०। तत्पर्याप्तानां—गु७, जी १ प, प ६, प्रा१०, सं४, ग ३ ति म दे,

तेवो केरसञ्चर्यातकर्षे । गुरामि । साावात्रा जी राजा पदावा प्राधावात्राधा वासं ४ । घरामी वादंरपंकारत्रा यो ४ । जी मि। बैमि ब्रामि । का वे २ । स्त्री। पुंशक ४ । जा५। जु। जु। माजु। वासं ३ । जाला । छे। इदिश जे ६ काशु। जा? ने

भ २। सं५। मि । सा। छ। वे। सा। सं१। बा२। उ८॥

९ तेजोलेड्यामिध्यादृष्टिगळ्गे। ग्रुशामि। जी २।षाक्षाप ६।६। प्रा१०।७। संशाप ३।ति।मादे।इंशायं।काश्त्रायो १२। मशाकाशाजीका। चैका। वैमि।कार्य्यणावे ३।क शाजा३।कु।कु।वि।संशाब २ । ले६ अ.२।संश

मि। संशाजा २। उ५॥

तेजोलेक्यामिष्यावृष्टिपर्याप्तकर्मां। गुशामि । जीशाया यदा प्राश्नासंध १० ग के।ति। माबे। इंश्याकाशे प्रायो १०। सधावाधा औरका। वैका। वे का। कथाजाकाकु। कुवि। संशावराले द्वाभ स्थासि। संशावाशाउपसा अर्थने

तेजोलेश्यामिष्यादृष्टि वपर्याप्रकार्ये'। गुशः मि । जीशः जा पद्म जा प्राणः। जाः सं४ । गश्दे। इंशः यो काश्त्रायो २ । वैसि । काश्वे २ । स्त्रीः। युं। कथः। ज्ञारः। कु। कु। संशः जदरः। लेरक तु। भारासंशैच। संशः। जारः। उ४ ॥ भारते

१५ तेजोलेड्यासासावनसम्यग्बृष्टिगळ्गे। गुरै। सासा। जी २ । पा जा प ६ । ६ । प्रा १० । ७ । संडाग ३ । ति स वे । द्वं १ । पं। का १ त्रा भो १२ । स डा वा ४ । औं का १ । वे २ ।

इंदे पं,का? ज, मो ११ म ४ व ४ जी वै जा,वे ३,क ४, क्रा७ केवलं नहि, सं५ ज दे साछे प, द ३ । के ६ । भ २,स ६,सं१,जा१,उ १० ।तदप्यन्तिमा—गु४ । मि साज प्र,जी१ ज,प ६ ज, भा१ तं

प्राष्ट्र अप से प्रतरम दे, इंश्यं, काश्व, यो ४ औषि वैसि बामि का, वे २ स्त्रीपु, क ४, ज्ञा५ २० कु कुम श्रुअ, संदेब साछे,द दे, के २ क सु, म २,स ५ मि साज वे क्षा, संश, जा२, उट।

तम्बिच्यादृत्ता-⊷गुरै मि, जी २ प,ळा, प ६ ६, प्रा१० ७, खं ४, ग ३ ति स दे, इं१ पं,कारै प, यो १२ म ४ व ४ ओ वै बींस का,वं ३,क ४,झा ३ कुकुबि,सं १ ळा,द २, छे ६ । स २,स १ मि,

सं १, बार, उ.५। तत्पर्याजानां — गुरीन, जी १ प, प ६, प्रा१०, सं ४, ग ३ ति म दे, इं १ पं, कारै त. यो १० म ४ व ४ बी वै, वे ३,क ४, झा३ कुकु वि, सं १ व, व २, ले ६। भ २ । स.१ सारै वे

्हि। सं रै। बाराउद्यासनां—गुरै मि। अर्थिता व ६ बापाल्यासंप्रागरे दे। इंटिपी कार्रेता यो २ बीज का। वे २ स्त्री पुं। क ४ । बार कुकू। संरै बाद २ । के २ क शुाम २। सरिया संरै। बाराउद्यासस्यनां—गुरैसा। जी २ प बाप ६ ६ । मारते

24

कारा वे ३। का४। बादा कु।कु। वि। संशाबाद २। के ६। म शासंशा भारते सामाबनकिया वें शाबार। बर्गा

तेजोलेंध्यासासावनय्य्याप्तकर्मां। गुशासा। जीशायाय ६ । प्राप्ता संधा ग ३ । तिंस दे। इंदार्गाकाश्त्रायो १०। सधावाधा जीका। वैका। वे३। कथा ज्ञा३। कुं। कु। वि। संशाव २ । ले६। स्रशासंशासा। संशासा। स् स्राते

तेजोल्डेयासासाबनाएय्यमिक मों। गुशः सासाः जी १ः जाप ६। जा प्राधः वा संधागशाचे। इंशापं काश्त्रः यो २ जैमि। का। वे २ स्त्रीपुंकिशः सारा संशाबाद २ । ले २ क गुभाशे । संशासास शिवाराउपः॥ भाशे

तेजोलेबयासम्यप्सिच्यावृष्टिगळमे । गुश | सिकाली शिषाव ६ । प्रारंग संकार। संकार। ति। मादे। इंश काशायो १० । वे ३ । क ४ । जा३ । संशाज । द २ । ले ६ । अ १ । भारते संशासिका । संशाजाशाज ५ ॥

तेजोलेख्यासंयत्तसम्यादृष्टिगळ्गे । गुराज संाजी रागाबागदा६। प्रार०।७। सं४।ग३।ति। सावे। इंराकारा यो १३।वे३।क ४। झा३।सं१। जा ३३। ले६। भरासं३। सं१। जा२। उद्धा भारते

तेजोलेक्यापर्याप्रासंयतर्गे । गुराबसं। जी १। पाप ६। प्रा १०। सं४। गुरा

प्रारु० ७ । सं४ । य क्षेत्र मदे। इंदियं। का १ व । यो १२ म ४ व ४ और वै२ का १। ये ३ । क ४ । बा३ कुकुवि। संदेशाय२ । ॐ६। य १। सरैला। संदेश बार। उ५। मारिते

तस्यप्रीतानां—गुरै सा। जो रेपाय ६ । प्रार०। सं४। ग ३ ति मदे। इंरपं। कार त्रायो रै० म ४ व ४ औ वै। वे ३ । क ४ । जा ३ कु कुषि। संरेखाद २। के ६ । मरी सरेसा। सरते

सं १। जा१। उत्पासनां— गुश्सा। जी१ अ। प ६ जा प्राफ्जा सं ४। ग१ दे। इं१ पं।का१ त्रायो र वैमि का। वे २ स्त्री पुं। क ४। ज्ञा२। सं १ जा द २। छे २ क वी

भ १। स १ साधं १। बा२। उप्रासम्यक्षिम्बादुर्शो — गुश्मिश्यं। बी१ पाप६। प्रा१०। संप्रा ग वेतिम दे। इं१ पंका१ चायी १० म ४ व ४ वै बी। वे ३। क्रप्राका३। संश्वाद २। के ६। म १। स १ मिश्रं। सं१। बा१। उप्राबस्यतानों — गुश्वा बी२ पाछ। प६६। मारते

प्रारे॰ ७ । संभाग विजये । इंदर्गाकारै व । यो १३ । वे ३ । क ४ । जा३ । संरैव । द ३ । के ६६ । सार । संरे। बार । उद्देश तल्यवितानों –गुरैव । वीरेप । प ६ । प्रा भारते ति। सः दे। द्वंराकाशः यो १०। सर्थायार॥ जीका। वैका वेदाक राजादः। संराजावदः। सेद्। अरी संदासंराजार। उद्या अपने

तैजोलेदयाजपर्यात्सासंयतर्गे । गुशाजी राजाप दाजाप्राधानासं ४। गराम । दे। दंशाकार। यो ३। औषि। वैमि । का। वेशापुं। क४। ज्ञा३। संशा ५ जाव३। छे२। भशासं३। संशाजार। उ६॥ भारते

तेजोलेक्यावेशवातिगळ्ये । गुरावे । जी १। पाप ६। प्रारंश संधा गराति । साईराकारायो ९। सधावाधाजौका।वे ३। कधाका३ । माजू। जासंरा वे।व ३। ले ६। जरास्त्रासंरालाराउद॥ सान्त्रे

तेओ लेडबा-प्रमत्तर्चे '। गु१ प्राची २ । पाझापद । ६ । प्रा१० । ७ । सं४ । ग१ । १० म । ई१। का१ । यो ११ । वे३ । क४ । जा४ । सं३ । सा। छे। पाव ३ । ले६ । भ१ ।

सं ३। सं १। आ १। उ.७॥

तेजोलेक्याञ्चमत्तर्भे । गुराज्ञाजी १। पाप ६। प्रारंगास्त्री गराम। इंशाकारा यो ५। वे ३।क ४। ज्ञा४।मान्त्राज्ञाम। सं३।सा। छे। पाव३। छे६। भरी सं३।सं१।जार। उ७॥ भारते

१५ रैं। सं४। गृति म दे। इं१। का १। यो १० म ४ व ४ और वै। वे ३। क ४। जा २। स १ स्राद ३। ले ६। म १। स ३। सं१। सा१। उ.६।

भारते

त्तदपर्योप्ताना-मुश्ला जीश्लाप ६ लाबाध्याध्यासंभा मारे मादेश देश काशी यो देलीमि वैमिका। वेश्याक भाजादेश संश्लाद दाले दासरी सदासंशी

बार। उद्द। देशवितनं –पुरे दे। जी १प। पद। प्रा१०। संभाग रिज्ञ । दंशाकार। ृयो ९म ४ व ४ जी। बे ३।क ४। ज्ञादम लुजा संरदे। द ३। के ६। भ्र १। स ३। संर। प्रा१ते

सारै। उर्द। प्रमत्तानां—गुरैप्र। जी २ प का प ६ । ६ । प्रारै० । ७ । सं४ । गरै म । इं**१ ।** कारै।यो ११ । वे ३ । क ४ । ज्ञा४ । सं३ साछे प । द ३ । छे ६ । म १ । स ३ । सं१ । आ १ ।

भा १ ते

उ. ७। अप्रमतानां— पृश्बद्भाकी १ पाप ६। प्रा१०। संदे। गृश्मा इं१। का१। यो ९।वे ३। क¥। झा४ म खूब म। संदेसा छेप। द ३। छे६। म १। स ३। सं१। पक्षालेह्याजीलंगळ्यो । गुण्। जी २ । या बाय ६ । ६ । प्रा१० । शांधा । संधा ग २ । ति । मादे। इंशाकाशाचीश्यावे ३ । कथा जाणासंधा जा दे। सा। छे। या द ३ । ले ६ । मारा संदे। संशाजाशाचश्या

पदालेड्यायस्यांस्तकार्ये । गु७ । जी १ । प ६ । प्रारंग संक्षा य ३ । ति । सा ३ । इं. १ । का १ । यो ११ । सा ४ । वा ४ । जी का। वे का। बाका। वे ३ । क ४ । जा७ । सं५ । अर्था वे । सा। छे । पा । व ३ । । ले ६ । सा २ । सं६ । सं१ । जा१ । उ १० ॥

पद्मलेक्याऽपर्याप्तकर्षे । गुशामि । सा। बाघाबी १ । बाप ६ । बाघाणा अर्थे । साथावी १ । बाप ६ । बाघाणा अर्थे । साथावी मा बैसि । का। बासि । बेशा पुंकि ४ । बाप । कु। कु। सा यू। बासे । बासा। छे। ब ३ । ले २ क जु। भार पद्म भार पद्म भारासंपामि । सा। जो वे। सा। संशाबार। उटा।

पप्रलेख्यासिम्बाबुष्टिमञ्जो । गुरामि । जो २ । पा अराव ६ । ६ । प्रार० । ७ । सं४ । ग ३ । ति। सावे । इं१ । का१ । यो १२ । स ४ । बा४ । अते का१ । वे २ । क ४ । इता३ । कु। कु। बि। सं१ । अराव २ । ले ६ । अरासं१ । नि। सं१ । आराप अरा १ ।

पद्मलेक्यामिष्याद्दिष्टपर्धांत्रेगे गुशाजी १।पा प ६। प्रा१०।सं ४। ग ३।ति । १५ स । दे। इं. १।काशायी १०।म ४।बा४।जीका। वैका। वे ३। क ४।जा३। कु। कु।वि।सं १। जाद २। छे ६। म २।सं १।मि।सं १।जा१।उ५॥

अवार। उ७। पद्मलेक्यानां—गु७। जी २ प अर। प ६६। प्रार०७। सं४। ग ३ ति म दे। इं१। कार।यो १५।वे ३।क ४। झा७।स ५ अन्देसाछे प।व ३। ले ६। स २।स ६। आः १४

सं १। बार । च १० । तत्वर्यातानां— गु७ । जी १ । प ६ । प्राप्त । सं ४ । ग ३ ति म दे । इं१ । २० का१ । यो ११ म ४ व ४ और बा। वे ३ । क ४ । झा७ । सं ५ ब देसाछे प । द ३ । छे ६ ।

भ र।स ६।सं१। बा१। उ१०। तदपर्याप्तानां— गु४ मि साब प्र। जी१ बा। प ६ ब। प्रा७ व। सं४ ।ग २ म दे। इं१ पं। का१ व। यो ४ बीमि बीम बामि का।वे१ पु। क ४ । का५ कुकुम शुब्रासंदेव साछे। द ३ । के २ क बु। भ २ । स ५ मि साउ वे सा। सं१।

बार । उट ! तिम्मस्यायूबां ─गुरै मि ! जी र प ब ! प ६ १६ ! प्रारै० । ७ ! सं४ । ग ३ ति दे५ म दे । इं१ ।का १ । यो १२ म ४ व ४ औ १ वै २ का। वे ३ ।क ४ । जा३ कुकु वि । सं१ ब । द २ । के ६ । स २ ।स १ मि । सं१ । बार । उ५ । तत्यसीतानों ─गुरै मि । बी १ प । प ६ ।

प्रार्शः सं४ । स ३ ति सदै । इं१ । का १ । यो १० म ४ व ४ और १ वै १ । वे ३ । क ४ ।

पद्मालेक्यासिच्यादृष्टचपद्मारैतकार्ये। गुरामि । जीराजाव ६ । जाप्राधाना संक्षा गरादे। इंराकारा यो २ । वैसि । काविराष्ट्रीक कालाराकु। कु! स्रोधाद २ । ले २ क ह्या भरासेरामि। संराजाराज्य।। भारप

पष्यकेदयासासाबनर्गे। गुशः सासा। बी२। पावाय ६। ६। घा१०। धा सं ४। ५ ग३। सि । मा दे। इंशः काशः। यो १२। म ४। वा४। जी काशः वैकाराकाशः वे ३। क ४। बा३। कु। कु। वि। संशावाय २। कुंद्। मशः संशासा। संश

बार। उ५॥

पष्यलेख्यासासावनपर्याप्तकर्यो । गुशः सा।जीशः पाप ६।६ । प्राश्०।सं४। ग३।ति।मादे।इंशः काशः यो १०। म ४। वा४।औं काशः वैं काशः वे ३। १० क ४। ज्ञा३।कु। वासंश्वाव २। । हे ६। मशः संशाससा। संश

बा १। उ५॥

पद्यालेक्यालासाबनाज्यस्य रिकंगे। गुरा सा। जी १। जाप ६। जा प्रा७। जा सं४। गरादे। इंशा कारायो रावैसि।कावेशायुं। कथालाराकु। कु। संराजावरा ले २ क जुा भरा संशासंराजाराज्य।

्ष पद्मालेक्यासम्ययिक्षयावृष्टिगळगे। गुशा मिश्रा जी १। पा प ६। प्रार०। सं४। गुक्के। ति। सावे । इं१। का१। यो १०। वे ३। क ४। जा३। मिश्रा सं१। अराव २। छे६। अरासं१। मिश्रपचि। सं१। जा१। उ५॥ भा१प

क्का ३ कु कु वि । सं १ अ. । द २ । छे ६ । भ २ । स. १ मि । सं १ । आ. १ । छ ५ । तदपर्यातानां — गु१

मि। औरि वाप ६ वाप्राध्यासं ४ । गरेदाई १ पं। कारै जा यो २ वैमि का। वे १ पुं। २० क ४ । बारकुकु। संरेवा दरा के २ क द्वा भ २ । स १ मि। संरे। बारा छ ४ । भारेप

तत्त्वातादनानां—मुश्ला। जी २ प वा प ६ ६ । घा १० ७ । सं ४ । ग ३ ति म दे। इं१ । का १ । यो १२ म ४ व ४ वी १ वै २ का १ । वे ३ । क ४ । झा ३ कुकु वि । सं १ वा व २ । के ६ । घा १ भार

स रैसा। संदेश । अप २ । उ.५ । तत्पर्याप्तानां— गुरै सा। श्री १ । पा६ । प्रार०। सं४ । ग वैति मदे। देश कारे। यो १० म४ व ४ और वै १ । वै ३ । क ४ । आर विकुति । २५ संदिशा व २ । के ६ । अरे । सदिसा। सं१ । आरे । उ.५ । तवपर्यामानां— गुरै सा। भारेप

जी रैजाप ६ ज। प्राथ जा संध्रान १ दे। इं. ११ का ११ मी २ वैमि का। चेरपुं। कधा ज्ञातकृषुः संरैजाद २। क्षेत्रक सु। गरे। संरैसा। संरै। जार । जधा सम्यमिस्यादुर्शा— गारेप

गुरै मिर्छ। जी १। प ६, प्रारै०। सं४। ग ३ ति म दे। इं१। का१। यो १०। वे ३। क ४। झा३

पद्मालेक्याध्यं भारतस्यावृष्टिनाळ्यो । गुरी लागे। जी २ । या जाय ६ । ६ । प्रार्० । ७ । संधायाग्य ३ । स्ति। साधि। इंदिशकारायो १३ । लाहारद्वयरहित । वे ३ । कधा ज्ञा३ । सा श्रुशका संदेशका व २ । ले ६ । सारी संदेश छ। वे। ला। संदेश ज्ञा३ । सा

बार। उद्गा

पद्मालेक्याध्यं स्तरम्यां सक्तमें । गुशाजाजी १। पा प ६। प्राश्वासंकामें । गुशाजाजी १। पा प ६। प्राशासंकामें । ति। मादे। ६१। का१। योग १०। म ४। बा४। औं का। वे का। वे ३। क ४। जा३। संशाजाब ३। ले ६। जशासंकाजी वे। बा। संशाजाशाउद ॥

पद्म लेक्याऽसंबताऽपस्यांमकर्म्यं।गुरालसं।जीराजाय ६ । जाप्राजा संक्षा गरामा दे। इंशाका ११ यो ३ । जीमा वेमा का विशाक ४ । जा ३ । मा श्रु। जासंशाजाद से लेरक छा मरासंशाजावे। जाए थी आराउदा। भारप

पद्मालेक्यादेशकातिगळ्गे गुरी देशाओ रायाप ६। प्रारंशास्त्रास्रास्तर। इंराकारायो ९। वे ३। क ४। क्षा३। माञ्जाबासंरादेशाद ३। छे६। भरा २० साँ३। संराबाराब ६॥

पदाळेड्यान्प्रमत्तसंयतमो । गुशा प्राजी २ । पाजाप ६ । ६ । प्राश्चाधार्म रामा देशाकारा यो ११ । म ४ । बा४ । जीकार । ज्ञाकार । बे ३ । क ४ । ज्ञा४ । म । दुंशाका । यो ११ । म ४ । बा४ । जे । जाकार । बे ३ । क ६ । अरा । संदाया वे । ज्ञा। मारप

सं १। बग १। उ७॥

मिश्राणि, सं १ अर । द २ । ले ६ । म १ । स १ मिश्रं। सं १ । आर १, उ ५ । असंयतानां—पु१ अ, जी मार प

२. प ब,प ६,६,प्रारं∘,७,सं ४,गृ३ ति म दे,इं१,कारे।मो १३ ब्याहास्कद्वयामावात्, वे ३,क ४, झावे स श्रुब,संरेब,द ३,कॅ६,प्र १,स ३ च वे झा,संरे,झा२,उ६।तस्प्रीप्तानां—पुरेख। प्रारंभ

जी १ पाप ६ । ब्रा१० । सं४, ग ३ ति म दे। इं१। का १। यो १० म ४ व ४ जीका वैका। वे ३ । क ४ । इता ३ । सं१ । जा १ । उद्देश स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्थाप स्

पर्याप्तानां—गुरेज, जी १ ज, प ६ ज, प्रा७ ज, सं४, ग २ स दे, ६ १, का १, यो ३ जीमि वैमि का,वे १ पुं,क ४, झा६ स श्रुज, सं १ ज, द ३ । छे २ कृशु, म १, स ३ च वे झा, सं १,

बार उद्द। देवबतानां—नुरदे। जी १ प, प६, प्रा१०, सं४, गरित म, ६११। का १। यो ९, बे ३, क ४, झा३ स जूब, सं१ दे, द ३। कि ६। ज १, स ३, सं१, बा१, उद्द। सा१प

प्रमतानां— गुरंप्र, की २ प का,प ६,६,प्रार० ७,सं४, गरंग, दंरे, कारे। वो रेरे म ४ व २५ ४ और बार,दे३,क ४ । ब्रा४ म भूव म ।सं३ साखेप । द ३ कि ६ । य २ ।स ३ च वे सा,

भार प

पप्रालेह्येय अप्रमत्तर्भो । गुराब प्राजी राष ६। प्रार०। सं ३। गति रामाई रा पंकाराचायो ९। म ४। बा४। बौकारावे ३। क ४। जा४। माश्रु। जानासं३। सा। छे। पाव ३। ले६। भरासं३। उ। वे। ज्ञासंराजार। उ७॥ भार

ह्युक्लल्हेदपाजीबंगळचे। युश्दा जी २। याजा यदादा प्राश्वाधा ४ । ४ । ५ संभाग दे। ति। मादे। इंशाकाशा यो १५। वे ३। क ४। ज्ञा८। सं७। दक्षा छे ६। भरासंदासंशाचाराजश्या भाश्च

्चुक्ललेक्सपर्याप्रकार्ये ! गु१३ ! जी१ !प !प ६ !प्रा१० !४ !सं४ !ग ३ !ति ! म |दे। इं१ !का१ !यो ११ !स ४ !वा४ !औं का। बैंका। बाका। वे३ !क ४ ! झा८ ! सं७ द ४ ।चाबाब ।के। लें ६ !म २ !सं६ !सं१ !बा१ !च१२ ॥

१० घुक्ललेड्याअपर्याप्तकार्गा ग्रुपामि । सासाअगाप्रासयो। जी१। अगगदाअ। प्रा७। रासंधागरामादे। इं।का१।योधाऔसि। देसि। का। सा। सि। दे१। दुं।क ४। ज्ञादासंधाअ। सा। छे।यादधा लेटक द्यु। अरासंधामि। सा। भारद्य

उ। वे। क्षा। संशाजारा उ१०॥

शुक्लकेट्यानिष्यादृष्टिगळगे। गुशः मिः। जी २ । या । य ६ । ६ । घ्राश्०। ७ । सं४ । १५ ग ३ । ति । सादे। इंशः काशः यो १२ । स ४ । बाधः। बौकाशः। वैकाशः काम्यं काशः। वे ३ । क ४ । जा३ । कु। कु।वि । संशः। अरः। व २ । छे६ । अरः। संशः

मि। संशाका २। उ५॥

सं १, आर १। उट ७। अप्रमलानॉ— गुरु अप्र, जो १ प, प ६। प्रा१०, सं ३, ग १ म । इं.१ पं। कारै त्रामो ९ म ४ व ४ और १। वे ३,क ४, जा४ म श्रुज म । सं ३ साछे प । व ३। के ६। सार प

२० म १। स १ उने क्या। सं१। बा१ । उप्धानकलेब्यानां— गु१३ । अगिर व्याप ६ । ६ । प्रारे ०। ७ । सयोग ४ । २ । सं४ । य ३ ति म दे, इं१ । का१। यो १५ । ने ३ । क४ । झा८ । स्र ७। द४, के ६ । म २ स ६ । सं१, बा२, उ १२ । तस्वप्तानो — गु१३ । और१ प,प ६, प्रारेश

प्रारे० ४, सं४, ग के ति न दे, इं १, का १, यो ११ म ४ व ४ झी १ वै १, बा १। वे ३, क ४, जा८। सं७,द ४ च अ ब के, छे ६। म २, स ६, सं१। बा१, च १२। तदस्यीमानो — गु५, मि सा अप्रस, भा१ शु

२५ जी १ क, प ६ क, प्रा७, २, छं ४, ग २ म दे, इं १, का १ यो ४ क्वीमि दीव जामि का, वे १ पूं, क ४, जा ६, सं४ क सा छे य, इ ४ ले २ क छा भ २, स ५ मि सा उ वे जा, सं १, आ २, उ १०। भारिष

तिन्निष्याद्वां—गृष्टीनं, जी २ प अन्त ६ ६, प्रा१०, ७, सं४, ग ३ ति स दे, इं१, का१, सो १२ म ४ व ४ ओ १ वे २ का१, वे ३, क ४, आ ३ कु कुषि, सं१ अ, द २, ले ६, अ, २, स १ नि, सं१, शुक्क केद्यासिच्यादृष्टिपर्य्यासकों । गुशा नि। जी १। पाप ६। प्राप्तः। सं४। ग को ति। मादे। दृशा कार। यो १०। मा४। बा४। जो कार। वै कार। वे का केदा जाक्षाकु। जिल्लाक्षावर। केदा जरासंश मि।संशाबार। चारखु

उ५॥

शुक्ललेक्यामिष्यायुष्ट्यपर्य्यामकर्मा । गुरामि । जी राजाप ६ । जा ६ । प्राफाणाजा सं४ । गरा दे। इंराकार। यो २ । वे मि राकार। चे १ । पूँ। क ४ । झा२ । कु। कु। संराजा व २ । ले २ क शु। भ २ । संरामि संराजार। उ४ ॥ भारश

शुक्लकेद्यासासादनर्थों। तुर। सासा। जी २। पाजाप ६।६।प्रा१०।७। सं४।ग३। ति। मादे। इंरा कारायो १२।म४। बा४। जौकार। वे २। कार।वे३।क ४। जा३।कु।कु।वि।संर।जाद २। कं ६ मरासंर।सासा। भारत

सं १: आ २। उ.५॥

१०

धुक्ललेक्यापर्याप्तसासादनसम्यन्दृष्टिगळगे। गुर। सासा। जीर। य ६। प्रार०। सं४। ग३।ति। सादे। इंर। कार। यो १०। स४। बा४। जीका कार। वैकि कार। वे३। क४। जा३। कृ। वृ। वि। संर। अ। द२। ले६। सर। सं१। सासासं१। आरश्च बार। उ५॥

्युक्ललेद्यासासादनापर्याप्रकर्षे । गुरु। सासा। जी १। जा पद्माजाप्राणाज। १५ संठागरादे। इंराकार। यो २। वे मि।कारादेश पुं।क ४।कार । कु। कु। संराजा द २। ले २ क छु। चरासंर। सासा। संराजार। उठधा भारष्ठ

कार, उप । तत्पर्याच्तानां—पुरिम, जो १ प, प ६, म्रा १०, सं४, ग ३ ति म ४, इं १, का १, यो १० म ४ व ४ जी १ वै १, वे ३, क ४, जा ३ कुकुति, सं१ ज, द २, छे ६, म २, स १, सं१,

ला १,उ ५ । तदपर्याप्ताना—गुरिम, जी १ का,ग ६ । प्राप्त, सं४,ग १ दे। इं.१,को १,यो २,वीम २० का,वे १ पुं,क ४,झा२ कुकु,सं१ क,द २, के १ क गु। म २, स १ मि, सं१, ला२, उ ४ ।

सासादनाना— गुरैसा, जी २ प, बा, प ६, ६, प्रा १०, ७ । सं४ । ग ३ वि स दे, इं. १, का १, सो १२ स ४ व ४ और वै२ का १, वे ३, क ४, का ३ क्टुकुवि, संरै ज, द २ । छे ६ । मारैय

म १, स १ सा, सं १, बा २, च ५ । तत्ययप्तानो∽गुश्चा, जी १ प, प ६, प्रा१०, सं ४, ग २ ति म दे, इं १,का १,यो १० म ४,व ४ जौ वै, वे ३,क ४,का ३ क्रुकुवि, छं १ ल,। द २, छे ६, २५ भा श्यु

भारतु भारे, संस्तासंरे, जारे,। तथा विद्ययोजानो — गुरसा, जीरेज, प ६ ज, प्राप्त, संथ, गरदे, इं.र, कारे। यो २ वीम का। वे १ पू, क ४, जा२ कुडू, संरेत द २, छे २ क घू। भारे सु जुक्ल के ब्यासम्बस्ति व्यादृष्टिपळगे। गुश्तिका। जीशायाय ६। प्राश्नासा। । सि.सावे। इंशाकाशायो १०। साधा व्योकाशावे काशावे ३। क ४। साक्षास्त्रीक्षास्त्राळा । स्वाधा अस्ति व्याद्याप्तिका। संशाळाशाउ५॥ भारख

द्युक्ल लेक्ट्राइसंबतसम्बर्ग्यकृष्टिमक्लो गुर्शलसं। जी २ । पावा पदादा प्रार०। ५ ७ । संक्षा ग३ । स्ति। माबे। इंशाकाशाचीश्वी बाह्य स्वर्णिकत वे ३ । क ४ । का३। मा श्रुाबा संशाबाब ३ । ले ६ । भारा संशाखाबी सा। संश

आप २। ज ६॥

शुक्ललेह्याऽसंयतसम्यग्रहिषय्यांसकर्षे । यु १। असं । जी १। यः। यः ६ । प्रा१०। सं ४ । ग ३ । ति । म । ते । इं १ । का १ । यो १० । म ४ । बाका । जी का १ । वै का १ । १० वे ३ । क ४ । आहो ३ । म । जू। ज । सं १ । जा व ३ । के ६ । म १ । सं ३ । सं १ ।

### मा १। उ६॥

्र शुक्लकेदयाऽसंयतसम्यत्हण्टयपय्याप्रिकर्गे। गु?। बसं। जी १। बा प ६। ब प्रा⊍ासं४।गरासादै। इं१।का१।यो ३।बौ नि।वैमा का।वे१।युं। क ४। का३।मा घु।बासं१।बाब३। ले २ क शु। प्रशासं३। उ।वे।सा।सं१।

१५ अस्ट। उद्या

शुक्ललेटयांदेशवित्तमञ्ज्ये गु?। देशाजी। १। व६। प्रा१०। सं ४ ग २। ति। म । ई. १। कारी यो ९। वे ३। क ४। ज्ञा ३। म । ज्ञाबा संरीदेशा द ३। ले ६ । स्रा१श

भ १। सं ३। सं १। आत्र। उद्धा

भ १, स १ सा। सं १ । बा२ । उत्थासम्पिष्याद्यां—गुश्मिषं। जी१ पा प ६ । प्रा१० । २० सं ४ । ग३ ति म दे। इंशाका१,यो१० म ४ व ४ जीवै। वे ३,क ४, झा३ मिश्राणि । सं १ जाद २ । को६ । ग१,स १ मिश्रं।सं १ । जा१ । उत्थासा—गृश्च।जी२ प भाशा

का प ६ । ६ । ४ १ १० । ७ । सं४, ग ३ ति म दे। इ.१, का १ । यो १३ आ हारद्यामावात् । ये ३ । क ४ । ज्ञा ३ म जूल । सं१ ला द १, के ६ । म १ । स ३ त वेशा। सं१ । ला २ । मा१ व

उदा तत्पर्योत्तानां – गुश्काबी १ पापदा प्राश्वां संभागवित सदे। इंशा काशा २५ मो १० म ४ व ४ जी दै। वे ३। क ४। ज्ञा ३ म श्रुका संश्वाद ३। लेदा प्रशास ३। स्राशा

सं १। जा १। उद्दातदपर्याप्याना—गुरुवाजी १ वा । पद्वाप्राध्वा सं ४। गरम दे गर्दे । कारा यो देवीं मंत्रीक का विश्वाक ४। कादे मञ्जूबा संरवाद दे। के रका बुा म १। स ३ उर्देक्षा। सं १। वार। उद्दार तना—गुरेदे। जी १य। मारे गु

प ६। प्रा १०। सं४। ग २ ति म, इं१ पं। का १ त्र । यो ९। वे ३। क ४। जा ३ म श्रुवा।

शुक्ललेक्याप्रमलसंबतत्यें। गुरा प्राजी २। पावा पदा ६। प्रार०। ७। संधामा देशकारायो ११। मधामाधानीकाराजारावे ३। कथानाधा संदासाछ। पादशा छेदा जरासंदासंशाजाराज ७॥ भारण

शुक्ललेय्याबप्रमत्तसंयतंषे । गृशः बन्नाजीशः या यद्मात्राशः। सं ३। गशः मार्द्धशःकाशः यो ९। वे ३। कश्चाकाशः सं ३। साछि। या व ३। कृदः। भशः ५ स्राष्ट्रा

सं३। संशाकाशा उर७॥

शुक्ललेक्या अपूर्व्यकरणप्रभृतिसयोगकेवलिगुणस्यानपर्यंतं ओघभंगमेयककुं। अलेक्यरप्य अयोगकेवलिसिद्धपरमेष्ठिगळिगे ओघभंगमक्कुं। इंतु लेक्यामार्ग्गणे समाप्रमाहुदुः॥

मध्यानुवादबोळुभ्य्यदगळने बोघभंगमच्छुं। सभव्यसिद्धदगळने। गु१। सि । जी१४। प६।६।५।५।४।४। प्रारं०।७।९।७।८६।७।५।६।४।४।३। सं४। १० ग४।ई५।का६। यो१३।वे३।क४। जा३।कु। कु।वि। सं१। जा द२। ले६। भ१।अभव्य।सं१।सिन्या।सं२। जा२।उ५॥

अभव्ययस्यस्मिकस्ये । गुरामि । जी७ । यदी ५ ।४ । प्रार०।९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो १० । स४ । वा४ । जीका१ । वैका१ । वे ३ । क४ । ज्ञा२ । कु। कु। वि । सं१ अ । व २ । छे ६ । भ १ । अभव्य । सं१ । मि । सं२ । १५ भाट

#### अगर। उ५॥

सं १ दे। द ३। ले ६। ज १। स ३। सं १। आ १। उ ६। प्रमत्तानी — गुरै प्राजी २ वाजा भारेषु प ६६। प्रारं॰, ७। सं ४। व १ मा इंशाकाशः। यो ११ म ४ व ४ औरि। आ २। वे ३। क ४। जा४। स ३। साक्षेप, द ३। ले ६। म १। स ३। सं १। आ १। उप। अप्रमत्तानी — गुरै

खप्राजी १। पर। प्रारेशः संदेशः कार्रश्चीरः । के२। कथाज्ञाथास्टेसा २० छेपाद ३। छेद्। भूशः ज्ञेशः संदेशः विश्व । अपूर्वकरणात्सयोगपर्यंतामा अल्केस्यायोगि-भारेशः

सिद्धानां च ओधमंगी भवति । छेश्यामार्गणा गता ।

भव्यानुवादे भव्यानामीषभंगः। अभव्यानां—गुशीमः। जीश्वप ६६५ ५४४ । प्रा१० ७ ९७,८६७ ५६४४ ३, सं४। ग४। इं५। का६। यो १३। वे३। क४। जा३ कुकुवि। संश्रेका दरा के६। अश्वास १ मिः। सं२। बारा उ५। तत्पर्यातानां—गृशीमः। २५

जी ७। पद्५ ४। प्रा१० ९८ ७ ६४। सं४। य४। इं५। का६। यो १० म४ व४ जौवी। वे ३। क ४। क्रा३ कुकुषि। सं१ ब। द२। छे ६। म१ ब। स१ मि। सं२। बा१। अप्रक्षायध्यप्तिकर्त्ते । गृशः निः। जी ७। जा पदा ५। ४। प्राप्ता ७। ६। ५। ४।३। जा सं४। ग४ ६४ । का६। जो ना जौ निः। के।वे ३।क ४। का२।संशाजाव २। ले २ क जु! य शाजभण्यासंशानि।संशाजा२। उप।

अध्ययसमञ्जयसम्लब्धः सिद्धपरमेष्टिगळ्गे गुगस्यानातीतग्र्मे मुं वेळवेतेयक्कुं । इंतु भव्य-५ मार्गाणे समाप्तनावृतु ॥

सम्यक्त्वानुवादयोळ् सम्यन्द्रियळगे । गुश्शावसंयतादि । जी २ । प । वा । प ६ । ६ । प्रा १० । ७ । सं४ । ग४ । इंशायं। काश्त्रायो १५ । वे ३ । काशाकार। झा५ । माश्रु। वा म । के। सं७ । व ४ । ले ६ । भ १ । सं३ । उ । वे । जा। संशावार। उ९ ॥

सस्यगबृष्टियस्यगिकलों । गुराजी राय ६। प्राराशा ४। शांक्षागरः। इंरा <sup>१०</sup> कारायो १राम ४। व ४। औं का। वैका। आगका। वे३। क ४। ज्ञा५। मानू। अ। माके। सं**७। व ४। ले६ मारासंशाउ वे। आ। स्रिकार।** उ.९॥ आ। ६

सस्यवृद्धिः अपर्याप्तको । तु३। अराप्तासयो। जी१। अराप६। अराप६। अरासं४। ग४। इं१। पं। का१त्रा यो४। औषि। वैमि। आसि। काम्मं। वे२। न पुं। क४। ज्ञा४। मा अरु। अर्थों के। सं४। अर्थों । यथा। द४ चाजाअ के। १५ ले२ शुका भ१। सं३। उर्थों आर्थास्था उर्थों

भा४ कते पशु

### वसंयतसम्यग्दिष्टप्रभति वयोगिकेवलिपरयँतं मुलौघभंगमका ॥

उप। तदपर्याप्ताना— गुश्मि। जीष्या पद्षप्रकाष्ट्राष्ट्रभुक्षा संभागधा देपाका६। यो देशीम वीम का। वेदाक प्राज्ञार कुक्कु। संश्वा द राकेरक द्या साह

२० भ १ व । स १ मि । सं२ । सा२ । उ. ४ । भव्याभव्यरुक्षणरहितसिद्धानां प्रास्वत् । भव्यमार्गणा गता ।

सम्यक्त्वानुवादे सम्ययुष्टीनां—गृ११ बसंयतादीनि । जी २ प वा । प ६ ६ । प्रा१० ७ ४ २ १ । सं४, ग ४, इं१ पं, का१ त्र, यो१५ । वे ३, क ४, ज्ञा५ म श्रुवाम के, सं७, द ४ ले ६, स १,

स ३ उ वे का, सं१, बार, उ ९ । तत्पर्याजानां—गु११, बी१, प६४, प्रा१०४१, सं४, ग४, इं१, का१, यो११ म४ व ४ बीवै बा,वे३ । क ४, बा५ म जुल सके, सं७ । द ४, २५ ले६, म१, स३ उ वे का। सं१ । बा२ । उ ९ । तदपर्यामाना—गु३ ब प्रसा जी१ ब ।

प ६ जा प्रा७ कारासंधाग ४ । इं१ पं।का१ व । यो ४ जीमि वैमि जामि का। वे २ न पुं। क ४ । बा४ म श्रुव के । संध्वसा छेया द ४ व ज व के । के २ क घु। म १ । स ३ उ वे सा४

क्षा। सं १ । आ २ । च ८ । असंयतादयोगिपर्यंतं मुलीवभंगः ।

कासिक सम्प्रमृद्धिपळ्ये। गुरेशाची २ । य६ । ६ । प्रारंशाधार । २ । १ । संप्राय ४ । इंशाबार चायो १५ । वे ३ । कथा बा५ । संध्राव ४ । छे ६ । भा६ स्रशासंशासंशासाचात्र । उप

क्षायिकसम्यन्दुष्टियप्यांप्रकर्मो'। गुरश्को राय ६। प्रारंशारी संधान धं इरीकारायो १राम धावाधावीकारायेकारावाकारावे ३। कधाकारा माञ्चावामाका संधावधा ले ६ भरासेराक्षायं रावारावर॥

क्षायिकसम्याहरूरचपर्यासकर्ते । यु३। जाप्र। सयो । जी १। जा प ६। जा प्र। प्र। प्र। राष्ट्री वाप्र। प्र। प्र। राष्ट्री वाप्र। प्र। प्र। प्र। वाप्र। विमाजािमा कार्मी वे २। नापुंकि ४। ज्ञा४। माश्रुावामा के। सं४। जासा छे। य्या। व४। याब। जाके। ले २ क छु। भ १। सं१। ज्ञासं१। ज्ञा२। ज्ञा४।

क्षायिकसम्बद्धिट जसंयतंषे । गुराजा जी २ । पाजाप ६ । ६ । प्रारं०।७ । सं४ । ग४ । इं१ । पं।कारेज। यो १३ । जाहारद्वयरहित । वे ३ । क ४ । जा३ । माध्यु। जासंशाजा व ३ । चाजाजा के ६ । अ.१ । संशाक्षा संशाजाराज्य ६ ॥

कायिक सम्याबृष्टिपर्यांगकासंयतर्षे । गुशा बसं। जीशा पदी प्राश्वासंधा गुशा इंश्या काश्रत्रायो १०।म ४। बाशा औं काविकाविकाविका । काशा हा २० माश्रु। जासंशा बाबावाबा के दा भाशा संशासासास्य

#### अगर। उद्या

लायिकसम्बल्धीनां—नुरराजी २। य६ ६ । ब्रा१० ७४ २ १। संभागभा देशी कारैताबो १५ । वे ३। क ४। झा५। सं७। द४। छे ६ । ब रै। सर ला। संराक्षा । इस

ड ९ । तस्यमिनां— नु ११ । जी १ । प ६ । प्रा१० ४ १। सं४ । ग४ । इं१ । का१ त्र । यो ११ म ४ व ४ जी वै जा,वे ३ । क ४ । जा५ म खूल म के । सं७ । द ४ । के ६ । च १ । स १ आरा । <sub>२०</sub>

सं रै।कारै। ज ९। तदपर्याप्तानां—मुरै काय स । जीरै का प ६ । प्रा⊍,२ । सं∨ाग ४। इं१ पं। कारै त्र । यो ∀ । जीमि वैमि कामि का। वे २ न, पुं। क ४ । झा४ म श्रुक के । सं ४ ब साछे य । द ४ च ब क के । छे २ क शु∣म रै।स रै खा।संरै। बा२।उ ८ ।तदसंप्तानां—

गुरै का जीर प का । प ६.६ । प्रारंग्ण । संक्षांत्र प्रांत्री कार्या यो १३ आहात्वया-भावात्। वे ३ । क ४ । ज्ञारे मध्युका। संर्षाद ३ च व का। छे ६ । स्र १ । सर्वा। संर्। २५

बार। उद्दे। तत्पर्यातामां—गुरेबा बी १। पद्दा प्रा१०। सं४। ग४। इं१ पं।का१त्र। यो १० म४ व ४ जी १ वै १। वे ३। क¥। झा३ म लुबा सं१ बा द ३ च ब ब। छे ⊊ू। काधिक सम्प्रमृष्टुष्यसंबताष्य्यानक मर्भागृशालसंग्रीकी शांप ६ । जांप्रायास्य प्रसाना प्रायास्य प्रसाना प्रायास्य भावासंशागशाइंशायां काश्त्रायो ३ । जीला वैलि । का। वेशानाणुं। कंशा ज्ञाशालालाला संशाला वशालालाले रुक्तु। अशासंश साथक सेय श्

सो। संशाका २। उ६॥

ः आधिकसम्बग्द् प्रिटेश जलिएको । गुराबेश । जी १। पाप ६। प्रा१०। सं४ । गरी म । इं१। पं। कार त्र। यो ९। म ४। वा४। औं कार। वे ३। क ४। झा३। म । श्रु। ज। सं१। वे। व ३। च। जाजा ले ६। म १। सं१। झा। सं१। जार। उ ६॥

# क्षायिकसम्यन्बृष्टिप्रमस्तप्रभृति सिद्धपर्यंतमोधर्भगमक्कुं ॥

वेदकसम्यय्ष्टियाळगे। गुरु। बादे। प्रावा जी २ पावा प ६ । ६ । प्रा१०। १० ७। संठाय ४ । इंशायं। का१ त्रायो १५ । वे ३ । क ४ । जा४ । माजू। बाम । सं५। जादे। सा। छे। पाद ३ । छे ६ भ १ । सं१। वेदक। सं१। जा२ । उउ ॥।

वेदकसम्यद्षिट्यस्यक्रियोक्ष्यमो । गुर्शाजादे। प्राजा शालीशाया यहा प्राश्वा सं४ । गशा इंशाकाशा यो ११ । साशाकाशाळी शावेशा काशा वे ३ । काशा जाशासालु। जामासं५। जादी साछि। या द ३ । ले ६ । सशासंशावेदक। साइ

#### १५ सं १। आ १। च ७ ॥

वेदकसम्यप्यृष्टि अपर्थ्याप्तकार्गे । गुरु। असं। प्रमाजीश्वा पद्माजः। प्राधासं ४। गुरु। इंश्योकाश्वा यो ४। जीमि। वैमि। जामिका। वे २। न । पुं। कु४। ज्ञा३। मञ्जूषा सं३ जासा। छे। दश्ले ६। जरा सं१। वेदक। सं१। जा२। आर्ध

#### उ६॥

२० म १। स १ सा। सं१। आर १। उ६। तदपर्योताना—नृश्वाची रेव। प६ वा प्राप्त स सं४। ग४। इं१ पं। काश्वायो ३ औमि वैमिका। वे २ न पु। क४। ज्ञाइ मध्युव। संश्वाद ३ चल वा। छे २ क खु। प्र!स १ झा। सं१। बार। उ६। तदेशवतानी— सा४ कते पक्ष

नुरदे। जीरेप। पद। प्रार०। सं∀ागरम। इंरप्;। कारता यो ९ म ४ । व ४ । जी।वे ३ । क ४ । जा३ म जूज । संरेदो द ३ च ज जा छे ६ । घरे। संरेक्षा। संरे। आरार।

# २५ उ६। प्रमत्तात्सिद्धपर्यंतं ओषभंगो भवति ।

वेदकसम्पर्द्ध्नीनां–गु४ ब देप्र ब । जी २ । प ६६ । ब्रा१० ७ । सं४ । ग्४ । इं१ पं। कारणामो १५ । वे ३ । क ४ । ज्ञा४ मधुब्रमा सं५ ब देसाछेप । द ३ । छे ६ । म १ ।

स १ वे। सं १। अगर। उर्ष्णातस्यासानां— गु४ व दे प्रवाणी १ प, प ६, प्रा१०, सं४। ग४, इं१,यो ११ म४ व ४ वी१ वै१,जा१,वे३, क४,जा४ मध्य ब म,सं५ व देसा छेप, ३० द ३, छे ६, म १, स १ वे,सं१,जा१,उष्णातस्यासानां— गु२ व प्रवाणी १ ज,प ६,प्राफ, वेदकसम्यन्युष्टचसंयससम्यन्युष्टिगळगे। जुशाबसं। जी २ वा बा प ६ । ६ । प्रार्०। ७। सं४। ग४। दंश्यांकाश्वायो १३ । सभावाभावौ २। वै २। काशावे३। कथा का३। साशुः बासंशावा व ३। ले६। सशासंशावे। संशाबारा आर्६ उद्गा

वेदकसम्यग्द्रप्टपसंयतपर्याप्तकर्यो । पुराजी राय ६ । प्रार० । सं४ । ग४ । ६ राकारायो र०। म४ । वा४ । जीकारावैकारावे ३ । क४ । जा३ । माश्रु। जासंराजसंयमाव ३ । छे ६ । मरासंरावे । संराजाराउ६ ॥

वेदकसम्यन्दृष्टभपन्यस्तिसंयतसम्यन्दृष्टिगळ्गे । गुशाजाजीशाजाप ६ । प्रा७ । जासंधागधा द्वंशाकाशायो ३ । जीमि । वैमि । का। वे २ । वंश्युं। कधा का ३ । माधु। जासंशाजा द ३ । छे २ । अपशासंशावे। संशाजाशाउद॥ १ भाष

वेदकसम्यप्युष्टिवेश प्रतिगळ्यो । गुरै । वेश । जी १ । पाप ६ । प्राप्त । सं४ । गर। ति । म । इं१। पे । का१ त्र । यो ९ । म ४ । वा४ । जीका १ । वे ३ । क ४ । इसा३ । सं१ । वेश । व ३ । जे ६ । म १ । सं१ । वे। सं१ । जा१ । ज६ ॥ भावे

वेवकसम्यवृष्टि प्रसन्तर्भे । गुशः प्रमः । जीरः। पत्रः । पदः। ६ । प्रारं०। ७ । संठागरामः । इरिः। पं। कारित्रः। सो ११ । मधः। वा४ । औरि। आरि।वेदः। १५ क ४ । ज्ञा४ । मा आपुः। अर्थामः। संदेशसा। छे। पः। द्वा । लेदः। भरि।संरै।वेदः। सादे संराजाराज ७ ॥

सं ४, ग४, ६१ र, काश्त्र, यो ४ अप्तीन विमित्रामिका,वै २ तप्, क ४, झाश्म श्रुव्र,संश्व साछे,द ३, छे २, भ १, स १ वे,सं १, बा१, च ६ । त्रस्यतानां—पुश्व,और प,वन ६,६ ।

प्रार∘, ७ सं४, ग४, ६ं१ पं, कारेत्र, यो १३ म ४ व ४ और वैंर कारे,वें ३,क४, जा३ म श्रू<sub>०</sub> अन, सर्रेअ, द३, लें६, भर, सर्रेबे, संरे, अग२, ७६। तत्यर्गप्तानो—गुरेअ, जीरेप, प६,

प्रार∘, सं४,ग४,६ं१, कारै ज, यो रै∘, म४ व ४ और वैर, वे ३,क ४, जा३ म श्रुज, संरक्ष,द ३,छे ६,म १, स रै वे,संर,क्षारै,उट६। तदपर्यन्तानो –गुरक्ष,जीरैक। प ६ क,

प्रा⊍ अत, सं४, ग४, इं. रै, कारै, यो दे अपीम वैमि का, वे २ संपु, क४, बादेम श्रुअत, संरेक्ष, द के के २ क शु, स रै,स रे वे,संरै,आ र, उदि। देशवतानां—गुरै दे,जी रेप,प ६,प्रारै०, भा६

सं४, गरितम, इं१ पं, का १ त्र, यो ९ म ४ व ४ औ, वे ३, क ४, जा ३, सं१ दे, द ३ ले ६,

स १,स १ वे,सं १,बा१,उ ६ । प्रमलानां—गु१ प्र, जी २ प व,प ६ ६,घा१० ७,सं ४,ग १ म, इं १ पं,का१ त्र,यो ११ म ४ व ४ बौ १, बा२, वे ३,क ४, क्रा४ म श्रुव म, सं ३ साछे प, वेबकसम्यन्यूच्च्प्रमलसंग्रसम्में । गुराबप्राजीरा पदा प्रारः। संदा गरमाद्वरेणं। कारचा यो ९। वेदा क शाकाशा संदासाछि।पावद। छेदाचरासंरावे।संराबाराउणा

चप्रज्ञमसम्मय्हिंगळ्ने । गुटाजी २ । यावाय ६ । ६ । प्रारंगाण । संक्षाण ४ । गुटाजी २ । यावाय ६ । हा प्रारंगाण । संक्षाज्ञाल । ये ३ । काश । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संक्षाज्ञाल । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । संकष्ण । सं

उपद्यमसम्बद्धिस्पर्याप्तकार्यो । गुट। जा दे। प्राजा जा जा | जा जी १। य६। प्रार्शासं ४। ग४। इं१। कार। यो १०। स४। व४। जी कार। वे कार। वे ३। क४। जा४। सामुाजा मास ६। जादे। सा। छै। सून्याव ३। छे६। स१। सा६

१० सं१। उ। सं१। वा१। उ७॥

उपकाससम्बद्धायपस्यस्तिकः में 'गुशः बसंयतः। जीशः अराय ६ । अराः अराधः संधागशः दे। इंशः काशः यो २ । वैभिः काः। वेशः पुंकिषः। इताः ३ । संशः अरा द ३ । ले २ कत्। अराः संशः उतासंशः अग्रदः। भारताभ

ज्यकामसम्बद्धव्यस्थलागे । गुशा असंयत । जी २। पाज । प ६ । ६ । प्राश्०। १५ ७ । संधागधाई शाकाशायो १२ । मधा बाधा औं काशावे २ । काशावे ३ । क धाजा३ । म शुकासंशावाब ३ । ले६ । प्रशासंशाजासाउद ॥ ज्यार

द ३, ले ६, भ १, स १ में, सं १, जा १, उ.७ । अप्रमत्तानी—- गृ१ अ, भी १,प ६, प्रा१०, ३ सं ३,ग१ म,६१ पं,का१ न, सो ९, वे ३, क ४, जा४, सं ३ साछे प,द ३,ले ६ । भ १,

स् स रै बे, सं रै, जारे, च ७ । उपद्यमसम्बद्धनोना— गु८, जीर प अर, प ६६, प्रार० ७, सं ४, २०, ग ४, इं रे। कारेत्र। यो रेन म ४ व ४ जीरे वै २ कारे। वे ३ । क ४ । जा¥। संस्कृदेसाछे

सूय। द ३। छे६। स १। स १ उ। सं१। बा२। उ०। तत्पर्योत्तर्ना—गु८ व देप्रज ज ज ६ सूउ। जो १। प६। प्रा१०। सं४। च४। सं१।का१। यो १० स ४ व ४ लो वे। वे ३। क ४। बा४ म जूज स । सं६ च देसा छे सूर्य। ह ६। स १। स १ उ। सं१। बा१।

उ. ७। उत्पर्याप्ताना-नुरुवा वीरवाप ६ वाप्ता ७। सं४ । न १ देश कारा यो २ २५ दीन का। वेरेपुं। क ४ । ज्ञादेश संदेश । द २ । ले २ क सूप ४ रीस रैड । संराज्ञ १ । भारत

उदी असंबतानां-पुरे वाजी २। पद ६। प्रा१० ७। सं ४। ग्रंथा का १। यो १२ म ४ व ४ वी १ वै र कारी वे ३। क ४ । झा३ स श्रुवनाद ३। के ६। स्र १। स १ उनासं १। बा२। उदी

१५

२५

उपद्यमसम्बद्धः प्रसंसपय्यांसकः यें। गुराजा और राष्ट्राप्तरः। संप्रा गुप्राइं राकारा यो रुगम प्रावाधा औं कारावैकारावेदा क प्राज्ञाहा संराजाब हाले द्वापरासंराजासंराजास्य दक्षा

जपक्तमसम्बय्बृष्टभसंबतापर्व्याप्तकर्मों । गुराबा बीरा प ६ । बा प्रा७। सं४। गरावे। इंराकार त्रा यो २।वेमि राकारावे रिप्रोक ४। का२। संराबा व ३। ले २ क छाभ रासंराजासंराजाराज ६॥

जप्रशाससम्बद्धिशत्रावतिगज्जो । गुश दे। जीशापदा प्राप्ता संधा गराति । साइंश काशायी ९। संधाव छ। जीकाश वे ३। क छ। जा३। संशादे। द ३। छेदा भशासंशाजासंशाकाश उद्धा

उपञमसम्बद्धिप्रमत्तर्मे । गुराप्रमा जीराप ६ । प्रार०। सं४ । गरामा इंराकारायो ९ । म ४ । व ४ । जीकारावे ३ । क ४ । जा४ । मा भुाजामा संरासाछे । व ३ । ले ६ । भ रासंराउ। संराजाराउ ७ ॥

जपञ्चसस्यय्बृष्टिकप्रमसस्यंयतरोै । गुरी अंग्रः। जीरे। गरी। प्रारः। संदी गरमा इंराकारायो ९। सरा वारा औं कारावे ३। क ४। झा४। संदी साछि।व ३। छे ६। भरासंराजासंर। बाराज ७॥।

उपश्वाससम्यग्दृष्टि अपूर्व्यंकरणप्रमृति उपशांतकवाय**छग्रस्ववीत**रागप्रव्यंते ब्रोघभंगमक्कुं । मिष्यादृष्टिसासावनिमध्यविगळ्गे ओघभंगमेयप्युत्र । इंत् सम्यक्त्वमार्गाणे समाप्रमादृद् ॥

तत्पर्यप्तिनां—पृश्चाची १। प् ६। प्रार°ासंशाम ४। इं१। का१। यो १० म ४ व ४ वौ १ वै १। वे ३। क ४ । जा३। सं१ वाद ३। के ६। म १। स १ चासं१। वा१। उ६।

तदपर्याप्ताना—पुरिजा जी १ जा प ६ जा प्राधः। सं ४ । गरेदी इंशाकार त्रायो २ वैज्ञि काबि १ यु।क ४ । जा ३ । संक्षेत्र । द ३ । स्टेश्क सुधार १। स १ चार्च । स्ट्रास्टर । स्ट्राहे

देशयताना—गुरेदै। जी १। प ६ । प्रार० । सं४ । ग २ ति म । इं. १ । इति । यो ९ म ४ व ४ कौ १ । वे ३ । क ४ । जा३ । सं१दे । द ३ । ले ६ । स १ उ । सं१ । उत्तरा

प्रमत्तानां—गुरै प्राजी राय ६ । प्रार्शास्त्राम् १ मा इंटाकारायो ९ म ४ व ४ । ब्लोरा वै ३ । क ४ । क्षार्थम श्रुज मार्सर साछे । द २ । जे ६ । प्रशास रेजासंरे। ब्लाराज्य । सावे

अप्रमत्तानां–मृश्यः । जीशाप६ । प्राप्तः । संशाधः हा स्वायो ९ स∀व४ सी। येशाक∀। सा४ । संत्रता⊕। दशा छे६। सशाधः रचा संशाधारी ज्ञा प्राप्ते

अपूर्वकरणाद्रपद्यातकवायपर्यंतमोधभंगः । तथा भिथ्यादृष्टिसासादनमिश्रक्वीनामपि । सम्यक्त्वमार्गणा गता ।

संज्ञानुबाबदोळु। संज्ञिनळर्गा गुश्२। जो २। या बायदा६। ब्राप्तः। ७। ७। सं।४ ग४। इं१। का१। यो १५।। वे३। क ४। ज्ञा७। सं७। द३। के६। घ२। सा६

सं ६। सं १। आ २। उ १०॥

संक्षिप्रयोक्तकर्सी। गुश्२। जी१। पद। जाश्व। सं४। ग४। इंशा काशः ५ यो ११। स४। बा४। जीकाशः । वैकाशः बाकाशः । वे३। क४। ज्ञाशः। संशाव३। छे६। अ.२। संद। संशाजाशः। उर्शः। भाष

संब्ययस्यांत्रकर्षे । गुरामि । सा। बाप्राजी १। बाप ६। बाप्राजा । सं४। गराइं१। का१। यो राजी मि १। वैमि १। कामि १। का१। वै ३। क राजा५। कु। कु। माश्राजा सं३। ब। सा। छे। द ३। ले २ क बु। भ २। सं५। मि। सा। उ। भाऽ

१० वे। स्तासंशासाराउटा

संजिमिच्यादृष्टियञ्जे । गुशः नि । जी २ । पात्रा पदादाप्रार० । ७ । सं४ । गुशः इंशायं। काश्त्रायो १३ । आहारद्वयरहित । बें ३ । कशः जा३ । जुः जुः वि । संशाबाद २ । लें ६ । अत्रासंशिवासंशाबाराउपः।

भा ६

संजिमिन्यादृष्टिपर्याप्तकर्में गुशामि । जीशा पदाप्राश्वास ४ । ग४ । इंशा १५ काशा यो १०।म ४ । वा४।औं काशा वैकाशा वे ३ ।क ४ ।ज्ञा३ । कु।कु।वि । संशाबादा लेदा असा संशामि ।सं।जाशाउप।।

संत्र्यनुवादे सितना⊸गु? राजी २ प का ग ६ ६ । प्रा१० ७ । सं ४ । ग ४ । इं१ । का १ । यो १५ । वे ३ । क ४ । ज्ञा⊍।सं७ । द ३ । के ६ । भ २ । सं६ । सं१ । झा२ । उ १० । ६

त्तरमस्तिना–मु१२ । जी १ । प ६ । प्रा१० । सं४ । ग ४ । इं१ । का १ । यो ११ म ४ व ४ औं वै , आराबे ३ । क ४ । इस ७ । सं७ । द ३ । छे ६ । म २ । स ६ । सं१ । सा१ । त १० । तदपयन्तिनॉ–

गु४ मि साज प्र। जी १ जा। प ६ जाप्राध जा। सं४ । गु४ । इंद । कारै । यो ४ जीमि वैमि आर्मिका। वे ३ । क ४ । जा५ कुकुम श्रुज। सं३ जसा छे। व ३ । के २ क शु। भ २ । स ५ मि भार

साउ वे क्षा।सं १ । जा२ । उत्यातिमध्यादृषां – गुश्मि । जी२ पत्न । पर्द्धा प्रश्चा। सं ४ । ग४ । इंशाकाश्चा यो १३ जाहारद्वाणावात् । वे ३ । क ४ । जा३ कुकु वि । सं १ जा २५ व.२ । ले ६ । जरा न १ मि । संशा अगराउ ९ । तत्थायीलानां – गुश्मि । जीशापदा

प्रारेगा संपान पार्देश कारा यो १० मध्य ध्यो वै। वे३। कथा बा३ कुक् वि।

संक्रिमिच्याबृष्टपर्व्यास्त्रसम्पे । गुशा भि। चीशा चाय ६। प्राफाशासं ४। ग४। इंशायो काश्चायो ३। चौमिशा चैमिशासाशा वे३। क ४। झाराङ्घा छ। संशाबाय राचावा छेरक ग्रु। भरासंशामासंशाजारा छ ४॥

संजितासाबनंगे। गुरासासाः जीरापाबाप ६। ६। प्रारंगण। संधाप ४। इंरापं। कारत्रा यो १३। म ४। बाधाओं २। वैराकाश। वे३। क ४। जा३। कु।कु। वि। संशाबा व २। छे६। अशासंशः सासा। संशाबार। उ५॥ भाव

संजिपस्यप्तिक सासारने गे। गुरा सासा। जी राषाप ६ । प्रारंशा संधागका इं.री. या प ६ । प्रारंशा संधागका इं.री. ये १ । जी ३ । क ४ । जा ३ । कु। कु। जि। संराजाब २ । लंद भरासंरासा। संराजाराउ५ ॥। भाद

संक्रिसासावनसम्यावृष्टचपपयांत्रकार्गे । गुर**ासासा। जी** १। बाग६। बाग्राधा १० बासॅ ४। ग३। ति। मादे। ईरीकार। यो ३। जी नि। वैनि। का। ये ३। क४। ज्ञार। कु।कु। सं१। बाद २। के २ क शु। भ१। सं१। सासा। सं१। बार। उ४॥

सिंकि निश्ये में । गुरै। मिस्राजी १। पाय ६। प्रारे०। संक्षा गक्षाई १। कारै। यो १०। म ४। व ४।औं कारे। वैं कारे। आस्तुरक द्वयमिश्रद्वय-कार्स्मणरहित। वे ३। क ४। ज्ञा३।मिश्रास्त्रेश जाव २। छे ६। भरे। संरे।मिश्रास्त्रेश जारे। उप्पार्थ

सं १ जाद २ । के ६ । ज्ञ २ । सा १ मि । सं १ । आ १ । उ ५ । तदपर्याप्तानां—गुश मि । जी १ ज ।

प ६ । प्राफ । सं ४ । ग ४ । इंश्यं। का १ ज । यो ३ जो मि बैमि का । वे ३ । क ४ । ज्ञार कुकु ।
सं १ जाद २ । के २ क सा । या २ । सा १ मि । सं १ । ज्ञार । उ ४ । सासादनानां—गुश्सा। जी २ ।

प ६ ६ । प्रा १० ७ । सं ४ । या ४ । इंश्वाक १ जा । यो १३ स ४ व ४ वो २ वै २ का १ । वे ३ ।

क ४ । ज्ञा ३ कुकु वि । सं १ जा । व २ । के ६ । सा १ । सं १ सा । सं १ । जा २ । उ ५ । २ ०

तत्त्रयाप्तानां—गुश्सा। जी १ । प ६ । प्रा १० । सं ४ । या ४ । इंश्यं। का १ जा यो १० म ४ व ४

और दैरे। बेदे। कथा जाने कुकुवि। संश्वा दराले दाभरी। सश्सासंश आप राज ५। तदपर्याप्तानां—गुरसा। जीरवाप ६ वाप्राण वासंथाण दिस्सा। कारी योदे कौमि वैमि का। वेदे। कथा जारक का संश्वादराले राभ रास श्या

र्द सं **१। बा** २। छ ४। मिश्राणां–गुरै मिश्रं। जी १प।प ६। प्रार∘। सं४। ग४। इं१। का१। <sub>२५</sub>

से १। आर २ । उप ४ । सिश्राणा−गुरै सिश्र । जी १ प । प ६ । प्रा१० । स ४ । ग ४ । इं१ । का १ । ; यो १० । आरैदारिकसिश्र-वैक्रियिकसिश्रकार्सणाहारकद्वयाज्ञाचात् । वे ३ । क ४ । का ३ सिश्राणि । सं१ अ. ।

संक्यसंयतसम्बद्धियक्त्रोः गुरु। बसं। जीरायः। जायदः। ६ । प्रार्शः। ७ । सं४ । य ४ । दंशः काशः यो १३ । जाहारद्वयरहितः। वे ३ । क ४ । जा३ । मः। यु। या संराजाश्यः। के ६ । घरानं ३ । संराजाशः उ ६ ॥

भा६ संजियस्योगसंयतसम्बद्धान्त्रये । गुशुब संाजीशाय ६ । स्राप्ताथा ५ इंशुक्तसरामो स्वाधानामा अस्ति । स्वाधानामा अस्ति । स्वाधानामा अस्ति ।

संशाबाब हा ले ६। मशा संहा। बाशा उद्या

भा६ संज्ञ्यप्टर्याप्तसंत्रसम्ब्यवृष्टिमळगागुशः। अर्थः। जीरै। य६। प्राणः। सं४। ग४। इंशाकाशः यो ३। जीमि। वैमि। काम्मै। वे२। न पूं। क४। झा३। मा अपूः। जा संशाबाब ३। के२ कद्या भशः सं३। संशाबा२। उ६॥

नः ५ संज्ञिदेशव्यतिप्रभतिकोणकवायपर्यंतं मुलौधर्भगमक्कं ।

असंक्रियळ्यो गुरै मि । जो १२ । संक्रिट्डबरिहर्तं प ५ । ५ । ४ । ४ । प्रार । ७ । ८ । ६ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । गरै सि । इं५ । का६ । यो ४ । अगे२ । का१ । अनु भयवस्थ्योगरे। वे ३ । क.४ । अगरे। कुंकु। संरे। अ । व २ । क्षे ६ । अ २ ।

भा ४ वशुभ । ते

सं १। मि । सं १। ब्रा२। उ४॥

बसंक्रिपर्ध्याप्तको ते । युशामि । जी ६ । बांसंक्ष्यपर्धापरहित य ५ । ४ । प्रारा ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग १ । ति । इं५ । का६ । यो २ । ओ का१ । बनुभयवचन । वे ३ । क ४ । क्राराकु। कु। सं१ । बाब २ । ले६ । भा३ । ब्राइम । ते १

वसंजित्वं। वा १। उ४॥

द २ । ले ६ । भ १ । स १ मिश्रं। सं१ । बा१ । उ. ५ । बसंयतानॉ –गु१ ब । जी२ प ब । प ६ । ६

२० ६। प्रारेश । छं ४। सा४। इरि।कारी।यो १३ लाहारकद्वयाभावात्। वे ३। क ४। ज्ञा३ म खुलासंरिकाद ३। ले ६। सरी।स ३। संरि। बार। उ६। तत्यर्पनानी–गुरैका औरि।

प ६। प्रारंश । संभाव ४। इं.री कारी यो १०। वे ३। क्रथा ज्ञाने सञ्ज्ञासंरिकाद ३ चक्रकालि ६। सरी सबैच वेक्षा। संराज्ञारी उदी तदपदिचानॉ-मुरैका जी १का इ

प ६। प्राप्त का संधान धारी किया है। कारायो विकास के दे पूं। नाक ४। ब्राप्त सम्ब १५ वास्त्रीकाद देव का काले २ क ब्राम १। स ३। सं१। ब्राप्त । उत्तराहिकोणकवास-सार्ट

पर्यंत मुलीयभंगः। अस्तिनां – गुरै मि । और १२ संजिपसीत्वाप्यांप्यो नहि । प ५ । ४ ४ । प्रा९ । ७ । ९ । ९ । ७ । ५ । ६ । ४ । ३ । सं४ । गरै सि । इं. ५ । का ६ । सो १ । का १ अस्त्रमण्डलने ।

असंस्थयस्थांसकंगे। पुरी लि। ची६। जाप ५। ४। ज प्राथ । ६। ५। ४। सं संधाय १ ति। इं५। का६। यो २। जी नि। का। वे३। च ४। जा२। संराज। ब २। छे२ क शुक्र २। संराजित। संराजसीता । जा२। उ४॥ भा३ बडा

संस्यसंक्रिव्यपवेशरहितसयोगायोगि सिद्धकाळ्ये मूळीवभंगमक्कुं । इंतु संक्रिमारगीण समाप्तमाबुदु ॥

बाहारानुवादवो कुबाहारियळगे। गुरैका जी र्रंथ पदा ६। ५। ५। ४। ४। प्राप्त १०। ७। ९। ७। ९। ६। ७। ९। ६। ४। १। ६। ४। १। १। १। १। १४। व ४। छे ६। भारासंदासंदा काराज्य थी गरहित। वे ३। क ४। जा८। सं७। व ४। छे ६। भारासंदासंदा

बाहारियम्यसिक्तमें '। गुरेदा जीधः। यद्दाभाषा प्रार०। ९।८।७।६।५। १० ४।४।सं ४।ग४।ई भाकादा यो ११। म ४। वा४। औं का। वें का। आं का। वेदाक ४।ज्ञा८।सं ७।व४। हेदा घरासंदासंदा वा१।उ१२॥

बाहारिजपव्यक्ति कंगे। गु५। मि । सा। बाप्र। सयो। जी७। बाग्य ६। ५। ४। बा प्रा७। ७। ६। ५। ४। ३। २। सं४। ग४। इं५। का६। यो ३। जी मि। वे मि। बामि। वे ३। क४। जा६। जु। कु। मा श्रां जा के। सं४। जासा छै। यथा। द४। १५ छे १क। अ२। सं५। मि। सा। उ। वे। आ।। सं२। जा१। उ१०॥

तत्त्वर्गतानां न्तृ १ मि । जी ६ संक्षिपर्याप्ती नहि। प ५ । ४ । प्राप्ता ९ । ८ । ७ । ६ । ४ । सं४ । ग १ ति । इं५ । जा ६ । यो २ और। अनुभववचनं । वे ३ । क ४ । ज्ञारकुकु। सं१ का। व २ । कं६ । ज २ । सं१

मि । संरेजाबार। उप्रातदपर्याप्ताना–गुरीमा बी ६ जाय प्रजानाण। ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । गरीत । इं५ । का ६ । यो २ जीमि का। वे ३ । क४ । झार। संरेजाद राले रक्षणा २० मा ३ जन

भ २ । स १ मि । सं १ अ । आ २ । च ४ । संज्ञासंज्ञिच्यपदेशरहितानां सयोगायोगिसिद्धानां मूलीघर्मगः । संज्ञिमार्गणा गता ।

आहारानुवादे आहारियां—मु १३, जी १४, य ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ४, ३, ४, २, सं४, व ४, इं५, का ६, यो १४ कार्मयो नहि, वे ३, क ४, बा८, सं७, व ४, ३०६, य २, स ६, सं२, आ १, उ १२। तत्पर्याताना—मु १३, ओ ७, य ६, ५, ४, प्रा १०, ९,८,७, २५ ६

६, ४, ४, सं४, ग४, इं५, का६, यो ११ म४ व४ और वैआ, वे३, क४, इता८, सं७, द४, छै६,

भ २,स ६,सं२, बा१,उ १२ । तदप्यप्तिनां ⊸गु५ मि साल प्रस, जी ७ ल,प ६,५,४,प्रा७, ७,६,५,४,३,२,सं४, ग४,दं५,का६,यो ३ लौमि वैमि लागि,वे ३,क४,झा६ कुकुम श्रु स के, सं४ ल सा छे यथा, द ४, छे १ क, म २, स ५ मि सा उ वे ला, सं२, जा१, उ १० । बाहारिकिच्यादृष्टिपळ्यो । गुशा जि । जी १४ ।य दी ६ । ५ ।५ ।४ ।४ । प्राप्त । ७ । ९ । ७ । ६ । ७ ।५ ।६ ।४ ।३ । संधाय ४ । इं५ ।का६ । यो १२ । बाहारक-इयरहित ।कार्म्मणरिहत । ये ३ । क ४ । का३ । कु। कु। वि । संशाय । व २ ॥ ४ ४ ॥ ४४ ६

व्य २। सं १। सि । सं २ । ब्रा १ । ख ५ ॥

५ ब्राहारिमिध्यादृष्टिपर्य्यातकांचे।गुराजी ७।याग्य ६।५।४। प्रार०।९।८।७। ६।५।४। सं४। ग४। इं५।का६। यो १०। ब्राहारद्ययिश्रयोगत्रयरिहतः वे ३। कथाज्ञा३।कु।कु।वि। संराजावराले ६। भरासंरामि। संराजार। भा६

उ५॥

आहार्य्यय्यप्रिकिमियादृष्टिपञ्जे । गुरै। लि। जी ७। प ६। ५।४। प्राथा७।७।६। १० ५।४।३।सं४। ग४। इं५। का६। यो २। जीमि।वै मि।वै ३। क४। झा२।कु। कु।सं१अ।व २। छेरुका अ २। सं१ मि।सं२। आर१।उ४॥

आ हारिसासावनसम्बन्ध्विप्रक्रियो गुशासासाओ ति । या अयाव ६ । ६ । प्रा९० । ७ । सं४ । ग४ । इंशाकारा यो १२ । जशासा४ । और वेदावेद। कथासा३ । कु। कु। वि। संशासाद २ । केद। अरशासंशासासा संशासारा उप ॥ अया ६

् आहारिसासाबनसम्यग्टिष्टियस्यांप्रकंगे। गुरासासा। जी १। प६। प्रा १०। सं४। ग ४। इं१। कार। यो १०। स ४। बा४। बीका। वैका। वे३। क ४। जा३। कु। कु। वि। संराब। व २। हे६। स १। संरासासा संराजाराउ५॥

मिय्यादृष्टीनां- नुरै मि, जी रै४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, ४, ४०, ७, ९, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ३, मं४, ग४, ई५, का६, यो रेर बाहादयकार्यणातावात्, वे ३, क४, जा३, कुकुवि, संरेज, दर, २० ले६, मर, सरै मि, संरे, जार, उ.५। तस्पर्याप्तानां- नुरै मि, जी ७ ए, प ६, ५, ४, प्रारे०, ९,

८, ७,६,४,सं४, ग४,६ं५,का६,यो १० बाहारक द्वयमिश्र कयामावात्, वे ३,क ४,झा३ कृ कृ वि, सं१ ब,द २,ले ६, म२,स१ मि,सं२,बा१,उ५। सदपयप्तिनां—गु१ मि,जी७,प६,५.४,

प्रा७,७,६,५,४,३,सं४,ग४,६ं५,का६,यो २ जीमि वैमि,चे ३,क ४,झा२ कुकु,सं१ ज, ३२,के१क, भर,स१मि, सं२, जा१,उ४। सासादनानां–गु१सा, जी २ प ज, प ६,६,

पारि०,७, सं४,ग४, इं१,का१, यो १२ ग४ व ४ अते २, वे २,के ६,क ४, जा ३ कुकु वि, सं१ स,द २,छे ६, भ २,स १ सा,सं१,सा१,च ५ । सल्यमीचाना–गु१ सा,जो १,प ६,प्रा१०,

सं४, ग४, इं१, का१, यो १०, म४ व४ और वै१, वे ३, क४, जा३ कुकु वि, सं१ क्ष, द२,

माहारिसासावनसम्यन्बुव्टिवपर्ध्याप्रकारे । तु १ । सासा । जी १ । ता । प ६ । ज । प्रा ७ । का संक्षांत ३ । ति । सावै । इंश काशायो २ । औ मि । वै मि । वे ३ । क ४ । आ २ । संश्वाद २। लेश्का भशासंशासामा। संशाखाशा उठा।

आहारिमिश्रंगे। गु१। मिश्रा औ १। प। प६। प्रा१०। सं४। ग४। इं१। का १। यो १०। सं४। बाधाओं का। वैका। वे३। कथा जा३। मिश्रा सं१। बाद२। ले ६ । जारासंशासिक्षासंशाकाराज्य ।। भा६

बाहारिक्यसंयतसम्यग्वष्टिगळगे। गु१। वसं। जी २। पत्न। प६। ६। प्रा १०।७। सं४। ग४। इं१। कार। यो १२। स४। बा४। और। बै२। वे३। क४। जा३। माश्राजा संशाजा व है। से ६। अर्था संहा जावे। सा। संशाजा १। उ६॥ भा ६

आहार्यसंयतसम्यग्द्दष्टिपर्याप्तकंगे।गु१। बसं। जी१। प६। प्रा१०। सं४। १० गर। इं१। का१। यो १०। सर। बार। श्री का। वैका। वे ३। कर। आ ३। माश्राजा संशाजा द३। लेदा भशासं३। संशाजाशाउद॥

आज्ञार्य्यसंयतसम्यग्द्रष्टचपर्याप्तकंगे । गृश्वसं । जीश्व सः । पद्व अ । प्रा७। अ। सं४। ग४। इं१। का १। यो २। औ मि। वे मि। वे २। क ४। आ ३। म। म। म। सं १। वा व ३। ले १ का भ १। सं ३। सं १। वा १। उ६॥ भा६

छ ६. म १. स १ सा. सं १. आ १. च ५ । तदपर्याप्तानां⊸ग १ सा. जी १ ख. प ६ झ. प्रा ७ झ. सं ४. ग ३ ति म दे. इं. का १. यो २ औ मि वैभि. वे ३ क ४. आग २. सं१ अ. द २. के १ क. भ १. स १ सा. सं १. आ. १. च ४ । मिश्राणां—ग १ मिश्रं, जी १ प. प ६, प्रा१०, सं ४, ग ४, इं १, का १, यो १० म ४ व ४ औ १ वै १. वे ३. क ४. इत ३ कियाणि, सं १ व. द २. ले ६. म १. स १ मिर्श्र. સંશે. આ શે. ૩ પા અસંગ્રહ્માં≔ ગશ્ અ. બીરેવ અ. વર્ષ્દ, પ્રાશે∘. ૭. સં૪. ગ૪. દંશે જ્ઞારે. રેંં यो १२ म ४. व ४ औ २ वै २. वे ३. क ४. आ ३ म श्राबा सं १ वा व ३. ले ६. भ १. स ३ उ वे सा. सं १, आर १, उ.६ । तल्पर्याप्तानां –गृ१ आन, और १, प.६, प्रा१०, सं४, ग४, इं१, का१, यो १०

तदपर्याप्तानां—ग १ अ., जी १ अ., प ६ अ., प्रा७ अ., सं४, ग ४, इं१, का १, यो २ ओमि वैमि, वे २ प्, त. क ४. भा ३. सं १ ब. द ३ व व व. ले १ क. भ १, स ३ उ वे सा, सं १. वा १. उ ६। २५

मध्यध्यी वै. वे ३. कथ् आ ३ म स्र सं १ स. व ३. ले ६. म १. स ३. सं १. सा १. उ ६।

आहारिवेससंयसंगं । गुरावेचा। जी १। प६। प्रारं∘। ७। सं४। गराति । मा इंशा कारायो ९। म ४। बा४ । बी कारावे ३। क ४। झा३। मा श्राला संशावेचाव ३। ले ६। भ १। सं३। सं१। बाराउ ६॥

बाहारिप्रमत्तसंयतंगे। गुराप्राजी २ पाजापदादाप्रार०। धासंधा गरे ५ माई शाकारायो ११ मधा वाधाजौराजारावेश कथाज्ञाधामाञ्चाला मासंशासाछ। पादका लेदामरासंशासंशासाधा

आहार्य्यप्रमत्तसंयतंते । गुराअयाओं १। पदाप्रार०। संदागरा माई १। कारायो ९। वे ३। क ४। जा४। संदासा छै। पाव ३। छेदा म १। संदा

संशाका शाचणा

१० बाह्यस्प्रेयुक्वकरणंगे। गुश्बयू। जीशा पदान्ना १०। संदागश्माइंशा काशः स्रोदावेदाक ४ । ज्ञाशः। संदाला। छे। वदा लेदा प्रशासंदा स्राष्ट्र

उ।क्ता। सं१। आ १। उ७॥

आहारिप्रयमभागानिबृत्तिगळगे। तुश्वितः। जीशाविः। प्राश्वासंशासीय । यशासः इशियां काश्वायोषः। वेशाकः शाकाशास्य । साध्यायः। १५ लेदा अशासंशाखा। संशावाशाख्या।

शेषचतुरनिवृत्तिकरणगों ओधभंगमक्कू ॥

ज्ञाहारिसूक्मसांपरायसंयतंगे । गुशुः झू।जीशा प ६ । प्राश्वासंशापितह । गशामाईशापीकार त्रायो ९ । वे ० । कशासक्मलोभ । ज्ञापासंशासा । व ३ ।

दैबज़बाना- गुरै, जी रै, प ६, ब्रा१०, सं४, ग २ ति म, दै रै,कारै, यो ९, वे ३, क ४, जा ३, २०. संरै दे, व ३, ळे ६, सरै, स ३ च वे झा,संरै, जारे,च६। प्रमत्तानां- गुरै प्र, जी २ प अ, प ६,

६, प्रारे०, ७, सं४, गरेम, इं.रै, कारै, यो ११ स ४ व ४ जौ १ जार, वे ३, क ४, जा४ स खु झ. स. सं ३ साछे प, द ३, छे ६, भ्र.रै, स. ३, सं १, जारै, व ७। अप्रमत्ताना–गुरेब, जी १, प ६, सा३

प्रा १०, सं ३, ग १ म, ई १, का १, यो ९, वे ३, क ४, झा४, सं ३ साछे प, द ३, ले ६, म १, स ३,

सं १, बा १, उ. ७ । अपूर्वकरणाना⊸गु१ ज, जी १, ग६, प्रा १०, सं ३, ग१ म, इं१, का १, यो ९, २५ वे ३, क ४, झा४, सं २ साछे, द ३, छे ६, ग१, स २ उ झा, सं १, बा१, उ. ७ । जनिवृत्तीनां

प्रयममामे—गुश्ज,जी १,प ६, प्रा१०,सं२ मै य, गश्म,इर्दर,का१,सो९,वे३,क४,झा४, संदेसाछे,द३,ले६, प्र१,स२ जझा,सं१,झा१,उ७।धिषचपुमपिलोध मंगः,सूक्मसोपरायाणां−

गु १ सू, जी १, प ६, प्रा१०, सं१ प, ग १, इं१, का १, यो ९ वे ०, क १, सूक्मलो भः, ज्ञा४, सं१

ले६। म१। सं२। उगका। सं१। वा१। उ७॥ भा१

बाह्यस्थुंपकांतकवायवीतरापछ्यस्थ्ये । गुशाउपाजीशाप६। प्राश्०। सं०। गशामाईशापंकाश्रमायोषामधाबाधाबौकाशादेशाकाशास श्राजामासंशाययाविश्वाबाबा । छे ६। भशासंशाउपासासंश भाश

वा १। उ.७॥

बाहारिक्षीणकवायछ्यस्यवीतरामंगे गुरु। क्षीण । जी १ । प ६ । प्रार०। सं०। गर। म । ईरार्ट। कारजा योगप्रावै ०। क ०। का४ । संरायपा। द २ । छे६। भार

भ १ । सं१ । स्ता। सं१ । स्ता१ । उ.७ ॥

आहारिसयोगकेवलि अट्टारकंगे। गुश्सयोग के। जी २। पात्राप ६। ६। प्राप्तार। २। सं०। गशाम। इंशायं) काशाचा यो ६। म २। वा२। जी २। वे०। क०। १० ज्ञार। के। संशायया। दश्के। ले६। भशा संशाला। सं०। लाशाउट २॥

### ई प्रकारविंदं सयोगकेवलिभटारकंगे पर्व्यामापर्व्यामाळाषद्वयं वक्तव्यमप्पद् ॥

अनाहारिगळ्गे। गु५। मिसा। अ। सयोग अयोगि। जी।८। एकेंब्रियसावरपुरुमद्विज-चतुःपंचेंब्रियसंत्र्यसंज्ञिगळॅब अपस्यिक्तकर अयोगिकेवलिरहितमागि। प ६।५।४। प्रा७।७। ६।५।४।३।२।१।सं४।ग४।इं५।का६।यो१।काम्संग।वे३।क४।१५ ज्ञा६।कु।कु।म। श्रु।अ।के।सं२।असंयमपुंग्रयास्यात्तपुं। व४। छे१छु। अ२। भा६

सं५। मि । सा। उ। वे। का। सं२। बा१। बनाहार उ१०॥

सू, द ३, ले ६, भ १, स २, ज का, सं १, जा १, ज ७ । उपशायक पायाणां – गुरंज, जी १, प ६, १ १ प्रा १०, सं ०, ग १ म, दं १, का १, यो ९ म ४ व ४ जो, वे ०, क ४, जा४ म श्रुज म, सं १ य, द ३ व ज ज, ले ६, भ १, स २ ज का, सं १, जा १, उ ७ । को णक पायाणां — गुरंकी, जो १, प ६, २० प्रा १०, सं ४, ग १ म, दं १, का १ ज, यो ९, वे ०, क ०, जा४, सं १ य, द ३, ले ६, भ १, स १ ला, हं १, जा १, उ ७ । सपोणिके विक्रां — गुरंसयो, जो २ प ज, प ६ ६, प्रा ४, २, सं ०, ग १ म, दं १, का १ ज, यो ६ म २ व २ जो २, वे ०, क ०, जा १ के, सं १ य, द १ के, ले ६, भ १, स १ ला,

सं ०, आ १, उ २ । एषामपर्याप्तालापोऽपि वक्तव्यः ।

अनसहारिणां-- गु५ मि साअ स अन, जो ८ सप्ताज्यमप्ता एको प्रयोगिनः, प ६,५,४, प्रा७०६ २५ ५४ ३ २ १,सं४, ग४, ६ं५, का६, यो१,वे१,क ४,झा६ फूकूम श्रुवके, संरबस,द४, अनाहारकिनिध्यादृष्टिनञ्जो । जुशाबि। जी ७ । व ६ । ५ । ४ । प्राप्ताध । ६ । ६ । ५ । ४ । ३ । सं४ । ग४ । ६ ५ । का६ । यो १ । कार्म्य । वे ३ । क ४ । जा२ । कु। कु। सं१ । जावरा छे १ छु। अ। सं१ । सि। सं२ । जा१। अनाहार उ४ ॥

अनतहारिसासाबनसम्बर्ग्डियाज्ये । गुरा सासा। जो रा बाप ६ । प्रा⊍ासं ४ । ५. ग३ ।ति । म ।दे । इंरायाकार त्रायो राकास्मैणकाय । वे ३ । क ४ । झारा कृ कृ।सं १। जाव २ । ळेट्राबाभ रासं रासासा।सं राजार।जनाहार।उ४ ॥

जनाहारि जसंयतसम्याबृष्टिमञ्जो । गुराजसं । जो राजा प ६ । जा प्राणाजा । संशा गराष्ट्री पं।कार्त्रायो राकाम्मणकाया वे २ । वी पुं।क ४ । जा ३ । मा श्रुाजासंराजाव ३ । लेरे श्रुा भ रासंदासंराजार।जनाहाराज ६ ॥ भार

ः अपर्य्यानकर्त्यविवयुं प्रमत्तसंयतेषे । गुरा जी १। गु६ । प्राधः। सं ४ । गुरु म इं रापं।काश्त्रायो १। आहारमिश्रमप्प्रविरितमोक्षेयिननाहारियकर्तुः। वे १। पुं। क ४ । ह्या ३ । मा श्रु। अ । सं २ । सा। छै। व ३ । ले १ का भ शासं ३ । सं १। भा ३

अग १। उद्या

अन्ताहारिसयोगिकेविलगळ्ये । गुश्सयोगः। आश्रीः। अर्थापः। अर्थापः। कायबलः। १५ आयुष्य । सं १०।गशामा इं।यं।काश्चायो १।काम्मैणः। वे०।क०। ज्ञाशके। संशायया। दश्के। लेशा नशासंशाला। सं०।आरा। अन्ताहाराउ२।। भाश

के ६, भ २, स ५ मि साज वे का, सं २, जा १, ज १०। तिम्मस्याद्शां─गुशिम, जो ७, प ६ ५ ४, भा ६ प्रा७७ ६ ५ ४ ३। सं ४ । ग४ । इं५। का ६ । यो १ का।वे ३। क ४ । इत २ कुकु। सं १ व । द २ । के १ ल्। ग २ । स १ मि । सं २ । आ १ व । त ४ । सासदमानां─गुश्सा। जी १ व्या भा६

२० प ६। प्रा⊍। सं४। ग३ ति गदे। इंदर्षाका १ त्रायो १ का। वे ३। क४। ज्ञार कुकु। सं१ ज्ञाद २। ले १ जृ। स्र१ सास्था। सं१ ज्ञावार ज्ञाव ४। असंबदानां —गृ१ ज्ञा भा६

जी रैबाप ६ बाशाच्या सं४ । ग४ । इंरे पं।कार वा यो रैका। वे २ पुार्पः। क ४ । ज्ञाने म श्रुवः। संरी द ने। के रैस्तुं। म १ । स ने । संरी बारेबाउ ६ । प्रमतानां— मा६

गुरै प्राजी रै। प ६। प्राष्ठ। सं४। गरेस । ईराकारा यो रेबामि तेन बौदारिकापेक्षया-२५ ज्ञाहारः वे रैपुं। क ४। झाने सब्धुबासंर साछे। द २। छेरै का भरी स २। संरी भाने

आ रे। उद्दी स्योगिकेविलनों — गुरैस । बीरेबाग् ६ झाप्रारा,कायबलं । बायुक्यां सं०। गरैम । इंरेगं। कारता यो १ का। बे ०। क ०। ज्ञार के। संरेया दरेके। के।

अध्योगिकेवलिअहारकं ने। बुश्बयो । बीशावाप ६ । प्राशः आराष्ट्रया । सं०। गशःमा दृशापं।काश्यायो ०।वे०।क ०।क्राश्के।संश्यया।दश्के।ले६। अराष्ट्र

भारासै शाक्षा। संशाकार बनाहार। उरशा

बनाहारि सिद्धपरमेष्टिगळ्गे। गृ०। जी०। ग०। प्रा०। गति १ सिद्धपति। इं०। का०। यो०। वे०। क०। प्रा१। के। सं०। द१के। छे०। प्र०। सं१। सा। सं०। बा१। बनाहार। उ२।।

१ म १ । स १ का। सं ०। जा १ व । च २ । जयोगकेविक्तमं— गुरुवा । जी १ व । य ६ । प्रार्शनायुः । सं ०। य १ म । में १ यो का १ व । यो ० । के ० । का १ के । वं १ व । व १ के । ले ६ । मा० म १ । स १ क्षा। सं ०। जा १ व । उद्योगं— गु०। जी ० । य ० । प्रा०। सं ० । ग १ विद्वार्तिः । मं० । को ० । यो ० । वे ० । का ० । झा१ के । सं ० । व १ के । ले ० । म ० । सं १ १०

[ उत्पर कर्नाटक टीका और तदनुसारी संकृत टीकामें गुणस्थानों और सार्गणास्थानोंसे बीस प्ररूपणाओंका कथन सांकेतिक असरोके द्वारा किया है। उन संकेतांको समझ क्षेत्रेसे उत्तर प्ररूपणाओंको समझ क्षेत्रा तरु है।

प्ररूपणा और उनके संकेत बक्षार इस प्रकार है।

गु (गुलस्थान १४) जी (जीवसभात १४) प (पर्याप्ति ६) प्रा (प्राण १०) सं (संता४) ग (गति ४) ई (इन्दिय ५) का (काय ६) यो (योग १५) वे (वेद ३), क (कयाय ४) जा (जान ८) तें (संयग ०) द (दर्गन ४) के (लेख्या६) भ (मध्यत्व-समझ्यत्व) सं (सम्यन्त्व ६) सं (संजी-अर्थोंकी) का (आरहारक-अन्नाहारक)

दन बीस प्रकरणावाँमें से जहाँ जिलनी सम्भव होती हैं उनकी सुबना संकेतालरके बागे संक्यासुचक कंक लिबकर दी गयी हैं। और पू. ९५० में गयांत गुणस्वानवालोंके गुणस्वान १४ कहे हैं। वार्योगंक राज्यस्व के ही। वेद हो। के बीर पर्याप्त सम्बन्धों कहे हैं। वार्योगंक ६, ५, ४ कहों हैं क्योंकि पंकीन्द्रयके छह, विकलियके वांत कोर एकेन्द्रियके वार सार पर्याप्तित्यों होती हैं। प्राण १०, ९, ८, ७, ६, ४, ४, १ कहे हैं क्योंकि संजोके दस प्रण होते हैं वेप के एक-एक दिवस परवे लाती हैं। एकेन्द्रियके बार ही प्राण होते हैं। सरोगकेवलीके बार और अवंगोकेवलीके एक प्रण होता है। संजा बारों होती हैं। गति बार, हिन्द्रिय एक के किस पांच तक, २५ काय छह, भी ग्याप्त (बार मन, चार बचन, तीन पूर्णकाय योग) होते हैं। वेद तीन, कथाय चार, ज्ञान बाट (पीच और तीन विच्या), संगम सात (संयम मार्गणके सात मेंद है), रक्षंन बार, लेख्या छह, मध्यत्व-अमध्यत्य, सामक्ष्यन मार्गणाके ६ मेंद, संजी-असंग्री, बाह्यरक होते हैं। उपयोग बारह—आठ ज्ञान, बार वान। अपयोग्त गुणस्वानवालोंक गुणस्वान पांच है—मध्यत्य, साधान, असंगत, प्रमत (आहारकको अवेका), सर्वोगकेवली (समुद्रवात बचस्वाको क्षेत्रा)। जीव वमास सात अपर्याप्त होते हैं। पर्वोग्तित्र के तीन कोर समुद्रवात केवलीके यो होते हैं। संजा बार, गति बार, हीतन, यो होते हैं। एकेन्द्रियके तीन कोर समुद्रवात केवलीके यो होते हैं। संजा बार, गति बार, हीत वेद तीन, कथाय बार, ज्ञान छह होते हैं—अपर्याप्त अवविद्या, सामर्थाएक, होते हैं—अपर्याप्त, सामर्थाफ, होते हैं—अपर्याप्त, सामर्था कर वेद होते हैं—अपर्याप्त, सामर्थाफ, होते

### मणपञ्जवपरिहारो पद्धवसम्मच दोण्णि आहारा । एदेसु एक्कपगदे जत्यित्तियसेसयं जाणे ॥७२९॥

मनःपर्व्यायः परिहारः प्रथमोपशमसस्यक्ष्यं द्वावाहारौ । एतेव्येकस्मिन् प्रकृते नास्तीत्यशेषकं जानीहि ॥

मनःपर्व्यायक्कानमुं परिहारविशुद्धिसंयममुं प्रथमोपशमसम्यक्ष्यमुं आहारकाहारकमिश्रमु-मितिवरोळमो द प्रकृतमायुत्तं बिरलुळिडुमिल्ले वित् शिष्य नीनरिये द संबोधने माडस्यटुदुः ।

मनःपर्ययक्षान परिहारविशृद्धिसंयमः प्रथमोपशमसम्यमस्यं बाहारकद्विकं च इत्येतेषु मध्ये एकस्मिन् प्रकृते प्रस्तुते बांबिकृते सति बबधेयं उद्दरितं नास्ति-न संभवतीति जानीहि [ तेषु मध्ये एकस्मिन्नृदिते तस्मिन् पुंसि तथा बन्यस्योरमस्तिवरोधात् ] ॥७२९॥

१० क्रेदोपस्थापना, यदास्थात । दर्शन चार, जेदया छह, अध्यत्न-अअध्यत्न, सम्पन्त्व आर्पणाके पांच औद सम्पन्क-मिच्यात्वके विना । संजी-असंजो, आहारक-अनाहारक, उपयोग दस-विभंग और अनःपर्यय अपर्याप्त अवस्थार्वे नहीं होते ।

इसी तरह जागे चौदह गुणस्यानोंमें कमशः बीस प्ररूपणाओंका कथन संकेताक्षर द्वारा किया है। उसके पश्चात कमशः चौदह मार्गणाओंमें कथन किया है।

पांत मार्गणामें कवन करते हुए सालों नरकोंमें, तियंवके भेदोंमें, मनुष्योंमें, देवोंमें गुणस्थानोंको आधार वनाकर बील प्रकाणोंकों कथन विस्तारके किया है। वैसे नरकारियें—जारक सामान्य, नारक सामान्य पर्याप्त, सामान्य नारक अपयोग्त, सामान्य नारक सामान्य पर्याप्त, सामान्य नारक अपयोग्त सम्याद्दि, सामान्य नारक पर्याप्त, सामान्य नारक अपयोग्त असंवत, सामान्य नारक सामान्य असंवत, सामान्य नारक पर्याप्त कसंवत, सामान्य नारक अपयोग्त असंवत, सामान्य नारक अपयोग्त असंवत, सामान्य नारक, प्रमां सामान्य नारक, प्रमां सामान्य नारक अपयोग्त, प्रमांसियादृष्टि, वर्षानारक अपयोग्त मिल्यादृष्टि, वर्षानारक अपयोग्त मिल्यादृष्टि, वर्षानारक अपयोग्त मिल्यादृष्टि, वर्षानारक अपयोग्त मार्ग स्वयंत्र सामान्य नारक स्वयंत्र सामान्य नारक, प्रमां सिअपुणस्थान, वर्षा संवत पू., प्रमांसियादृष्टि, वर्षानारक अपयोग्त स्वर्णाप्त स्वर्णाप्त नारक असंवत क्षायाद्व सामान्य नारक स्वयंत्र सामान्य नारक स्वयंत्र सामान्य नारक स्वयंत्र क्षायं नारक व्ययंत्र स्वर्णाप्त हितीयादि पूर्वी नारक सामान्य निम्यादृष्टि, दितीयादि पूर्वी नारक स्वयंत्र सामान्य नारक स्वयंत्र सामान्य नारक सामान्य निम्यादृष्टि, दितीयादि पूर्वी नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य नारक सामान्य ना

पहले हमने पं. टोडरमलजीकी टीकाके अनुसार नक्लों द्वारा अंकित करनेका दिवार किया था। किन्तु उनमें भी संकेतासरींका ही प्रयोग करना पड़ता। और कम्भीविंगमें भी कठिनाई जा जाती। प्रत्यका ३० भार भी बढ़ जाता इससे उसे छोड़ दिया। संकेतासर समझ लेनेसे टीकाकी समझा जा सकता है। ]

मनःपर्वयज्ञान, परिहारविशुद्धि संयम्, प्रथमोपशम सम्यक्त्व, आहारक, आहारक-मिश्र इनमें से एक प्राप्त होनेपर उसके साथ शेष सब नहीं होते ॥७२९॥

१. व प्रतौ कोष्ठान्तर्गतः पाठो नास्ति ।

24

### विदियुवसमसम्मणं सेडीदो दिण्ण अविरदादोसु । सगसगलेस्सामरिदे देव अपन्जत्तगेव हवे ॥७३०॥

द्वितीयोपध्यससम्यक्तं श्रेणितोऽवतीर्णाविरताविषु । स्वस्वलेश्याभृते वेवापम्यौपके एव भवेतु ॥

असंयताबिमळोळु द्वितीयोपरामसम्यक्त्यसंभवमं बुबुपरामधीणीयविमिळिबु संक्लेशवश-दिवमसंयमावियोळू परिपतिसराबरोळं दु निश्चैसूत्रु । आ द्वितीयोपरामसम्यग्ट्रिष्टगळप्प असंयताबिगळु तंतम्म लेश्यगळोळ्कृति मृतराबराबोडे देवापर्य्याप्रकासंयतसम्यग्दृष्टिगळे नियम-दिवमप्परेके दोडे बद्धदेवायुष्यंगल्लवे मरणमुपरामश्रीणयोळु संभविसदु । इतरायुस्त्रयबद्धायुष्यंगे देशसंयमम् सकलसंयमम् संभविसवप्युवरित्वं ।

> सिद्धाणं सिद्धगई केवलणाणं च दंसणं खयियं। सम्मन्त्रमणाहारं उवजोणाणककमपउनी ॥७३१॥

सिद्धानां सिद्धगतिः केवलज्ञानं च वर्शनं क्षायिकं, सम्यक्त्वमनाहारः उपयोगयोरकम-प्रवत्तिः ॥

े सिद्धपरमेष्टिगळ्गे सिद्धगतियुं केवलकानमुं केवलवर्शनमुं क्षाधिकसम्यक्ष्यमुं अनाहारमुं ज्ञानवर्शनोपयोगद्वयक्ककमत्रवृत्तियुमरियल्पडुगुं।

मत्तं सिद्धपरमेष्ठिगळ् :---

गुणजीवठाणरहिया सण्णापज्जित्तिपाणपरिहीणा । सेसणवमग्गणुणा सिद्धा सुद्धा सदा होति ॥७३२॥

गुणजीवस्थानरहिताः संज्ञापर्ध्वाप्तिप्राणपरिहीनाः । शेवनवमार्ग्यणेनाः सिद्धाः श्रुद्धा-स्मदा भवति ॥

डितीयोपसम्पस्यक्तं संमवति । केषु ? उपसम्त्रेणितः संक्लेशबद्यादयः बसंयतादिषु व्यवतीर्णेषु । ते च बसंयतादयः स्वस्वलेश्यया म्नियंते तदा देवापर्यातासंयता एव नियमेन भवति । कुतः ? बद्धदेवायुष्का-दग्यस्य उपसम्प्रेष्यां मरणाभावात् । तीवनिबद्धायुष्काणां च देशसक्तसंयमयोरेवासंभवात् ॥७३०॥

सिद्धपरमेष्टिना सिद्धगतिः केवलज्ञान केवलदर्शनं क्षायिकसम्यक्तवं अनाहारः ज्ञानदर्शनोपयोग-योरकमप्रवृतिषय अवति ॥७३१॥

सिद्ध परमेष्ठीके सिद्धगति, केवल्जान, केवल्दर्शन, खायिक सम्यक्त्व, अनाहार और झानोपयोग दर्शनोपयोगकी एक साथ प्रवृत्ति, इतनी प्ररूपणाएँ होती हैं ॥७३१॥

चतुर्देवागुणस्थानरहितर्षे चतुर्देवजीवसमासरहितरं चतुःसंबारहितरं वद्यय्यांतिरहितरं वद्यप्राणरहितरं तिद्वपति ज्ञानवर्द्यनस्थानसहारमे व नार्गणापचकमस्ख्यकुळिव नव मार्गणा-रहितरं सिद्धपरमेष्टिगळ दृष्यभावकर्त्यरहितरप्युर्वारदं सवा द्युद्धसम्पदः।

> णिक्सेवे एयट्ठे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे । मग्गड वीसं मेयं सो जाणड अप्पसन्मावं ॥७३३॥

निजये एकात्यं नयप्रमाणे निष्कत्यनुयोगे। मृगयति विश्वतिभेदं स जानाति जीवसद्भावं।।

नामस्यापनाद्रव्यभावतो यं ब निलेपदोलु प्राणमूतजीवसत्वमं बेकात्यंबोळं द्वव्यात्त्रियकपर्व्यायात्त्रियकमं व नयबोळं मतिभूताविध्यतः प्राण्यक्तकमं व प्रमाणदोळं जीवति जीविद्यति
जीवतपूर्व्यो वा जीवः एंव निर्देशयोळं कि कस्स केण कत्य व कविषरं कति विहा य भावाइं

रं एंव अनुयोगदोळं निर्देशस्वामित्वसायनाधिकत्त्रणस्वितिविधानतः साध्या' एंव नियोगदोळं जावनानोध्यं भव्यं गुणस्वानाद्विविद्यात्रेमस्व सिक्तपुर्वातं जीवसद्व सव्यवनतिर्द्याः

बहुदंशगुणस्वानबहुदंशजीवसमासरहिताः वतुःसंज्ञावद्भयित्तराणगरिहताः सिद्धगतिज्ञानदर्शन-सम्यक्तवानाहारेम्यः शेवनवमार्गणारहिताः सिद्धपरमेष्ठिनो ब्रन्थमावकर्यामावात् सदा शुद्धाः भवंति ॥७३२॥

मामादिनिक्षेपे प्राणमृतजीवसस्वलक्षणैकार्षे इत्याधिकश्याधिकनये मतिज्ञानादिप्रमाणे , जीवति
१५ जीवित्यति जीवितपुर्वे वा जीव रित निवक्तौ 'कि कस्य केण करपवि केव चिर केतिबिहा य भावो इति च
निर्देशस्वाभित्यवाधानाचिकरणस्विधिविधानारः छाध्या इति च
निर्देशस्वाभित्यवाधानेकरणस्विधिविधानारः ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यवाधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यविधानिकरणस्विधिविधानार्थितं ।

स्वाभित्यविधानिकरणस्विधिविधानिकरणस्विधिविधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्विधानिकर्यविधानिकर्याभिकर्विधानिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्याभिकर्य

सिद्ध परमेष्टी चौदह गुणस्थान, चौदह जीवसमास, चार संक्षा, छह पर्याप्त, दस प्राण इन सबसे रहित डोते हैं। तथा सिद्धगति, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्स्व और अनाहारके २. सिवाय क्षेत्र नौ मार्गणाओंसे रहित होते हैं। और द्रव्यकम-भावकर्मका अभाव होनेसे सदा सुद्ध होते हैं।७३२॥

नामादि निक्केपमें, एकार्थमें, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयमें, मतिज्ञानादि प्रमाणमें, निक्रक्ति और अनुयोगमें जो भन्य गुणस्थान आदि बीस भेदोंको जानता है वह जीवके असित्यको जानता है। नामस्थापना द्रव्यमावनिक्षेप प्रसिद्ध है। प्राणी, भूत, जीव, १५ सन्य ये चारों एकार्थक हैं इन चारोंका खर्थ एक ही है। जो जीता है जियेगा और पूर्वमें जो जुका है यह जीव शन्दकी निक्कि है—जो उसे जिकालवर्ती सिद्ध करती है। जीवका स्वरूप स्थाप है, स्वामी कीन है, साधन क्या है, कहाँ रहता है, कितने काल तक रहता है, कितने वसके भेद हैं इस प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान ये अनुयोग हैं। इनके करारमें जो बीस मेदोंको खोजकर जानता है उसे आरमाके ३० असित्यको अद्धा होती है। ७३२॥

१. व नियोगे यो ।

₹0

### अन्जन्जसेणगुणगणसमृहसंधारि बजियसेणगुरु । श्वनणगुरू जस्स गुरू सो राजो गोम्मटो जयउ ॥७३४ ॥

बार्ध्यार्थ्यसेनगुणगणसभूह संघार्थ्यजितसेनगुरुभृंबनगुरुध्यंस्य गुरः स राजो य गोम्मटो जयत् ॥

इंतु भगववहैत्यरमेश्वर चारचरणारीववडंढवंवनानंवितपुण्यपुंजायमानभीमडायराजगुरु-भूमंडलाचाय्येमहावाववावीश्वररायवाविपितामह सकलविडण्जनचकर्वात्तभोमव मयसूरिसिद्धांत-चक्कर्वात्त भोपावपंकजरजोरींजत ललाटपट्टं श्लोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्णाटकवृत्ति-जोवतत्त्वप्रवीपिकयोळ् बाळापाथिकारं निकपितमाबुद्धु ॥

गणनेपळिविहेँ गुणगणमणिमूबण बम्मंभूबणधीमुनि स-। इगणियुपरोषवि नानोणहेँ गुणि गोम्मटसारबुत्तियं केशण्यं ।

आयर्पितनगुणगणसमूहसंघार्यजितसेनगुरः भुवनगुरुर्यस्य गुरः स राजा गोम्मटो जयतु ॥७३४॥

इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्रवर्शिवरचितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसंप्रहृतृत्तौ जीवतत्त्वप्रदीपिका-स्यायां बीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु श्रीचादेशयोविद्याद्रप्ररूपणालाप नाम वाविशातिषयोऽप्रिकारः समाप्तः ॥२२॥

आर्थ आर्थसेनके गुण और गणसमूहको धारण करनेवाले अजितसेन—जो तीन जगतके गरु हैं—वे जिसके गरु हैं वह गोध्मटराज वामण्डराय जयवन्त हों ॥७२४॥

इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्त्र विरक्षित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको मगवान् अर्हन्त देव परमेश्वरके मुन्दर चरणकमठौँको बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजरवरूप राजगुरु मण्डकाबार्य महावादी

स्रो असपनन्दी सिदान्तपक्रवर्तीके चारणक्रमणीकी पृष्टिसे शोधित कळाटवाळे श्री केवाववर्णी-के द्वारा रचित्र गोअस्टासार क्रणोटपृष्टि खोबतत्त्व प्रदीपिकाकी अनुसारिणी स्कूलटीका तथा उसकी अस्टासिणी पं. टोबरसक रचित्र सम्याजनाटीकृका नामक माणटीकाकी अनुसारिणी दिन्दी भाषा डीकार्स वीबकाण्यके अनुसारेत

> बीस प्ररूपणाओं में-से भाकाप प्ररूपणा नामक बाईसवाँ अधिकार सम्पूर्ण हमा ॥२१॥

## प्रशस्ति

स्वस्ति भोन्पदालिवाहून क्रके १२०६ वर्षे क्रोधिनाम संवस्तरे फाल्पुणमासे सुक्लपते जिजिरतों उत्तरायणे अद्यां सष्टिम्यां तियौ बुववारे सत्तावीसघटिका उपरांतिक सप्तम्यां तियौ अनु-राभानकात्रे तीस घटिका उपरांतिक ज्येष्टा नक्षत्रे ब्याघातनामयोगे वह घटिका उपरांतिक हर्षणनामयोगे बक्करणे सत्तावीस घटिका यस्मिन् पंचांग-सिद्धि तत्र मोळेंद सुसस्याने श्रीपंच परमेष्टिविव्यवेत्यालयस्थिते,

श्रीमत्केशवण्ण विरचितमप्य गोम्मटसारकर्जाटक-

वृत्ति जीवतस्वप्रदीपिकेयोलु जीवकांडं

संपूर्णनंमादुदु । मंगळं भूयात् ॥ श्री श्री ॥

80

4

# गो॰ जीवकाण्डगायानुक्रमणी

|                                | गाया         | āâ   |                                    | गाथा | AB             |
|--------------------------------|--------------|------|------------------------------------|------|----------------|
|                                | अ            |      | अवरे वरसंखगुणे                     | 806  | 166            |
| अइ भीमदंसणेण य                 | <b>१३</b> ६  | 200  | अवरोग्गाहणमाणे                     | 803  | १८२            |
| <b>अउत्र</b> ज्जसेषगुणगण       | ४६७          | १०७५ | अवरो जुत्ताणंतो                    | ५६०  | 650            |
| अज्बवमलेच्छमणुए                | ۷۰           | १५१  | <b>अव रोगाहणमाणे</b>               | \$60 | ६२४            |
| अज्जीवेसुय रूवी                | ष६४          | 603  | अवरोहिसेत्त <b>दीहं</b>            | ३७९  | ६२४            |
| सदुष्हं कम्माणं                | ४५३          | ६७२  | <b>बवरोहिसेत्तम</b> जारे           | ३८२  | \$ <b>? \$</b> |
| <b>ब</b> टुत्तीसद्धलवा         | ५७५          | ८१०  | अवरंतुओहिखेलं                      | ₹८१  | ६२५            |
| <b>अ</b> टुवियकस्मवियका        | <b>٩</b> ८   | ₹₹७  | ववरं दव्वमुरालिय                   | ४५१  | ६७१            |
| बहारस छत्तीसं                  | 346          | 486  | अवरंसमुदा सोह०                     | 453  | ७१९            |
| बहुव सयसहस्सा                  | ६२९          | ८६५  | अवरं होदि अणंतं                    | €56  | ६२९            |
| <b>अडकोडिए</b> यल <b>क्</b> ला | ३५१          | 458  | अवरसमुदा होंति                     | 450  | ७१८            |
| अण्णाणतियं होवि हु             | ३०१          | ५०७  | अवहीयदित्ति ओही                    | ₹७०  | ६१७            |
| अणुलोहं वेदंती                 | ६०           | १२६  | अव्याघादी अंतो                     | २३८  | ₹08            |
| अणुलोहं वेदंती                 | <b>አ</b> ଉአ  | ६८६  | असहाय णाणवंसण                      | ६४   | १२८            |
| अणुसंसासंखेजजा                 | 468          | ८२२  | <b>अ</b> सुराणमसंखेज्जा            | 850  | ६५९            |
| अण्णोण्णुवयारेण य              | ६०६          | ८५०  | असुराणमसंखे <b>ञ्जा</b>            | 855  | ६५९            |
| अत्यक्खरं च पदसं               | <b>\$</b> 80 | 400  | असुहाणं वरमज्जिम                   | ५०१  | ७०२            |
| अत्थादो अत्यंतर                | 384          | 425  | अहमिदा जह देवा                     | 828  | २९३            |
| अस्यि अणंता जीवा               | <b>१</b> ९७  | ₹३०  | अहिमुहणियमियवोहिय                  | ₹0 € | ५१२            |
| बढत्तेरस वारस                  | <b>११</b> ५  | २०४  | अहिमारो पाहुडयं                    | ₹88  | ५७४            |
| अप्पपरोभयवाषण                  | २८९          | 860  |                                    |      |                |
| <b>अ</b> पदिद्विदयत्तेया       | २०५          | 226  | ,                                  | आ    |                |
| अपविद्विद पत्तेयं              | 96           | १६८  |                                    | -11  |                |
| अयदोत्ति छलेस्साओ              | ५३२          | ७२५  | <b>आउड्ड</b> रासि <b>वा</b> रं     | 508  | ३३६            |
| अयदोलि हु अविरमणं              | ६८९          | \$88 | आगासं वज्जिला                      | 463  | 668            |
| अवरह्वादुवरिम                  | \$58         | 426  | आणदपाणदवासी                        | 848  | 840            |
| <b>अव</b> रपरित्तासंखे         | १०९          | 868  | बादिमछट्ठाणम्हि य                  | ₹ ₹७ | ५५२            |
| अवरमपुण्णं पढमं                | 99           | १६९  | बादिम समसदा                        | 28   | ५०             |
| अवरा पज्जाय ठिंदी              | ५७३          | 606  | आदेसे संस्रीणा                     | ¥    | ₹4             |
| मवरहे मनस्वरि                  | <b>₹</b> ०६  | 128  | <b>धा</b> भीयमासुर <del>क्शं</del> | きっと  | ५१०            |
| अवस्वरि इगिपदेसे               | १०२          | 860  | आमंतणी जाणवणी                      | 224  | ३६२            |
| अवस्वरिम्मि अणंतम              | ३२३          | ५२९  | भायारे सूदयणे                      | ३५६  | 498            |

### गो० खीवकाण्डे

|                                   | Æ                    | गाया |                            | Sa          | गाथा  |
|-----------------------------------|----------------------|------|----------------------------|-------------|-------|
| बावलि बसंबभागा                    | 840                  | ६५०  |                            | £           |       |
| थावलि धसंखमागा                    | ४२२                  | ६५६  | ईहणकरणेण जदा               | 300         | ५१७   |
| षावलि असंखभागे                    | २१३                  | 380  |                            | _           |       |
| बाविल वसंसभागो                    | 800                  | ६३८  |                            | ਢ           |       |
| बावलि असंबनार्ग                   | 846                  | ६७५  | उक्कस्सिट्टिदि चरमे        | २५०         | ३८५   |
| वावलि असंखमागं                    | ₹८₹                  | ६२७  | उनकस्ससं <b>ख मेरां</b>    | 338         | ५५७   |
| बावलि वसंबसमया                    | ५७४                  | 205  | उत्तम अंगम्हि हवे          | 230         | हेल ह |
| बावलि वसंबसंबे                    | २१२                  | ₹8€  | <b>उदयावण्णस</b> रीरो      | 668         | 284   |
| आवलियपुषसं पुण                    | ४०५                  | ६४२  | <b>बदये दु अपुण्णस्स य</b> | १२३         | २५६   |
| भावासया हुभव अ०                   | २५१                  | 368  | उदये दु वणप्फदिक           | 124         | . ३१६ |
| आसव संवर दक्वं                    | 488                  | 668  | उप्पा[य] पुरुवगोणिय        | 384         | ५७६   |
| आहार कायजोगा                      | २७०                  | 840  | स्वजोगो वण्णक              | ५६५         | 608   |
| आहरदि अणेण गुणी                   | २३९                  | \$08 | उवयरण दंसणेण य             | 246         | २७१   |
| बाहरदि सरीराणं                    | ६६५                  | ८९५  | उववादग•भजेसु य             | 97          | १६०   |
| आहारदंसणेण य                      | १३५                  | २६९  | <b>उबवादमारणंतिय</b>       | <b>१</b> ९९ | . ₹₹  |
| आहार मारणंतिय                     | ६६९                  | ८९७  | उववादा सुरणिरया            | 90          | १६०   |
| बाहार य उत्तत्यं                  | 580                  | ३७५  | उववादे अभ्वित्तं           | ۷-          | १५७   |
| <b>बाहारवग्गणा</b> वी             | ६०७                  | 648  | उववादे पढमपदं              | 489         | ७७६   |
| <b>बाहारसरीरिदिय</b>              | ११९                  | २५१  | खवबादे सीदुसणं             | ८६          | १५८   |
| आहारस्युदएण य                     | २३५                  | ३७२  | उब्बंकं चडरंकं             | ३२५         | ५३०   |
| बाहारे सुद्दयणे                   |                      |      | चवसमसुहुमाहा <b>रे</b>     | \$8.5       | २७६   |
| <b>धा</b> हारो पण्ज <del>ते</del> | <b>\$</b> 2 <b>₹</b> | 906  | चवसंत खीणमोहो              | ₹•          | 80    |
|                                   |                      |      | उदसंते सीणे वा             | 804         | ६८६   |
|                                   | -                    |      | उषहीणं तेसीसं              | ५५२         | 900   |
|                                   | ₹                    |      |                            |             |       |
| इगिदुगपंचेयारं                    | ३५९                  | 490  |                            | ए           |       |
| इगिपुरिसे बत्तीसं                 | २७८                  | ४६८  | एइंदिय पहुदीणं             | 866         | ६९५   |
| <b>इ</b> च्छिदरासिच्छेदं          | 840                  | ६५३  | एइंदियस्स फुसणं            | 8 6 0       | 790   |
| इगिवण्णं इगिविगले                 | 68                   | १५१  | एकम्हि कालसमये             | ५६          | ११९   |
| इगिवितिचखचडवारं                   | 88                   | ७५   | एक्कं खलु अट्टकं           | <b>३२९</b>  | ५५३   |
| इगिवितिचपणखपण                     | 8₹                   | ७४   | एककचत्रकं चत्रवी           | # 6.8       | 498   |
| इगिवीसमोहखवणुव                    | 80                   | ७९   | एक्कट्ट च च य छस्स०        | ३५४         | 423   |
| इह जाहि वाहियावि य                | 6.48                 | २६९  | एककदरगदिणि रूपय            | 386         | 407   |
| इंदिय कायाऊणि य                   | १३२                  | २६७  | एक्कारस जोगाणं             | 953         | 688   |
| इंदिय काये लीणा                   | ٩                    | ₹ €  | एककं समयबद्धं              | 348         | 804   |
| इंदिय णोइंदिय जो                  | &&∉                  | ६६८  | एगणिगोदसरीरे               | 888         | ३२६   |
| इंदियमणोहिना वा                   | ६७५                  | 908  | एदम्हि गुणद्वाणे           | ५१          | ११२   |

|                                |              | गावा        | <b>नुक</b> मणी            |            | 800 |
|--------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------|-----|
|                                | गाथा         | As          |                           | गाथा       | 7   |
| एदम्हि विभन्जंते               | 396          | <b>43</b> 6 | <b>अंतरभावप्यब</b> हु     | 888        | Ęę  |
| एदे मावा णियमा                 | १२           | 8.8         | <b>बंतरमवश्वकस्तं</b>     | ५५३        | 92  |
| एयक्स राष्ट्र उवरि             | <b>₹</b> ₹4  | 400         | अंतो <u>मुह</u> त्तकालं   | 40         |     |
| एयगुणं तु बहण्यं               | ६१०          | ८५६         | वंतोमुहुत्त मेत्ते        | 43         | 2.8 |
| एयदवियम्मि जे अ                | 427          | 683         | वंतोमुहुत्तमेत्ता         | २६२        | ¥1  |
| एयपदादो उवरि                   | ₹ ₹ 9        | 408         | वंतोमुहुत्त मेस्रो        | ४९         |     |
| एया य कोडिकोडी                 | ११७          | २०५         | अंतोमुद्धत्त मेसं         | २५३        | ₹.  |
| एयंतबुद्धदरसी                  | ₹ €          | 80          | •                         |            |     |
| एवं असंखलोगा                   | **?          | 9 64        | 40                        |            |     |
| एवं उवरि विणेको                | 999          | १९२         | कदकफलजुदजलं वा            | ६१         | ₹:  |
| एवं गुणसंजुत्ता                | 588          | 648         | कप्यववहारकप्पा            | 346        | É   |
| एवं तु समुग्वादे               | 480          | ७६२         | कप्पसुराणं सग सग          | 853        | Ę   |
|                                |              |             | कमवण्णुत्तरविड्ढय         | 386        | 4   |
|                                | भो           |             | कम्मद्यकायजोगी            | ₹ 10 ₹     | 6   |
| कोगाहणाणि जाणं                 | 580          | 368         | कम्मइयवग्गणं घुव          | 860        | Ę   |
| ओ <b>घासंजद</b> मिस्सय         | 883          | 600         | कम्मेव कम्मभावं           | 288        | ₹   |
| भोधे ओदेसे विय                 | ७२७          | 980         | कम्मोरालियमिस्स य         | 248        | ¥   |
| बोधे चोदसठाणे                  | 909          | 434         | काऊ णीलं किण्हं           | ५०२        | 9   |
| ओ घे सिच्छ दुगे विस            | 300          | 9₹          | काऊ काऊ काऊ               | 478        | 9   |
| बोरालिय उत्तत्वं               | 238          | 359         | कालविसेसेणवहिद            | 806        | Ę   |
| ओरालिय मिस्सं वा               | <b>\$</b> 68 | 906         | काले चउण्ह उड्ढी          | 885        | Ę   |
| ओरालिय वेगुव्विय               | 488          | 308         | कालो छल्लेस्साणं          | <b>५५१</b> | 9   |
| बोरालिय वरसंचं                 | <b>२५</b> ६  | 809         | कालोलि य ववएसो            | 460        | 6   |
| ओरालं पज्जसे                   | <b>\$</b> 60 | ९०६         | कालं अस्तिय दर्व          | 408        | 6   |
| ओहिरहिया तिरिक्खा              | ४६२          | ६७७         | किण्हबदक्काणं पुण         | 470        | ٧   |
|                                |              |             | किण्हतियाणं मज्ज्ञिम      | 420        | 9   |
|                                | <b>बं</b>    |             | किण्हवरंसेण मुदा          | 428        | 9   |
| अंगुल असंखगु णिदा              | ३९०          | ६३२         | किण्हा णीला काऊ           | 893        | Ę   |
| अंगुलबसंसभागे                  | ३२६          | ५३१         | किण्हादिरासिमावलि         | ५३७        | 9   |
| अंगुलअसखभागे                   | ३९९          | ६३८         | किण्हादिलेस्स रहिया       | ५५६        | ٠   |
| अंगुल <b>अ</b> संखभायो         | ६७०          | ८९७         | किण्हं सिलासमाणे          | २९२        | 8   |
| अंगुल असंख <b>मा</b> गं        | ४०१          | ६३९         | किमिराय <b>चक्कतणुम</b> ल | 260        | ¥   |
| <b>अंगुलअसंख</b> मार्ग         | ४०९          | ६४६         | <b>कु</b> म्मुण्णयजोणीए   | ८२         | 8   |
| <b>अंगुलबसंखभागं</b>           | ₹९१          | ६३४         | केवलणाणाणंतिम             | 438        | ٥   |
| <b>अं</b> गुल <b>अ</b> संखभागं | १७२          | ३०१         | केवलगागदिवायर             | <b>£</b> 3 | 8   |
| <b>अंगुरुमावस्थियाए</b>        | 808          | 483         | कोडिसयसहस्साइं            | 888        | 9   |
| अंगोवंगुदयादो <b>ं</b>         | २२९          | 3,4,4       | कोहादिकसायाणं             | 290        | 8   |

## गो० चीवकाच्छे

|                       | गाथा        | पृष्ठ             |                          | गाचा        | 58  |
|-----------------------|-------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----|
| फंदस्स व मूलस्स व     | 168         | \$ <b>?</b> •     | बदुगदि मन्त्रो सण्णी     | ६५२         | 664 |
| -                     | ब           |                   | <b>च</b> दुगदिमदिसुदवोहा | 848         | ६७७ |
| स्रयज्वसमियविसोही     | ÷48         | 664               | <b>च</b> रमघरासाणहरा     | 446         | ८७६ |
| खवरी य खीणमोहे        | 471<br>60   | \$ <del>7</del> 9 | चरिमुञ्जंकेणवहिद         | おおお         | ५६६ |
| स्रीणे दंसणमोहे       | <b>4</b> 84 | 663               | चागी भही चोक्खो          | 488         | ७१० |
| खेलादो अमुहतिया       | ५३८         | 950               | चितियमचितियं वा          | 258         | ६६४ |
| खंचा असंखलोगा         | 868         | ३२५               | चितियमिवितियं वा         | 886         | ६७० |
| खंधं सयलसमरथं         | 608         | 680               | चोद्स मग्गण संजुद        | 380         | ५७३ |
| स्वयं संपर्धतार्थ     |             | 000               | चण्डो ण मुचइ वेरं        | ५०९         | 600 |
|                       | ग           |                   | चंदरवि जम्बुदीव य        | 348         | 800 |
| गइ इंदियेसु काये      | 885         | २७५               |                          | छ           |     |
| गृष्ट् उदयजपज्जाया    | 8,8€        | २७८               |                          |             |     |
| गण्डसमा तक्कालिय      | 886         | इ५१               | छट्टाणाणं आदी            | ३२८         | ५५३ |
| गतनम मनगं गोरम        | \$ 4 3      | 803               | छट्टोत्ति पढम सण्णा      | ७०२         | ९१९ |
| गदिठाणोग्मह किरिया    | ५६६         | ८०५               | <b>छद्</b> ञ्वाबठ्ठाणं   | 468         | ८१३ |
| गदिठाणोग्गहकिरिया     | ६०५         | 282               | छद्व्वेसुय णामं          | ५६२         | ८०२ |
| गढभजनीवाणं पुण        | ৫১          | १५८               | <b>छ</b> प्यणीलकवोदसु    | ४९५         | ६९९ |
| गब्भण पुद्दत्थि सण्णी | ₹८•         | 800               | छप्पंच णवविहाणं          | 4 £ 8       | ८०१ |
| गाउय पुषत्तमवरं       | ४५५         | ₹93               | छप्पं चाधियबीसं          | <b>११</b> ६ | २०५ |
| गुणजीवठाणरहिया        | ७३२         | १०७३              | छस्स य जोयणकदिहिद        | १५६         | २८५ |
| गुणजीवा पञ्जली        | ₹           | ₹ ₹               | छस्सयपण्णासाई            | ३६६         | ६०४ |
| गुणजीवा पञ्जली        | ७२५         | 88€               | क्वादयदि सयं दोसे        | २७४         | ४६५ |
| गुणजीवा पज्जसी        | ६७७         | 608               | छेत्रूण य परियायं        | 808         | ६८४ |
| गुणपच्चद्दगो छद्वा    | ३७२         | ६१९               |                          | _           |     |
| गूढिसिरसंधि पव्वं     | 850         | 788               | `                        | ज           |     |
| गोमयथैरं पणमिय        | 90€         | <b>९</b> ३५       | जणवद सम्मदिठवणा          | २२२         | ३५९ |
|                       | घ           |                   | जत्चेक्क मर्द् जीवी      | 868         | ३२२ |
| घण अंगुरू पढमपदं      | १६१         | २९०               | जम्मं खलु सम्मुच्छण      | <b>د</b> ۶  | १५५ |
| 44 430 10411          |             | ( **              | जह कंचण मन्गिगयं         | २०३         | ३३५ |
|                       | অৰ          |                   | जहस्रादसंजमो पुण         | ४६८         | ६८३ |
| चउगइसस्वस्वय          | ३३९         | ५७३               | जह पुण्णापुण्णाइ         | 288         | २५१ |
| चउपण चोइस चउरो        | ६७८         | ९०४               | जह भारवही पुरिसी         | २०२         | ३३५ |
| चउरक्लबावरविरद        | ६९१         | <b>९</b> १२       | जम्हा उवरिम भावा         | 28          | 60  |
| चउसट्टिपदं विरिक्तय   | ३५३         | 4८२               | जाइजरामरणभया             | १५२         | २८२ |
| चक्लूण जं पद्मासइ     | ACA         | ६९२               | जाई अविणाभावी            | १८१         | 388 |
| धक्लू सोदं भाणं       | 909         | \$00              | जाणह कज्जाकज्जं          | 484         | ७०९ |
| वत्तारिवि खेलाई       | ६५३         | ८८६               | जाणइ तिकालविसए           | 798         | 404 |
|                       |             |                   | •                        |             |     |

|                     |             | नावा        | <b>नुक्रमणी</b>                  |             | 1001                |
|---------------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|---------------------|
|                     | गाया        | Æ           | •                                | गांधा       | A.s.                |
| बाहि व बासु व जीवा  | 686         | 208         | व व सञ्चमोसजुलो                  | २१९         | 340                 |
| जीवदुगं उत्तद्वं    | ६२२         | 698         | णरतिरिय छोहमाया                  | 286         | ५०१                 |
| जीवा अर्णतसंखा      | 466         | 680         | णरलोएसि य वयणं                   | ४५६         | €63                 |
| भीषा चोइस भेया      | 806         | 466         | णरतिरियाणं जोघो                  | ५३०         | ७२३                 |
| जीवाजीवं दव्वं      | ५६३         | 603         | ण रमंति जदो णिच्यं               | 680         | २७८                 |
| जीवाणंच य रासी      | ३२४         | ५३०         | गरलद्धि अपञ्जत                   | 480         | ९४०                 |
| जोबादोणंतगुणा       | 586         | 358         | णवमी अणक्खरगदा                   | २२६         | ३६३                 |
| जीवादो गंतगुणो      | ५९९         | 638         | णवि इंदियकरणजुदा                 | १७४         | ३०३                 |
| जीविदरे कम्मचये     | €8.3        | 663         | णवरिय दु सरीराणं                 | २५५         | 806                 |
| जेट्टावरबहुमज्ज्ञिम | ६३२         | 646         | णव य पदत्या जीवा                 | 428         | 648                 |
| जेहि अणेया जीवा     | 90          | १४२         | णवरि विसेसं जाणे                 | ३१९         | ५२६                 |
| जेहिंदुल विस्तरजंते | 6           | ₹ 9         | णवरि य सुनका लेस्सा              | ६९३         | ९१४                 |
| जेसि ण संति जोगा    | २७३         | 305         | णवरि समुग्नादिनम य               | 440         | ७७७                 |
| जोइसियवाणजोणिणि     | २७७         | ४६७         | <b>णाणुवजोगजुदाणं</b>            | ६७६         | ९०१                 |
| नोहसियादी अहिया     | . 480       | 9 ₹ €       | णाणं पंचविहं पि य                | ₹ 0 ₹       | 900                 |
| जोइसियंताणोही       | ४३७         | ६६४         | णारयतिरि <del>वस्त्रणर</del> मुर | 266         | 808                 |
| जोगपउत्ती लेस्सा    | 860         | <b>६९७</b>  | णिमिसन् विदियमेत्तं              | 36          | 40                  |
| जोगे चउरक्खाणं      | 850         | 488         | णिक्सेवे एयत्ये                  | 48€         | १०७५                |
| जोगं पहि जोगिजिणे   | 980         | ९३७         | णिच्चिदरघादु सत्तय               | 68          | 848                 |
| जो णेव सच्चमोसो     | <b>२२१</b>  | 346         | णिहा पयले णहे                    | ५५          | 116                 |
| जो तसवहाउ विरदो     | ₹ 8         | ę۰          | णिहावंचणबहुलो                    | 488         | 300                 |
| जत्तस्स पहं ठत्तस्स | ५६७         | 604         | णिद्सवण्णपरिचा                   | 866         | ६९७                 |
| जंबूदीवं भरहो       | १९५         | <b>३</b> २६ | णिद्धत्तं लुक्सत्तं              | ६०९         | ८५४                 |
| जंसामव्यं गह्यं     | 863         | ६९१         | णिद्धणिद्धा ण बज्झेति            | ६१२         | ८५६                 |
|                     | 5           |             | णिखदरोलीमण्डो                    | ६१३         | ८५७                 |
|                     | •           |             | णिक्सस णिक्षेण दुराहिएण          | <b>६१</b> ५ | 646                 |
| ठाणेहिव जोणीहि      | ভ           | १४७         | णिविदरगुणा वहिया                 | ६१९         | ८६१                 |
|                     | <b>অ</b>    |             | णिद्धिदरवरगुणाणु                 | 486         | ८६०                 |
|                     | of.         |             | णिबिदरे समविसमा                  | € 8 €       | 648                 |
| णटुकसाये लेस्सा     | ५३३         | ७२५         | णिम्मूलसंघसाहु ब                 | 406         | 900                 |
| णहुपमाए वढमा        | <b>१</b> ३९ | २७१         | णियखेते केवलियुग                 | २३६         | <b>₹</b> 0 <i>₹</i> |
| णट्टासेसपमादो       | ४६          | ১৩          | णिरया किण्हा कप्पा               | ४९६         | <b>६९९</b>          |
| ण य कुणइ पक्खवायं   | ५१७         | ७१०         | णिस्तेस खीणमोहो                  | 45          | १२७                 |
| ण य जे भव्याभव्या   | 448         | ७८७         | <b>णीलुक्कस्संसमुदा</b>          | 424         | ७२०                 |
| ण य पत्तिगइ परं सो  | 488         | 905         | णेरइया खलु संडा                  | 93          | १६१                 |
| ण य परिणमवि सयं सो  | 400         | 600         | णेवित्यी जेव पुंगं               | 764         | 844                 |
| ण य मिच्छतं पत्तो   | ६५४         | 669         | णो इंदिय भावरण                   | 440         | ८९२                 |
| <b>\$ \$ \$</b>     |             |             |                                  |             |                     |

**८२ गो॰ कीवका**ण

|                               | गाया        | AR           | 4                              | गाया         | Z.E    |
|-------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|
| योदंदियसि सण्या               | YYY         | 546          | हिरिय गदीए चोइस                | 900          | 386    |
| णोइंदियेसु विरहो              | 79          | 49           | तिरिय चउक्काणोधे               | ७१३          | ९३८    |
| षोकम्पुरालसंचं                | ર છ         | 424          | विरियंति कुडिलमावं             | 146          | २७९    |
| •                             | _           |              | विविध वपुण्णपमाणं              | १८०          | 306    |
|                               | त           |              | विम्बतमा तिम्बतरा              | 400          | 908    |
| तज्जोगो सामण्णं               | 243         | 840          | तिसयं भणंति केई                | ६२६          | ८६४    |
| तत्तो उवरि उवसम               | 4.8         | ४५           | तिसु तेरं दस मिस्से            | 800          | ९२५    |
| तत्तो कम्मइयस्सिमि            | 390         | ६३७          | तीसं वासो जम्मे                | ४७३          | ६८५    |
| तत्तो ताणुत्ताणं              | <b>६३</b> ९ | ८७६          | तेउतियाणं एवं                  | 448          | 960    |
| तसो लांतव कप्प॰               | ¥\$ E       | ६६३          | ते उदु असंस्रकष्पा             | 484          | \$ F & |
| तत्तो संखेजजगुषी              | £80         | 200          | तेउस्स य सट्ठाणे               | ५४६          | ७६२    |
| तत्तो एगारणव                  | १६२         | २९०          | तेऊ तेऊ तेऊ                    | ५३५          | ७२६    |
| त्तवियकसायुदयेण य             | <b>Y</b> ES | <b>\$2</b> ₹ | तेऊ पम्मे सुकके                | ५०३          | ७०३    |
| तदियक्तो अंतगदो               | ३९          | 46           | तेजा सरीरजेट्ठं                | २५८          | ४११    |
| तद्देहमंगुलस्सा <b>व</b>      | 858         | 36.8         | तेसीस वेंजणाइं                 | ३५२          | ५८१    |
| तललीनमधुगविमलं                | १५८         | २८६          | तेरस कोडी बेसे                 | ६४२          | 668    |
| तव्बड्ढीए चरिमो               | १०५         | 858          | तेरिच्छिय लिखिय प              | ७१४          | ९३९    |
| तन्विदयं कप्पाणम              | ४५४         | ₹७३          | तेवि विसेसेणहिया               | २ <b>१</b> ४ | ३४९    |
| तसबदुजुगाणमञ्झे               | ७१          | १४३          | तेसि च समासेहि                 | 386          | 454    |
| तसजीवाणं जोघे                 | ७२२         | 48\$         | तो बासय अञ्जयणे                | ₹40          | ५९५    |
| <b>त</b> सरासिपुढविकादी       | २०६         | ₹80          | तत्सुद्धसलागाहिद               | २६८          | ४९८    |
| तसहीणो ससारी                  | १७६         | ₹08          |                                | _            |        |
| तस्समयबद्धवय्गण               | २४८         | ₹८₹          | •                              | 4            |        |
| तस्तुवरि इगिपदेसे             | 408         | १८३          | वावरकायप्यहुद्वी               | ६८५          | ९०९    |
| तर्हि सेसदेवणारय              | २६९         | ४५९          | यावरकायप्यहुडी                 | ६८६          | ९०९    |
| तीह सब्बे सुद्धसन्ता          | २६७         | ४५६          | यावरकायप्य <b>हु</b> डी        | ६८७          | ९१०    |
| ताणं समयपबद्धा                | ₹8€         | ₹८१          | थावरकायप्पहुडी                 | ६९२          | 983    |
| तारिस परिणामद्विय             | 48          | 288          | <b>यावर</b> कायप्यहुडी         | ६९४          | 988    |
| तिगुणा सत्तगुणा वा            | १६३         | 388          | <b>थ</b> ।वरकायप्यहुडी         | ६९८          | ९१७    |
| विणकारि सिट्ठपाग              | २७६         | 866          | <b>व</b> ावरसंखपिपी लिय        | १७५          | ३०३    |
| ति ण्णिसयजोयपाणं              | 8€0         | २८९          | षोवातिसुसंखगुणा                | २८१          | 800    |
| ति <b>ण्णिसयसट्</b> ठिविरहिंद | 600         | 258          |                                |              |        |
| तिष्णिसया छत्तीसा             | १२२         | २५६          | ,                              | 1            |        |
| तिण्हं दोण्हं दोण्हं          | 438         | ७२६          | दव्यं खेतां कालं               | ४५०          | ६७०    |
| तियकाल विसयक वि               | 886         | ६६७          | दण्यं खेतं कालं                | इ७इ          | ६२२    |
| तिरिवयसयणवणस्यी               | 474         | ८६४          | दव्यं छवकमकालं                 | <b>\$</b> ?• | 68     |
| तिरिए अवरं ओषो                | ४२५         | 846          | <b>दस</b> चोदसट्ठब <i>ट्</i> ख | ₹४४          | 404    |

|                         |                 | गानाः        | रु <b>क्र</b> मणी           |   |             | \$50\$   |
|-------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------|---|-------------|----------|
|                         | साथा            | A.R.         |                             |   | गाथा        | gg       |
| दसविहसच्चे वयणे         | २२०             | ३५७          |                             | _ |             |          |
| दस सम्मीमं पाना         | 844             | 740          |                             | न |             |          |
| दहिगुडमिव वा मिस्सं     | **              | ५२           | मीलुक्कस्सं समुदा           |   | 424         | ७२०      |
| दिण्णच्छेदेणबहिद        | 784             | ₹4.8         |                             | _ |             |          |
| <b>दिष्णछेदेणवहिद</b>   | ४२१             | ६५४          |                             | ď |             |          |
| दिवसो पक्लो मासो        | ५७६             | ८१०          | पञ्चनसाणुदयादो              |   | \$ 0        | 49       |
| दीव्यंति जदो णिच्यं     | १५१             | 268          | पञ्चनसाणे विज्ञा            |   | \$8€        | ५७६      |
| दुगतिगभवा हु अवरं       | 840             | ६७४          | पञ्जल मणुस्साणं             |   | <b>१</b> ५९ | २८८      |
| दुगवारपाहडादो           | ३४२             | ५७४          | पञ्जससरीरस्स य              |   | १२६         | ₹ €      |
| दुविहं पि अपज्जलं       | ७१०             | 930          | पञ्जलस्स य उदये             |   | <b>१</b> २१ | २५५      |
| देवाणं अवहारा           | ६३५             | 600          | पञ्जली पट्टवणं              |   | <b>१</b> २० | २५३      |
| देवेहिं सादिरेगी        | <b>\$ \$ \$</b> | 693          | पञ्जसी पाणावि य             |   | ७०१         | ९१८      |
| देवेहि सादिरेया         | २६१             | 288          | प <del>ण्</del> यायक्खरपदसं |   | ३१७         | ५२५      |
| देवेहिं सादिरेया        | २७९             | 858          | पडिवादी देसीही              |   | ३७५         | ६२१      |
| देसविरदे पमत्ते         | १३              | W            | पश्चिवादी पुण पद्धमा        |   | 880         | ६६९      |
| देमोहिस्स य अवरं        | ₹08             | ६२१          | पढमनस्तो अंतगदो             |   | 80          | 90       |
| वैसावहिवरदञ्जं          | 883             | 586          | पढमुवसमसहि <b>दाए</b>       |   | १४५         | २७७      |
| देसोहि अवरदम्बं         | 358             | <b>535</b>   | पढमं पमवपमाणं               |   | ₹७          | ६५       |
| देसोहि मज्ज्ञभेदे       | 354             | ६३७          | पणजुगले तससद्दिये           |   | 9€          | १४८      |
| दोगुणणिद्धाणुस्स य      | ६१४             | 240          | पणणजिवसया बत्यु             |   | ₹%0         | ५७७      |
| दोण्हं पंचय छक्के       | ७०५             | 999          | पण्णहुदाल पणतीस             |   | ३६५         | 808      |
| दोत्तिग पभवदुउत्तर      | ६१७             | 640          | पण्णवणिज्ञा भावा            |   | ३३४         | ५६९      |
| दंसणमोहक्खवणा           | 588             | 668          | पणिवरस भोयणेण               |   | <b>८६</b> ३ | 700      |
| वंसणमोहुदयादी           | <b>588</b>      | 664          | पणुवीस जोइणाइं              |   | ४२६         | 846      |
| दंसणमोहुवसमदो           | <b>६</b> ५0     | 664          | पत्तेय <b>बुद्धतित्य</b>    |   | ६३१         | ८६७      |
| वंसणवयसामाइय            | ४७७             | <b>\$</b> 20 | पमदादिचरुण्हजुदी            |   | 860         | ६८८      |
|                         |                 |              | पम्मस्स व सट्टाणस           |   | 486         | ७७६      |
|                         | _               |              | पम्मुक्कस्संसमुवा           |   | ५२१         | 390      |
|                         | ष               |              | परमणसिद्धियमद्वं            |   | 886         | <b> </b> |
| <b>ष</b> णुवीसडदसयकदी   | १६८             | 386          | परमाणु आदियाइ               |   | 864         | ६९२      |
| वस्मगुणसग्नणाह्य        | १४०             | ₹09          | परमाणुबन्गणिन्म ण           |   | ५९६         | 636      |
| बस्माधम्मादीणं          | ५६९             | 600          | परमाणुहि अणतहि              |   | 284         | 309      |
| <b>घुदको</b> सुंभयवत्थं | 46              | <b>१</b> २१  | परमावहिस्स भेदा             |   | 393         | 434      |
| घुवअद्धुवरूवेण य        | 805             | 588          | परमावहिस्स मेदा             |   | 888         | 588      |
| वृतहारकम्मवग्गण         | 924             | ६२८          | परमावहिंबरखेले              |   | ¥88         | ६५२      |
| धुवहारस्स पमाणं         | 335             | 680          | परमोहिदव्यभेदा              |   | 886         | EXS      |
| चूलिंग छक्कट्टाणे       | 23X             | ¥66          | परलवियं उबहीणं              |   | 343         | 360      |

१०८४ गो बीयकाण्डे

|                                | गाथा       | a.e.          |                           | गाथा    | A.B.  |
|--------------------------------|------------|---------------|---------------------------|---------|-------|
| पल्लसमऊण काले                  | 888        | ६४७           | बहुवत्ति जादिगहणे         | 338     | 486   |
| पल्लासंख्यणंगुल                | ४६३        | ६७८           | बहुआगे समभागी             | 808     | ₹ • 4 |
| परकासंखेण्याह्य                | २६०        | 880           | बहु बहुविहं च खिप्पा      | \$ \$ 0 | ५१७   |
| पल्लासंखेज्जदिमा               | ६५९        | 668           | बहुविहबहुप्पयारा          | 854     | 465   |
| परलासंखेजजविमं                 | 868        | <b>६८</b> ९   | बादर बाऊ तेऊ              | 890     | 900   |
| <b>पल्लासंखे</b> ज्जवहिद       | २०९        | 383           | बादर तेऊ वाऊ 🕝            | 255     | ₹0₹   |
| पस्सदि बोही तत्य ब             | ३९६        | ६३७           | बादर पुण्णा तेक           | 248     | 880   |
| पहिया जे छप्पुरिसा             | ५०७        | 606           | बादर बादर वादर            | €0₽     | 280   |
| पुक्खरगहणे काले                | ₹₹         | ५२०           | बादर मुहुमुदयेण           | १८३     | ₹१३   |
| पुढविदगागणिमारुद               | १२५        | २५८           | बादर सुहुमा तेसि          | १७७     | 808   |
| पुढवी बाऊ तेऊ                  | १८२        | ₹₹?           | बादर सुहुमेदिय            | ७२      | १४९   |
| पुरवीबादिचउण्हं                | ₹00        | 333           | बादर सुहुमे इंदिय         | ७१९     | ९४२   |
| पुढवी जलं च छाया               | ६०२        | 684           | बादर संजलणुदये            | 860     | ६८२   |
| पुण्णजहणां तस्रो               | १००        | १६९           | बादर संजलगुदये            | ४६६     | ६८१   |
| पुरुगुणभोगे सेदे               | ₹७३        | ४६४           | बारुत्तरसयकोडी            | \$40    | 400   |
| पुरुमहदुदादरालं                | २३०        | ३६७           | बावीस सत्ततिष्णि य        | 883     | २०४   |
| पुरुसिन्छसं ढवेदो              | २७१        | ४६२           | बाहिर पाणेहि जहा          | १२९     | २६४   |
| पुन्वापुन्वप्क                 | ५९         | १२१           | बितिचपपुण्णजहण्ण <u>ं</u> | ९६      | 844   |
| पुरुषं जलचलमाया                | 3 5 2      | €00           | वितिच पमाणमसंखे           | १७८     | ३०५   |
| पुह पुह कसायकालो               | २९६        | ४९९           | बिदियुवसमसम्मत्तं         | ६९६     | ९१५   |
| पोग्गल दव्वम्हि अणू            | ५९३        | ८२२           | बिदियुवसमसम्मत्तं सेडीदी  | 0 \$ O  | ₹003  |
| पोग्गल दब्बाणं पुण             | ५८५        | ८१६           | बिहि तिहिचदुहि पंचहि      | 886     | 3 ₹ ₹ |
| पौग्गलविवाइदेहो                | २१६        | <b>448</b>    | बिदावलिलोगाण              | २१०     | ३४५   |
| पोतजरायुजअंडज                  | CY         | १५७           | बीजे जीणिभूदे             | १९०     | ३२७   |
| पंचक्खतिरिक्खाओ                | 9.8        | १६०           | बेसदछप्पणंगुल             | 488     | ७३३   |
| पंचतिहिच च विहेहि              | ४७६        | ६८७           | भ                         |         |       |
| पंचरसपंचवण्णा                  | ४७९        | <b> 4 2 2</b> | भत्तं देवी चदप्पह         | 223     | ३५९   |
| पंचित्र इंदियपाणा              | ₹₹0        | २६६           | भरहम्मि अद्धमासं          | 808     | ₹४३   |
| पंचसमिदो विगुत्ती              | ४७३        | <b>468</b>    | <b>मवणतियाणमधोधो</b>      | 839     | ६५९   |
| पंचेव होंति णाणा               | 300        | ५०६           | भवपच्चइगो ओही             | ₹७३     | ६२०   |
|                                | <b>9</b> 5 |               | भवपच्चइगो सुरिणर          | 308     | 586   |
| फासरसगंधरूवे                   | . 844      | 2010          | भव्यसणस्य जोग्गा          | 446     | 950   |
| फासरसग्वरूव<br>फार्ससव्वं छोयं |            | २९७           | भव्वा सम्मत्ताविय         | 674     | 486   |
| फास सब्ब लाय                   | 484        | ७६०           | मविया सिद्धी जेसि         | 940     | 450   |
|                                | ₹          |               | भावाणं सामण्णवि           | 828     | 999   |
| बंघो समयपबद्धो                 | ६४५        | 663           | भावादो छल्लेस्सा          | 449     | 924   |
| बसीसं अहदालं                   | ६२८        | ८६५           | भासमणवग्गणादो             | ६०८     | 648   |

|                     |             | गायाः         | <b>ुक</b> मणी            |             | १०८५        |
|---------------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------|-------------|
|                     | गाथा        | AR            |                          | गाथा        | Á8          |
| भिष्णसमयद्वियेहि    | 47          | ११२           | मिच्छंतं वेदंती          | 80          | 86          |
| भू बाउ तेउ वाऊ      | ७३          | 88€           | मिस्सुदए संमिस्सं        | ₹•₹         | 406         |
| मू भाउ तेव बाक      | ७२१         | 6.8.5         | भिस्से पुष्णालाको        | ७१८         | ९४२         |
| भीगापुण्णगसम्मे     | ५३१         | ७२४           | मीमंसदि जो पुरुषं        | ६६२         | 68          |
|                     | _           |               | मूलगपोरबीजा              | 964         | 280         |
|                     | म           |               | मुले कंदे छल्ली          | 266         | ३१९         |
| मग्गणउवजोगावि व     | 90€         | ९२०           | मू लसरी रमछंडिय          | ६६८         | ८९६         |
| मज्ज्ञिम अंसेण मुदा | ५२२         | ७१९           | मंदी बुद्धिविहीणो        | ५१०         | 604         |
| मज्झिम चउमणबयणे     | ६७९         | ९०६           |                          | य           |             |
| मिन्समदर्वं खेलं    | ४५९         | ६७५           | याजकनामेनानन             | 368         | ६०३         |
| मज्झिम पदक्खरवहिद   | ३५५         | 498           | याजकना <del>भ</del> नानन | ***         | 4-1         |
| मण दञ्बवग्गणाण      | ४५२         | ६७२           |                          | ₹           |             |
| मण दञ्बवग्गणाणवि    | ₹८६         | ६२९           | क्ऊणवरे अवस              | 808         | \$ 60       |
| मणपञ्जवं च णाणं     | 884         | ६६८           | क्ष्युसरेण तसो           | ११०         | १९१         |
| मणपज्जवं च दुविहं   | 844         | 554           | स्सइ जिंदइ अण्णे         | ५१२         | ७०८         |
| मणपज्जयपरिहारो      | ७३९         | ₹0 <b>७</b> ₹ |                          |             |             |
| मणवयणाणं मुल        | २२७         | 358           |                          | स्र         |             |
| मणवयणाण पउली        | २१७         | 344           | लढि अपुण्णं मिच्छे       | १२७         | २६०         |
| मणसहियाणं वयणं      | २२८         | 3 \$ \$       | लिपइ अपी कीरइ            | 858         | ६९६         |
| मण्णंति जदो णिच्यं  | 888         | 260           | लेस्साणु <b>नकस्सादो</b> | <b>५</b> ०५ | 800         |
| मणुसिणि पमत्तविरदे  | ७१५         | 939           | केस्साणं खलु अंशा        | 486         | 990         |
| मदि आवरण स्तमोव     | १६५         | 288           | <b>छोगागासपदेसा</b>      | ५८७         | 280         |
| मदिसुदबोहिमणेहिय    | ६७४         | ९०१           | लोगागा <b>सपदे</b> सा    | ५९१         | 686         |
| मरणं पत्थे इरणे     | 488         | 900           | लोगागासपदेसे             | 468         | ८१७         |
| मरदि असंखेज्जदिमं   | 488         | ७४६           | लोगाणमसंखेजजा            | 899         | 900         |
| मसुरंबुबिंदु सुई    | २०१         | 333           | लोगाणमसंखमिदा            | ३१६         | ५२४         |
| मायालोहे रदिप       | Ę           | ₹७            | लोगस्स वसंखेज्बदि        | 468         | ८१५         |
| मिच्छाइट्ठी जीवी    | 16          | 86            |                          |             |             |
| मिच्छाइट्ठी जीवो    | ६५६         | 260           |                          | व           |             |
| मिच्छाइट्ठी पावा    | <b>£</b> 73 | ८६२           | वस्गणरासिपमाणं           | ३९२         | ६३५         |
| मिच्छा सावयसासण     | 458         | 643           | वण्णोदयसंपादिद           | ५३६         | ७२७         |
| मिच्छे अन्तुओ दइको  | 2.5         | **            | वण्णोदयेण जणिदो          | 888         | 496         |
| मिण्छे चोद्दस जीवा  | ६९९         | 980           | वत्तणहेदू कालो           | 446         | ८०५         |
| मिच्छे सासणसम्मे    | 968         | 900           | वसावसपमावे               | **          | 4.5         |
| मिच्छोदयेण मिच्छ    | 84          | ¥ŧ            | बत्युणिमित्तं भावी       | ६७२         | 900         |
| मिच्छो सासणमिस्सो   | 3           | ٧0            | वत्युस्स पदेसादी         | <b>₹</b> १२ | 489         |
| मिच्छो सासणमिस्सौ   | <b>૬</b> ૬પ | 988           | वदसमिदिकसायाणं           | 849         | <b>६८</b> १ |

| १०८६ |  |
|------|--|

### गो॰ जीवकाण्डे

|                         | गाथा         | पृष्ठ      |                    | गाधा                | As.  |
|-------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------------|------|
| वयणेहि वि हेद्रस्ट      | £80          | 668        | सग सग असंखभागो     | 800                 | 486  |
| वरकाओदंसमुदा            | ष२६          | ७२१        | सग सग खेपत्तदेसस   | RÍR                 | ६६२  |
| बवहारी पुण काली         | 4,00         | 283        | सट्ठाणसम्ग्यादे    | 483                 | ७३५  |
| दवहारी पुण कालो         | ५९०          | 285        | सण्णाणतिग अविरद    | 466                 | 988  |
| ववहारो पुण तिविहो       | 400          | <b>८११</b> | सण्णाणरासि पंच य   | 868                 | ६७८  |
| ववहारो य वियप्पो        | ५७२          | 606        | सण्णिस्स वारसोदे   | <b>१</b> ६ <b>९</b> | २९९  |
| वहुविह बहुप्पयारा       | 828          | ६९२        | सण्णी ओधे मिच्छे   | ७२०                 | ९४३  |
| वापणनरनोनानं            | 350          | 499        | सण्णो सण्णिप्यहृहि | <b>६९</b> ७         | ९१६  |
| बास पृथत्ते लइया        | ६५७          | 222        | सत्तण्हं पुढवीणं   | ७१२                 | 358  |
| विउलमदी विय छद्धा       | <b>%</b> 0   | ६६६        | सत्तण्ह उवसमदो     | ₹६                  | ५७   |
| विकहातहाकसाया           | ₹8           | ६२         | सत्तमखिदिम्मि कोसं | *4*                 | ६५७  |
| विगाहगदिमावण्णा         | ६६६          | ८९६        | सत्तदिणा छम्मासा   | <b>\$</b> 88        | २७६  |
| बिति बपपुण्णजहण्णं      | ९६           | 8 & &      | सतादी अट्ठंता      | ६३३                 | ८६९  |
| विवरीयमोहिणाणं          | ३०५          | ५११        | सदसिवसंस्रो मक्कडि | 44                  | 8,80 |
| विविहगुणइङ्डिजुलं       | २३२          | ३७०        | सद्हणासद्हणं       | ६५५                 | 600  |
| विसजतकृड पंजर           | ₹०₹          | 409        | सबभावमणी सच्यो     | २१८                 | ३५६  |
| विसयाणं विसईणं          | ३०४          | ५१५        | समयत्तय संखावलि    | २६५                 | ४५३  |
| वीरमुहकमलणिग्गय         | ७२८          | 988        | समयो हु वट्टमाणो   | ५७९                 | ८१२  |
| वीरियजुदमदिखउबस         | १३१          | २६६        | सम्मत्तरयणप व्वय   | ₹•                  | ५१   |
| बीसं बीसं पाहुड         | 383          | ५७५        | सम्मत्तिच्छपरिणा   | २४                  | ५३   |
| वेगुव्वं पज्जत्ते       | <b></b> \$८२ | 909        | सम्मसुव्यतीए       | ६६                  | १२९  |
| बेगुन्विय वरसंचं        | २५७          | ४१०        | सम्मत्तदेमघादी     | २५                  | 48   |
| बेगुव्बियउत्तत्थं       | 538          | ३७१        | सम्मत्तदेससयल      | २८३                 | ४७४  |
| वेगुन्विय आहारय         | 5.85         | ३७६        | सम्माइट्ठी जीवो    | २७                  | 40   |
| बेंजण अत्य अवगाह        | ३०७          | ५१३        | सम्मामिच्छुदयेण य  | २१                  | ५१   |
| वेणुबमूलोरब्भय          | २८६          | ১৩১        | सम्बगस्त्री दक्यं  | 497                 | 288  |
| <b>बेद</b> स्सुदीरणाए   | २७२          | 868        | सम्बसमासो णियमा    | ₹ ₹ •               | ५५५  |
| वैदादाहारोत्ति य        | ७२४          | 688        | सन्वसमासेणवहिद     | 290                 | 400  |
| वेयणकसायवेगु            | ६६७          | ८९६        | सब्बसुराणं बोघे    | ७१७                 | 686  |
| वेस <b>दछ</b> प्पणांगुल | 486          | \$ \$ \$   | सब्वावहिस्स एक्को  | 884                 | 486  |
|                         | स            |            | सन्वेऽवि पुरुवभंगा | ₹ €                 | 48   |
|                         | 41           |            | सब्बेसि सुहुमाणं   | 886                 | 900  |
| सक्कीसाणा पढमं          | 840          | ६६०        | सक्वोहित्तिय कमसी  | 853                 | ६५७  |
| सक्को जंबूदीवं          | 358          | 3 5 8      | सब्बं च लोयनालि    | 835                 | ६६०  |
| सगजुगुलम्हि तसस्स य     | 90           | 684        | सञ्बंग अरंग संभव   | ४४२                 | ६६७  |
| सग सग अवहारेहि          | €86          | ८७९        | सागारी उवजोगो      | •                   | 36   |
| सगमाणेहि विभन्ते        | Aś           | 3 8        | सामाइय चउवीस       | 250                 | 588  |

|                        |             | गाया | नुक्रमणी              |      | 800        |
|------------------------|-------------|------|-----------------------|------|------------|
|                        | गाथा        | AR   |                       | गाथा | 9          |
| सामण्य जीव तसवा        | ७५          | १४७  | सेलट्ठिकट्ठवे ले      | २८५  | 80         |
| सामण्णा णेरइया         | 843         | २८२  | सेसठ्ठारस अंसा        | ५१९  | ৩१         |
| सामण्णा पंचिदी         | १५०         | २८१  | सोलस सय चन्नतीसा      | ३३६  | <b>પ</b> ્ |
| सामण्णेण तिपंती        | 96          | १५०  | सोवक्कमाणुवक्कम       | २६६  | 80         |
| सामण्णेण य एवं         | 66          | १५९  | सो संजमं ण गिण्हदि    | 23   |            |
| सामण्णं पञ्जत्तम       | 909         | 630  | सोलसयं चउवीस          | ६२७  | 6          |
| साहियसहस्समेकं         | 84          | ₹६३  | सोहम्मसाणहारम         | ६३६  | 6          |
| साहारणमाहारो           | <b>१</b> ९२ | ३२२  | सोहम्मादासारं         | ६३७  | ای         |
| साहरणवादरेसु           | 288         | ३४६  | सोहम्मीसाणाणम         | ४३५  | Ę          |
| साहारणोदयेण            | १९१         | ₹२१  | संकमणे छट्ठाणा        | ५०६  | હ          |
| सिक्खाकिरियुवदेसा      | ६६१         | ८९२  | संकमणं सट्ठाणप        | ५०४  | 9          |
| सि <b>द्धाणतिमभागो</b> | 490         | 253  | संगहियसयलसं <b>जम</b> | 800  | Ę          |
| सिद्धाणं सिद्धगई       | 9 ₹ €       | ₹009 | संस्नातह पत्थारो      | 34   |            |
| सिद्धं सुद्धं पणमिय    | 8           | ₹    | संखातीदा समया         | ४०३  | Ę          |
| सिलपुढविभेदधूली        | 85X         | 80€  | संखाबत्तय जोणी        | 68   | 8          |
| गिल सेल बेणुमूल•       | ₹९ <b>१</b> | ४८२  | संखावलिहिदपल्ला       | ६५८  | 6          |
| सीदी सट्ठी तालं        | <b>१</b> २४ | २५७  | संखेओ ओघोत्ति य       | ₹    |            |
| सीलेसि संपत्तो         | ६५          | 128  | संखेजनपमे बासे        | 800  | Ę          |
| सुक्कस्स समुग्यादे     | 484         | ७५८  | संखेज्जासंखेज्जा      | ५८६  | 6          |
| सुण्ण दुग इगि ठाणे     | २९५         | 858  | संखेञ्जासंखेञ्जे      | ५९८  | 6          |
| सुत्तादो तं सम्मं      | २८          | 40   | संठाविदूण रूवं        | ४२   |            |
| सुदकेवलं च णाण         | ३६९         | ६१६  | संजलगणोकसाया          | *4   |            |
| सुहदुव्यमुबहुसस्सं     | २८२         | Fex  | संजलणणोकसाया          | ३२   |            |
| सुहमणिगोद अपज्ज        | ३२०         | 426  | संपुष्ण तु समन्गं     | 860  | Ę          |
| सुहमणिगोद अपञ्ज        | ३२१         | 426  | संसारी पंचक्खा        | १५५  | २          |
| सुहमणिगोद अवज्ज        | ३२२         | 429  | सातरणिरंतरेण य        | ५९५  | 4          |
| मुहमणिगोद अवस्त्र०     | 68          | १६१  |                       | _    |            |
| सुहमणिगोद अपज्ज        | ₹७३         | 307  |                       | ह    |            |
| सुहमणिगोद अप०          | ₹७८         | ६२३  | हिदि होदि हु दब्वमणं  | 88.≸ | Ę          |
| सुहमेदरगुणगारो         | १०१         | 900  | हेट्ठा जेसि जहणा      | 888  | 8          |
| सुहमणिवातेआभू          | 90          | १६७  | हेट्ठिम छप्पृढवीण     | १५४  | ?          |
| सुहमेसु संखभागं        | २०८         | 388  | हेट्ठिम छप्पुढवीण     | १२८  | 2          |
| सुहुमो सुहुमकसाए       | 490         | 988  | हेट्ठिम उक्कसं पुण    | ६०१  | 6          |
| सेटी सूई अंगुल         | 840         | २८६  | होदि अणतिमभागो        | ₹८९  | Ę          |
| सेबी सूई पल्ला         | 400         | 680  | होंति अणियदिणो ते     | 40   | 8          |
| सैलग किण्हे सुण्णां    | २९३         | 860  | होंति खवा इगिसमये     | ६३०  | 6          |

# गो० जीवकाण्डटीकागतपद्यानुक्रमणी

| , প্র                                  |             | उ                                 |     |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----|
| अद्वद्ठेहि रोमं [ति. प. १।१२०]         | 258         | उच्छेह अंगुलेण [ति. प. १।११०]     | २३३ |
| अगहिदमिस्सं गहिवं                      | ७९२         | उत्तम भोगक्षिदीए [ ति. प. १।११९ ] | २३४ |
| अप्रज समुच्छिगिगक्भे                   | <b>१</b> ५३ | उत्सर्व <b>णा</b> वसर्प <b>ण</b>  | ७५९ |
| अञ्चवसाण णिगोद सरीरे                   | ६९२         | उप्पञ्जदि जो रासी [ति. सा. ७३]    | २४३ |
| <b>ब</b> ट्ठरस महाभासा [ ति. प. १।६१ ] | ₹१          | v                                 |     |
| बट्ठारस ठाणेमु                         | २३५         | एक्करसवण्णगंबं [ ति. प. १।९७ ]    | २३१ |
| बद्देहि गुणदन्बेहि [ ति. प. १।१०४ ]    | २३२         | एक्केक्कं रोमर्ग्य [ति. प. १।१२५] | 735 |
| <b>अ</b> ड्डस्स अणलसस्स                | 608         | एत्यावसप्पणीए [ति. प. ११६८]       | 77  |
| मणुभागपदेसेहिं [ति. प. १।१२]           | १२          | एदस्स उदाहरणं [ ति. प. ११२२ ]     | 88  |
| <b>अ</b> ण्णेहि अणतेहि [ ति. प. १।७५ ] | २३          | एदासि भासाणं [ ति. प. ११६२ ]      | ٠°  |
| बद्धारपल्लच्छेदो [ति. प. १।१३१]        | २४१         | एदेहि अण्णेहि [ति. प. १।६४]       | 77  |
| सन्भंतर दब्बमलं [ति. प. १।१३]          | <b>१</b> २  | एदाह अण्णाह [ ति. प. १।१३० ]      | 77  |
| <b>अ</b> भिमतफलसिद्धे                  | २५          | एवं अणेयभेदं [ति. प. ११२७]        | 84  |
| अरिहाणं सिद्धाणं [ ति. प. १।१९ ]       | <b>१</b> ३  | •                                 | "   |
| <b>अवरं</b> मज्जिम उत्तम [ति∗ष. १।१२२] | २३५         | जो .                              |     |
| अवाच्यानामनन्तांशो                     | ५६९         | ओसण्णासण्णा जे [ति. प. १।१०३]     | २३३ |
| बहवा मेदगयं [ ति. प. १।१४ ]            | १२          | वी                                |     |
| बहवा मंगं सौरूयं [ ति. प. १।१८ ]       | 83          | बौपश्लेषिकवै-                     | 688 |
| भा                                     |             | ai                                |     |
| बाड्यानलसानुपहत                        | 249         | अंताइ मज्झहोणं [तिः प. १।९८]      | २३१ |
| आदिम संघणणजुदो [ ति. प. १।५७ ]         | २१          | वंताह सुइजोग्गं [ त्रि. सा. ३१५ ] | २४० |
| बाधन्तरहितं द्रव्यं                    | 805         |                                   |     |
| आप्ते वर्ते श्रुते [सो. च. २३१]        | ८०२         |                                   |     |
| <b>अ</b> ायुरन्तर्मृहर्तः <sup>:</sup> | २५९         | कः प्रजापतिवद्विष्टः              | ₹o  |
| *                                      |             | कणपथराधरधीरं [ति. प. १।५१]        | १९  |
| इगिचउदुगसुण्णं                         | 866         | कत्तारो दुवियय्यो [ति. प. १।५५]   | ₹•  |
| इगिविगले इगसीदी                        | 848         | कम्मयहीए बार्ल [ति. प. १।१०६]     | २३२ |
| इय मूलतंतकता [ति. प. १।८०]             | 574         | करितुरगरहाहिवई [ति. प. १।४३]      | 28  |
| इय सक्खा पण्यक्खं [ वि. प. १।३८ ]      | १७          | केवलणाणदिवासर [ ति. प. १।३३ ]     | १६  |
| Transfer to the 1                      | 10          | क्षणिकं निर्गुणं चैव              | 620 |
|                                        |             |                                   |     |

|                                                 |             | क्रमणी                                  | १०८९        |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|
| •                                               |             | <b>णिण्यट्ठरायदोसा [ ति. प. १।८१ ]</b>  | २४          |
| संदं समलसमार्थं [ ति. प. १।९५ ]                 | 218         | णिक्मुसणाउहंबर [ ति. प. ११५८ ]          | ₹१          |
| m                                               | ***         | π                                       |             |
|                                                 | 16          | तिबय पंचसयाई [ ति. प. १।१०८ ]           | २३३         |
| गणरायमंतितलवर<br>गालयदि विणासयदि [ ति. प. १।९ ] | <b>११</b>   | तत्तो स्वहियकमे                         | 484         |
| गुणपरिणदासणं [ति. प. ११२१]                      | 58          | तदप्प <i>ल</i> ञ्चमाहा <b>रम्यं</b>     | ५६          |
|                                                 | २, २४९      | तब्बम्मे पदरंगुळ [ ति. प. १।१३२ ]       | २४२         |
| <b>3</b>                                        | 4 4-7       | तसरेणुरयरेणु [ति. प. १।१०५]             | २३२         |
| -                                               | 500         | तिरियपदे रूउणे                          | ५४५         |
| चणलोगगुणसस्तामा                                 | ६९२         | तिविकप्पमंगुलं तं [ ति. प. १।१०७ ]      | २३३         |
| •                                               |             | ₹                                       |             |
| चउविह उवसरगेहि [ति. प. १।५९]                    | २१          | दंडवमाणंगुलए [ वि. प. १।१२१ ]           | २३४         |
| चामर दुंदुहिपीठ [ति. प. १।११३]                  | 244         | दंसणमोहे णट्ठे [ति. प. १।७३ ]           | 77          |
| 8                                               |             | दीवोवहि सेलाणं [ ति. प. १।१११ ]         | २३३         |
| छक्खंड भरहणाहो [ ति. प. १४८ ]                   | १९          | दुगुण परित्तासंखेण [ त्रि. सा. १०९ ]    | २४६         |
| छट्ठकदीए उवरि                                   | २८९         | दुविहो हवेइ हेद                         | १६          |
| छद्दव्वणवपदत्थे [ ति. प. ११३४ ]                 | २८९         | दुसहस्ममउडबद्धाण [ ति. प. १।४६ ]        | 86          |
| छहि अंगुले हि पादो [ ति. प. १।१३४ ]             | २३४         | देवमणुस्सादीहि [ति. प. १।३७]            | १७          |
| জ                                               |             | दोअट्ठ सुण्ण तिय                        | २३५         |
| जणियं इदं पडिदं [ति. प. ११४०]                   | १७          | देहावट्ठिद केवल                         | १७          |
| जत्थुद्देसे जायदि [ त्रि. सा. ८० ]              | २२२         | दोष्णि वियप्पा हुंति हु [ ति. प. १।१० ] | १२          |
| जदं चरे जदं चिट्ठे                              | ५९२         | दो भेदंच परोक्स्सं [ति. प. १।३९]        | १७          |
| जस्सि जस्सि काले [ति. प-१३१०९]                  | २३३         | न                                       |             |
| जादे अणंतणाणे [ ति. प. ११७४ ]                   | 23          | नरकजघन्यायुष्या                         | ७९६         |
| जेति विखेतमेतं                                  | ८०९         | नानात्मीयविशेषेषु                       | 44          |
| जो ण पमाणणएहिं [ति. प. १।८२]                    | २५          | निमित्तमान्तरं तत्र                     | ८१३         |
| जो जो रासी दिस्सदि [ त्रि. सा. ८८ ]             | 230         | ч                                       |             |
| जोयण प्रमाण सिंठद [ति प. ११६०]                  | २१          | पंचंबर सहियाई [ बसु. आर. ५७ ]           | ६८७         |
| 8                                               |             | पंच सयराजसामी [ति. प. १।४५]             | १८          |
| ठावणमंगलमेदं [ ति. प. १।२० ]                    | १३          | पंचिवधे संसारे                          | ۲۰۰         |
| म                                               |             | पढमे मंगलकरणे [ वि. प. १।२९ ]           | 84          |
| णाभएयपदेसत्यो                                   | 606         | पत्तेयभंगमेगं                           | 464         |
| णाणं होदि पमाणं [ ति. म. १।८३ ]                 | 74          | पदमेत्ते गुणयारे [ त्रि. सा. २३१ ]      | ७६७         |
| णाणावरणव्यहृहिय [ ति. प. १।७१ ]                 | 73          | परमाणूहि यणंताणंतिहि [ ति. प. १।१०२ ]   |             |
| बामाणि ठावणाओं [ ति. प. १।१८ ]                  | <b>₹</b> \$ | परिणियकमणं केवल                         | १४          |
| णासदि विग्वं भीदी [ ति. प. १।२७ ]<br>१३७        | १५          | <b>परिहार्रि</b> ळसमेतः                 | <b>9</b> 68 |

| १०९०                                    | गो॰ व      | विवदायडे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| पल्लं समुद्द उवंगं                      | 250        | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| पार्व मलेलि भण्णह [ ति. प. १।१७ ]       | <b>₹</b> ₹ | रूक्तम सला बारस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ÉR             |
| पुष्णं पूद पवित्ता [ ति. प. १।८ ]       | 88         | रोमहदं छमकेस [त्रि, सा. १०४]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80             |
| पुंबेदं बेदंता पुरिसा [ सिद्धभ ६ ]      | 843        | <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| पुन्विलाइरियेहि [ ति. प. १।१६ ]         | ₹₹         | लवणंबृहि सृहुमफले [त्रि. सा. १०३] २१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٧0             |
| पुब्बिल्लाइरियेहि उत्तो [ ति. प. १।१८ ] | 84         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २४             |
| पूरंति गलंति जदो [ति. प. १।९९]          | ₹₹         | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| पूर्वापरविरुद्धादे                      | 25         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| प्रदेशप्रचयात् काया                     | 603        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **             |
| प्रथमवयसि पीतं                          | २६         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३२             |
| ब                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १८             |
| बाहिरसूईबग्गं [ त्रि. सा. ३१६ ]         | 470        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • <del>ই</del> |
| बाहिरसूईवलय [ त्रि. सा. ३१८ ]           | ७६५        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३६             |
| वे किक्कृहिं दंडो                       | २३४        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०             |
| ¥                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २२             |
| भग्जमिददुगगुणु                          | २४७        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६             |
| भञ्जस्सद्भञ्जेदा [ त्रि. सा. १०६ ]      | २४९        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०             |
| भव्वाण जेण एसा                          | 20         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38             |
| भवणतियाण विहारो                         | ७७४        | विरल्जिमाणरासि [ त्रि. सा. १०७ ] २३७, २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |
| भावणर्वेतर जोइसिय [ति. प. १।६३]         | 22         | २४५, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| भावसूदपज्जएण [ ति. प. १।७९ ]            | 28         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २३             |
| भावियसिद्धंताणं                         | 32         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84             |
| भिगारकलसदप्पण [ ति. प. १।११२ ]          | २३३        | विरिक्टिंदरासीदो पुण [त्रि. सा. ११०, १११] २९<br>३५२, ३९४, ७१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 80             |
| P P                                     |            | and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | २०             |
| <b>मं</b> गलणिमित्तहेत्                 | 88         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १६             |
| मंगल पण्जाएहिं [ति. प. १।२८]            | १५         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १४             |
| मलविद्धमणिब्यक्ति [ लघीय, ५७ वली, ]     | २९६        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹<br>४३        |
| महमंडलियाणं [ति. प. १।४१]               | 28         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • •            |
| महमंडलीयणामो [ ति. प. १।४७ ]            | १९         | হা                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| महवीरभासिदत्थो [ति. प. १।७६]            | २४         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ३०             |
| मूर्तिमत्सु पदार्थेषु                   | 223        | श्रेयोमार्गस्य संसिद्धिः [आसप०२]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २५             |
| मेरुव णिप्पक्षंपं                       | 37         | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| मोहो खाइयसम्म                           | १३८        | षट्केन युगपद् योगात् ८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٧0             |
| य                                       |            | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| यथा च पितृशुद्धधा                       | 3 ?        | सक्तापच्यक्तपरंपर [ति. प. १।३६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | १७             |
| यदीन्द्रस्थात्मनो लिङ्गं                | २९६        | 0 7 70 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40             |
| यद्यपि विमलो योगी                       | **         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ĘĘ             |

|                                          | पद्यान् | १०९१                                  |     |
|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|-----|
| सत्तासीविचतुस्सद [ त्रि. सा. १३९ ]       | ७५७     | सुदणाणमावणाए [ ति. प. ११५० ]          | 89  |
| सत्यादिमञ्ज्ञ व्यवसाणएसु [ ति. प. १।३१ ] | १६      | सुद्दश्चरकुवलतेवा                     | १५३ |
| सदाशिवः सदाऽकर्मा                        | 880     | सुरक्षेयरमणहरणे [ ति. प. १।६५ ]       | २२  |
| समयं पढि एककेक्कं [ ति. प. १।१२७ ]       | २३६     | सुरक्षेयरमणुवाणं [ ति. प. १।५२ ]      | २०  |
| समबद्भवासवस्मे [ ति. प. १।११७ ]          | २३४     | सुहमं च णामकम्मं                      | १३८ |
| समेऽप्यनन्त्रशक्तित्वे                   | ५६      | सुहुमद्ठिदसंजुत्तं                    | ७९१ |
| सरागवीतरागात्म [ सो. उ. २२७ ]            | 608     | सेद जलरेणु [ ति. प. १।११ ]            | १२  |
| सर्वत्र जगत्क्षेत्रे                     | ७९४     | सेदरजादिमछेण [ति. प. १।५६]            | ₹१  |
| सर्वेऽपि पुद्रगलाः सल्                   | ७९३     | सोक्लं तित्थयराणं [ ति. प. १।४९ ]     | १९  |
| सर्वथा स्वहितमाचरणीयं                    | १०      | स्थान एव स्थितं                       | ५६  |
| सर्वप्रकृतिस्थित्यनु                     | 580     | स्याद्वादकेवलज्ञाने [बासमी. १०५]      | ६१७ |
| ससमयमाविक अवरं                           | 680     | स्वकारितेऽर्हचैत्यादी                 | ५५  |
| साधु रराज कीर्तेरेणांको                  | २८७     | स्वहेतुवनितोऽप्यर्थ [ लघीय० ५९ वली. ] | 533 |

# विशिष्ट शब्द-स्वी

| अ                      |          | अनुत्त रोपपादिकदश               | ५९६         | अवाय                          | ५१७         |
|------------------------|----------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| अक्रियाबाद             | 800      | अनुपक्रमकाल                     | ४५६         | वविनाभावसम्बन्ध               | 428         |
| अक्षर (के भेद )        | ५६८      | अनुपक्रमायुष्क                  | ७१३         | अविभागप्रति <del>च्छे</del> द | १२२         |
| अक्षर समास             | 400      | अनुभागकाण्डकोत्करण              | १०४         | अविरतसम्यग्दृष्टि ४०, १       | 13, 49      |
| अक्षरात्मक खु.         | ५२४      |                                 | २, ३६३      | ब्रष्टाङ्क ५३१,५५३,५५         |             |
| अक्षिप्र               | 489      | अनुभागबन्धाध्यवसाय              | स्यान       | असंस्यात गुणवृद्धि            | ५३१         |
| अगस्त्य                | ६००      |                                 | २२८         | असंख्यात भागवृद्धि            | ५३१         |
| अगाढ (दोष)             | ५६       | अनुमान                          | ५२०         | <b>अ</b> संस्याताणुवर्गणा     | ८२३         |
| अक्रु बाह्य            | ६१२      | अनुयोगथु.                       | ५७३         | असंजी ८९३                     | , ९३२       |
| <b>अ</b> ग्रायणीयपूर्व | ६०५      | अन्तकृद्दशाग                    | <b>५</b> ९६ | असयत                          | ५७          |
| अवसुदर्शन              | ६९२      | <b>अन्तर्म्</b> हर्त            | 680         | बस्तिनास्तिप्रवाद             | ६०५         |
| अवित्त (योनि)          | 848      | अन्योन्याभ्यस्तराशि             | १२२         | आ                             |             |
| वज्ञान मिथ्यास्व       | 80       |                                 | १, ७१२      | आकारयोनि                      | १५४         |
| अज्ञानवाद              | ६००      | अपगतवेद                         | ४६६         | आकाशगता                       | 407         |
| <b>अण्ड</b> ज          | १५७      | अपर्याप्तक                      | 248         | आक्षेपणीकथा                   | 480         |
| अणुवर्गणा              | ८२३      | अपूर्वकरण ४१,११२                | , ११३,      | आचारांग                       | 499         |
| अवःप्रवृत्तकरण ८       |          |                                 | 288         | आत्मप्रवाद                    | \$06        |
| <b>बद्धा</b> पत्योपम   | २३९      | अपूर्वस्पर्धक १२१, १२           | 7, १२५      | आरमांगुल<br>आरमांगुल          | <b>२३</b> २ |
| अध्रुव                 | ५१९      | अप्रतिष्ठित प्रत्येक            | ३१७         | . "                           |             |
| अनन्तगुणवृद्धि         | ५३१      | <b>अ</b> प्रत्याख्यानावरण       | ४७३         | आभीत<br>आभीत                  | ४, ३५       |
| <b>अनन्तभागवृद्धि</b>  | ५३१      | अप्रमत्त विरत ।                 |             |                               | ५१०         |
| अनक्षरात्मक श्रु.      | ५२३      | ,, संय <b>त</b> ∫ <sup>४१</sup> | ,४४,७८      | कायुप्राण<br>कावली २१६        | २६६         |
| अनन्तानुबन्धी          | 40, 808  | बप्रतिपाति                      | 458         |                               | , ८०९       |
| <b>अन</b> न्ताणुवर्गणा | ८२४      | अभिनिवोधिक (भतिज्ञाः            | न) ५१२      | <b>बा</b> श्वलायन             | Ę00         |
| अननुगामी               | ६१९      | बयोगकेवलिजिन ४                  | १, १२८      | आसुरक्ष<br>आस्तिक्य           | 480         |
| अनवस्थित               | ६२०      | वार्थपद                         | 400         |                               | 505         |
| मनाकार उपयोग           | 908      | अर्थाक्षर थु. ५६                | ६, ५६८      | बाहारककाययोग                  | 308         |
| वनाहारक                | ८९६      | अर्थावग्रह                      | 488         | आहारपर्याप्ति                 | २५२         |
| अनिवृत्तिकरण ४१        | ,११९,१२० | अवग्रह                          | ५१५         | आहारक मिश्रकाययोग             | ३७५         |
| <b>म</b> निसृत         | 489      | क्षविशान                        | ६१७         | बाहार संज्ञा                  | २६९         |
| अनुकृष्टि              | 68       | <b>अ</b> वसन्नासन्न             | २३१         | बाहारक                        | ८९५         |
| <b>ब</b> नुक्त         | ५१९      | अवधिदर्शन                       | <b>६९२</b>  | Ę                             |             |
| <b>अनुगामी</b>         | ६१९      | अवस्थित                         | ६२०         | इन्द्र (हवे. गुरु)            | ४७          |

# विशिष्ट शब्द-सूची

| इन्द्रिय             | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कपोत लेक्या          | 908          | ष                |                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------|
| इन्द्रिय पर्याप्ति   | २५२, २६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | कर्मप्रवाद           | ६१०          | वतिमार्गणा       | २७८             |
| इन्द्रिय प्राण       | 784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कल्पव्यवहार          | ६१५          | गर्भ (जन्म) १५५  | , १५८, १६0      |
| इत्यय जान            | • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | कल्प्याकल्य          | ६१५          | गुण              | 33, 38          |
| -                    | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कल्याणवाद            | ६११          | गुणकारशलाका      | २२३             |
| ईववर (दर्शन)         | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कर्मपुद्गलपरिवर्तन   | 990          | गुणप्रत्यय       | ६१८             |
| <b>ई</b> हा          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कवाय                 | ४७३          | गुणश्रेणिनिर्जरा | १०४, ११८        |
| 3                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काय                  | 444          | गुण संक्रमण      | 208, 886        |
| उच्छ्वास             | ८० <b>९</b><br>६१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | कायबल प्राण          | २६६          | गुणस्थान         | ₹९, ४२          |
| उत्तराब्ययन          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कायमार्गणा           | 388          | गुणहानि          | <b>१</b> २२     |
| उभयाननुगामी          | 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कारणविपयसि           | ¥\$          | गुणहानि आयाम     | <b>१</b> २२     |
| उभयानुगामी           | 688                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कार्मणकाययोग         | ३७५, ९२४     | <b>ū</b>         |                 |
| उपयोग                | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कालद्रव्य            | 605, 600     |                  | 202 2004        |
| 74                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | काल परिवर्तन         | ७९४          | वनांगुरु         | <i>484' 488</i> |
| ऋजुमति ६६५           | , ६५८, ६६९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काल सामायिक          | <b>F\$</b> 3 | 4                | ſ               |
|                      | <i>६७</i> १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कालाणु               | 280          | चसुदर्शन         | ६९२             |
|                      | ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कुथुमि               | ६००          |                  | १, ५५३, ५५५     |
| एकज्ञान              | 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कृतिकर्म             | ६१४          | चतुर्विशतिस्तव   | 488             |
| एकविषज्ञान           | ५१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कुरुणलेश्या          | 900          | चन्द्रप्रश्नसि   | ६०१             |
| एकान्तमिथ्यात्व      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केवलज्ञान            | ६७६          | चल (दोष)         | 44              |
| एलापुत्र             | Ęoo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | केवल दर्शन           | 497          | वारित्रमोह       | 88, 84          |
| ;                    | <del>ऐ</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | केवलि समुद्वात       | 644          | चुणि             | ५३८             |
| ऐन्द्र दत्त          | ६००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कौत्कल               | 499          | चूणिचूणि         | 436             |
|                      | ओ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कौशिक                | € 00         | चुलिका           | 409             |
| ओघ                   | ₹४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्रियावाद            | Ę00          | g                |                 |
|                      | <b>मौ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | क्रियाविशालपूर्व     | 488          |                  |                 |
| भौदयिक               | ३९, ४३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | क्षायिक              | ३९, ५५       | छेदोषस्थापना     | 458             |
|                      | योग ३६८,९२४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | क्षाधिक सम्यक्त      | ,            |                  | জ               |
| भौदारिकमिश् <u>य</u> | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4111404111           | \$98         | जगत्प्रतर        | २४२             |
| <b>औ</b> पमन्यव      | €00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षायिकसम्य स्दृष्टी |              | व्यगत्श्रेणी     | २४२             |
| औपशमिक               | 39, 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | कायोपशमिक            | ₹९, ४३       | जघन्य अनन्ता     | न्त २१४         |
| औपशमिक सम            | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | क्षायोपशमिक स        |              | जघन्य असंख्या    |                 |
| 91141144 41          | 664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षायोपशमिक स        |              | जघन्य परीतार     |                 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्षीणक्षाय           | 88, 850      | जवन्य परीतान     |                 |
|                      | The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                      | 489          | जबन्य युक्तान    |                 |
| कठ                   | Ę00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | किप्र (शान)          | £83          | अधन्य युक्तासं   |                 |
| कण्ठेबिद्धि          | 466                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षेत्र सामायिक      | 489<br>489   | जतुकर्ण          | <b>§00</b>      |
| कपाट समुद्ध          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्षेत्राननुगासी      | 46.5         | जनुबन्ध          | \$49            |
| कपिल                 | ६००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | क्षेत्रानुगामी       | 461          | 4-1448(4         | ***             |

### गो० जीवकाण्डे

| जम्बुद्वीपप्रज्ञति    | 907        | द्वितीयोपशम सम्यग्दृष्टी ध | ९, परिग्रहसंज्ञा २७१                   |
|-----------------------|------------|----------------------------|----------------------------------------|
| जरायुज                | 840        | ,                          | ३१ परिहारविशुद्धि ६८४,६८५              |
| जलगता                 | 407        | द्विरूपधनधारा २            | २१ पर्याप्तक २५१,२५५                   |
| जीवसमास ३३,           | ₹४,४२,१४२- | द्विरूपधनाधनधारा २         | २३ पर्याप्ति ३४,३५,२५१                 |
|                       | १५३        | द्विरूपवर्गधारा २१५,५      | ३० पर्यायज्ञान ५२७, ५२९, ५५२           |
| वैमिनि                | <b>ξ00</b> | द्वीपसागर प्रश्निस ६       | १ पर्यायसमास ५२९, ५५२                  |
| शालु धर्मकवा          | ५९५        | घ                          | पल्य २१६                               |
| बानप्रवाद             | 40 ६       |                            | पाराशर ६००                             |
| ज्ञानमार्गणा          | 404        | धारणा ५                    | पारिणालक नाम ७२, ०२                    |
| ज्ञानोपयोग            | ९३३        | ध्रुव (ज्ञान) ५            | 144100 140                             |
| त                     |            | झुवभागहार ६२८, ६           |                                        |
| तक                    | 428        | न                          | पुण्डरीक ६१५                           |
| तापस                  | 711        | नष्ट ६३, ५                 | <sub>९१</sub> पुद्गल २३१               |
| तियँचगति              | २७९        | नारायण ६                   | , पूर्वस्पर्धक १२१,१२५                 |
| तेजोलेश्या            | ७१०        | नानागुणहानि १              | २२ पैप्पलाद ६००                        |
| त्रसकाय               | 778        | नारकगति २५                 | मोज १५१०                               |
| त्रसनाली              | 737        | नामसत्य ३९                 | <sub>(९</sub> प्रक्षेपक ५३८            |
| त्रिलोकबिन्दुसार      | <b>६१२</b> | नाम सामायिक ६              |                                        |
| -                     | ***        | निगोदकायस्थिति २           | ८८ प्रथमानुयोग ६०१                     |
| व                     |            | नित्यनिगोद ३               | manufacture C70                        |
| दण् <b>ड</b> समृद्घात | ७५५        | निर्वृत्यक्षर ५१८,५१       | or Complement to 10 2                  |
| वृष्टिकाद             | 499        | निवृत्यपर्याप्त २५५, २६    | 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| दर्शन                 | <b>६९१</b> | निर्वेजनीकवा ५९            | marriage 2 9 6 2 1/2 2/4/              |
| दर्शनमोह              | ४३, ४६     | निषिद्धिका ६१              |                                        |
| दर्शनोपयोग            | 933        | निसृत ५१                   | _C                                     |
| दशवैकालिक             | ६१५        | नीललेश्या ७०               |                                        |
| देवगति                | २८१        | नोकर्मपुद्गलपरिवर्तन ७°    |                                        |
| वेशविरत ४०,           | 88, 88, 50 | नोकर्मशरीर ३७              |                                        |
| देशावधि               | ६२०, ६२२   |                            | प्रत्यभिज्ञान ५२०,५२१                  |
| दोगुणहानि             | १२२        | q                          | प्रत्यास्थानपूर्व ६१०                  |
| द्रव्य नवुंसक         | ४६३        | पंचाक ५३१, ५५३, ५५         |                                        |
| द्रव्य पुरुष          | 863        | पदश्रुतज्ञान ५७            | o प्रत्येकशरीर <b>वर्ग</b> णा ८३०      |
| ह्रव्य प्राण          | २६४        | पदसमासश्रु. ५७             | २२ प्रमत्तविरत ४१,४४,६१                |
| इव्यमन                | ६६७, ९९३   | पद्मलेक्या ७१              |                                        |
| द्रव्यलेश्या          | ६९८        | परक्षेत्र परिवर्तन ७९      | ३ प्रमाणांगुल २३२                      |
| द्रव्य सामायिक        | ६१३        | परमाणु २३१, ८०             |                                        |
| द्रव्य स्त्री         | 863        | परमावधि ६२०, ६३            |                                        |
| द्रक्येन्द्रिय        | २९४, २९६   | परिकर्म ६                  | , , , , ,                              |
|                       |            | •                          |                                        |

|                         |                            |                  |             |                           | 1011            |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------------|
| प्रश्नव्याकरण           | 490                        | मतिज्ञान         | ५२१, ५२३    | <b>6</b>                  |                 |
| त्रस्तार                | ६५                         | मध्यमपद          | 400         | लक्यसर                    | ५६८, ५६९        |
| प्राण ३४,३५,३           | ? \$ 8, 7 \$ \$, 60 \$     | मनः पर्यय        | ६६५, ६६७    | सम्बद्धार श्रु.           | 428, 440        |
| प्राभृतश्रु.            | 408                        | मनः पर्याप्ति    | 747, 744    | स्टब्स्यपर्यात क          |                 |
| प्रा <b>मृतप्रा</b> मृत | ५७३                        | मनुष्यगति        | 260         | लब                        | २५६, २६१<br>८१० |
| प्राभृतसमास             | ५७४                        | मनप्राण          | २६५, २६६    | लेश्या                    | \$95, 97C       |
|                         | t                          | मरीचि            | Ę.o.        | W41                       | 414, 146        |
| बहुज्ञान                | 486                        | मलिन (दोष)       | ५६          | व                         |                 |
| बहविध                   | 486                        | मस्करी           | ¥19, १४0    | वचन प्राण                 | २६५, २६६        |
| बादरकृष्टि              | १२१, १२५                   | महाकल्प्य        | ६१५         | वचनयोग                    | ,578            |
| बादर निगोदवर्ग          | णा ८३१.८३३                 | महापुण्डरीक      | ६१५         | बन्दना                    | <b>48</b> 8     |
| बुद्धदर्शी              | 80                         | माठर             | 400         | वर्ग                      | १२२             |
| ¥                       |                            | माध्यन्दिन       | ६००         | वर्गणा                    | १२२, ३८०        |
|                         |                            | मान्थपिक         | 800         | वर्धमान                   | <b>६२</b> •     |
| भट्टाकलंक               | 484                        | मायागता          | 408         | वशिष्ठ                    | ६००             |
| भयसंज्ञा<br>भवपश्वितंन  | २७०                        | मार्गणा          | ३४, ३७४     | वसु                       | €00             |
| भवपारवतन<br>भवप्रत्यय   | ७९५                        | मिच्यात्व        | 84, 86      | वस्तु श्रु.               | ५७५             |
|                         | ६१८                        | मिच्यात्वप्रकृति | 86          | वस्तुसमास                 | ५७६             |
| भवानुगामी<br>भवाननुगामी | ६१९                        |                  | ,४२,४८,८८७  | वाड्वलि                   | <b>\$00</b>     |
| भव्य                    | ६१९                        |                  | ४०, ४२, ५३  | वादरायण                   | €00             |
| भावनपुंसक               | ९२८                        | मिश्र (योनि )    | १५६         | वाल्कल                    | 800             |
| भावपुरुष                | ४६२                        | मुण्ड            | 800         | वाल्मीकि                  | 800             |
| भावप्रमाण               | 845                        | मुहर्त           | २५९, ८१०    | विक्षेपणीकथा              | 490             |
| भावप्राण                | 285                        | मैयुनसंज्ञा      | 200         | विद्यानुवाद               | ६१०             |
| भावमन                   | २६ <b>४</b><br><b>९</b> २४ | मीद              | 800         | विपरीत मिथ्यात्व          | 80              |
| भावसामायिक              | 5                          | मौद्गलायन        | ६००         | विपाकसूत्र                | 496             |
| भावसत्य                 | 340                        | य                |             | विपुलमति                  | ६६५-६७२         |
| भावस्त्री               | ४६२                        | यथास्यात         | ६८६         | विभंगज्ञान                | 488             |
| भावेन्द्रिय             | 798                        | याजिक            | 80          | विरताविरत                 | Ę0              |
| भाषापर्याप्ति           | २५३, २६५                   | योग ३५४.         | ३५५, ९२२    | विवृत (योनि)              | १५६             |
| भावपरिवर्तन             | 698                        | योनि             | १५४, १५९    | विस्तार                   | 38              |
| भावलेश्या               | ७२७                        | _                | ,           | वि <b>स्न</b> सोपचय       | 358             |
| भाववाक्                 | ८५०                        | ₹                |             | विहारवत्स्व <b>स्था</b> न | ७३५             |
| भेदाभेद विपर्यास        | 86                         | रामायण           | ५१०         | <b>बीतरागसम्यग्दर्शन</b>  | 608             |
| Ħ                       | • •                        | रूपगता           | ६०२         | वीर्यानुप्रवाद            | ६०५             |
| मण्डलि (दर्शन)          | <b>१</b> ४0                | रूपसत्य          | 340         | वेदमार्गणा                | 865             |
| मित अज्ञान              | ५०९                        | रोमश             | <b>\$00</b> | वेदकसम्यक्तव ४३,          | 48, 664         |
|                         | 701                        | रोमहर्षिणी       | 600         | वेदक सम्यग्दृष्टी         | 90              |
|                         |                            |                  |             |                           |                 |

| १०९६ | गो० कीवक | गण्डे |   |
|------|----------|-------|---|
| 40.0 |          |       | D |

| वैक्रियिक काययोग           | ₹७०            | संयतासंयत               | ٧.         | सिद्ध ४२,                  | \$ 30     |
|----------------------------|----------------|-------------------------|------------|----------------------------|-----------|
| वैक्रियिक मिश्रका.         | 905            | संयम                    | <b>468</b> | सिद्धगति                   | २८२       |
| वैनयिक                     | 488            | संवृति सत्य             | 349        | सिद्धपरमेष्ठी              | 84        |
| वैनयिकवाद                  | 600            | संवृत ( योनि )          | १५६        | सूक्भनिगोद लब्ध्यपर्याप्तक | i         |
| वैद्योदिक                  | 880            | संबेजनी कथा             | 490        | ५२८, ५२९                   | 430       |
| व्यंजनावग्रह               | 488            | सोब्यवहारिक प्रत्यक्ष   | ५२१        | सूक्मकृष्टि १२१,           | 124       |
| व्यवहारकाल ८०८             | , ८११          | सस्यदत्त                | E00        | सूक्मसांपराय (गु.) ४१,     | १२१,      |
| <b>अ्यवहा</b> रपत्य        | २३५            | सत्यप्रवाद              | ६०६        | १२५,                       | \$56      |
| व्यवहारपस्योपम             | २३६            | सत्यमनोयोग              | ३५६        | सूक्ष्मसांपराय संयम        | <b>96</b> |
| <b>व्यव</b> हा रसस्य       | 350            | सत्यवचनयोग              | 340        | सूच्यंगुल २१६, २४२,        | 388       |
| <b>ब्या</b> स्याप्रज्ञप्ति | 808            | सदाशिव                  | \$80       | सूत्र                      | 608       |
| व्याख्याप्रज्ञति (अंग)     | 484            | सप्तांक ५३१, ५५३        | , ५५४      | सूत्र कृतांग               | 493       |
| व्याद्मभृति                | E00            | सप्रतिष्ठित प्रत्येक    | ३१७        | सूर्यप्रज्ञित              | 808       |
| व्यास                      | 800            | समय                     | 606        | सोपक्रमकाल                 | ४५६       |
| 51                         |                | समवायांग                | 488        | सोपक्रमायुष्क              | ७१३       |
| शरीरपर्याप्ति २५२          | . २६५          | समयप्रवद्ध              | 360        | स्तीक                      | ८१०       |
| शाकल्य                     | , ( T )<br>E00 | समुद्बात ७३५            | , ८९६      | स्यलगता                    | 405       |
| शीत (योनि)                 | १४६            | सम्यक्तव                | 608        | स्मापनाक्षर ५६८,           | ५६९       |
| शुक्ललेश्या                | 980            | सम्यक्त्व (प्रकृति) ५   | 8, 40      | स्मानाग                    | ५९३       |
|                            | , २६६          | सम्यग्वृष्टी            | A.         | स्वापना सत्य               | 348       |
| श्रुत अज्ञान               | 420            | सम्यक् मिथ्यात्व प्र.   | 48         | स्यापनासामायिक             | €83       |
| श्रुतज्ञान                 | 423            | सम्यक्मिध्यादृष्टी ५२   | , 660      | स्पर्श (क्षेत्र)           | ७६०       |
| g                          |                | सयोगकेवलिजिन ४१         | १२८        | स्मृति                     | ५२१       |
| •                          | h.l.t.         | सरागसम्यग्दर्शन         | 608        | स्वक्षेत्र परिवर्तन        | ७९३       |
| ,                          | , 444          | सर्वावधि ६२०            | , ६२१      | स्वरूपविपर्यास             | 88        |
| स                          |                | साकार उपयोग             | ९०१        | स्वस्थानात्रमश             | 90        |
| संक्षेप                    | ₹8             | सागरोपम २४१             | , २४९      | स्वस्यान स्वस्यान          | 450       |
| संख्याताणुवर्गणा           | 673            | स्रातिशयात्रमत्त ७      | 9, 60      | स्वष्टिषय                  | Ę00       |
| संख्यातगुणवृद्धि           | 436            | सात्यमुग्रि             | £00        | स्यितिकाण्डकोत्करण         | 808       |
| संस्यात भागवृद्धि          | 438            | साधारणशरीर ३१६          | , ३२१      | स्थिति <b>ब</b> न्धापसरण   | 804       |
| संघात श्रु.                | 408            | सान्तरमार्गणा           | २७६        | स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान    | १२७       |
| संज्ञा ३४,२६९              | , <b>९३</b> २  | सामायिक                 | €83        | -                          |           |
| संजी ८९२                   | , ९३२          | सामायिक संयम            | 658        | ह                          |           |
| संज्वलनकषाय                | ४७५            |                         | ३, ५०      | हरिष्मश्रु                 | €00       |
| संभावनासत्य                | 348            | सासादनसम्यग्दृष्टी ४०,५ | 0,48,      | हारीत                      | 600       |
| संमूर्छन (जन्म) १५५,१५     | ८,१६०          |                         | 660        | हीयमान                     | ६२०       |